



खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई.



RERECES RESERVE RESERV

॥श्रीः॥

श्रीमन्महाममहिचरकचतुराननश्रीचक्रपाणिविरचितः

## चक्रदत्तः



श्रीवाराणसीहिन्दूविश्वविद्यालयस्थायुर्वेदविद्यालयाध्यापकायुर्वेदाचार्य बी.ए. इत्युपाधिधारिश्रीपण्डितजगन्नाथशर्मवाजपेयिप्रणीतया सुबोधिन्याख्यव्याख्यया समलंकृतः



खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई.

संस्करण: जनवरी २००६, सम्वत् २०६२

मृत्य : २०० रुपये मात्र।

© सर्वाधिकार: प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

मुद्रक एवं प्रकाशकः

खेमराज श्रीकृष्णदास,

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

Printers & Publishers:
Khemraj Shrikrishnadass,
Prop: Shri Venkateshwar Press,
Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi,
Mumbai - 400 004.

Web Site: http://www.Khe-shri.com Email: khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For M/s. Khemraj Shrikrishnadass Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai - 400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013.

## CHAKRADATTA

BY

### CHAKRAPANI DATTA.

TRANSLATED AND MADE EASY.

BY

AYURVEDACHARYA

PANDIT JAGANNATHASHARMA BAJPEYEE,

Professor,

Ayurveda College, Banaras Hindu University.

FORTH EDITION.

PUBLISHED BY

KHEMRAJ SHRIKRISHNADASS

SHRI VENKATESHWAR PRESS,

BOMBAY

## हितीय संस्करणके विषयमें दो शब्द

\*

उस परम पिता परमात्माको कोटिशः धन्यवाद है कि जिसकी असीम अनुकम्पासे "सुबोधिनी साहत चक्रदत्त" के द्वितीय संस्करण प्रकाशित करनेका सुअवसर समुपलब्ध हुआ। अनेक शृटियोंके रहते हुए भी प्रथम संस्करणको पाठकोंने जिस प्रकार अपनाया उससे परम सन्तोष हुआ। इस संस्करणमें पाहलेकी प्रायः सभी शृटियां दूर कर दी गई हैं, फिर भी भूल होना मनुष्यमें स्वाभाविक है, अतः सहदय महानुभावोंसे सादर निवेदन है कि, यदि कोई शृटि उनकी दृष्टमें आवे तो उसे कृपया लेखक या प्रकाशक पास लिखकर भेज दें। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए तीसरे संस्करणमें उन शृटियोंका सुधार कर दिया

जायगा।

विनम्र निवेदकः— जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी. 

## विनम्र-निवेदनम् ।

माननीय-वाचक-महोदयाः !

मनुष्य जीवनका फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चारों पदार्थोंका माप्त करना है, पर शरीरकी आरोग्यता बिना उनमेंसे एक भी नहीं सम्पादन किया जा सकता। जैसा कि महर्षि अग्निवेशने कहा है—

> धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् । रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च॥

उस आरोग्य शरीरकी रक्षा तथा रोग उत्पन्न हो जानेपर उनके विनासके उपायोंका वर्णन ही '' आयुर्वेद " है।

अत्रष्व परम कुशल वाग्भटने लिखा है-

आयुष्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् । आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः॥

उस आयुर्वेदके आचार्य सर्व प्रथम देवाधिदेव ब्रह्मा, ततः प्रजापित, ततः (अश्विनीकुमार, ततः इन्द्र, ततः भरद्वाज, ततः अग्निवेद्यादि हुए। उन आचार्योने अपनी अपनी विस्तृत संहिताएँ सर्व साधारणके उपकारार्थ बनायों। पर समयके परिवर्तनसे अल्पायु तथा सामान्य-बुद्धियुक्त यनुष्यमात्रको उन संहिताओंसे सार निकालना कठिन समझ, करुणार्द्र महांषयों तथा सामायिक विद्वानोंने उन सांहिताओंको अनेक अङ्गोंमें विभक्त कर दिया। अतः साधारण रीतिसे उसके दो विभाग हुए। १ रोगचिकित्सा, और २ स्वास्थ्यरक्षा।

जैसा कि श्रीमान् सुश्रुतने लिखा है—

इह खल्वायुर्वेदप्रयोजनम्, व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् इति ।

उसमें रोगविनाशार्थ शीघ्र कियाकी आवश्यकताका अनुभव कर रोगविनाशमें प्रथम क्षेत्र विषय रोगको जानना चाहिये।

तदुक्तं चरके-

रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तामौषधम् । ततः कर्म भिषकपश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥

श्रीमान् माधवकारने "माधवनिदान" नामक रोगनिर्णायक—ग्रन्थका संग्रह किया। इसके कुछ समयानन्तर ही श्रीमान् चरकचतुरानन दत्तोपाद्व चक्रपाणिजीने इस चिकित्सासार-संग्रह "चक्रदत्त" की रचना की। माधवनिदानके अनन्तर ही इसकी रचना हुई, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। क्योंकि जिस कमसे रोगोंका वर्णन श्रीमान् माधवकारने किया है, उसी कमसे चिकित्सा विधान इस ग्रन्थमें वर्णित है। इस ग्रन्थके रचयिता नयपाछ नामक वक्नदेशीय नरेन्द्रके प्रधान वैद्य थे, जैसा कि उन्होंने अपना परिचय इसी ग्रन्थके अन्तमें दिया है। इस ग्रन्थकी रचनाके साथ ही उन्होंने चरकसंहिताकी "आयुर्वेददीपिका" नामक व्याख्या भी की थी।

इसीलिये उन्हें चरकचतुराननकी उपाधि भी प्राप्त हुई थी, जैसा कि उसकी चरक-संहिता न्याख्याकी समाप्तिक परिचयसे विदित होता है।

इनके आविर्भावका समय ईसवीय ११०० का मध्यकाल है।

जैसा कि श्रीमान् वर्तमान धन्वन्तारे महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेनजीने प्रत्यक्ष शारीरके उपोद्धातमें लिखा है:—

> ततश्च परमेकादशशतकं चक्रपाणिनांम नयपालराजस्य वैद्यवरः प्रादुर्वभूव पुनश्च चक्रपाणिकालश्च खीस्तीयैकादशतक-मध्यभाग इति सर्ववादिसम्मतः सिद्धान्तः पूर्वोक्तहेतुः।

इसकी उपयोगिता तथा सारवत्ताका अनुभव कर ही चरकसंहिताके टीकाकार श्रीयुत शिवदाससेनजीने इसकी '' तत्त्वचन्द्रिका '' नामक संस्कृत व्याख्या की । श्रीशिवदाससेन-जीका जन्मकाल १५०० ई० के लगभग माना जाता है ।

यह प्रनथ बंगालमें बना था, अतएव प्रथम बङ्गालमें ही इसका प्रचार भी अधिक हुआ और अबतक बङ्गालमें चिकित्साप्रन्थोंमें " चऋदत्त " श्रेष्ठ समझा जाता है। इस प्रनथमें आर्ष प्रणालीके अनुसार स्वल्पमूल्यमें तैयार होने और पूर्ण लाभ पहुँचानेवाले क्वाथ, कल्क, चूर्ण, अवलेह, घृत, तेल, आसव, आरिष्ट आदि लिखे गये हैं और उनके बनानेकी विधिका विवेचन इसमें पूर्णरूपसे किया गया है।

इसकी उपयोगिताको स्वीकार कर ही अन्य प्रान्तोंके विभिन्न विद्यालयोंने अपने पाट्य प्रन्थोंमें इसे रक्ता, यहाँतक कि हिन्दू विश्वविद्यालयमें प्रोफेसर नियत होनेपर मुझे भी सर्व प्रथम इसी प्रन्थके पढानेकी आज्ञा मिली। यह सन् १९२५ ई० के अगस्त मासका अवसर था। उस समय वाजारमें जो "चक्रद्त्त" मिलता था, वह अत्यन्त विकृतावस्थामें था, अतएव मेरे हृद्य में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस प्रन्थपर सरल हिन्दी टीका लिख तथा इसे संग्रुद्ध कर प्रकाशित करना चाहिये। अतः मैंने इस " सुवोधिनी" नामक टीकाका लिखना प्रारम्भ किया और वह श्रीगुरुपूर्णिमा संवत् १९८३ को समाप्त हुई, अतएव श्रीगुरुजीके करकमलोंमें अपित है।

यद्यपि सन् १९२६ ई० में कुछ संस्करण विशेष सुधारके साथ निकल चुके हैं, पर मुझे विश्वास है कि आप इस सुबोधिनी टीकाको विवेचनात्मक बुद्धिसे पढकर इसकी उपयोगिता अवस्य स्वीकार करेंगे। इस स्वल्प सेवासे यदि सर्वसाधारणको कुछ भी लाभ हुआ तो में अपने परिश्रमको सफल समझूंगा। इस पुस्तकके छापने प्रकाशित करने और दुबारा छापनेका अधिकार आदि सब स्वत्त्व सहित श्रीमान '' श्रीवेंकटेश्वर " स्टीम् मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष श्रीसेट खेमराजजी श्रीकृष्णदासजीको समर्पण कर दिया है।

विनम्र—निवेदकः—

जगन्नाथशर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्यः प्रोफेसर आयुर्वेद--हिन्दूविश्वविद्यालय-नाराणसीस्यः

# अथ चकदत्तस्थिवषयानुक्रमणिका

| विषया:                     | पृष्ठांका: | विषयाः प्र               | <u>ग्</u> ष्ठांकाः | विषया:                             | पृष्ठांकाः |
|----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| अथ ज्वराधिक                | ारः        | उबरस्य तारुण्यादिनिश्चयः | 4                  | निम्बादिकाथ:                       | १०         |
|                            |            | तत्र चिकित्सा            | "                  | सिन्दुवारकाथः                      | ,,         |
| <b>मंग</b> ळाचरणम्         | 8          | आमज्बरलक्षणम्            | , ,,               | आमलक्यादिकवाथः                     | "          |
| अभिधेयादिप्रतिज्ञा         | "          | निराम ज्वर छक्षणम्       | Ę                  | विफलादिक्वाथः                      | 3.7        |
| चिकित्साविधिः              | ,,         | सर्वज्वरपाचनकषायः        | 25                 | मुस्तादिक्वाथः                     | 88         |
| नवज्वरे त्याज्यानि         | 79         | औषधनिषेधः                | "                  | चातुर्भद्रावलेहिका                 | "          |
| लंघनस्य प्राधान्यं विधिः   |            | अन्नसंयुक्तासंयुक्तौषधफड | म ,,               | चूर्णादिमानम्                      | 27         |
| फलं मर्यादा च              | 77         | औषधपाकलक्षणम्            | ,,                 | अवलेहसेवनसमयः                      | 77         |
| लंघननिषधः                  | 7          | अजीणौंवधलक्षणम्          | 17                 | पिप्पल्यवलेह:                      | "          |
| सम्यग्लंघितलक्षणम्         | •,         | अजीर्णात्रीवधयोरीवधात्र  | 37000              | द्वन्द्वजिचकित्सा                  | 13         |
| अतिलंघितदोषाः              | "          | सेवने दोषाः              | "                  | वातपित्तज्वरचिकित्सा               | ,,         |
| वमनावस्थामाह               | "          | भोजनावृतभेषजगुणाः        | 77                 | त्रिफलादिक्वाथः                    | "          |
| अनुचितवमनदोषाः             | , 11       | मात्रानिश्चयः            | ,,                 | किरातादिकाथः                       | "          |
| जलियमः                     | "          | सामान्यमात्राः           | ,,                 | निदिग्धिकादिकाथः                   | 2)         |
| <b>यडङ्गजलम्</b>           | . 77       | काथे जलमानम्             | v                  | पञ्चभद्रक्वाथः                     | "          |
| पूर्वापरमन्थविरोधपरिह      | ारमाह ३    | मानपरिभाषा               | "                  | मधुकादिशीतकषायः                    | 8.         |
| जलपाकविधिः                 | "          | वातज्वरचिकित्सा          | 6                  | पित्तद्रलेष्म <b>ज्वरचिकित्स्र</b> |            |
| पध्यविधिः                  | 79         | प्रक्षेपानुपानमानम्      |                    | (पटोलादिक्वाथः)                    | 17         |
| विशिष्टं पध्यम्            | "          | विभिन्नाः काथाः          | 2. 79              | गुद्धच्यादिष्मवाथः                 |            |
| द्वन्द्व-सन्निपातज्वरेषु प | ध्यम् ,,   | पित्तज्वरचिकित्सा        | , 11               | किरातपाठादिः                       | "          |
| व्याद्य-यादियवाग्:         | "          | त्रायमाणादिक्वाथः        | 37                 | कण्टकार्यादिक्वाथः                 | "          |
| कल्कसाध्ययवाग्वादि-        |            |                          |                    | वासारसः                            | "          |
| परिभाषा                    | "          | मृद्वीकादिक्वाथः         | 7)                 | पटोलादिक्वाथः                      | ,,         |
| मण्डादिलक्षणम्             | 8          | पर्पटादिक्वाथः           | 17                 |                                    |            |
| मण्डादिसाधनार्थं जलम       | ानम् "     | विश्वादिष्वाथः           | "                  | अमृताष्ट्रकक्वाथः                  | ,,         |
| यवाग् निषधः                | "          | अपरः पर्यटादिः           | "                  | अपरः पटोलादिः                      | );         |
| तर्पणपरिभाषा               | ,,         | द्राक्षादिकाथः           | . ;,               | पञ्चितिक्तकषायः                    | 8          |
| ज्वरविशेषे पथ्यविशेषः      | ,,         | अन्तर्दाहचिकित्सा        | "                  | कटुकी चूर्णम्                      | 51         |
| व्वरनाशकयूषद्रव्याणि       | ,          | शावाक्रयाविवागम्         | 13                 | धान्यादिः                          | 9:         |
| ज्वरहरशाकद्रव्याणि         | 4          | विदार्यादिलेपः           | 17                 | वातक्लेष्मञ्बरचिकित्स              | τ,         |
| पथ्यावदयकता                | "          | अन्ये लेपाः              | 11                 | वालुकास्वेदः                       | ,          |
| अरुचिचिकित्सा              | ,,         | जलधारा                   | 80                 | 3/4114 1414                        | ,          |
| भोजनसमयः                   | ,,         | कफज्बरचिकित्सा           | 17                 | पञ्चकोलम्                          | ,          |
| अपध्यभक्षणनिषधः            | 73         | किरमह्मादिक्तान          | 77                 | पिप्पलीक्वाथ:                      |            |
| ज्वरपाचनानि<br>-           | 17         |                          | "                  | आरग्वधादिक्वाथः                    |            |

| विषयाः                               | पृष्ठांकाः | विषयाः                          | पृष्ठांकाः         | विषयाः                            | पृष्ठांकाः |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| क्षुद्रादिक्वाथः                     |            | तिचिकित्सा                      | 96                 | पञ्चमुलीपयः                       | २३         |
| द्शमूलक्वाथः                         |            | गैरिकादिलेपः                    | 11                 | क्षीरपाकाविधिः                    | "          |
| मुस्तादिक्वाथः                       |            | कुलस्थादिलेपः                   | 7.                 | त्रिकण्टकादि <b>श्वीर</b> म्      | 85         |
| दार्वादिक्वाथः                       |            | जीर्णज्वरचिकित्सा               | ,,                 | वृश्चीराद्यं क्षीरम्              | ,,         |
| हिंग्वादिमानम्                       | ACC.       | अस्य समयः                       | "                  | क्षीरविनिश्चयः                    | "          |
| मुखवैरस्यनाशनम्                      |            | गुड्चीक्वाथः                    | "                  | संशोधननिश्चयः                     | 77         |
| सन्निपातज्वरचिकित्सा                 |            | गुडिपप्पलीगुणाः                 | 77                 | वमनम्                             | "          |
| <b>लंघनम्</b>                        |            | विषमज्वर चिकित्सा               | "                  | विरेचनम्                          | "          |
| <b>लंघनसहि</b> ष्णुता                |            | त्रिफलाक्वाथः                   | १९                 | संशोधनानिषेधः                     | ,,         |
| निष्ठीवनम्                           |            | गुडूच्यादिक्वाथः                | 17                 | वस्तिविधानम्                      | ,,         |
| नस्यम् .                             |            | योगान्तरम्                      | "                  | अभ्यङ्गादिविभागः                  | 19         |
| संज्ञाकारकं नस्यम्                   |            | मुस्तादिक्वाथः                  | "                  | षद्कद्वरतेलम्                     | २५         |
| अञ्जनम्                              |            | महौषधादिक्वाथः                  | ,,                 | अंगारकतेलम्                       | "          |
| अष्टांगावलेहिका                      |            | वासादिक्वाथः<br>सामान्यचिकित्सा | "                  | लाक्षादितेलम्                     | 17         |
| मधुव्यवस्था<br>पञ्च <b>मु</b> ष्टिकः | "          | विषमञ्बरहरविरेचनम्              | 70                 | यवचूर्णादितेलम्                   | ,,         |
|                                      | "          |                                 |                    | सर्जादितेलम्                      | "          |
| पञ्चमूल्यादिक्वाथः                   | "          | विषमज्बरे पथ्यम्                | "                  | तैलान्तरम्                        | "          |
| दशमूलम्                              | १६         | विषमज्वरहरमञ्जनम्               | ,,                 | आगन्तुकज्वरिचिकित्सा              | ,,         |
| चतुर्द्शांगक्वाथः                    | 57         | नस्यम्                          | "                  | क्रोधकामादिङ्यरचिकित              |            |
| अष्टादशाङ्गक्वाथः                    | "          | धूपः                            | יי                 | भूतज्वरचिकित्सा                   | "          |
| अपरोऽष्टादशाङ्गः                     | 22.        | नस्यान्तरम्                     | יו                 | ज्वरमुक्ते वर्ज्यानि              | "          |
| मुस्तादिक्वाथः                       | "          | धूपान्तरम्                      | 1,1                | विगतज्वरलक्षणम्                   | 31         |
| शयादिक्वाथः                          | ,,         | अवरे योगाः                      | 17                 |                                   |            |
| बृहत्यादिक्वाथ:                      | "          | विशिष्टचिकित्सा                 | 3)                 |                                   |            |
| भाङ्गर्यादिक्वाथः                    |            | देवव्यपाश्रयं कर्म              | 78                 | अथ ज्वरातिसारा                    | धिकारः     |
| द्विपश्चमृल्यादिक्वाथः,              |            | सर्विष्पानावस्था                |                    | ज्वरातिसारे चिकित्सा              |            |
| अभिन्यासचिकित्सा                     | "          |                                 | יי                 |                                   | २६         |
|                                      |            | सर्पिर्निषेधः                   | "                  | पाठादिकाथः                        | २७         |
| (कारव्यादिकषायः                      | ) "        | निर्दशाहे कफोत्तरे शर           | <b>नमशनम्</b>      | नागरादिकाथः                       | "          |
| मातुलुङ्गादिक्वाथः                   | 17         | पिप्पल्याद्यं घृतम्             | "                  | होबेरादिकाथः                      | 77         |
| अभिन्यासलक्षणम्                      | "          | सिद्धस्नेहपरीक्षा               | 22                 | गुडूच्यादिकाथ:<br>उज्ञीरादिक्वाथ: | 77         |
| कण्ठरोगादिचिकित्सा                   | ,,         | क्षीरषट्पलकं घृतम्              | "                  | पञ्चमूल्यादिक्वाथः                | 15         |
| च्योषादिक्वाथः<br>-                  | 7,         | द्शमूलषट्पलकं घृतम्             |                    | कलिंगादिक्वाथः                    | ,7         |
| त्रिवृतादिक्वाथः                     | "          | स्रोहे क्वाध्यादिनिया           |                    | वत्सकादिक्वाथः                    | "          |
| स्वेदबाहुत्यचिकित्सा                 | 71         | परिभाषा                         | 17                 | नागरादिक्वाथः                     | "          |
| जिह्नादोषचि कित्सा                   | ,,         | वासाद्यं घृतम्                  | २३                 | मुस्तकादिक्वाथः                   | "          |
| निद्रानाशचिकित्सा                    | 80         | गुडूच्यादिघृतपञ्चकम्            |                    | घनादिक्वाथ:                       | 76         |
| सम्निपाते विशेषव्यव                  | स्था ,,    | पेयादिदानसमय:                   | "                  | कलिङ्गादिगुटिका                   |            |
| म् कणललक्षणम्                        | ,,         | श्रीरदानसमयः                    | "                  | <b>उत्पलादिचूर्णम्</b>            | 11         |
|                                      |            |                                 | THE REAL PROPERTY. | . 0 ,                             |            |

### विषयानुक्रमणिका .

| विषया:                                          | पृष्ठांकाः   | विथया:                | पृष्ठांकाः | विषयाः                                   | पृष्ठांकाः |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| च्योषा-बुर्णम्                                  | २८           | वातिपत्तातिसारे कल्कः | 37         | तऋस्यात्र वैशिष्टयम्                     | ३७         |
| दशमलीकषायः                                      |              | कुटजादिक्वाथः         | "          | शुण्ठयादिक्वाथः                          | ३८         |
| विद्यादिच्या काथा वा                            | ,,           | समङ्गादिक्वाथः        | 33         | धान्यकादिक्वाथः                          | "          |
| किरातादिचूर्णद्वयं काथा                         | द्वयं च २९   | हिज्जलस्वरसः          | .,,        | चित्रकादिगुटिका                          | )1         |
| 411,11111,121,00                                |              | वटारोहकल्कः           | "          | पञ्चलवणगणना                              | "          |
| 0 0                                             |              | अङ्कोठमूलकल्कः        | "          | श्रीफलकल्कः                              | "          |
| अथातिसाराधि                                     | कारः         | बच्चू हद ह करकः       | "          | नागरादिक्वाथः                            | "          |
| अतिसारविशेषज्ञानम्                              | 79           | कुटजावलेह:            | "          | नागरादिचूर्णम्                           | "          |
| आमचिकित्सा                                      | "            | अंकोठवटकः             | 1)         | भूतिम्बाद्यं चूर्णम्                     | "          |
| अतिसारे जलविधानम्                               |              | रक्तातिसारचिकित्सा    | "          | कफ्रमहण्याश्चिकित्सा                     | 39         |
|                                                 |              | रसाआधादिक हकः         | "          | <b>म</b> न्थिकादिचुर्ण <b>म्</b>         | 17         |
| अतिसारेऽत्रविधानम्<br>आहारसंयोगिशालि <b>प</b> ण | ))<br>ਸ਼ਾਣਿ: | विडंगादिचूर्ण कवाथो व | ना ३४      | भहातकक्षारः                              | "          |
| आहारसयागिशालिपण<br>अपरः ज्ञालिपण्यादिः          |              | वत्सकाहिकषायः         | 17         | सन्निपातप्रहणीचिकित्स                    | IT 11      |
|                                                 | 11           | दाडिमादिकषायः         | . ,,       | द्विगुणोत्तरचूर्णम्                      | "          |
| व्यञ्जननिषेधः                                   | ३०           | बिल्वकल्कः            | "          | पाठादिचूर्णम्                            | ,,,        |
| विशिष्टाहारविधानम्                              | "            | बिल्वादिकस्कः         | ,,         | कपित्थाष्ट्रकचूर्णम्                     | ,,         |
| सञ्चितदोषहरणम्                                  | . ,,         | शहक्यादिकल्कः         | ;;         | दाडिमाष्टकचूर्णम्                        | 80         |
| स्तम्भनावस्था                                   | "            | तण्डुलीयकल्कः         | "          | वार्ताकुगुटिका                           | "          |
| विरेचनावस्था                                    | ,,           | कुटजावलेह:            | 71         | त्र्यूषणादि <b>घृतम्</b>                 | "          |
| धान्यपञ्चकम्                                    | "            | तिलकरकः               | "          | मसूर घृतम्                               | 79         |
| प्रमध्याः                                       | "            | गुदप्रपाकादिचिकित्स   | 1 30       | ्र गुण् <b>ठी</b> घृतम्                  | "          |
| आमतिसार प्रचूर्णम्                              | 3            | पुटपाकयोग्यावस्था     | , ,,       | चित्रकघृतम्                              | 11         |
| विष्वली <b>म्</b> लादेचूणंम्                    | "            | कुटजपुटपाकः           | 17         | बिल्वाादेघृतम्                           | ,,         |
| हरिद्रादिचुर्णम् ु                              | ,,           | इयोनाकपुटपाकः         | "          | चांगेरीघृतम्                             | 88         |
| खडयूषकाम्बलिकौ                                  | "            | कुटजलेह:              | 77         | मारिचाद्यं घृतम                          | "          |
| नागरादिपानीयम्                                  | 17           | कुटजाष्ट्रकः          | "          | महाषट्पलकं घृतम्                         | "          |
| पाठादिकवाथइचुणे वा                              | 7 11         | अनुक्त-जलमानपरिभ      | ाषा ३१     |                                          | 27         |
| मुस्ताक्षीरम्                                   | "            | <b>घडङ्ग</b> घृतम्    | "          | 72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-7 | 71         |
| मंब्रहणावस्था                                   | 19           | क्षीरिदुमांच घृतम्    | ;7         | 1 44.11.10                               | ४२         |
| पञ्चमूल्यादिकवाथइच्                             | र्णे वा      | क्षीरपानावस्था        | ,          | काञ्जीसन्धानम्                           | 91         |
| कश्बरादिक्वाथः                                  | 29           | वातशृद्धचुपायः        |            | कल्याणकगुडः                              | ४३         |
| नाभिपूरणम्                                      | 3.           | प्रवाहिकाचिकित्सा     | )1         |                                          | ,,         |
| किरातिकादिक्वाथः                                | "            |                       | रणम् ३     | ७ रसपर्पटी                               | 88         |
| वत्सकबीजक्वाथः                                  | "            |                       | 1 2        | ताम्रयोगः                                | "          |
| मधुकादिचूर्णम्                                  | ٠,           |                       |            |                                          |            |
| कुटजादिचूर्णं क्वाथो                            | वा 17        |                       |            | 70                                       |            |
| क्वाथान्तरम्                                    | ,,           | अथ म्रहण्या           | धकारः      | अथाशोंऽधि                                | कारः       |
| विस्वादिक्वाथः                                  | ,            | प्रहणीप्रतिक्रियाकमः  |            | क्ष अर्शसाञ्चिकित्साभेव                  | तः ४५      |
| षटोछादिक्वाथः                                   | ,            |                       |            | araiferam:                               |            |
| प्रियंग्वादिचूर्णम्                             | ,            | , ब्रह्ण्यां पेयाः    |            | , अशाव्रलपाः                             | "          |

| विषयाः प्र            | ग्रष्टांकाः | विषयाः                     | पृष्ठांकाः | विषयाः पू               | रृष्ठांकाः |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| लिङ्गार्शसि लेपः      | ४५          | प्रतिसारिणीयक्षारविधि      | : 48       | विष्टन्धाजीर्ण-रसशेषाजी | र्ण ·      |
| अपरो लेपः             | 1)          | क्षारपाकनिश्चयः            | 44         | चिकित्सा                | ६२         |
| विशेषव्यवस्था         | ,,          | क्षारसूत्रम्               | 57         | द्वा स्वप्नयोगाः        | "          |
| तक्रप्राधान्यम्       | ,,          | <b>क्षारपातनविधिः</b>      | 77         | अजीर्णस्य सामान्य       |            |
| विशेषतऋविधानम्        | ४६          | क्षारेण सम्यग्दग्बस्य ल    |            | चिकित्सा                | ६३         |
| अभयात्रयोगाः          | ,,          | क्षारदग्ध उत्तरकर्म        | "          | विषूचिकाचिकित्सा        | >9         |
| अन्ये योगाः           | 77          | अग्निद्ग्धदक्षणम           | ,,         | मर्दनम्                 | :7         |
| दन्स्यरिष्टः          | "           | अग्निदग्ध उत्तरकर्म        | ,,         | वमनम्                   | 7)         |
| नागराद्यो मोदकः       | 80          | <b>उ</b> पद्रविचिकित्सा    | ५६         | अञ्जनम्                 | "          |
| गुडमानम्              | "           | पथ्यम्                     |            | अपरमञ्जनम्              | 99         |
| प्राणदा गुटिका        | ,,          |                            | ,,         | उद्दर्तनं तैलमर्दनं वा  | 99         |
| कांकायनगुटिका         | "           | अनुवासनावस्था              | ,,         | उपद्रवचिकित्सा          | ६४         |
| माणिभद्रमोदकः         | 86          | अग्निमुखं लौहम्            | "          |                         |            |
| स्वल्पशूरणमोदकः       |             | भल्लातकलौहम्               | 40         | अथ क्रिमिरोगाधि         | कारः       |
| बृह्च्छूरणमोदकः       | "           | अशोंध्नी वटी               | "          | पारसीकयवानिका चूर्णम्   | ६४         |
| सूरणपिण्डी            | ,,          | परिवर्जनीयानि              | 79         | मुस्तादिक्वाथः          | 39         |
| ब्योषाद्यं चूर्णम्    | "           |                            |            | पिष्टकपूपिकायोगः        | "          |
|                       | "           |                            |            | पलाशबीजयोगः             | 99         |
| समशर्करं चूर्णम्      | 88          | अथाग्निमांद्याधि           | विकारः     | सुरसाद्विगणक्वाथः       | 79         |
| लवणोत्तमाद्यं चूर्णम् | "           | चिकित्साविचारः             | 41         | विंडगादिचूर्ण च         | 99         |
| नागार्जुनयोगः         | "           | हिंग्वष्टकं चूर्णम्        | "          | विंडगादियबागू:          | ६५         |
| विजयचूर्णम्           | .,          | अग्निदीपकाः सामान्या       |            | विस्वीवृतम्             | 99         |
| बाहुशालगुड:           | 40          | योगाः                      | . 46       | त्रिफलादिषृतम्          | 77         |
| गुडपाकपरीक्षा         | 19          | मण्डगुणाः                  |            | विडंगघृतम्              | 99         |
| गुडभल्लातकः           | ,,          | अत्याप्रीचिक्तिसा          | 75         | यूकाचिकित्सा            | "          |
| द्वितीपगुडभल्लातकः    | 48          | विश्वादिकाथः               | "          | विंडगादितेलम्           | -,         |
| चन्यादिषृतम्          | "           | अग्निदीपका योगाः           | 7)         |                         |            |
| पलाशक्षारघृतम्        | "           | कपित्थादिखण्डः             | ***        | अथ पाण्डुरोगाधि         | कारः       |
| उदकपट्पलकं घृतम्      |             | शार्दूलकाश्चिकः            | 49         | चिकित्साविचारः          | ६५         |
| सिंह्यमृतं घृतम्      | ٠,<br>५२    | अग्निमुखचूर्णम्            | 71         | पांडुनाशकाः केचन योगा   |            |
|                       | 44          | पानीयभक्तगुटिका            | "          | Ballania ann            |            |
| विष्पलाद्यं तैलम्     | "           | वृहद्गि <b>मु</b> खचूर्णम् | ६०         | अयस्तिलादिमोदक:         | "          |
| रक्ताशिश्विकत्सा      | ),          | शहकरलवणम्<br>भारकरलवणम्    | 11         | मण्डूरविधिः             | "          |
| रक्तसावची पेया        | "           |                            | "          | नगरामें क्लिक           | "          |
| रकाशोंनाशकसामान्यर    | गेगाः ,,    | अग्निवृतम्                 | ६१         | योगराजः                 | ६७         |
| कुटजावलेहः            | ५३          | मस्तुषद्पलकं घृतम्         | "          | विशालाद्यं चूर्णम्      |            |
| कुटजरसिकया            | "           | <b>ब्रह्मामन्द्रतम्</b>    | 77         | लहिसीरम                 | "          |
| कुटजाखं घृतम्         | "           | क्षारगुड:                  | "          | कामलाचिकित्सा           | "          |
| सुनिषण्णकचांगेरी घृता |             | चित्रकगुढः                 | ६२         | कामलानाशका योगाः        | "          |
| क्षारविधिः            |             | आमाजीर्णचिकत्सा            |            | अश्वनम्                 | "          |
|                       | "           | विद्ग्धाजीर्णचिकित्स       | ,,         | अपरमञ्जनं नस्यं च       | "          |

| विषयाः                                   | पृष्ठांका: | विषयाः पृ                           | ष्ठांकाः | विषयाः                            | पृष्ठांका: |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| लेहा:                                    | ६८         | कृष्माण्डकरसायनम्                   | ७४       | अजापञ्चकं घृतम्                   | ८२         |
| <b>कुम्भकामलाचिकित्सा</b>                | 7:         | कूष्माण्डकरसायने द्रवमान            | ाम् ७५   | बलागर्भे घतम्                     | 11         |
| हलीमकचिकित्सा                            | ,,         | वासाकृष्माण्डखण्डः                  | "        | नागबलाष्ट्रतम्                    | 11         |
| विडंगाचं लौहम्                           |            | वासाखण्डः                           | ,,       | निर्गुण्डी <b>घृतम्</b>           | 1)         |
| मण्डूरवटकाः                              |            | खण्डकाचो छौहः                       | 77       | बलाद्यं घृतम्                     | "          |
| पुनर्नवामण्डूरम्                         | "<br>६९    | अत्र पथ्यापथ्यम्                    | ७६       | चन्दनाद्यं तैलम्                  | ८३         |
| मण्डूरवज्जवटकः                           |            | परिशिष्टम्                          | ,,       | छागसेवोत्कृष्टता                  | 17         |
|                                          | "          | 11(1418.7                           | "        | ढर'क्षतचिकित्सा                   | "          |
| धात्र्यरिष्टः                            | "          |                                     |          | बलाद्यं वृतम्                     | 68         |
| द्राक्षाघृतम्                            | "          | अथ राजयक्ष्माधि                     | कारः     |                                   |            |
| हरिद्रादिघृतम्                           | "          |                                     |          |                                   |            |
| मूर्वाद्यं घृतम्                         | "          | राजयक्ष्मणि पथ्यम्                  | ७६       | अथ कासरोगा                        | धकार•      |
| व्योषाद्यं घृतम्                         | 11         | शोधनम्                              | 77-      | वातजन्यकासे सामान्य               | <b>त</b> ः |
|                                          |            | राजयक्मणि मलरक्षण                   |          | पश्याद्युपायाः                    | C.8        |
| अथ रक्तपिताधि                            |            | प्रयोजनम्                           | ७७       | पञ्चमूलीक्वाथः                    | 7,         |
| अथ रक्तपिताधि                            | कार.       | षडंगयूवः                            |          | शृंग्यादिलेहः                     | 17         |
|                                          |            | धान्यकादिक्वाथः                     | 17       | विश्वादिलेह:                      | 11         |
| रक्तपित्तचिकित्साविचा                    |            | अश्वगन्धादिक्वाथः                   |          | भाद्ग-चांदिलेहः                   | 11         |
| त्रिबृतादिमोदकः<br>अधोगामि रक्तपित्तचिति | ,,         | दशमूलादिकवाथः                       | "        | पित्तजकासचिकित्सा                 | "          |
|                                          |            | ककुभत्वगाद्यत्कारिका                | 77       | पश्यम्                            | "          |
| पथ्यम्<br>स्तम्भनावस्था                  | "          | मांसचूर्णम्                         |          | बलादिक्वाथः                       | 11         |
| स्तम्भवयोगाः                             | "          | नागबळावलेह:                         | "        | शरादिक्षीरम्                      | 71         |
| वांसाप्राधान्यम्                         | "          | लेहद्वयम्                           | "        | विशिष्टरसादिविधानम्               | " "        |
| अन्ये योगाः                              | "          | नवनीतप्रयोगः                        | "        | द्राक्षादिलेहः                    | ८५         |
| क्षीरविधानम्                             | "          | सितोपलादिचूर्णम्                    | ,1       | खर्जूरादिलेह:                     | :,         |
| केचन लेहाः                               | "          | लवङ्गाद्यं चूर्णम्                  | 50       | शटचादिरसः                         | 17         |
| द्रवमानम्                                | ७२         | तालीशाद्यं चूर्णं मोदकश्च           | 71       | कफकासचिकित्सा                     | ,1         |
| एलादिगुटिका                              | "          | शृंग्यादि चूर्णम्                   | . 1      | पौष्ककरादिक्वाथः                  | "          |
| पृथ्वीकायोगः                             | •,         | मधुताप्यादिलौहम्                    | भ<br>७९  | शृङ्गेवरस्वरसः                    | . ;1       |
| मूर्भि लेपः                              | 77         | विन्ध्यवासियोगः                     |          | नवाङ्गयूषः                        | 71         |
| नस्यम्                                   | " "        | रसेन्द्रगुटिका                      | )1       | द्शमूलक्वाथः                      | 11         |
| उत्तरवस्तिः                              | ,,         | एलादिमन्थः                          | 17       | कट्फलादिक्वाथः                    | "<br>''    |
| दूर्वाद्यं घृतम्                         | 11         | सर्पिर्गुडः                         | 11       | अन्ये योगाः                       |            |
| शतावरीघृतम्                              | ७३         |                                     |          | इरीतक्यादिगुटिका                  | "          |
| महाशतावरी घृतम्                          | ))         | च्यवनप्राशस्य गुणाः                 | 17       | मरिचादिगुटिका                     | 17         |
| प्रक्षेपमानम्                            | "          | जीवन्त्याद्यं घृतम्<br>पिप्पलीघृतम् |          | समशर्करचूर्णम्<br>हरितक्यादिमोदकः | "          |
| वासाघृतम्                                | ;1         |                                     | "        | व्योषांतिका गुटिका                | 11         |
| पुष्पकल्कमानम्                           | " "        | पाराशरं घृतम्                       | ";       | मनःशिलादिधूमः                     | ),<br>CO   |
| कामदेवघृतम्                              | 11         | छागलाद्यं घृतम्                     | 11       | अपरो धूमः                         |            |
| <ul><li>सप्तप्रस्थं घृतम्</li></ul>      | ७४         | । छागघृतम्                          | 0 1      | 1                                 | ,,         |

| विषयाः प्र                       | ष्ठांकाः | विषया:                  | पृष्ठांकाः | विषयाः                | पृष्ठांकाः |
|----------------------------------|----------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| अन्यो धूमः                       | 20       | स्वरसाभावे प्राह्म      | व्यम ९२    | वटशुङ्गः दिगुटी       | ९७         |
| वार्ताकीधूमः                     | ,,       | भृंगराजघृतम्            | ,,         | चिरोत्थतृष्णाचिकित्सा | 90         |
| दशमूलघृतम्                       | ,,       |                         |            | जलदानावश्यकता         | 91         |
| स्तर्वे करतम्<br>अपरं दशमूलघृतम् | 7.       | अथारोचक                 | तिधिकारः   | अथ मूच्छांधि          | ETT:       |
| दशमूलषद्यलकं धृतम्               | "        | अरोचके चिकित्स          |            |                       | 9,         |
| कण्टकारीद्वयम्                   | ,,       |                         | 93         | //////                |            |
| बृहस्कण्टकारी घृतम्              | 66       | कवलप्रहाः               |            | कालादिचूर्णम्         |            |
| रास्नाद्यं घृतम्                 | "        | अम्लिकादिकवल            |            | महीषधादिकाथः          | "          |
| अगस्यह्रीतकी                     | "        | कार्ट्यादिकवलः          | 11         |                       | ,:         |
| भृगुहरीतकी                       | "        | त्रयूषणादिकवलः          | 11         | भ्रमचिकित्सा          | "          |
|                                  |          | दाडिमरसः                | ,,         | त्रिफलाप्रयोगः        | 9          |
|                                  |          | यमानीषाडवम्             | "          | संन्यासचिकित्सा       |            |
| अथ हिकाश्वासाधि                  | यकारः    | कलहंसकाः                | 98         | अथ मदात्यया           | धिकारः     |
| हिकाइवासयोश्चिकित्साइ            | हमः ८९   | अथ छर्च                 | भिक्तार:   | खर्जूरादिमन्थः        | Q          |
| केचन लेहाः                       | "        | 014 84                  |            | म=श्रविधिः            | ,          |
| नस्यानि                          | "        | <b>लंघनप्राशस्त्यम्</b> | 98         | तर्णम्                | ,          |
| केचन योगाः                       |          | वातच्छिदिचिकित          | सा 🕠       | सर्वमदात्ययचिकित्सा   |            |
| शृंग्यादिचूर्णम्                 | ,,,      | पित्तच्छिर्दिचिकि       |            |                       |            |
| कल्कद्वयम्                       | 90       | ~                       |            | दुग्धप्रयोगः          | ,          |
| अमृतादिकाथः                      |          | सन्निपातजच्छदि          |            | पुनर्नवाद्यं घृतम्    |            |
|                                  | ,,       | शीतकषायविधा             |            | अष्टाङ्गलवणम्         | 9          |
| दशमूलकाथः                        | 79       | श्रीकलादिशीतक           | षायाः "    | चन्यादि च्णंम्        | 8          |
| कुलत्थादिक्वाथः                  | _ ) )    | एलादिचूर्णम्            |            | मद्यपानविधिः          |            |
| गुडप्रयोगः                       | 17       | कोलमजादिलेह             | - 1)       | पानविश्रमचिकित्सा     |            |
| अपरं शृंग्यादिचूर्णम्            | "        |                         |            | पथ्याघृतम्            |            |
| हरिद्रादिलेहः                    | 57       | पेयं जलम्               | и<br>8 твэ | ू पूगमदचिकित्सा       |            |
| मयूर्पिच्छभूतिः                  | "        | रक्त च्छदिंचिकि         |            | काद्रवधुस्तूरमदाचाक   | त्सा       |
| विभीतकचूर्णम्                    | "        | त्रयो छेहाः             | );         |                       | _          |
| हिंसाद्यं घृतम्                  | "        | पद्मकारा घृतम्          | ))         | अथ दाहाधि             | वकारः      |
| तेजोवत्याद्यं घृतम्              | "        |                         |            | दाहे सामान्यक्रमः     | 8          |
| भाङ्गीगुड:                       | Q        | १ अथ तृष                | णाधिकारः   | कुशाद्यं घृतं तैलं च  |            |
| कुलस्थगुडः                       | ,        | वातजतृष्णाचि            | किन्मा प   | ६ फिल्यादिलेपः        | 8          |
|                                  |          | पित्तजनृष्णाचि          |            | वीनेगारातगारः         |            |
| अथ स्वरभेदा                      | धकारः    | कफजनुष्णाचि             | Facarr     |                       |            |
| स्वरभेदे चिकित्साका              | ı, (     | १ अतक्षयजिवि            |            | ुं अथोन्मादा          | धेकारः     |
|                                  |          | ९३ सर्वजनुष्णाचि        | facini     | , सामान्यत उन्माद्चि  |            |
| चव्यादिचूर्णम्                   |          | सामान्यचिक              | :01        | ः पायाः               | 8          |
| केचन योगाः                       |          | '' गण्डूषस्तालुशे       |            | ,, स्वरसप्रयोगाः      | 1          |
| उच्चैर्व्याहरणज-स्वर             | भद्-     | अन्ये योगाः             |            | ,, दशमूलक्वाथः        |            |
| चिकित्सा                         |          | " मुखालेपः              |            | ,, पुराणघृतस्रक्षणम्  |            |
| कण्टकारीघृतम्                    |          | " वारिणा वमन            | II .       | ,, पायसः              |            |

| विषयाः पृष्ठां           | का        | विषयाः पृ                                 | ष्ठांका | विषयाः पृ                      | ष्टांकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | १०१       | स्नेहलवणम्                                | १०७     | आजघृतम्                        | ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सिद्धार्थकाद्यगदः        | ,,        | विभिन्नस्थानस्थवातचिकि                    | सा ,,   | एलादितेलम्                     | ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रयूषणाद्यवर्तिः        | १०२       | गुष्कगभिचिकित्सा                          | ,.      | बलाशेरीयकतेले                  | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सामान्यप्रयोगाः          | 51        | शिरोगतवातचिकित्सा                         | "       | महाबलातैलम्                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कल्याणकं घृतं क्षीर-     | ,,        | हनुस्तम्भचिकित्सा                         | "       | नारायण वैलम्                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कल्याणक च                | ,,        | अदिंतचिकित्सा                             | 17      | महानारायणतेलम्                 | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| महाकल्याणकं घृतम्        | १८३       | मन्यास्तम्भचिकित्सा                       | ,,      | अश्वगन्धातैलम्                 | . 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चेतसं घृतम्              | ,,        | जिह्नास्तम्भिचिकित्सा                     | ,,      | मूलकाद्यं तेलम्                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महावैशाचिकं घृतम्        | 1,        | कल्याणको लेह:                             | 306     | रसोनतैलम्                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| हिंग्वाद्यं घृतम्        | "         | त्रिकस्कन्धादिगतवायु-                     |         | केतक्याद्यं तैलम्              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उशुनाद्यं घृतम्          | "         | चिकित्सा                                  | "       | सैन्धवाद्यं तैलम्              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आगन्तुकोन्मादिचिकित्सा   | "         | मापवलादिक्वाथनस्य                         | ,,      | माससैन्धवतैलम्                 | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अञ्जनम्                  | १०४       | विश्वाचीचिकित्सा                          | ,,      | माषादितैलम्                    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ध्याः                    | "         | पक्षाघातचिकित्सा                          | : 1     | द्वितीर्य माषतैलम्             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नस्यम्                   | "         | हरीतक्यादि चूर्णम्                        |         | तृतीयं माषतेलम्                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तीक्ष्णीवधनिषेधः         | "         | स्वल्परसोनपिण्डः                          | "       |                                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विगतोन्माद् लक्षणम्      | "         | विविधा योगाः                              | 11      | चतुर्थं मापतैलम्               | 90.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u></u>                  |           | गृष्रसीचिकित्सा                           |         | पञ्चमं माषतैलम्                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अथापस्माराधिकार          | <b>(:</b> |                                           | "       | वष्ठं महामाषतैलम्              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वातकादिक्रमेण सामान्यत-  |           | रास्नागुरगुळुः<br>गृप्रस्या विशेषचिकित्सा | "       | मज्जस्त्रेह:                   | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्चिकित्सा               | १०४       |                                           | : 880   | महास्त्रेहः                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |           | वंक्षश्लादिनाशकाः योगा                    |         | कुटजपसारणीतैलम्                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अञ्जनानि                 | "         | शिराव्यधः                                 | 15      | त्रिशतीप्रसारणीतैलम्           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| धूपोत्साद्नलेपाः         | १०५       | पाददाहचिकित्सा                            | "       | सप्तश्तीकं प्रसारणीतैलम्       | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |           |                                           | ,,      | एकादशशतिकं प्रसारणीतै          | लम् २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अन्ये योगाः              | "         | झिक्झिनव ताचिकित्सा                       | ,,      | अष्टादशशतिकं प्रसारणीतै        | The state of the s |
| स्वलपपश्चगव्यं घृतम्     | "         | क्रोव्टुकशीर्षवातकण्टकख                   | ह्या-   | महाराजप्रसारणीतैलम्            | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बृहत्पञ्चगव्यं घृतम्     | "         | चिकित्सा                                  | 77      | शुक्तविधिः                     | १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| महाचैतसं घृतम्           | १०६       | आदित्यपाकगुगगुलुः                         | "       | गन्धानां क्षालनम्              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कूष्माण्डकघृतम्          |           | भावनाविधिः                                | "       |                                | . ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ब्राह्मीघृतम्            | "         | आभादिगुग्गुछः                             | 888     | पञ्चपहव <b>म्</b><br>नखशुद्धिः | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पलंकषाद्यं तैलम्         | "         | मिश्रितवातचिकित्सा                        | 19      | . a. B. w.                     | ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अभ्यङ्गः                 | "         |                                           |         | वचाहरिद्रादिशोधनम्             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |           | आहारविहाराः                               | "       | पूतिशोधनम्                     | )5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अथ वातव्याध्यधिव         | हारः      | वातनाश्वकगणः                              | ,1      | तुरुष्कादिशोधनम्               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तत्र सामान्यतांश्चिकत्सा | १०६       |                                           | 885     |                                | १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भिन्नभिन्नस्थानस्थवातः   |           | वशवारः                                    | 3)      | कपूरश्रेष्ठता                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चिकित्सा                 | 11        | शास्त्रणभेदः                              | 91      | कुष्ठादिश्रष्ठता               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| षड्धारणयोगाः             | 91        | अश्वगन्धावृतम्                            | 99      | महासुगन्धितेलम्                | )1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पक्वाशयगतवातिविकित्सा    |           | • दशम्लघृतम्                              | "       | पत्रकल्कविधिः                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| विषयाः पृ                  | ष्ट्रांकाः | विषयाः                       | पृष्ठांकाः   | विषया:                    | पृष्ठांका: |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------------------|------------|
|                            | 128        | अष्टकदवरतैलम्                | १३१          | इयामादिकल्कः              | १३७        |
| द्रवदानपरिभाषा             |            | कुष्ठादितेलम्                | ,,           | यमान्यादिचूर्णम्          | "          |
| अनयोर्गुणाः                | ,,         |                              | Epile B      | विविधा योगाः              | 71         |
| विष्णुतैलम्                | "          |                              |              | द्वितीयं हिंग्वादिचूर्णम् | "          |
|                            |            | अथामवाताधि                   | <b>कार</b> • | सीवर्चलादिगुटिका          | 258        |
|                            |            | सामान्यतश्चिकिस्सा           | १३१          | हिंग्वादिगुटिका           |            |
| अथ वातरक्ताधि              | कारः       | शटचादिपाचनम्                 | "            | बीजपूरकमूलयोगः            | ,,         |
| बाह्यगम्भीरादिचिकित्सा     | १२५        | शटयादिकल्कः                  | 37           | स्वेदनप्रयोगाः            | ,,         |
| अमृतादिकाथद्वयम्           | ,,         | रास्नाद्शमूलकाथः             | ,,           | पित्तशूलचिकित्सा 📑        | "          |
| वासादिकाथः                 | १२६        | एरण्डतैलप्रयोगः              | १३२          | बृहत्यादिकाथः             | १३९        |
| मुण्डितिकाचूर्णम्          | 7,5        | रास्नापञ्चकम्                | .,           | शतावयादिजलम्              |            |
| पश्याप्रयोगः               | "          | रास्नासप्तकम्                | . 11         | त्रिफलादिकाथः             | : 7        |
| गुडूचीप्रयोगाः             | ,,         | विविधा योगाः                 | "            | एरण्डतेलयोगाः             | ,,         |
| गुद्रच्याश्रत्वारो योगाः   | ,,         | अमृतादि चूर्णम्              | ,,           |                           | "          |
| वातप्रधानचिकित्सा          | ,,         | वैश्वानरचूर्णम्              | ,•           | अपर स्त्रिफलादिक्वाथः     | "          |
| पित्तरकाधिक्येः पटोला      |            | अलम्बुषादिचूर्णम्            | 11           | धात्रीचूर्णम्             | ,,         |
| लेपसेकाः                   | ,,         | शतपुष्पादिचूर्णम्            | १३३          | कफजशूलचिकित्सा            | "          |
| कफाधिक्यचिकित्सा           | 11         | भागोत्तरचूर्णम्              | "            | पञ्चकोलयवागू:             | "          |
| संसर्गसन्निपातजचिकित       | सा १२७     | योगराजगुग्गुलुः              | "            | पञ्चकोलचूर्णम्            | 680        |
| नवकार्षिकः काथः            | "          | सिंह्नादगुग्गुलुः            | 11           | विल्वमूलादिचूर्णम्        | 79         |
| गुडुचीघृतम्                | "))        | भागोत्तरमलम्बुषादि           |              | मुस्तादिचूर्णम्           | "          |
| शतावरीघृतम्                | "          | त्रिफलापध्यादि चूर्णम        | ,,,          | वचादिचूर्णम्              | ,,,        |
| अमृताद्यं घृतम्            | "          | अजमोदाद्यवटकः                | ,,           | योगद्वयम्                 | "          |
| द्शपाकबलातैलम्             | "          | नागरघृतम्                    | १३५          | जामस्राज्य नानम्स्या      | "          |
| गुहूच्यादितेलम्            | १२८        | अमृताघृतम्<br>हिंग्वादिघृतम् | "            | हिंग्वादिचूर्णम्          | 11         |
| खुडुाकपद्मकतेलम्           | "          | शुण्ठीघृतानि                 | 77           | चित्रकादिकवाथ:            | 188        |
| नागबलातैलम्                | "          | रसोनिपण्डः                   | "            | दीप्यकादिचूर्णम्          | 1,         |
| पिण्डवेलम्                 |            | प्रसारणीरसोनपिण्ड            | ;            | <b>पित्तानिलात्मजशूलि</b> | कित्सा ,,  |
| कैशोरगुग्गुछः              |            | रसोनसुरा                     | • ,,         | कफिपत्तजशूलचिकित          | सा ,,      |
| अमृताद्यो गुग्गुलुः        | 830        | शिण्डाकी                     | १३           | पटोलादिकवाथ:              | ,,,        |
| अमृताख्यो गुग्गुलुः        | 71         | सिध्मला                      | ))           | वातश्लेष्मजिचकित्सा       | "          |
| योगसारामृतः                | 17         | आमवाते वर्ज्यानि             | "            | विश्वादिक्वाथः            | ;,         |
| बृहद् गुह्चीतैलम्          | १३         | •                            |              | <b>रु</b> चकादिचूर्णम्    |            |
|                            | -          | 2707 37337                   |              | हिंग्वादि चूर्णम्         | 91         |
| अथोरुस्तम्भा               | धेकार:     | अथ शूला                      |              | ् एरण्डादिक्वाथः          | 912        |
|                            |            | श्ले वमन्छंघनासुप            |              | 9 6                       | १४२        |
| सामान्यतश्चिकित्सावि       | ाचारः १३   |                              | १३           | उ हिंग्वादिचूर्णमपरम्     | "          |
| केचन योगाः                 | );         |                              | ,;           | मृगश्रङ्गभस्म             | "          |
| लेपद्वयम्<br>विहारव्यवस्था | 13         |                              | 17           |                           | "          |
| <b>। नहार अपस्या</b>       | ,          | तुम्बुर्वादि चुर्णम्         | "            | सन्निपातजशूळचिकित         | सा "       |

| विषया:               | पृष्ठांकाः | विषयाः                    | पृष्ठांका: | विषयाः                      | पृष्ठांकाः |
|----------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| विदार्यादिरसः        | १४२        | नारिकेळखण्डः              | १४७        | रोहिण्यादियोगः              | १५३        |
| एरण्डद्वादशकक्वाथ:   | 71         | कलायचूर्णादिगुटि          | 886        | दीप्तारन्यादिषु स्नेहमात्रा | .,         |
| गोमूत्रमण्ड्रम्      | 77         | त्रिफलायोगौ               | ,,         | कफजगुल्मजचिकित्सा           | ,,         |
| शंखचूर्णम्           | ,,         | अन्नद्रवशूलचिकित्सा       | "          | वमनयोग्यता                  | "          |
| लौहप्रयोगः           | "          | विविधा योगाः              | 77         | गुटिकादियोग्यता             | "          |
| मूत्राभयायोगः        | "          | पथ्यविचारः                | "          | लेपस्वेद्री                 | "          |
| दाधिकं घृतम्         | "          |                           |            | तक्रप्रयोगः                 | "          |
| शूलहरधूप:            | १४३        | अथोदावर्ताधिक             | गरः        | द्वन्द्वजिचकित्सा           | "          |
| अपध्यम्              | ,,         | सामान्यक्रमः              | 188        | सन्निपातजचिकित्सा           | "          |
| PRODUCTOR            |            | कारणभेदेन चिकित्साभे      | दः ,,      | वचादिचूर्णम्                | "          |
| अथ परिणामशूल         | 162        | इयामादिगणः                | १४९        | यमान्यादि चूर्णम्           | 148        |
|                      | ।। धकारः   | त्रिवृतादिगुटिका          | ٠,         | हिंग्वाद्यं चूर्णं गुटिका व |            |
| सामान्यचिकित्सा      | 883        | हरितक्यादिचूर्णम्         | 71         | पूतीकादिक्षारः              | 19         |
| विडङ्गाद्गिटिका      | 77         | हिंग्वादि चूर्णम्         | ,.         | हिंग्वादिप्रयोगः            | ,,         |
| नागरादिलेहः          | ))         | नाराचचूर्णम्              | "          | वचादिचूर्णम्                |            |
| शस्यूकभस्म           | "          | <b>छशुनप्रयोगः</b>        | ,.         | सुराप्रयोगः                 | ,,         |
| विभीतकादिचूर्णम्     | "          | फलवर्तयः                  | 71         |                             | "          |
| तिलादिगुटिका         | 11         | मूत्रजोदावर्तचिकित्सा     | "          | नादेच्यादिक्षारः            | "          |
| शस्ब्रकादिवटी        | ,,         | जुम्भजाद्यदावर्तिचि कित्स |            | हिंग्वादिभागोत्तर चूर्णम्   | १५५        |
| श्कृतुप्रयोगः        | 188        | शुक्रजोदावर्तचिकित्सा     | १५०        | त्रिफलादि चूर्णम्           | "          |
| लौहप्रयोगः ू         | "          | क्षुद्विघातादिजचिकित्सा   | 7)         | कांकायन गुटिका              | ,          |
| सामुद्राद्यं चूर्णम् | >7         |                           |            | हपुषाद्यं घृतम्             | 17         |
| नारिकेळामृतम्        | 7,         | अथानाहाधिक                | ारः        | पञ्चपलकं घृतम्              | १५६        |
| सप्तामृतं लौहम्      | 17         | चिकित्साक्रमः             | १५०        | <b>ज्यूषणाद्यं</b> घृतम्    | 1)         |
| गुडिपिपलीघृतम्       | 11         | द्विरुत्तरं चूर्णम्       | 77         | त्रायमाणाद्यं घृतम्         | "          |
| पिष्पलीघृतम्         | ,1         | वचादिचूर्णम्              | ,1         | द्राक्षाद्यं घृतम्          | .,         |
| कोलादिमण्ड्रम्       | १४५        | त्रिवृतादिगुटिका          | "          | धात्रीषद्पलकं घृतम्         | 1,         |
| भीमवटकमण्ड्रम्       | 79         | क्षारलवणम्                | ,,         | भाङ्गीषट्पलकं घृतम्         | "          |
| क्षीरमंडूरम्         | 7>         | राठादिवर्तिः              | १५१        | क्षीरषट्पलकं घृतम्          | १५७        |
| चविकादिमण्ह्ररम्     | "          | त्रिकदुकादिवर्तिः         | "          | भहातकघृतम्                  | "          |
| गुडमण्डूरप्रयोगः     | , ,,       | शुष्कमूलकाद्यं घृनम्      | 77         | रसोनाद्यं घृतम्             | "          |
| शतावरीमण्डूरम्       | "          | स्थिराद्यं घृतम्          | "          | दन्तीहरीतकी                 | . ,,       |
| तारामण्डूरगुड:       | 77         |                           |            | वृश्चीराद्यरिष्टः           | ,,         |
| राममण्डूरम्          | १४६        | अथ गुल्माधिक              | ारः        | रक्तगुल्मचिकित्सा           | 846        |
| रसमण्डूरम्           | "          | चिकित्साऋमः               | १५१        | शंताह्वादिकल्कः             | 77         |
| विफलालोहम्           | ,1         | वातगुरमिचिकित्सा          | १५२        | तिलक्वाथः                   |            |
| लोहावलेह:            | "          | एरण्डतेलप्रयोगः           | "          | विविधा योगाः                | "          |
| धात्रीलौहम्          | ,,         | <b>लशु</b> नक्षीरम्       | ,,         |                             | "          |
| लौहामृतम्            | 680        | उत्पत्तिभेदेन चिकित्साभे  | दः ,,      | भक्षातकघृतम्                | ,1         |
| खण्डामळकी            | "          | विद्द्यमातगुल्मचिकित्स    | τ ,        | अपध्यम्                     | "          |
|                      |            |                           |            |                             |            |

| विषयाः                                                 | पृष्ठांकाः | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठांकाः | विषया:                  | पृष्ठांकाः |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| अथ हद्रोगाधि                                           | ETT!       | एलादिचूर्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . १६३      | वरुणाद्यं तैलम्         | १६८        |
|                                                        | कार•       | लौहयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,         | शस्त्रचिकित्सा          | 11         |
| वातजहृद्रोगचिकित्सा                                    | १५८        | यवक्षारयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,         |                         |            |
| विप्यल्यादि चूर्णम्                                    | 11         | शतावर्यादिघृतं क्षीरं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | अथ प्रमेहाधिक           | EIT:       |
| नागरकाथः                                               | १५९        | त्रिकण्टकादिसर्पिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77         | ज्ञान नगर्गन            |            |
| पित्तजहद्रोगचिकित्सा                                   | ,,         | सुकुमारकुमारकं घृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91         | पश्यम्                  | १६९        |
| अन्ये उपायाः                                           | 37         | 93 3 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | अष्टमेहापहा अष्टी कव    | थाः "      |
| क्षीरप्रयोगः                                           | 21         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | शुक्रमेहहर: काथः        | 11         |
| ककुभचूर्णम्                                            | "          | अथ मूत्राचातारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यकारः      | केनमेहहरः क्वाथः        | "          |
| कफजहद्रोगचिकित्सा                                      | ,,         | सामान्यक्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६४        | कषायचतुष्ट्यी 💮         | "          |
| त्रिदोषजहद्रोगचि कित्स                                 | π,         | विविधा योगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | षण्मेहनाशकाः षद् कव     | ाथाः १७०   |
| पुष्करमूलचूर्णम्                                       | 11         | त्रिकण्टकादिक्षीरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,         | कषायचतुष्ट्यी           | 77         |
| गोधूमपार्धप्रयोगः                                      | . 11       | नलादिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,         | वातजमेहचिकित्सा         | 17         |
| गोधूपादिल्रिष्सका                                      | १६०        | पाषाणभेदकाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | कफ्पित्तमहचिकित्सा      | "          |
| नागबलादिचूर्णम्                                        | 77         | उपायान्तरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "          | त्रिद्रोषजमहचिकित्सा    | 11         |
| हिंग्बादिचूर्णम्                                       | ,,         | अतिव्यवाजमूत्राघाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | विविधाः क्वाथाः         | "          |
| दशमूलकाथः                                              | ,,         | चित्रकाद्यं घृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,         | चूर्णकल्काः             | १७१        |
| पाठादिचूर्णम्                                          | ,,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | न्यप्रोधाद्यं चूर्णम्   | "          |
| मृगशृङ्गभस्म                                           | 7,         | .0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | त्रिकण्टकाद्याः स्नेहाः | . 17       |
| क्रिमिहद्रोगचिकित्सा                                   | "          | अथारमर्थिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कारः       | कफिपत्तमेहयोः सर्पिषी   | "          |
| वल्लभक घृतम्                                           | "          | वरुण।दिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६५        | धान्वन्तरं घृतम्        | 19         |
| श्वदष्ट्राद्यं घृतम्                                   | "          | वीरतरादिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | त्र्यूषणादिगुग्गुञ्जः   | १७३        |
| बलार्जुनघृतद्वयम्                                      | १६१        | शुण्ठयादिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         | शिलाजतुप्रयोगः          | "          |
|                                                        |            | पाषाणभेदाद्यं घृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६६        | विडंगादिलौहम्           | 11         |
|                                                        | n          | उत्पकादिगणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "          | माक्षिकादियोगः          | "          |
| अथ मूत्रकृष्छा                                         | धकारः      | कुशाद्यं घृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ),         | मेहनाज्ञकविहाराः        | १७३        |
| वातजमूत्रकृच्छ्रचिकित                                  | सा १६१     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | प्रमेहपिडिकाचिकित्सा    | "          |
| अमृतादिक्वाथ:                                          | "          | वरुणादिगणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "          | वर्ज्यानि               | "          |
| पित्तजकृच्छ्रचिकित्सा                                  | 1)         | विविधा योगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६७        | -                       |            |
| तृणपञ्चम्लम्                                           | "          | नागरादिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,,        | अथ स्थील्याधि           | वेकारः     |
| शतावयदिक्वाथः                                          | "          | वरुणादिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,         | स्थोल्ये पथ्यानि        | १७३        |
| हरीतक्यादिकवाथ:                                        | "          | श्वदंष्ट्रादिक्वाथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,         | केचनोपायाः              |            |
| गुडामलकयोगः                                            | १६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          | व्योषादिसक्तुयोगः       | ) 1<br>) 7 |
| एवां रुबी जादि चूर्णम्                                 | "          | अन्ये योगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "          | प्रयोगद्वयम्            | १७४        |
| कफजाचिकित्सा                                           | "          | एलाद्क्वाथ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         | अमृतादिगुग्गुळु:        |            |
| त्रिदोषजचिकित्सा । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | "          | त्रिकण्टकचूर्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19         | नवकगुरगुलुः             | "          |
| बृहत्यादिक्वाथः                                        | "          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "          | लौहरसायनम्              | "          |
| उत्पत्तिभेदेन चिकित                                    | साभेदः ,   | the state of the s | १६८        | त्रिफलाचं तैलम्         | १७५        |
| एलादिक्षीरम                                            | ,          | त्णप <b>ञ्चम्</b> छघृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,         | प्रघर्षप्रदेहा:         | 12         |
| रक्तजमूत्रकच्छ्रचि                                     |            | व्रणाद्यं घृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 11       | अङ्गरागः                | ,,         |
| त्रिकण्टकादिक्वाथ                                      | 88         | देश सैन्धववीरतरादितैला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म् "       | दलादिलेप:               | 21         |

| विषयः:                   | पृष्ठांकाः  | विषया:                   | पृष्ठांकाः | विषयाः                    | वृष्ठांकाः |
|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| चिश्वाहरिद्रोद्वर्तनम्   | १७५         | अथ प्लीहाधिव             | हारः       | दशमूळहरीतकी               | १८७        |
| हस्तपादस्वेद।धिक्याचि    | केत्सा ,,   |                          |            | कसहरीतकी                  | "          |
|                          |             | यमान्यादिचूर्णम्         |            | अरुष्करशोधचिकित्सा        | "          |
|                          |             | विविधा योगाः             |            | विषशोथचिकित्सा            | ,,         |
| अथोदराधिक                | 17:         | भहातकमोदकः               | 858        | शोधे वर्ज्यानि            | ,,,        |
| 01.114.6/10.11           |             | प्रयोगद्वयम्             | "          |                           |            |
| सामान्यतश्चिकित्सा       | १७६         | यकुचिकित्सा              | "          | अथ वृद्धचिष               | नारः       |
| वातोद्रचिकित्सा          | ,,          | विविधा योगाः             | 11         | वातवृद्धिचिकित्सा         | 228        |
| सर्वोद्राणां सामान्यचि   |             | अञ्च शिराव्यधविधिः       | "          | वित्तरक्तवृद्धिचिकित्सा   |            |
| तऋविधानम्                |             | परिकरो योगः              | "          | वित्तरक्षेत्राद्धाचाकत्ता | विस्मा .   |
| दुग्धप्रयोगः             | "           | रोहीतकचूर्णम्            | "          | ऋषमेदोम् त्रजवृद्धिचि     |            |
| सामुदारं चूर्णम्         | ",          | पिष्पल्यादि चूर्णम्      | १८२        | शिराव्यधदाह्विधिः         | 11         |
| पित्तोदरचिकित्सा         | "           | वर्द्धमानपिष्पलीयोगः     | "          | रास्त्रादिकवाथः           | ,1         |
|                          | 11          | पिपलीचित्रकष्टतम्        | ;1         | बलाक्षीरम्                | )1         |
| कफोद्रचिकित्सा           | १७७         | विष्वलीवृतम्             | "          | हरीतकीयोगीं               | ,,         |
| स्त्रिपाताद्यद्र चिकित्स | ۱۲ ,        | चित्रकघृतम्              | "          | विफलादिकाथः               | 11         |
| लेप:                     | 17          | रोहीतकघृतम्              | १८३        |                           | 269        |
| विविधा योगाः             | 57          | महारोहीतकं घृतम्         | ,,         | पथ्यायोगः                 |            |
| पटोला द्यं चूर्णम्       | "           |                          |            | आदित्यपाकधृतम्            | ;1         |
| नारायण चूर्णम्           | १७८         |                          |            | ऐन्द्रीचूर्णम्            | "          |
| द्न्त्यादिकरुकः          | 71          | अथ शोथाधि                | कारः       | रुद्रजटालेप:              | ",         |
| माहिषमूत्रयोगः           | :)          | वातशोथचिकित्सा           | १८३        | अन्ये लेपाः               | "          |
| गोमूत्रयोगः              | "           | पित्तजशोधिचिकित्सा       |            | विद्वन्य लाद मुन्त्       | "          |
| अर्कलवणम्                | ,,          | कफजशोधचिकित्सा           | 928        | त्रधरोगस्य विशिष्टचि      |            |
| शियुक्वाथः               | "           | सन्निपातजशोधचिकित        |            | सन्धनाच तलम्              | 90-        |
| इन्द्रवारुणीमूलोत्पाटन   | <b>म</b> 17 | पुनर्नवाष्ट्रकः क्वाथः   | 11         | शतपुष्पाद्यं घृतम्        | १९०        |
| रोहितयोगः                | "           | विविधा योगाः             | 17         |                           |            |
| देवद्रुमादिचूर्णम्       | "           | गुडयोगाः                 | ;;         | अथ गलगण्डा                | धकारः      |
|                          | 808         |                          |            | पथ्यम्                    | १९०        |
| द्शमुलादिकवाथः           | "           | पुनर्नवादिरसाद्यः        | ,,         | लेपा:                     | "          |
| हरितक्यादिक्वाथः         | "           | क्षारगुटिका              | "          | नस्यम्                    | 11.        |
| एरण्डतैलादियोगत्रयी      |             | पुनर्नवाद्यं घृतम्       | "          | जलकुम्भीभरमयोगः           | 11         |
| पुनर्नवाष्ट्रकः क्वाथः   | "           | पुनर्नवाशुण्ठीदशमूल      |            | उपनाह:                    | ,          |
| पुनर्नवागुग्गुलुयोगः     | 11          | चित्रकाद्यं घृतम्        | "          | उषितजलादियोगौ             | "          |
| गोमूत्रादियोगः           | *1          | पश्चकोलादिघृतम्          | "          | अपरे योगाः                | "          |
| पुनर्नवादिचूर्णम्        | "           |                          | "          | शस्त्रविकित्सा            | 898        |
| माणपायसम्                | ,,          | चित्रकषृतम्<br>माणकवृतम् | "          | नस्यं तैलम्               | 1)         |
| द्शमूलषद्पलकं घृतम       | 11          | • स्थलपदा <b>गृ</b> तम्  | "          | अमृतादितेलम्              | ,,         |
| चित्रकघृतम्              |             | सैनेगारं नैसे गरेटों व   |            | वरुणमुलक्वाथः             | "          |
| बिन्दुघृतम्              | "           | महत्रमञ्जासं नैलम        | "          | काञ्चनारकल्कः             | ,,         |
| स्तुहीक्षीरघृतद्वयम्     | "           | पुनर्भवावलेहः            |            | अारग्बधशिफाप्रयोगः        |            |
| नाराचघृतम्               | "           | युनन्यापल्ल              |            |                           |            |

| विषय :                               | पृष्ठांकाः | विषयाः                                        | पृष्ठांकाः | विषया:                 | पृष्ठांकाः                              |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Crimal Trutt                         | 888        | सौरेश्वरं घृतम्                               | १९६        | विविधा योगाः           | 308                                     |
| निर्गुण्डीनस्यम्<br>विविधानि नस्यानि | ;,         | विडंगाद्यं तेलम्                              | "          | सद्योत्रणचिकित्स।      | ,,                                      |
| विविधानि पानानि                      |            | 140.114 110 1                                 |            | नष्टशस्यचिकित्सा       | 17                                      |
|                                      | • ,        |                                               |            | विशेषचिकित्सा          | ,,                                      |
| होपः                                 | १९२        | अथ विद्रध्यधिव                                | नारः       | व्रणक्रिमिचिकित्सा     | 303                                     |
| छुछुन्दरीतेलम्                       |            |                                               | १९६        | त्रिफलागु ग्गुळुवटकः   | ,,                                      |
| शाखोटःवगादितेलद्वयम्                 | • 1        | सामान्यक्रमः                                  | 990        | विडंगादिगुग्गुलुः      | "                                       |
| निर्गुण्ड <u>ीतै</u> लम्             | *,         | वातावेद्रधिचिकित्सा<br>वित्तविद्रधिचिकित्सा   |            | अमृतागुगगुलुः          | ,,                                      |
| कार्पासपूरिकाः                       | "          |                                               | "          | जात्याद्यं घृतम्       | >>                                      |
| लेप:                                 | ,,         | ऋष्मजविद्रधिचिकित्सा                          | "          | गौराद्यं घृतं तैलं च   |                                         |
| शस्त्रचिकित्सा                       | "          | रक्ताग-तुविद्रधिचिकित्स                       |            | करंजाद्यं घृतम्        | · 703                                   |
| व्योषादितेलम्                        | "          | अपक्वान्तर्विद्रधिचिकित                       | सा ,,      | प्रपोण्डरीकाद्यं घृतम् |                                         |
| चन्द्रनायं तेलम्                     | "          | पक्रविद्रधिचिकित्सा                           | 90.        | तिक्ताद्यं घृतम्       | "                                       |
| गुआद्यं तेलम्                        | "          | रोपणं तैलम्                                   | १९८        | विपरीतमञ्जतेलम्        | "                                       |
| प्रन्थिचिकित्सा                      | १९३        |                                               |            |                        | ,,                                      |
| वातजप्रन्थचिकित्सा                   | 1,         |                                               |            | अङ्गारंक तैलम्         | "                                       |
| <b>वित्तजप्रिन्थिचिकित्सा</b>        | 11         | अथ व्रणशोथाधि                                 | कारः       | प्रपीण्डरीका यं तैलम   | 19                                      |
| ऋष्मप्रनिथचिकित्सा                   | ,,         | सामान्यक्रमः                                  | 886        | दूर्वाद्य तैलं घृतं च  | "                                       |
| <b>ले</b> पः                         | "          | वातशोथे लेपाः                                 |            | मि छु। यं घृतम्        | २०४                                     |
| शस्त्रिकित्सा                        | 17         | अपरो लेपः                                     | "          | पाटलीतैलम्             | ,1                                      |
| अर्बुदचिकित्सा                       | ,,         |                                               | ),         | चन्द्नाद्यं यमकम्      | "                                       |
| वार्तार्बुद्दि विकित्सा              | .,         | पित्तागन्तुजशोधलेपाः                          | ")         | मनःशिलादिलेपः          | 11                                      |
| <b>वित्तार्बुद्</b> चिकित्सा         | 188        | कफजशोथचिकित्सा                                | ,,         | अयोरजआदिलेपः           | ,.                                      |
| कफजार्बुदचिकित्सा                    | "          | क राजाता अशावा वाक्रत                         | 1 ,,       | सवर्णकरणो लेमः         | "                                       |
| विशेषचिकित्सा                        |            | छेपव्यवस्था                                   | "          | रोमसञ्जननो लेपः        | "                                       |
| उपोदिकात्रयोगः                       | ,          | विम्लापनम्                                    | "          | व्रणव्रन्थिचिकित्सा    | "                                       |
| अन्ये लेवाः                          | "          | रक्तावसेचनम्                                  | 71         |                        |                                         |
| 01.4 041.                            | ,,         | पाटनम्                                        | 899        |                        |                                         |
|                                      |            | उपनाहाः ्                                     | . 57       | अथ नाडीव्रणाधि         | क्तार:                                  |
| 700 -A                               |            | गोदन्तप्रयोगः                                 | "          | 314 11618 1110         | 1411(*                                  |
| अथ इलीपदाधि                          | यकारः      | सर्पनिर्मोकयोगः                               | "          | नाडीत्रणचिकित्साक्रमः  | 201                                     |
| सामान्यचिकित्सा                      | 994        | दारणप्रयोगाः                                  | "          | वातजिचिकित्सा          | ,.                                      |
| लेपद्वयम्                            | . 1)       | प्रक्षालनम्                                   | "          | पित्तकफशस्यजिविकित्स   |                                         |
| प्रयोगान्तरम्                        | 1,         | तिलादिलेपः                                    |            | सूत्रवर्तिः, वर्तमः    | 200                                     |
| अन्ये लेपाः                          | 17         | व्रणशोधनलेपः                                  | "          | 1. 0 .                 |                                         |
| शस्त्रचिकित्सा                       |            | शोधनरोपणबोगाः<br>रोपणयोगाः                    | २००        | क्षारंप्रयोगः          |                                         |
| पित्तजइलीपदे लेपः                    | . 11       |                                               | "          |                        | "                                       |
| कफश्रीपद्चिकित्सा                    | . 11       | 000                                           | ,,         | सप्ताङ्गगुग्गुलुः      | "                                       |
| वातकफजश्रीपदिचि                      |            |                                               | "          | सर्जिकाद्य तैलम्       | "                                       |
| त्रिकट्वादिचूर्णम्                   |            |                                               | "          | कुम्भीकायं तैलम्       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| पिप्पल्यादि चूर्णम्                  | 86         |                                               | ,,         | भहातकां यं तैलम्       | २०                                      |
| कृष्णाद्यो मोदकः                     |            | 1_0                                           |            | निर्गुण्डीतैलम्        | 12                                      |
|                                      | ,          | । जारकप्रतम्<br>krit Academy, Jammmu. Digiti: | 40         | ? हं सपादादितेलम्      | 17                                      |

## विषयातुऋमणिका

| विषया:                              | पृष्ठांकाः          | विधगा:                | पृष्ठांकाः | विषयाः               | पृष्ठांकाः |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| अथ भगन्दराधिकारः                    |                     | अथ भग्नाधिकारः        |            | गन्धकयोगः            | २१०        |
|                                     | A STATE OF STATE OF |                       |            | <b>उद्धर्तनम्</b>    | "          |
| र क्तमोक्षणम्                       | २०६                 | सामान्यक्रमः          | 280        | सिन्दूरयोगः          | "          |
| वटपनादिलेपः                         | "                   | स्थानापन्नताकरणम्     | "          | कुष्ठहरो गणः         | "          |
| पकापकपिडकाविशेषः                    | "                   | हेव:                  | "          | भहातिकादिलेपः        | 11         |
| त्रिवृदागुत्सादनम्                  | "                   | बन्धमोक्षणविधिः       | "          | विषादिलेपः           | २१६        |
| रसाञ्जनादिकल्कः                     | "                   | सेकादिव म्            | 79         | शशांकलेखादिलेह:      | "          |
| कुष्ठादिलेप:                        | "                   | पध्यम्                | "          | सोमराजीप्रयोगः       |            |
| स्नुहीदुर्घादिवर्तिः                | "                   | अस्थिसंहार योगः       | "          |                      | "          |
| तिलादिलेपः                          | २०७                 | रसोनोपयोगः            | "          | अवस्गु जायोगः        | .,         |
| विविधा लेपाः                        | 11                  | वराटिकायोगः           | "          | चिफ्लादिक्वाथः<br>-  | ;;         |
| नवांशको गुग्गुछः                    | 11                  | विविधा योगाः          | "          | छित्राप्रयोगः        | ),         |
| सप्तविंशतिको गुगगुलु                | 11                  | बाक्षागुग्गुलुः       | 568        | पटोलादिमवाथः         | **         |
| विविधा चुपायाः                      | 17                  | आभागुग्गुलुः          | 11         | सप्तसमो योगः         | "          |
| विष्यन्दनतेलम्                      | "                   | सव्रण्भग्नचिकित्सा    | "          | विडङ्गादि चूर्णम्    | "          |
| करवीराद्यं तैलम्                    | ,,                  | गन्धतैलम्             | "          | विजयामूलयोगः         | "          |
| निशाद्यं तैलम्                      | २०८                 | भग्ने वर्ज्यानि       | 585        | विविधा योगाः         | 290        |
| वर्ज्यानि                           | "                   |                       |            | वायस्यादिलेपः        | "          |
|                                     |                     | अथ कुष्ठाधिव          | 17:        | पृतिकादिलेपः         | 77         |
| अथोपदंशाधिकारः                      |                     |                       |            | गजादिचर्मममीलेपः     | "          |
| अयापद्शााय                          |                     | वसनम्                 | २१२        | अवस्गुजहरिताळलेपः    |            |
| सामान्यक्रमः                        | २०८                 |                       | 71         | धात्रयादिक्वाथः      | 1,         |
| पटोलादिकवाथाः                       | "                   | लेपयोग्यता            | 11         | गजलेण्डजक्षारयोगः    | "          |
| वातिके लेपसकी                       | 1)                  | लपाः                  | "          |                      | "          |
| पैत्तिके लेपः                       | "                   | मनःशिलादिलेपः         | २१३        |                      | 17         |
| पित्तरक्तजे                         | "                   | कुष्ठादिलेपः          | 77         | पश्चितिम्बचूर्णम्    | "          |
| प्रक्षालनम्                         | ,,                  | त्रिफलाद्लिपः         | 17         | चित्रकादिगुग्गुलुः   | २१८        |
| त्रिफलामसीलेप:                      | ,,                  | विडंगादिलेपः          | "          | भहातकप्रयोगः         | . 77       |
| रसाञ्जनलेपः                         | )7                  | अपरो विडंगादिः        | "          | भहातकतैलप्रयोगः      | ,,         |
| बब्बूखद्छादियोगाः                   | ,,,                 | दूर्वादिलेप:          | "          | खदिरप्रयोगः          | 288        |
| सामान्योपायाः                       | "                   | द्दुगजेंद्रसिंहो छेपः | 53         | तिक्कषद्रपलकं घृतम्  |            |
| पाकप्रक्षालनक्वाथः                  | २०९                 |                       | "          |                      | 1)         |
| भूनिस्बकाद्यं घृतम्                 | ,,                  | सिध्मे लेपाः          | 588        |                      | "          |
| कर आदं घृतम्                        | "                   | किटिभादिनाशका लेप     | 1: 11      | तिक्तकं घृतं         | 17         |
| अगारधूमाद्यं तेलम्                  | "                   | अन्ये लेवाः           | 11         | महातिककं घृतम्       | 11         |
| <b>लिंगाशिश्चिकित्सा</b>            | "                   | उन्मत्तकतैलम्         | 17         | महाखदिरं घृतम्       | २२०        |
|                                     |                     | तण्डललेपाः            | . २१५      |                      | "          |
| अथ शूकदोषा                          | धिकारः              | पादस्फुटननाशको छप     | : , ,,     | वज्रकं घृतम्         | 11         |
|                                     | २००                 |                       | "          | आरग्वधादितेलम्       | 11         |
| सामान्यक्रमः                        | 17                  | पानम्                 | :,         | <b>तृणकतेलम्</b>     | २२१        |
| प्रतिभेद्चिकित्सा<br>प्रत्याख्येयाः | 290                 | पश्यायोगः             | "          | महातृणकतेल <b>म्</b> | "          |

| विषयाः                | पृष्ठांकाः                            | विषया:                 | पृष्ठांकाः | विषयाः                | पृष्ठोकाः |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| वज्रकं तैलम्          | २२१                                   | वासादिगुग्गुलुः        | २२५        | शिरीषादिलेपः          | २३०       |
| मरिचाद्यं तैलम्       | 77                                    | विविधा योगाः           | "          | विषाद्यं घृतम्        | "         |
| बृहन्मरिचायं तैलम्    | 7,                                    | अपरः पटोलादिः          | "          | पञ्चतिक्तं घृतम्      | ,,        |
| विषतैस्               | 277                                   | गुडूच्यादिक्वाथः       | "          | महापद्मकं घृतम        | २३१       |
| करवीराद्यं तैलम्      |                                       | अन्ये योगाः            | ३२६        | स्नायुकचिकित्सा       | "         |
| अपरं करवीराद्यं तैलम् | ,, 1                                  | गुडादिमोदकः            | "          | <b>ले</b> पः          | "         |
| सिन्दूराद्यं तैलम्    |                                       | हिंग्बादिपुटपाकः       | ,,         |                       |           |
| महासिन्द्राद्यं तैलम् |                                       | वरायोगाः               | "          | अथ मसूर्याधि          | कारः      |
| आदित्यपाकं तेळम्      | 77                                    | पश्चिनिम्बादिचूर्णम्   | "          |                       |           |
| दूर्वांचं तैलम्       | "                                     | अभ्रादिशोधनमारणम्      | "          | सामान्यक्रमः          | २३१       |
| अर्कतेलम्             | २२३                                   | क्षुधावती गुटी         | २२७        | शमन म्                | 97        |
| गण्डीराद्यं तैसम्     | ,,                                    | जीरकाद्यं घृतम्        | ,,         | वमनविरेचनफलम्         | >9        |
| चित्रकादि तैलम        | "                                     | पटोलशुण्ठीघृतम्        |            | विविधा योगाः          | ))<br>333 |
| सोमराजीतैलम्          | ,,                                    | पिप्पलीघृतम्           | ,          | मुष्टियोगपरिभाषा      | २३२       |
| सामान्यनियमः          | . 70                                  | द्राक्षांचं घृतम्      | 71         | विविधा योगाः          | "         |
| पध्यम्                | "                                     | शतावरीपृतम्            | २२८        | 6                     | "         |
|                       |                                       | शतापराष्ट्रतम्         | "          | वातजचिकित्सा          | "         |
| -2-2-                 | 2_                                    |                        |            | पित्तजचिकित्सा        | "         |
| अथोदर्दकोठः           |                                       | विसर्पविस्फोटा         | TAKTE:     | निङ्गादिक्वाथः        | ,,        |
| पित्ताधिका            | रः                                    |                        |            | षटोळाद्क्वाथः         | 5ई३       |
| साधारणः क्रमः         | २२३                                   | विसर्पे सामान्यतश्चिकि | सा २२८     | अन्यत्पटोलादिद्वयम्   | >9        |
| विरेचनयोगः            |                                       | वसनम्                  | 7)         | खदिराष्ट्रकः          | "         |
| केचन योगाः            | )) -                                  | विरेचनम्               | ,          | अमृतादिषवाथः          | "         |
| उद्वर्तनं लेपश्च      | <b>२</b> २४                           | वावविसर्पचिकित्सा      | ,,         | प्रलेपः               | 99        |
| अग्निमन्थमूळलेपः      |                                       | अष्ठााद्वाणः           | "          | पादपिडकाचिकित्सा      | 1.9       |
| कोठसामान्यचिकित्स     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | पित्तविसर्पचिकित्सा    | 79         | पाकावस्थाप्रयोगाः     | 75        |
| निम्बपत्रयोगः         |                                       | विरेचनम्               | २२९        | विविधास्ववस्थासु विशि | वधा       |
| विविधा योगाः          | "                                     | श्लेष्मजविसर्पचिकित्स  | · ,:       | योगाः                 | 97        |
| सामान्यचिकित्सा       | 57                                    | वमनम्                  | "          | निशादिलेपः            | २३४       |
|                       | - 17                                  | अन्ये योगाः            | "          | बिम्ब्यादिक्वाथः      | "         |
|                       |                                       | त्रिदोषजविसर्पचिकित    | ar "       | प्रभावः               | 27        |
| अथाम्लिपत्ता          | धकारः                                 | अमृतादिगुग्गुलुः       | "          |                       |           |
| सामान्यचिकित्सा       | 73:                                   | ४ अमृतादिक्वाथद्वयम्   | 17         | अथ क्षुद्ररोगा        | धेकारः    |
| यवादिक्वाथ:           | ,,                                    | पटोळादिक्वाथः          | 71         | अजग्रह्मिकादिचिकित्स  | स २३४     |
| शृंगवेरादिक्वाथः      | 77                                    | ५ भूतिम्बादिक्वाथः     | २३         | वल्मीकचिकित्सा        | २३५       |
| पटोळादिक्वाथः         | "                                     | अन्य योगाः             | ,,,        | पाददारीचिकित्सा       | ,,        |
| अपरः पटोळादिः         |                                       | चन्दनादिलेपः           | "          | उपोदिकादिक्षारतैलम्   | "         |
| अपरो यवादिः           | ,                                     | राह्मवर्गा देखेतः      | "          | अलसकचिकित्सा          | "         |
| वासादिक्वाथः          | ,                                     |                        | "          | कद्रचिष्पचिकित्सा     | "         |
| फलत्रिफादिक्वाथः      | ,                                     |                        | • 1        | -6-0-00               | सा २३६    |
| पथ्यादि चूर्णम्       |                                       | ,, द्शाङ्गलेपः         | ,,         | 2.2.2                 | "         |
|                       |                                       |                        |            |                       |           |

| विषया:                  | पृष्ठांकाः | विषयाः                 | पृष्ठांकाः | विषया:                       | पृष्ठांकाः |
|-------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|
| अहिपूतनकचिकित्सा        | २३६        | निम्बबीजयोगः           | 287        | रोहिणीचिकित्सा               | 280        |
| गुदभंशचिकित्सा          | "          | निम्बतैलयोगः           | ,,         | क ठशालुकादिचिकित्सा          | 17         |
| चांगेरीघृतम्            | . ,,       | क्षीरादितेलम्          | "          | कण्ठरोगचिकित्सा              | "          |
| मूषिकातैलम्             | ,,         | महानीलं तेलम्          | ))         | कटुकादिक्वाथः                | "          |
| परिकर्तिकाचिकित्सा      | "          | पिलत्रं यृतम्          | 21         | कालकचूर्णम्                  | "          |
| अवपाटिकादिचिकित्सा      |            | शेलुकतैलम्             | "          | पञ्चकोलकक्षारचूर्णम्         | 386        |
| युवानपिडकादिचिकित्स     | ा २३७      | बुबणकच्छ्वादिचि कित्स  | 1 ,,       | पीतकचूर्णम्                  | 27         |
| मुखकान्तिकरा छेवाः      |            | पटोलादिघृतम्           | २४३        | यवाप्रजादिगुटिका             | 15         |
| कालीयकादिलेपः           | "          | ग्रुकरदंष्ट्रकचिकित्सा | "          | सामान्ययोगाः                 | "          |
| यवादिलेप:               | 79         | पाददाहचिकित्सा         | "          | पञ्जकोलादिक्षारगुटिका        | "          |
|                         | "          |                        |            | मुखरोगचिकित्सा               | .,         |
| रक्षोच्चादिलेपः         | "          | 2202 2222              |            | सर्वसरचिकित्सा               | >5         |
| दध्यादिलेपः             | २३८        | अथ मुखरोगाधि           | कारः       | मुखपाकचिकित्सा               | 77         |
| हरिद्रादिलेपः           | "          | वातजौष्टरोगिविकत्सा    | २४३        | जातीपत्रादिक्वाथ्गण्डूष      | ; ,,       |
| कनकतेलम्                | 11         | श्रीवेष्टकादिलेपः      | ,,,        | कृष्णजीरकादिचूर्णम्          | "          |
| मिजिष्ठादितेलम्         | "          | पित्तजिविकित्सा        | ,,         | रसाञ्जनादिचूर्णम्            | 586        |
| कुंकुमादितेलम्          | "          | कफजिचिकित्सा           | ,,         | पटोलादिधावनकषायाः            | "          |
| द्वितीयं कुंकुमादितेलम् | २३९        | <b>मेदोजचिकित्सा</b>   | "          | दार्व्यारसिक्रया             | 17         |
| वर्णकं घृतम्            | ,;         | शीताद्चिकित्सा         | ,,         | सप्तच्छदादिक्वाथः            | "          |
| अर्कंषिकाचिकित्सा       | "          | रक्तस्रावचिकिःसा       | 288        | पटोलादिक्वाथः                | "          |
| हरिद्राद्वयतैलम्        | ,,         | चलदन्तस्थिरीकरणम्      | "          | त्रिकलादियोगाः               | "          |
| दारुणचिकित्सा           | 17         | दन्तशूलचिकित्सा        | ,,         | द्राधमुखचिकित्सा             | "          |
| नीलोत्पलादिलेपः         | 1,         | शैशिरचिकित्सा          | "          | दौर्गन्ध्यहरो योगः           | "          |
| त्रिफलादितेल <i>म्</i>  | "          | परिदरोपकुशचिकित्सा     | 11         | सहचरतैल्म्<br>इरिमेदादितेलम् | ,,         |
| चित्रकादितेलम्          | २४०        | दन्तवैदर्भचिकित्सा     | "          |                              | 71         |
| गुजातेलम्               |            | अधिकदन्तचिकित्सा       | "          | लाक्षादितेलम्                | २५०        |
| भृंगराज्तेळम्           | :1         | अधिमांसिचिकित्सा       | ,,         | बकुलादितेलम्                 | 17         |
| प्रतिमश्तेलस्           | ,,         | दन्तनाडीचिकित्सा       | 284        | बदनसौरभदा गुटी               | "          |
| इन्द्रलप्तिकित्सा       | ,,         | अधिमांसादिचिकित्सा     | 77         | <b>लघुखादरवाटका</b>          | "          |
| छागीक्षीरादिलेपद्वयम्   | "          | कपालिकाक्रिमिद्न्तिचि  |            | बृहत्खदिरगुटिका              | ",         |
|                         | ,,         | बृहत्यादिक्वाथः        | "          |                              |            |
| स्तुद्धाद्यं तैलम्      | "          | नील्यादिचर्वणम्        | "          | 2 22                         |            |
| आदित्यपाकतैलम्          | 588        | हनुमोक्षादिचिकित्सा    | २४६        | अथ कर्णरोगाधि                | कारः       |
| चन्दनादितेलम्           | "          | जिह्वारोगचिकित्सा      | "          | कर्णशूलचिकित्सा              | 348        |
| यण्टीमधुकतेलम्          | 1)         | कण्टकचिकित्सा          | "          | दीपिकातैलम्                  | "          |
| कृष्णीकरणम्             | 11         | जिह्वा जाड यचि कित्सा  | "          | अर्कपत्रयोगः                 | २५२        |
| अपरं कृष्णीकरणम्        | 19         | दन्तशब्दचिकित्सा       | "          | अन्ये योगाः                  | זיי        |
| अपरे योगाः              | "          | उपजिह्नाचिकित्सा       | 77         | क्षारतैलम्                   | ,,         |
| शङ्खञ्जूर्णप्रयोगः      | ))         | गलशुण्डीचिकित्सा       | )1         | कर्णनादिचिकित्सा             |            |
|                         |            | तुण्डीकेर्यादिचिकित्सा | 780        | अपामार्गक्षारतेलम्           | 17         |
| स्नानम्                 | 10         |                        |            |                              |            |

| विषया:                    | पृष्ठांकाः                             | विषयाः                        | पृष्ठांकाः | विषयाः                | पृष्ठांका: |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| सर्जिकादितेलम्            | २५२                                    | अथ नेत्ररोगाधि                | कारः       | शिराज्यधन्यवस्या      | २६१        |
| दशमूलीतेल म्              | ,,                                     |                               |            | अस्लाध्युषितचिकित्सा  | ,,         |
| बिल्वतेलम्                | "                                      | सामान्यतश्चिकित्साक्रम        |            | शिरोत्पातिचिकित्सा    | "          |
| कर्णस्राविचिकित्सा        | २५३                                    | श्रीवासादिगुण्डनम्            | 11         | शिराहर्षचिकित्सा      | ,,         |
| जम्ब्वादिरसः              | 71                                     | लंघनप्राधान्य <b>म्</b>       | "          | व्रणशुक्रचिकित्सा     | २६३        |
| कर्णनाडीचिकित्सा          | ,,,                                    | पाचनानि                       | ",         | फेनादिवर्तिः          | "          |
| कर्णप्रतिनाहचिकित्सा      | ,,                                     | पूरणम्                        | ,,         | आइच्योतनम्            |            |
| विविधा योगाः              | "                                      | करवीरजलसेकः                   | ))         | पुष्पचिकित्सा         | "          |
| वरुणादितेलम्              | ,,                                     | शिखरियोगः                     | ,,         | करञ्जवर्तिः           | 97         |
| कर्णिकिमिचिकित्सा         | "                                      | <b>ले</b> पाः                 | "          |                       | ',         |
| धावनादि                   | 248                                    | आइच्योतनम्                    | 746        | सैन्धवादिवर्तिः       | 9;         |
| कुष्ठादिते <b>लम्</b>     |                                        | अजनादिसमयनिश्चयः              |            | चन्दनादिचूर्णाञ्जनम्  | "          |
| कर्णविद्रधिचिकित्सा       | "                                      | बृहत्यादिवर्तिः               | "          | द्=तवर्तिः            | "          |
| कर्णपालीपोषणम्            | "                                      | हरिद्राद्य अनम्               | ,,         | शंखाद्यञ्जनम्         | २६३        |
| दुर्वधादिचिकित्सा         | ,,                                     |                               | "          | अन्यान्यञ्जनानि       | 19         |
| <b>दुव्यवादि। पाकत्सा</b> | "                                      | गैरिकाद्यअनम्                 | "          | क्षाराञ्जनम्          | 99         |
|                           |                                        | पित्तजनेत्ररोगे आइच्यो        | तनम् ,,    | पटोलांच घृतम्         | ,,         |
| अथ नासारोगा               | धेकार:                                 | लोध्रपुटपाकः                  | ,          | <b>कृष्णादितैलम्</b>  | 97         |
| जन गासारागा।              | <b>पपाार</b> •                         | कफजिचिकित्सा                  | ),         | अजकाचिकित्सा          | "          |
| पीनसचिकित्सा              | २५५                                    | सेन्धवाद्याद्योतनम्           | २५९        | शशकपृतद्वयम्          | "          |
| व्योषादिचूर्णम्           | ,,                                     | सामान्यनियमाः                 | "          | पध्यम्                | २६४        |
| पाठादितेलम्               | "                                      | रक्ताभिष्यन्दचिकित्सा         | 17         | तिमिरे त्रिफलाविधिः   |            |
| •याद्यादितेलम्            | "                                      | दार्वादिरसिकया                | "          | जलप्रयोगः             | "          |
| त्रिकट्वादितेलम्          | "                                      | विशेषचिकित्सा                 | "          | सुखावती वर्तिः        | 97         |
| किङ्गादिनस्यम्            |                                        | ध्र्यः                        | , ,,       | चन्द्रोदया वर्तिः     | 79         |
| नासापाकचिकित्सा           | "                                      | निम्बपत्रगुटिका               | "          |                       | "          |
| शुण्ठयादितेलं घृतं वा     | 77                                     | विल्वपत्ररसपूरणम्             | "          | हरीतक्यादिवर्तिः      | "          |
| दीप्रानाहिचिकित्सा        | ),                                     | <b>लवणादिसि॰</b> बनम्         | २६०        | कुमारिकावर्तिः        | २६५        |
| प्रतिक्यायचिकित्सा        | "                                      | अन्ये उपाया                   | "          | त्रिफलादिवर्तिः       | ,7         |
| धूमयोगः                   | २५६                                    | नेत्रपाकचिकित्सा              |            | अन्या वर्तयः          | 11         |
| शीतलजलयोगः                | . 31                                   | विभीतकादिक्वाथः               | "          | चन्द्रप्रभा वर्तिः    | "          |
| जयापत्रयोगः               | "                                      | वासादिकवाथः                   |            | श्रीनागार्जुनीयवर्तिः | 2)         |
| अन्ये उपायाः              | 17                                     |                               | 11         | पिप्पल्यादिवर्तिः     | . १६६      |
| माषयोगः                   | "                                      | बृहद्वासादिः<br>त्रिफढाक्वाथः | "          | व्योषादिवर्तिः        |            |
| अवपीड:                    | 1,                                     |                               | ,,         | अपरा व्योषादिः        | ,7         |
| क्रिमिचिकित्सा            | 7)                                     | आगन्तुजिचिकित्सा              | "          | 122                   | . 77       |
| करवीरतैलम्                | "                                      | सूर्याचुपहतदृष्टिचिकित        | सा २६१     | नीलोत्पलाद्य जनम्     | .,         |
| गृहधूमादितेलम्            |                                        | निशादिपूरणम्                  | ,,         | पत्राद्यश्चनम्        | "          |
| चित्रकादितेलम्            | "                                      | नेत्राभिघातघ्नं घृतम्         | ""         | शंखाद्यञ्जनम्         | "          |
| चित्रकहरीतकी              | ************************************** | शुष्कपाकन्नमञ्जनम्            | 11         | हारिद्रादिगुटिका      | ý          |
| . 14-6(101)               | 77                                     | अन्यद्वातमारुतपर्ययचि         | ाकत्सा ,,  | गण्डूपदकज्ञलम्        | 71         |

| विषया:                               | पृष्ठांकाः                              | विषयाः                         | पृष्ठांकाः | विषया:               | पृष्ठांकाः |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|
| अंगुलियोगः                           | ३६६                                     | पिह्नचिकित्सा                  | २७३        | लेपाः                | २७७        |
| नागयोगः                              | २६७                                     |                                | ,,         | शिराव्यधः,           | 11         |
| शलाकाः                               | ,,                                      | प्रक्लिस्रवर्संचिकित्सा        | "          | शिरःकम्पचिकित्सा     | "          |
| गौजाजनम्                             | ,,                                      | हरिद्रादिवर्तिः                | 1)         | यष्ट्याद्यं घृतम्    | 1)         |
| सैन्धवयोगः                           | ,,                                      | मिलिष्ठाद्यजनम्                | ,,         | मयुराद्यं घृतम्      | 91         |
| <b>ड्</b> शीराञ्जनम्                 | , ,,                                    | तुत्थकादिसेकः                  | ,,         | प्रप्राय है। प्र     | 11         |
| धात्र्यादिरसिकया                     | 7)                                      | पक्ष्मोपरोधचिकित्सा            | २७३        |                      |            |
| शृङ्गवेरादिनस्यम्                    |                                         |                                |            | महामायूरं घृतम्      | _ 11       |
| रिङ्गपरादिमस्यम्<br>लिङ्गनाशचिकित्सा | "                                       | लेख्यभेद्यरोगाः                | 7,         |                      |            |
|                                      | "                                       | कफानाहादिचिकित्सा              | 71         | अथासृग्दराधि         | कारः       |
| हजाहरलेपा:                           | २६८                                     |                                |            | सामान्यचिकित्सा      |            |
| घृतम्                                | ,.                                      | अथ शिरोरोगार्ग                 | धेकारः     | दार्गादिक्वाथः       | २७८        |
| शिराव्यधः                            | 19                                      |                                |            | र्साञ्जनादियोगः      | ,          |
| मेषशृङ्गधाद्य जनम्                   | "                                       | वातिकचिकित्सा                  | ३७३        | विविधा योगाः         | ,,         |
| स्रोतोजांजनम्                        | "                                       | शिरोबस्तिः                     | 7:         | सामान्यनियमः         | ;)         |
| रसा जना जनम्                         | 5)                                      | पैत्तिकचिकित्सा                | ३७४        | पुष्पानुगचूर्णम्     | "          |
| नलिन्य जनम्                          | "                                       | नस्यम्                         | "          | मुद्राद्यं घृतम्     | २७९        |
| नदीजाञ्जनम्                          | ,,                                      | रक्तजिविकित्सा                 | ,,,        | शीतकल्याणकं घृतम्    | ,,         |
| कणायौगः                              | "                                       | कफजिचिकित्सा                   | 79         | शतावरीघृतम           | 77         |
| गौधयकृद्योगः                         | ३६९                                     | कृष्णादिलेपः                   | .,         |                      |            |
| नक्तान्ध्यहरा विविधाः                |                                         | देवदाव दिलेपः                  | 11         | अथ योनिव्यापद        | धिकार:     |
| त्रिफलाघृतम्                         |                                         | सन्निपातजचिकित्सा              | "          | ज्ञ वागण्या भ        | 194111     |
|                                      | "                                       | त्रिकद्वादिक्वाथनस्यम्         | ,,         | सामान्यचिकित्सा      | २८०        |
| महाचिफलाघृतम्                        | ,,                                      | अपरं नस्यम्                    | २७५        | 4 4114 411           | 17         |
| काइयपत्रैफलं घृतम्                   | "                                       | लेपाः शताह्वारं तैलम्          | "          | परिषेचनाद्यपायाः     | ,,         |
| तिमिरघ्रेक्षे घृतम्                  | २७०                                     | जीवका दितेल म्                 | )1         | योनिविशोधिनी वर्तिः  | 1,9        |
| भृङ्गराज्तैलम्                       | ,                                       | बृहज्जीवकाद्यं तेलम्           | "          | दोषानुसारवर्तयः      | ,,         |
| गोशकु तेल्म्                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | षद्भिनदुतैलम्                  | "          | योन्यशिश्चिकित्सा    | ,1         |
| नृपवहाभतेलम्                         | "                                       | क्षयजिकित्सा                   | 7>         | अचर्णादिचिकित्सा     | 33         |
| अभिजित्तैलम्                         | "                                       | क्रिमिजचिकित्सा                | 11         | आखुतैलम् -           | 268        |
| अर्मचिकित्सा                         | 11                                      | अपामार्गतैलम्                  | ३७६        | भिन्नादिचिकित्सा     | ,,         |
| पुष्पादिरसिक्तया                     | २७१                                     | नागरादियोगी                    | "          | योनिसंकोचनम्         | "          |
| शुक्तिकाचिकित्सा                     | "                                       | सूर्यावर्तचिकित्सा             | 15         | योनिगन्धनाश्कं घृतम् | ( "        |
| अर्जुनचिकित्सा                       | "                                       | कुंकुमनस्यम्                   | 21         | कुषुमसञ्जननी वर्तिः  | "          |
| पिष्टिकाचिकित्सा                     | ))                                      | कृतमालघृतम्                    | "          | प्राशः, दूर्वाप्राशः | "          |
| उपनाहचिकित्सा                        | "                                       | दशमूलप्रयोगः                   | "          | रजोनाशकयोगी          | 17         |
| फलबीजवर्तिः                          | "                                       | अन्ये प्रयोगाः                 | 17         | गर्भप्रदा योगाः      | "          |
| त्रिफलायोगः<br>                      | 1)                                      | शकरीदकयोगः<br>अनन्तवातचिकित्सा | "          | स्वर्णादिभस्मयोगः    | २८२        |
| अञ्जननामिकाचिकित्स                   | ,, 11                                   | . 00                           | "          | नियतगर्भचिकित्सा     | ))         |
| निमिषबिसम्रन्थिचिकि                  | त्सा २७२                                | रालकाचाकत्सा                   | "          | पुत्रोत्पादका योगाः  | 77         |

| विषया:                             | पृष्ठांकाः | विषयाः                                    | पृष्ठांका: | विषयाः पृ                         | ष्ठांकाः   |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| फलघृतम्                            | २८२        | स्तनस्थिरीकरणम्                           | 266        | पुष्करादिचूर्णम्                  | 293        |
| अपरं फलघृतम्                       | २८३        | योनिसंकोचनं वशीकर                         | गंच २८९    | रुष्णाचि कित्सा                   | "          |
| सोमघृतम्                           | ,,         |                                           |            | नेत्रामयचिकित्सा ।                | "          |
| नीलोत्पलादिष्ट्रतम्                | "          |                                           |            | सिध्मपामादिचिकित्सा               | "          |
| <b>बृह</b> च्छतावरीघृतम्           | 268        | अथ बालरोगाधि                              | कारः       | अश्रगन्धघृतम्                     | 27         |
| लोमनाशका योगाः                     |            |                                           |            | चाङ्गेरीघृतम्                     | 388        |
|                                    | ,,         | सामान्यकमः                                | २८९        | कुमारकल्याणकं घृतम्               | "          |
| आरग्वधादितेलम्                     | "          | तुण्डिचिकित्सा                            | "          | अष्टमङ्गलं घृतम्                  | . 79       |
| कर्पूरादितेलम                      | .,         | नाभिपाकचिकित्सा                           | 17         | लाक्षादितेलम्                     | "          |
| क्षारतेलम्                         | ,          | अहिण्डिकचिकित्सा                          | >9         | प्रहचिकित्सा<br>                  | "          |
|                                    |            | अनामकचिकित्सा                             | "          | सार्वकामिको मन्त्रः<br>बलिमन्त्रः | 390        |
| अथ स्त्रीरोगाधि                    | enti:      | अनामकहरं तैलम्                            | २९०        | नन्दनामातृकाचिकित्सा              |            |
|                                    |            | कडजलम्                                    | )7         | सुनन्दालक्षणं चिकित्सा च          | 77         |
| गर्भस्रावचिकित्सा                  | २८४        | अपरे प्रयोगाः                             | , ,,       | पूतनाचिकित्सा                     |            |
| अपरे प्रयोगाः                      | २८५        | सामान्यमात्राः                            |            | मुखमण्डिकाचिकित्सा                | 398        |
| कशेरकादिक्षीरम्                    | "          | हरिद्रादिषवाथ:                            | "          | क्वठपूतनामातृकाचिकिस्स            |            |
| कशेरकादिचूर्णम्                    | "          | चातुभद्रचूर्णम्                           |            | शकुनिकाचिकित्सा                   | ,,         |
| गुष्कगर्भचिकित्सा                  | ,,         | धातक्यादिलेहः                             | 17         | शुष्करेवतीचिकित्सा                | 391        |
| <b>सुखप्रसवोपायाः</b>              | "          | रजन्यादि चूर्णम्                          | "          | अर्थकाचिकित्सा                    | 99         |
| सुप्रसृतिकरो मन्त्रः               | २८६        | मिश्यादिलेहः                              | 399        | भूसृतिकाचिकित्सा                  | 99         |
| यन्त्रप्रयोगः                      | "          | शृङ्गणादिलेह:                             | "          | निर्ऋताचि कत्सा                   | "          |
| अपरापातनयोगाः                      | 1)         | छर्दिचिकित्सा                             | 79         | <b>विलिपिच्छालेकाचिकित्स</b>      |            |
| अपरो मन्त्रः                       | "          | पेट्यादिपिण्डः                            | ,,         | कालिकाचिकित्सा                    | "          |
| अमरे योगाः                         | "          | बिल्वादिक्वाथः                            | "          |                                   |            |
| <b>मक्</b> कलिंबिकित्सा            | "          | समङ्गादिक्वाथः                            | ,,         |                                   |            |
| रकस्रावचिकित्सा                    | 260        | नागरादिक्वाथः                             | "          | अथ विषाधिकार                      | <b>T</b> : |
| कि किशरोगचिकित्सा                  | 71         | समङ्गादियवागूः                            | "          | सामान्यचिकित्सा                   | 39.        |
| हीबेरादिक्वाथ:                     | "          | लाजायोगः                                  | "          | प्रत्यङ्गिरामुखयोगाः              | 25         |
| अमृतादिक्वाथः                      | "          | प्रियक्रवादिकल्कः                         | " "        | निम्बपत्रयोगः                     | 42         |
| सहचरादिकवाथः                       | 57         | रक्तातिसारप्रवाहिकान्                     |            |                                   | "          |
| वजनकाश्चिकम्                       | "          | वहण्यतीसारनाशकायो                         | गाः ३९२    |                                   | 99         |
| पश्चजीरकगुडः                       | "          | विल्वादिश्वीरम्                           | "          | सर्पदृष्टचिकित्सा                 | "          |
| क्षीराभिवर्धनम्                    | 266        |                                           | 1)         | महागदः                            | "          |
| स्तन्यविशोधनम्<br>स्तनकीछचिकित्सा  | "          | म् त्रपह्तालुपातिचिकित्<br>मुखपाकचिकित्सा |            | विविधावस्थायां विविधा य           | ोगाः,,     |
| स्तनकाळाचाकत्सा<br>स्तनशोथचिकित्सा | "          | द्वाद्भवगदिचिकित्सा                       | "          | संयोग जविषचिकित्सा                | ३०         |
| स्तनपीडाचिकित्सा                   | "          | अरिष्टकान्तिः                             | "          | कीटादिविषचिकित्सा                 | ,,         |
| स्तनकठिनीकरणम्                     | "          | हिक्काचिकित्सा                            | 393        | 1                                 | ,,         |
| श्रीपणीतेलम्                       | "          | 200                                       |            | वृदिचकचिकित्सा                    |            |
| कासीसादितेलम्                      | 71         |                                           | "          | गोधादिविषचिकित्सा                 | "          |

## विषयातुऋमणिका।

| विषयाः                            | पृष्ठांकाः    | विषयाः                 | पृष्ठांकाः          | विषयाः                            | पृष्ठांकाः  |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| मीनादिविषचिकित्सा                 | 300           | त्रिफलाघृतनिषेक:       | २०७                 | गोधूमाद्यं घृतम्                  | 388         |
| श्वविषचिकित्सा                    | 2.            | छोहपाकावशिष्टपृतः      | योगः "              | शवाबरीघृतम्                       | 380         |
| भेकविषचिकित्सा                    |               | <b>लौहाश्ररसायनम्</b>  | "                   | गुडक्टमाण्डव म्                   | "           |
|                                   | 7,            | अभ्रकभस्मविधिः         | 306                 | सामान्यवृष्यम्                    | 316         |
| <b>हालाविषचिकित्सा</b>            | ३०१           | लोइसेवनविधिः           | "                   | लिंगबृद्धिकरा योगाः               | ))          |
| नखदंतिविषे छेपः                   | . ,,          | अनुपानपथ्यादिकम्       | ,,                  | अश्वगन्धादितेलम्                  | 11          |
| कीटविषचिकित्सा                    | 19            | भोजनादिनियमः           | 309                 | भक्षातकादिलेपः                    | "           |
| मृतसञ्जीवनोऽगदः                   | ,,            | भोजनविधिः              | 77                  | अन्ये योगाः                       | "           |
|                                   | _             | फलशाकप्रयोगः           | )1                  | कुप्रयोगजवां ह्याचि कित           |             |
|                                   |               | कोष्ठबद्धताहरव्यवस्थ   |                     | अथ मुखगन्धहरो योग                 |             |
| अथ रसायनाधि                       | 7770          | मात्रावृद्धिह्यसप्रकार |                     | अधोबातगन्धचिकित्सा                | ,,          |
| अय रसायनाव                        | कार           | अमृतसारलीहसवनर         |                     |                                   |             |
| सामान्यव्यवस्था                   | ३०१           | उपसंहारः               | 3"                  | अथ स्नेहाधि                       | कारः        |
| पथ्यारसायनम्                      | 79 ,          | सामान्यलोहरसायन        |                     | स्नेहविचारः, स्नेहसमय             |             |
| अभगाप्रयोगः                       | ३०२           | कान्तप्रशंसा           |                     | स्नेहार्हा अनहीं वा               |             |
| छोइ त्रिफलायोगः                   | ,,            | रसादिरसायनम्           | "                   | स्नेह्विधिः                       | 330         |
| पिप्प <b>लीरसाय</b> नम्           | ,,            | ताम्रसायनम्            | <b>\$</b> ? ?       | मात्रानुपाननिश्चयः                |             |
| त्रिफछारसायनम्                    | "             |                        | 383                 | स्तेहच्यापत्तिचिकित्सा            | 77          |
| विविधानि रसायनानि                 | 17            | शिलाजतुरसायनम्         | T                   | स्नेहमर्यादा                      | ,,,         |
| अश्वगन्धारसायनम्                  | "             | शिलाजतुभेदाः           | ,,,                 | वमन्विर्चनसमयः                    |             |
| धात्रीतिलरसायनम्                  | 17            | प्रयोगविधिः परीक्षा    |                     | क्षिग्धातिक्षिग्ध <b>लक्षण</b> म् | (1)         |
| <b>बृद्धद्रारकरसायनम्</b>         | ३०३           | शिलाजतुगुणाः           | "<br>३१३            | अक्षिग्धातिस्त्रिग्धचिवि          |             |
| हस्तिकर्णचूर्णरखायनम्             |               | पध्यापध्यम्            |                     | सद्यः स्रोह्याः                   | 11          |
| धात्री चूर्णरसायनम्               | "             | शिवागुटिकाः            | 3 ? Y               | स्नेहनयोगाः                       | ST (8" );   |
| गुद्धच्यादिलेह:                   | <b>)</b> 1    | शिवागुटिकागुणाः        |                     | पाञ्चप्रसृतिकी पेया               | "           |
|                                   |               | अमृतभहातकी             | 11                  | योगान्तरम्                        | 10000       |
| सारस्वतघृतम्                      | 308           |                        | and the sale        | क्षेष्ठविचारः                     |             |
| जलरसायनम्<br>अमृतसारलोहरसायनम्    |               | अथ बाजीकर              | militaris:          | उपसंहार:                          | 1, 1,       |
| जलनिश्चयः                         | 57            | अब बाजाकर              | ما الماطين لاء      | didir.                            | sa issumant |
|                                   | " "           | विदारीचूर्णम्          | ३१५                 | अथ स्वेदाधि                       | XII.        |
| दुग्धनिश्चयः<br>लौहमात्रानिश्चयः  | 11            | आमलकचूर्णम्            | יינ                 |                                   |             |
| प्रक्षेप्यौषधनिर्णयः              | 306           | विदारीकलकः             | 17                  | सामान्यव्यवस्था                   | \$ 58       |
| त्रक्षप्यावधानणयः<br>लोहमारणविधिः |               | हवयंगुप्तादि चूर्णम्   | THE LANGE TO SELECT | अस्वेद्याः                        | "           |
| स्थालीपाकविधिः                    | ₹0€           |                        | 5 8 9 (8 7)         | अनाम्रेयः स्वेदः                  | ३२२         |
|                                   | TEPER         | 1 - 4 - 1 0 . 4        | 1016 17             | सम्भक्रिवन्नळक्षणम्               | 77          |
| पुटपाकविधिः                       | 300           | मधुक चूर्णम्           | 11                  | अतिस्वित्रस्थ भणं चिति            | केत्साच,    |
| लौहपाकर सायनम्                    | <b>HENDER</b> | गोक्षुरादिचूर्णम्      | ,,                  | स्बेद्पयोगविधिः, स्वे             | दाः 1       |
| त्रिविधपाक <b>लक्षणम्</b>         | Paterals      | माषपायसः               | 398                 |                                   | 司本是印刷料      |
| त्रिविधपाकफलम्                    | .,,           | रसाढा                  | "                   | अथ वमनाधि                         | कारः        |
| प्रक्षेप्यव्यवस्था                | 15151         | मत्स्यमांसयोगः         | 791-10-10-1         | सामान्यव्यवस्था, मन               |             |
| ळीह स्थानम्                       | "             | नारसिंह चूर्णम्        |                     | वमनौषधपाननियमः                    |             |
| लोहाद् घृताहरणम्                  | 1)            | नारासह मूणम्           | 7)                  | पनगापवपानानथमः                    | 71          |

| वसनार्थं काथमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विषयाः                   | पृष्ठांकाः | विषयाः                 | पृष्ठांकाः | विषयाः                  | पृष्ठांकाः |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| वसनार्थे काथमानम् तिक्वकवायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वसमकरा योगाः             | 373        | बस्तिदानविधिः          | ३२८        |                         | ३३४        |
| तिकथनवार्यः अनुवासनोत्तरोत्त्वारः भू स्मानहाः धूमन्यापत् भ्र स्महत्व्वाणि भ्रा स्मानहत्वाणि भ्रा सम्वयं मिलस्थलण्य भ्रा विदेशिय प्रदेशः भ्रा सम्वयं मिलस्थलण्य भ्रा विदेशिय प्रदेशः भ्रा सम्वयं मिलस्थलण्य भ्रा विदेशिय प्रदेशः भ्रा सम्वयं मिलस्थलण्य भ्रा विदेशिय गण्डूषाः भ्रा सम्वयं स्मान्य भ्रा अवास्याः भ्रा अ |                          |            |                        | ,,         |                         | ३३५        |
| वसनद्रव्याणि सन्यश्वमितव्रक्षणम् जुर्वमितव्रक्षणम् प्रमुव्यानिव्याणि प्रमुद्धमितव्रक्षणम् प्रमुद्धमितव्रक्षणम् प्रमुद्धमितव्रक्षणम् प्रमुद्धमितव्रक्षणम् प्रमुद्धमानम् प्रमुद्धमान्यम् प्रमुद्धमान्यम् प्रमुद्धमान्यम् प्रमुद्धमानम् प्रमुद्धमान्यम्                                                                                                                                                        |                          |            | अनुवासनोत्तरोपचारः     | ,,         | धूमानहाः, धूमन्यापत्    | ,,         |
| सम्यश्वमितलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | GERERA !   | स्नेहब्यापच्चिकित्सा   | ३२९        | अथ कवलगण्डवार्ष         | धेकारः     |
| वुर्विमितलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |            | विशेषोपदेशः            | "          |                         |            |
| सेसर्जनकमः ३२४ अनास्थाच्याः ः त्रिविधा गण्डूषाः ः ः त्रिविधा गण्डूषाः ः ः त्रिविधा गण्डूषाः ः ः त्रिविधा गण्डूषाः निष्यं । त्रिविधा गण्डूषाः निष्यं ः त्रिविधा गण्डूषाः निष्यं । त्रिविधा गण्डूषाः निष्यं । त्रिविधा गण्डूषाः निष्यं । त्रिविधा गण्डूषाः । त्रिविधा गण्यूषाः । त्रिविधा गण्डूषाः । त्रिविधा गण्यूषाः । त् |                          | "          | नानुवास्याः            | "          |                         |            |
| हीनमध्योत्तमगुद्धिखक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            | अनास्थाप्याः           | "          |                         |            |
| शुद्धमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हीनमध्योत्तमशुद्धि छक्षण | म् ,,      |                        |            | B. A.                   |            |
| प्रस्थमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            | अथ ।नस्हाध             | कारः       | अथाइच्योतनाद्या         | धेकारः     |
| अवास्याः गः सुनियोजितधारिकारः स्विद्यानिविधः गः सुनियोजितधारिकारः गः सुनियोजितधारः स्विद्यानिविधः गः सुनिरूढळक्षणम् गः सुनिरूढळक्षणम् गः सुनिरूढळक्षणम् गः सुनिरूढळक्षणम् गः सुनिरूढळक्षणम् गः सुनिरूढळक्षणम् गः सुनिरूढळ्क्षणम् गः सुनिरूढळ्क्षणम् गः सुनिरूढळ्क्षणम् गः सुनिरूढळ्क्षणम् गः सुनिरूढळ्ळ्षणम् गः सुनिरूढळ्ळ्षणम् गः सुनिरूढळ्ळ्षणम् गः सुनिरूढळ्ळ्षणम् गः सुनिरूढळ्ळ्षणम् गः अर्थः श्विराज्यधाधिकारः गः सुनिरूढळ्ळ्षणम् अर्थः श्विराज्यधाधिकारः गः सित्रयादिचूर्णम् गः सुनिरूढळ्ळ्षस्यः गः सित्रयाद्यापिकारः गः स |                          | 19         | सामान्यव्यवस्था        | ३३०        | आइच्योतनविधिः           | ३३६        |
| अवाक्याः , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | "          | द्वादशप्रसृतिको बस्तिः | ,,         | अत्युष्णादिदोषाः अञ्जन  | 耳 ,,,      |
| अथ विरेचनाधिकारः  सामान्यव्यवस्था ३२४ कोष्ठविनिश्चयः ३२५ मृदुविरेचनम् ११ सुनिरूढे व्यवस्था ११ ११ सुनिर्रूढे व्यवस्था ११ सुनिरूढे व्यवस्था ११ सुनिर्हे व्यवस्था ११ सुनिरूढे व्यवस्था ११ सुनिरूढे व्यवस्था ११ सुनिर्हे व्यवस्था ११ सुने  | अवाभ्याः                 | "          |                        |            | शलाका अञ्जनकल्पना,      | >>         |
| सामान्यव्यवस्था ३२४ कोष्ठितिस्त्रयः ३२५ मृत्तुविरेचनम् १, अनुक्तेषधमहणम् ३३८ अथान्त्रयाधिकारः व्यवस्था अधुप्रवाद्यापिकारः अधुप |                          | -          | बस्तिदानविधिः          | 77         | अञ्जननिषेध'             | ३३७        |
| सामान्यञ्यक्था ३२४ तेम्ह ह्वापिबिकित्सा " सुनिस्ह व्यपिबिकित्सा " सुनिस्ह व्यपिबिकित्सा " सुनिस्ह व्यपिबिकित्सा " सुनिस्ह व्यवस्था " अर्द्धमात्रिको बित्तः " अर्द्धमात्रिको वित्तः " अर्द्धमात्रिको विद्धाः " अर्द्धमात्रिको विद्धाः " अर्थ मस्याचिकारः " सम्यवित्तिकितिः " अर्थ मस्याचिकारः " सम्यवित्तिकितिः " अर्थ मस्याचिकारः " अर्थ स्वस्थ्यन्ताधिकारः " अर्थ स्वस्यव्याविधिः " अर्थ स्वस्वय्याविधिः " अर्थ स्वस्वय्याः स्वव्याव्याः " अर्थ स्वस्वय्याः स्वव्याः स्वव्याः " अर्थ स्वस्वर्याः " अर्थ स्वस्वर्याः स्वव्याः स्वव्याः " अर्थ स्वस्वर्याः स्वव्याः स्वव्याः स्वव्याः स्वव्याः स्वव्याः स्वव्याः स्वव्याः स्वर्याः स्वव्याः  | भा विकास                 | ETT:       |                        | "          | तर्णम् , तृप्तलक्षणम्   | 99         |
| कोष्ठविनिश्चयः ३२५  मृद्धविरेचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जय । वर्षनावि            | ait.       |                        | ३३१        | पुटपाकः                 | 79         |
| ज्ञाहावानश्चयः व्यवस्था अर्थमात्रिको ब्रह्मः अञ्चल्याह्मणम् ३३८ अयोगादिव्यवस्था ३३८ अयाग्याह्मे मोदकः , विह्याह्मे मोदकः , विद्याह्मे मादकः , विद्याह्मे |                          |            |                        | 99         | अथ जिल्लामारि           | TESTI:     |
| इक्षुपुटणकः ; अनुक्तीषधमहणम् ३३२ अयोगस्थानम् ३३८ अयोगादिव्यवस्था ३३८ अयोगादिव्यवस्था ३३९ अयोगादिव्यवस्था ३३९ अयोगादिव्यवस्था ३३९ अयोगादिव्यवस्था ३३९ अयोगादिव्यवस्था ३३९ अयोगादिव्यवस्था ३३९ जत्तरहृत्यम् ; ज्ञात्वादिगुटिका ठेहो वा , पिच्छळवस्तयः , विह्तगुणः , विह्तगुणः , विद्याव्यवस्था , विद्याव्यवस्था , विद्याव्यवस्था , विद्याव्यवस्था , प्राविमर्शाविधानम् ३३९ अथ्यान्यवाद्याः , प्राविमर्शाविधानम् ३३२ अथ्यान्यवाद्याः , प्राविमर्शाविधानम् , प्राविमर्शाविधानम् , प्राविमर्शाविधानम् , प्राविमर्शाविधानम् , प्राविप्तवाद्याः , प्राविद्याः , प्राविष्तवाद्याः , प्राविष |                          | 324        |                        | "          |                         | 1 -108 ( > |
| पिपत्यादिचूर्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | "          |                        | "          |                         | 224        |
| हरितक्यादिचूर्णम् ,, विवृतादिगुटिका छेहो वा ,, अभयाद्यो मोदकः ,, एरण्डीतैळ्योगः ,, सम्यग्विरिक्तिळ्जम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | "          |                        | ३३२        |                         |            |
| त्रिवृतादिगुटिका छेहो वा ,, अभयाचो मोदकः ,, एरण्डीतेलयोगः ,, परण्डीतेलयोगः ,, परण्डीतेलयाः ,, परण्डीतेलयोगः ,, परण्डीतेलयोगः ,, परण्डीतेलयोगः ,, परण्डीतेलयां ,, पर्चीतेल |                          | "          |                        | .,         |                         |            |
| अभयाद्यो मोदकः ,, एरण्डीतेलयोगः ,, सम्यग्विरिक्तिल्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            |                        | " "        |                         |            |
| परण्डीतैलयोगः  सम्यग्विरिक्तिलंगम् ३२६ दुविरिक्तिलंशम् ३२६ दुविरिक्तिलंशम् १, अतिविरिक्तिलंशम् १, पश्यित्वयाः १, अतियोगचिक्तिसा १, अत्यातुवासनाधिकारः सम्यक्तिग्धादिलक्षणम् ३३४ नस्यान्हाः १, सम्यक्तिग्धादिलक्षणम् ३३४ नस्यान्हाः १, अथ पृमाधिकारः १, अथ प्रमाधिकारः १,                                                                                                                                                                                                                                 |                          | "          | पिच्छलबस्तयः           | "          |                         |            |
| सम्यग्विरिक्तिलाम् ३२६ दुर्विरिक्तिलाम् १२६ दुर्विरिक्तिलाम् १२२ अतिविरिक्तिलाम् १२२ अविर्याद्यां १३२२ अविर्याद्यां १३२२ अविर्याः १३२० अविर्याद्यां १३२० अविर्याद्यां १३२० अविर्याद्यां १३२० अविर्याद्यां १३२० अविर्याद्यां १३२० श्रिक्तिम् १३२० श्रिक्तिम् १३२० श्रिक्तिम् १३२० विधः १३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | . 39       | बास्तगुणः              | 79         |                         | 79         |
| दुर्विरिक्तिल्ङ्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |            | 2707 = 77776-          | CYC        | विशुद्धराक्तना छक्षणम्  | 70         |
| अतिविरिक्तिन्छक्षणम् ,, पश्यित्वमः ,, यथावत्थं व्यवस्था ,, अतियोगचिक्तिसा ,, अविरेच्याः ३२७ तिहमात्राक्रमो ३२७ तिहमात्राक्रमो ३२७ तिहस्तिविरेच्तिम् ,, अथ पूमाधिकारः ,, अविस्ताराणिकारः ,, अथ पूमाधिकारः ,, अथ पूमाधिकारः ,, अथ पूमाधिकारः ,, अविस्ताराणिकारः ,,                                                                                                          |                          | ३२६        |                        | nie.       | अथ स्वस्थवृत्ताधि       | वतारः      |
| पध्यनियमः ११ अविश्वावधानम् ३३३ अञ्जनादिनिधिः ११ अवर्षाढः ३३३ अञ्जनादिनिधिः ११ अवर्षाढः ३३३ नस्यम् ११ अतियोगचिकिस्सा ११ अस्यद्ग्रेष्ट्रामनम् ११ अत्यानुवासनाधिकारः १२७ सिरोविरेचनम् ११ सम्यक्त्रिग्धादिछक्षणम् ३३४ नस्यानहाः ११ प्रमादिकाळनिर्णयः ११ प्रमादिकाळनिर्णयः ११ प्रमादिकाळनिर्णयः ११ प्रमादिकाळनिर्णयः ११ अञ्जनादिनिधिः ११ अञ्जनादिनिधिः ११ अञ्जनादिनिधिः ११ अञ्जनादिनिधिः ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्चलद्यामादिकम् ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्चलद्यामादिकम् ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्चलद्यामादिकम् ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्चलद्यामादिकम् ११ अञ्जनादिनिधः ११ अञ्चलद्यामादिकम् ११ अञ | दु।वारकालक्षम्           | "          |                        | "          | दिनचर्याविधिः           | 380        |
| यथावरथं व्यवस्था अतियोगचिकित्सा अतियोगचिकित्सा अतियोगचिकित्सा अतियोगचिकित्सा अतियोगचिकित्सा अतियोगचिकित्सा अविरेच्याः ३२७ शिरोविरेचनम् सम्यक्किग्धादिछक्षणम् ३३४ नस्यानहाः धूमादिकालिर्जयः अथ बस्तिबस्तिनेत्रविधानम्  अथ बस्तिवस्तिनेत्रविधानम्  अथ धूमाधिकारः धूमभेदाः, धूमनेत्रम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्रह्मायानियमाः  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्याविधिः  अभ्यङ्ग्रह्मायानियमाः  अभ्यङ्ग्रह्मायानियमाः  अभ्यङ्ग्रह्मायानियमाः  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामादिकम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामायामाः  अभ्यङ्ग्रह्मायामायामाः  अभ्यङ्ग्रह्मायामायामायामायामायामायाम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामायामायाम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामायाम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामायाम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामायाम्यम्  अभ्यङ्ग्रह्मायाम्यम्यम्  अभ्यङ्ग्रह्मायामायाम्यम्यम्  अभ्यङ्ग्रह्मायाम्यम्यम्यम्यम्यम्  अभ्यङ्ग्रह्मायाम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम                                                                                                                                                                                                           |                          | "          |                        |            |                         |            |
| अतियोगचिकित्सा ;; अविरेच्याः ३२७ शिरोविरेचनम् ;; श्वान्यक्तिग्धादिछक्षणम् ३३४ श्वान्यमाधिकारः ; श्वाद्विधानम् ;; श्वाद्विधानम् ; श्वाद्विध |                          | 17         |                        | ३३३        |                         |            |
| अविरेच्याः ३२७ हिरोविरेचनम् गाधिकारः स्तेहमात्राक्रमो ३२७ विष्टा भादिकालनिर्णयः गाधिकारः भूमादिकालनिर्णयः गाधिकारः भूमादिकालनिर्णयः गाधिकारः भूमोदिन्न प्रमाधिकारः भूमोदिन प्रमाधिकारः भू |                          | "          |                        | 79         |                         |            |
| अथा तुवासनाधिकारः स्तेह मात्राक्रमो ३२७ विधिः अथ बस्तिबस्तिनेत्रविधानम् अथ पूमाधिकारः चूमभेदाः, धूमनेत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |            |                        | "          |                         |            |
| अथातुवासनाधिकारः स्तेहमात्राक्रमो ३२७ विधिः अथ बस्तिबस्तिनेत्रविधानम् ,, निरुद्धातुवासनमात्रा ३२८ भूमभेदाः, धूमनेत्रम् ।,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जाप्रचा.                 | २९७        |                        | "          | हेमन्तचर्याविष्धः       |            |
| स्तेहमात्राक्रमो ३२७ धूमादिकालनिर्णयः गण्यानहाः धूमादिकालनिर्णयः गण्यानहाः धूमादिकालनिर्णयः गण्यानहाः भण्यादिकालनिर्णयः गण्यादिकालनिर्णयः गण्यादिकालनिर्णयः गण्यादिकालनिर्णयः भण्यादिकालनिर्णयः भण्यादिकालनिर्णयः भण्यादिकालन्यः भण्या | अधानसामनाधि              | ATT*       |                        | म् ३३४     |                         | : 93       |
| तिधः गण्डार्या ११७ पूर्णायकालान्य गण्डारञ्चर्याः, सामान्यतेचर्याः भण्डारञ्चर्याः, सामान्यतेचर्याः भण्डारञ्चर्याः, सामान्यतेचर्याः भण्डारञ्चर्याः, सामान्यतेचर्याः भण्डारञ्चर्याः, सामान्यतेचर्याः भण्डार्याः, अथः भूमाधिकारः अरथः भूमोदाः, धूमनेत्रम् भण्डार्याः भण्डाय |                          |            | 200                    | 77         | मीष्मचर्या, वर्षाचर्या  |            |
| अथ बस्तिबस्तिनेत्रविधानम् ,, अथ धूमाधिकारः जन्मकारपरिचयः ,, विकासारपरिचयः ,, विकासारपरिचयः ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 370        | वूमादिकालानणयः         | "          |                         | -5         |
| निरुहानुवासनमात्रा ३२८ धूमभेदाः, धूमनेत्रम् निरुहानुवासनमात्रा ३२८ धूमभेदाः, धूमनेत्रम् निरुह्मानुवासनमात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | "          | DYSY CTOPPOS           |            |                         |            |
| ानकशाचनात्रा २५८ धूममद्राः, धूमनत्रम् . जिक्कामप्रिन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |            |                        | n (दः      | <b>ब्र</b> न्थकारपरिचयः |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ानल्लायुपासनमात्री       | २२०        | । यूममदाः, धूमनत्रम्   | "          | विकाकारपरिचयः           |            |

इति चऋदत्तस्थ-विषयातुक्रमाणिका समाप्ता

#### श्रीगणेशाय नमः

## चकदत्तः

## सुबोधिन्याख्यभाषाटीकयोपेतः



### अथ ज्वराधिकारः



#### मङ्गल।चरणम्

गुणत्रयविभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे। त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः॥१॥

#### टीकाकारकृतमंग**लाचरणम्**

लक्ष्मी विवर्द्धयतु कीर्तितित तनोतु शान्ति ददातु विद्धातु शरीररक्षाम्। विद्यान्विनाशयतु बुद्धिमुपाकरोतु भावान्त्रकाशयतु मे गुरुपादरेणुः॥१॥ चिकित्सैकफलस्यास्य चक्रदत्तस्य बोधिनीम्। टीकां करोमि भाषायां सद्वैद्या अनुमन्वताम्॥२॥

सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणरूपी भेदोंसे त्रिम्।तिँयों (ब्रह्मा, विष्णु, महेशता) को प्राप्त होनेवाले, तीनो वेदोंके प्रकाशक या तीनों लोकोंके उत्पादक तथा उनके स्वामी श्री शिवजीके लिये प्रणाम करता हूँ॥ १॥

#### अभिधयादिपतिज्ञा

नानायुर्वेद्विख्यातसद्योगैश्चक्रपाणिना । क्रियते संप्रहो ग्रुवाक्यबोधकवाक्यवान् ॥ २ ॥

चकपाणिजी अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोमें लिखे हुए उत्तम नवीन ज्वरमें लंघन (उपनास करना) ही उचित है, योगोंका उनके गूढ़ार्थ नाक्योंको स्पष्ट कर संप्रह करते हैं ॥२॥ पर क्षयज (धातु क्षयज तथा राजयक्ष्महेतुक) बातजन्य,

#### चिकित्साविधिः

रोगमादौ परिक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाःज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥ ३ ॥

वैद्यको प्रथम निदान पूर्वरूपादिके द्वारा रोगकी परीक्षा करनी चाहिये, तदनन्तर औषधिका निश्वय कर शास्त्रज्ञान-पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३॥

#### नवज्वरे त्याज्यानि

नवज्वरे दिवास्वप्नस्नानाभ्यङ्गान्नमेथुनम् । क्रोधप्रवातन्यायामकषायांश्च विवर्जयत् ॥ ४ ॥

नवीन ज्वरमें दिनमें सोना, स्नान, मालिश, अन्न, मैथुन, क्रोध, अधिकवायु, कसरत तथा काथका त्याग करना चाहिये॥ ४॥

### लंघनस्य प्राधान्यं विधिः फलं मर्यादा च

ज्वरे लंघन मेवादा वुपदिष्ट मृतेज्वरात् । श्वयानिलभयको धकामशोक श्रमोद्भवात् ॥ ५॥ आमाश्यस्थो इत्वामि सामो मार्गानिपधापयन् । विद्धाति ज्वरं दोषस्तस्मा छंघनमाचरेत् ॥ ६॥ अनवस्थितदोषा में लंघनं दोषपाचनम् । ज्वर मं दीपनं कां द्धारु चिलाधववकारकम् ॥ ७॥ प्राणाविरोधिता चैनं लंघनेनो पपादयेत् । बलाधिष्ठानमारोग्यं यद्थों ऽयं क्रियाक्रमः ॥ ८॥ नवीन ज्वरमें लंघन (उपवास करना) ही उचित है, भयजन्य तथा काम, कोध, शोक और थकावरसे उत्पन्नज्वरमें लघन न करना चाहिये। साम (आमयुक्त ) दोष आमाशयमें पहुँच अप्रिको नष्ट कर रसादिवाही मागोंको बन्द करता हुआ ज्वर उत्पन्न करता है, अतः लघन करना चाहिये। लघन अध्यवस्थित (न्यूनाधिक्यको प्राप्त ) दोष तथा अप्रिको स्वस्थान तथा समान मानमें प्राप्त करता और आमका पाचन, ज्वरका नाश, अप्रिकी दीप्ति, भोजनकी अभिलाषा तथा भोजनमें हिच उत्पन्न करना और शरीरको हत्का बनाता है। पर लघन इतना ही कराना चाहिये कि जिससे बलका अधिक हास न हो, क्योंकि आरोग्यका आश्रय बल ही है और आरोग्य प्राप्तिके लिये ही चिकित्सा है॥५-८॥

#### **लंघनानिषेधः**

तत्तु मारुतक्षुत्तृष्णामुखशोषश्रमान्विते । कार्यं न बाले वृद्धे च न गर्भिण्यां न दुर्बले ॥९॥

बातज्बरवालेको तथा भूख, प्यास, मुखशोष व अमसे पीडित तथा बालक, बृद्ध व गर्भिणीको संघन न कराना चाहिये॥ ९॥

#### सम्यग्लंघितलक्षणम्

वातम्त्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रलाघवे । हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्कमे गते ॥ १०॥ स्वेदे जाते रुचौ चापि श्लुप्पिपासासहोदये । कृतं लंघनमादेश्यक्रिन्यथे चान्तरात्मिन ॥ ११॥

अपानवायु, मूत्र तथाका मलका भलीभांति निःसरण हो? शरीर हल्का हों, हृदय हल्का हो, डकार साफ आवे, कण्डमें कफका संसर्ग न हो मुखकी विरसता नष्ट हो गयी हो, तन्द्रा तथा ग्लानि दूर हो गयी हो, पसीना निकलता हो, भोजनमें रुचि हो, भूख तथा प्यास रोकनेकी शक्ति न रही हो, और मन प्रसन्न हो तो समझना चाहिये कि लंधन ठीक होगया॥ १०॥ १९॥

#### अतिलंघितदोषाः

पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च । सुत्रणाशोऽहचिस्तृष्णा दौर्वस्यं श्रोत्रनेत्रयोः॥१२॥ मनसः संभ्रमोऽभीक्ष्णमूर्ध्ववातस्तमो हृदि । देहामिबळहानिश्च छंपनेऽतिकृते भवेत् ॥ १३ ॥

अति लंघन करनेसे संधि तथा शरीरमें पीड़ा, खांसी, मुखका सूखना, भूखका नाश, अरुचि प्यास, कान तथा नेत्रोमें निर्वलता (स्वविषयप्रहणासामर्थ्य) मनकी अनवस्थितता स्रीणता डकारका आना, बेहोशी तथा शरीर, अग्नि व बलकी क्षीणता होती है॥ १२॥ १३॥

#### वमनावस्थामाह

सद्यो मुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तर्पणोत्थिते। वमनं वमनार्हस्य शस्तमित्याह वाग्भटः॥ १४॥ कफप्रधानानुत्कृष्टान्दोषानामाश्चयस्थितान्। बुद्ध्वा ज्वरकरान्काले वम्यानां वमनैर्हरेत्॥१५॥

भोजन करनेके अनन्तर ही आये हुए तथा अधिक भोजन करनेसे आये हुए ज्वरमें वर्मनयोग्य रोगियोंको वमन करना हितकर है। यदि ज्वर-कारक दोष कफप्रधान, आमाशयमें स्थित तथा बढ़े हुए (हल्लासादियुक्त) हो, तो उन्हें कफवु-द्विके समय अर्थात् प्रातःकाल वमनयोग्य रोगियोंको वमन कराकर निकलवा देना चाहिये॥ १४॥ १५॥

#### अनुचितवमनदोषाः

अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे।
हृद्रोगं श्वासमानाहं मोहं च कुरुते भृशम् ॥ १६ ॥
नवीन ज्वरमें भी यदि दो दोष उत्क्रिष्ट (हहासादियुक्त)
नहीं तो वमन कराना, हृदयमें दर्द, खास, अफरा तथा
मूर्छांका हेतु हो जाता हैं॥ १६ ॥

#### जलनियमः

तृष्यते सिललं चोष्णं द्याद्वातकफड्वरे।
मद्योत्थे पंचिके वाथ शीतलं तिककैः शृतम्।।१७॥
दीपनं पाचनं चैव ज्वरहनमुभयं च तत्।
स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदपदं शिवम्।।१८॥

वातकफज्वरमें प्यासकी शांतिके लिये गरम गरम जल पिलाना चाहिये तथा मद्य पीनेसे व पित्तसे उत्पन्न ज्वरमें तिक्तरस युक्त औषधियोंके साथ औटानेके अनन्तर छान, टण्डा कर देना चाहिये॥ १७॥ इस प्रकार प्रयुक्त जल अग्नि-दीपक, आमपाचक, ज्वरनाशक, छिद्रशोधक, बलवर्षक, रिचकारक और पसीना लानेबाला और कल्याणकर होता है॥ १८॥

#### षढङ्गजलम्

मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीष्यनागरैः । श्वतशीतं जलं दचास्पिपासाग्वरशान्तये ॥ १९ ॥

पिपासा युक्त ज्वरंकी शांतिके लिये नागरमोथा, पित्तपा-पड़ा, खश, लाल चन्दन, सुगन्धवाला तथा सोंठ डाल औटाकर, ठण्डा किया जल देना चाहिये॥ १९॥

9 वमनके योग्य तथा अयोग्य इसी प्रथमें आगे धमनाधि-कारमें बतावेंगे, अतः वहांसे जानना ।

#### पूर्वापरअन्थविरोधपरिहारमाह

मुख्यभेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणे उबरे । तोयपेयादिसंस्कारे निर्दीषं तेन भेषजम् ॥ २०॥

नवीन ज्वरमें प्रधान औषध (काथ चूर्ण आदि) का निषेध है, पर जल या अन्नके संस्कारमें औषध प्रयोग दोषकारक नहीं होता ॥ २० ॥

#### जलपाकविधिः

यद्प्यु शृतशीतासु षडङ्गादि प्रयुज्यते। कर्षमात्रं तत्र द्वव्यं साधयेत्प्रास्थिके उम्भसि ॥२१॥ अर्धशृतं प्रयोक्तव्यं पाने वेयादिसंविधौ !

जो पडड़ादि द्रव्य गरम कर ठण्डे पानीमें दिये जाते हैं अर्थात् जहां केवल जल कुछ औषधियोंके साथ पकाकर ठण्डा करना लिखा है वहां १ तोला द्रव्य ६४ तोला जलमें पकाना चाहिये। आधी रहते पर पीने तथा पैया यूष मण्डादिके लिये प्रयुक्त करना चाहिये॥ २५॥

#### पथ्यविधिः

बिमतं छिचितं काले यवाग्भिहपाचरेत् ॥ २२॥ यथास्वौषधसिद्धाभिर्मण्डपूर्वाभिरादितः ।

आवश्यकतानुसार वमन तथा लंघन करानेके अनन्तर पथ्यके समयपर तत्तहोष शामक ओषिधयोंके साथ औटे हुए जलसे सिद्ध किया मण्ड तथा यवागू आदि कमशः देना चाहिये॥ २२॥

#### विशिष्ट पथ्यम्

ळाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरैः शृताम् ॥२३॥ पिवेज्जवरी ज्वरहरां श्रुद्धानल्पामिरादितः। पेयां वा रक्तशालीनां पाइवेवस्तिशिरोरुजि ॥२४॥ श्वदंशकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत्। कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेरपेयां शृतां ज्वरी।।२५॥ मृद्वीकापिष्पलीमृलचव्यचित्रकनागरैः।

जो ज्वरी कुछ अग्निके उदय होनेसे बुभुक्षित हो उसे प्रथम छोटी पीपल तथा सोठसे पकाये हुए जलसे सिद्धकी हुई पेया देनी चाहिये। इससे ज्वर नष्ट होगा। तथा पसुलियों, मूत्रा-शयके ऊपर अथवा शिरमें शूलके साथ यदि ज्वर हो तो गोखुरू, छोटी कटेरीसे सिद्ध किये हुए जलमें लाल चावलोकी पेया बनाकर पिलानी चाहिये। यदि मलमूत्रादिकी रुकावटके

तोला छोडना चाहिये।

साथ उदरमें पीडा तथा ज्वर हो तो मुनका, पिपरामूल, चन्य, चीतेकी जड, सोठके जलमें बनायी गयी पेया पिलानी चाहिये॥ २३-२५॥

#### इन्इ-सन्निपातज्वरेषु पथ्यम्

पञ्चमृत्या उचीयस्या गुरुर्या ताभ्यां सधान्यया २६ कणया यूषपेवादि साधनं स्याद्यधाक्रमम्। वातिपत्ते वातकफे विदोषे श्रेष्मिपत्ते ॥२७॥

वातिपत्तज्वरमें लघुपञ्चमूल ( शालिपणीं, पृष्ठपणीं, छोटी कटेरी, वडी कटेरी, गोसरू ) के जलसे, वातकफज्वरमें बृहत्प-ञ्चमूल ( बेलका गूदा, सोनापाठा, खम्भार, पाढल, अरणी)से, सित्रपातज्वरमें दोनों पञ्चमूलों (दशमूल) से, कफपित्तज्वरमें धनियाके सहित छोटी पीपलसे सिद्ध किये जलमें यूष पेया आदि बनाकर देना चाहिये॥ २६॥ २०॥

#### व्याघ्रयादियवागुः

यवागुःस्यात्त्रिदोषद्मी व्याचीदुःस्पर्शगोक्षुरैः।

छोटी कटेरी, जवासा, गोखरूके जलमें सिद्धकी गयी यवागू त्रिदोपनाशक होती है।

#### कल्कसाध्ययवाग्वादिपरिभाषा

कर्षांधे वा कणाशुण्ठचो:कहकद्रव्यस्य वा पलम् २८ विनीय पाचयेशकत्या वारिप्रस्थेन चापराम्।

छोटी पीपल व सोठ प्रत्येक छ: छ: माशे ले अथवा कल्क-द्रच्य ४ तोला ले कल्क बना एक प्रस्थ जल ( द्रवद्वेगुण्यात् १२८ तोला ) में मिला कल्क साध्य, यवागू बनाना चाहिये। इसी प्रकार यदि अधिक यवाग्वादि बनाना हो तो जलादिका प्रमाण बढ़ा देना चाहिये ॥ २८ ॥ यहां पर कणा व शुण्ठी तीक्ष्ण द्रव्यका तथा कल्क द्रव्य मृदु द्रव्योका उपलक्षण है। इसका भाव यह है कि तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य आधा कर्ष, और मृद्-वीर्य द्रव्य १ पल लेकर १ प्रस्थ जलमें पका अर्थावशिष्ट रहने पर उतार छानकर पेया यवागू आदि बनाना चाहिये।

#### पेयादिसाधनार्थं क्वाथादिपरिभाषा

षडङ्गपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता ॥ २९ ॥ यवाग्मुचिताद्भक्ताच्चतुभागंकृतां वदेत्।

पेया, यवागू आदि बनानेके लिये पडंगपरिभाषासे ही १ जल इव होनेसे ' द्रवद्वैगुण्यमिति नियमात् ' १२८ व्यवहार करना चाहिये। पूर्वाभ्यस्त अन्नकी अपेक्षा चतुर्थोश चावलोंकी यवागू बनानी चाहिये॥ २९॥

#### मण्डादिलक्षणम्

सिक्थके रहितो मण्डः पेया सिक्धसमन्विता३०॥ यवागूर्बहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा।

सिक्थरहित 'मण्ड,' सिक्थसहितं 'पेया' अधिक सीथस-हित 'यवागू' तथा सिक्य ही जिसमें अधिक हो और द्रव कम हो उसे "विलेपी" कहते हैं \* ॥ ३०॥

#### मण्डादिसाधनार्थं जलमानम्

अन्न पञ्चगुणे साध्यं विलेपी तु चतुर्गुणे ॥ ३१ ॥ मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागूः षद्दगुणेऽम्भसि ।

भात पञ्चगुण जलमें, विलेपी चतुर्गुण जलमें, मण्ड चतुर्दशगुण जलमें तथा यवागू छः गुण जलमें पकानी चाहिये 🛨 ॥ ३१॥

#### यवागृनिषेधः

पांशुधाने यथा वृष्टिः क्हेद्यत्यतिकर्दमम् ॥ ३२ ॥ तथा श्लेष्मणि संवृद्धे यवागृः श्लेष्मवर्द्धिनी । मदात्यये मदानित्ये श्रीष्मे पित्तकफाधिके ॥ ३३ ॥

ऊर्ध्वगे रक्ति च यबाग्रहिता उबरे। तत्र तर्पणमेवामे प्रदेयं छाजसक्तुभिः ॥ ३४॥ उबरापहेः फलरसैर्युक्तं समधुशकरम्।

 इस विषयमें अनेक मतभेद हैं। कुछ छोगोंका सिद्धान्त है कि यवागूका ही उपरिस्थ द्रव मण्ड है तथा कणसहित यवागू पेया तथा विरलद्रवयुक्त यवागू विलेपी कही जाती है, पर आगेके ही इलोकमें मण्डादिके लिये अलग अलग जलका परिमाण दिया गया है, अतः ऊपर लिखित अर्थ ही ठीक जनता है। वैसे यदि कोई पेया तथा विलेपीको भी यवागू कहे तो कहे, पर पेया, विलेपी, यवागू तीनों पृथक् २ ही हैं। 🕂 इस रलोकमें पेया साधनार्थ जलमान नहीं लिखा, पर पूर्वर<del>ु</del>लोकमें लिख चुके हैं-पिया सिक्थसमन्विता ' इससे सिद्ध होता है कि सिक्थरहित अर्थात् छानकर दवमात्र लिया गया मण्डऔर सिक्थसहित अर्थात् जिसका मण्ड नहीं निकाला गया उसे पेया कहते हैं और जलमान दोनोंका एक ही है, कुछ लोग यहां लिखी गयी यवागूको ही पेया मानते है, पर इससे पूर्वापर प्रबल प्रन्थ विरोध उत्पन्न हो जाता है। तथा कुछ लोग चाव-लोके जल जानेसे मण्ड तथा जिसमें चावल जलमें मिल न जाय उसे पेया कहते हैं। मण्डमें छाननेकी आवश्यकता उनके मतसे नहीं। पर यह अर्थ भी ठीक नहीं प्रतीत होता है।

जिस प्रकार बृष्टि मिट्टीके ढेरको अधिक कीचड बना देती है उसी प्रकार बढ़े हुए कफको यवागू अधिक बढ़ा देती है, अतः कफाधिक ज्वरमें तथा मदात्ययमें, नित्य मद्य पीनेवालोंके लिये, ग्रीक्मऋतुमें, पित्तकफकी अधिकतामें तथा उद्ध्वामी रक्तपित्तसे युक्त ज्वरमें यवागू न देनी चाहिये। ऐसी दशामें ज्वर नाशक फलोंके रस तथा मधु व शक्ररके सहित लाई के सक्तुओंसे तर्पण ही कराना चाहिये॥ ३२-३४॥

#### तर्पणपरिभाषा

द्रवेणालोडितास्ते स्युस्तर्पणं लाजसक्तवः ॥ ३५ ॥

द्रवद्रव्य(जल या क्षीर या फलरस)में मिलाये हुए खीलके सक्तु तर्पण कहे जाते हैं। अर्थात् तृप्तिकारक होते हैं॥ ३५॥

#### ज्वरविशेषे पथ्यविशेषः

श्रमोपबासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः। मुद्गयूषौदनश्चापि देयः कफसमुद्भवे ॥ ३६ ॥

स एव सितया युक्तः शीतः पित्तज्वरे हितः। रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकैः सह।।३०।।

यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः मुद्रामलकयूषस्तु वातपित्तात्मके हितः ॥ ३८ ॥

ह्नस्वमूलकयूषस्तु कफवातात्मके हितः । निम्ब(निम्बु)मूलक(कूलक)यूषस्तुहितःपित्तकफात्मके

श्रम उपवास तथा वातसे उत्पन्न ज्वरमें नित्य मांसरस तथा भात हितकारक होता है। कफजन्य ज्वरमें मूंगका यूष और भात देना चाहिये। तथा मूंगका यूष व भात मिश्री मिला ठण्डा कर पित्तज्वरमें देना चाहिये। यवागू भात तथा लाईके लिये, ज्वरनाशक पुराने लाल चावल तथा साठीके चावल ज्वरवालेंकि लिये देना चाहिये। वातिपत्तज्वरमें मूंग तथा आमलाका यूष हित है। छोटी मूलीका यूष कफवातज्वरमें हितकारक है। नीमकी पत्ती तथा मूलीका यूष अथवा परव-लके पत्तीका यूष निम्बूके रसके साथ अथवा नीमकी पत्ती और परवलकी पत्तीका यूष पित्तकफज्वरमें हितकर है। ३६-३९॥

#### ज्वरनाशकयूषद्रव्याणि

सुद्गान्मसूरांश्चणकान्कुल्रत्थांश्चाढकानपि । आहारकाले यूषार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् ॥ ४० ॥

डम छाननको आवश्यकता उनके मतसे टीक नहीं प्रतीत होता है। अरहस्का युष देना चाहिये॥ ४०॥ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### ज्वरहरशाकद्रव्याणि

पटोलपत्रं वार्ताकं कुलकं कारवेहकम्। कर्कोटकं पर्पटकं गोजिह्नां बालमूलकम् ॥ ४१ ॥ पत्रं गुङ्क्च्याः ज्ञाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् ।

ज्वरमें परवलके पत्ते, बैंगन, परवल, करैला, खेखसा ( पढ़ोरा अथवा वन परौरा ), पित्तपापड़ा,जङ्गली गोभी, कवी मूली तथा गुर्चके पत्तीका शाक देना चाहिये॥ ४५॥

#### पथ्यावज्यकता

ज्वरितो हितमशीयाद्यद्यस्यारुचिभवेत् ॥ ४२ ॥ अन्नकाले ह्यभुजानः क्षीयते न्रियतेऽपि वा।

भोजनका समय निश्चित हो जानेपर अरुचि होनेपर भी हितकारक पदार्थ खाना ही चाहिये। उस समय भोजन न करनेसे बल क्षीण होता है अथवा मृत्यु हो जाती है।। ४२॥

#### अरुचिचिकित्सा

अहची मात्लुङ्गस्य केशरं साज्यसैन्धवम् ॥४३॥ धात्रीद्वाक्षासितानां वा कल्कमास्येन धारयेत्। अरुचिमें बिजौरे नीम्बूका केशर (रसभरी थैलियां) घी व सेंघा नमकके साथ अथवा आमला, मुनका व मिश्रीकी चटनी मुखमें रखना चाहिये॥ ४३॥

सातत्यात्स्वाद्वभावाद्वा पथ्यं द्वेप्यत्वमागतम्॥४४॥ कल्पनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेत्पुनः।

सदा एक ही वस्तु खानेसे अथवा स्वादिष्ठ न होनेसे यदि पथ्य अच्छा न लगता हो तो भिन्न भिन्न कल्पनाओं ( संयोग संस्कारादि ) से पथ्यको पुनः रुचिकारक बनावे ॥ ४४ ॥

#### भोजनसमयः

ज्वरितं ज्वरमुक्तं वा दिनान्ते भोजयेह्रघु ॥ ४५ ॥ इलेप्सक्षये विवृद्धोप्मा बलवाननलस्तदा ।

जिसे ज्वर आ रहा हो अथवा जो शीघ्र ही ज्वरमुक्त हुआ हो उसे सायङ्काल ( अपराह्न ) में हल्का मोजन देना चाहिये। उस समय कफ क्षीण रहनेसे गरमी बढ़ती है, अतएव अग्नि दीप्त होता है ॥ ४५ ॥

#### अवध्यभक्षणनिषेधः

गुर्वभिष्यंद्यकाले च ज्वरी नाद्यात्कथञ्चन ॥४६॥ नहि तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा।

भोजन ) अभिष्यिन्द (दोष-धातु-मल-होतो रोधक) तथा देना चाहिये।

असमयमें भोजन न करना चाहिये। अहित भोजन उसकी आयु या मुखके लिये हितकर नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥

#### ज्वरपाचनानि

लंघनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः ॥४७॥ पाचनान्यविपकानां दोषाणां तरुणे ज्वरे।

लंघन, पसीना निकलना, समयकी (आठ दिनकी) प्रतीक्षा, यवाग् तिक्तरस ( पेया, यवाग् आदिके संस्का-रमें ) नैधीन ज्वरमें आम दोषका पाचन करते हैं ॥ ४७ ॥

#### जबरस्य तारुण्यादिनिश्चयः

आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीषिणः ॥ ४८ ॥ मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरम ।

सात रात्रि पर्यन्त ( ज्वरोत्पत्ति दिवससे ) 'तहण' ज्वर, बारह रात्रि पर्यन्त 'मध्य' ज्वर, इसके अनन्तर 'पुराण' ज्वर विद्वान लोग मानते हैं ॥ ४८ ॥

#### तत्र चिकित्सा

पाचनं शमनीयं वा कषायं पायये चतम् ॥ ४९ ॥ ज्वरितं षडहेऽतीते छव्वन्नप्रतिभोजितम्। सप्ताहात्परतोऽस्तब्धे सामे स्यात्पाचनं क्वरे ॥५०॥ निरामे शमनं स्तब्धे सामे नौषधमाचरेत्।

ज्वरवालेको ६ दिन बीत जानेपर अर्थात् सातवें दिन हल्का पभ्य देकर आठवें दिन भी यदि दोष साम हो तो पाचन कषाय, यदि निराम हो तो शमनकारक कषाय, पिलाना चाहिये। सात दिनके अनन्तर यदि दोष साम होनेपर भी निकल रहे हो तो पाचन कषाय देना चाहिये। निराम हो तो शमन कषाय देना चाहिये। और यदि दोष साम तथा निबद्ध हों तो औषध न देना चाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥

#### आमज्बरलक्षणम्

लालाप्रसको हल्लासहद्याशुद्धचरोचकाः॥५१॥ तन्द्रालस्याविवाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । भ्रत्नाशो बहुमूत्रत्वं स्तव्धता बलवाव्यवरः ॥५२॥ भामज्वरस्य लिङ्गानि न द्द्यात्तत्र भेषजम् । भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् ॥५३॥

१ तरुणज्वर लिखकर भी अविपक्व दोष जो लिखा है ज्वरीको गुरु (द्रव्यगुरु-लड्डूआदि, मात्रागुरु-अधिक अतः मध्यज्वरमें भी यदि दोष आम हो तो पाचन ही

लारका बहना, मिचलाईका होना, हृदयका भारी होना खराब रहना, शरीरका भारीपन, भूखका न लगना, पेशाबका अधिक आना, जकड़ाहट, ज्वरके वेगका आधिक्य ''आमज्वर'' के लक्षण हैं। ऐसी अवस्थामें औषध न देना चाहिये। औषध आमदोषयुक्त ज्वरको अधिक वढ़ा देता हैं ॥ ५१ ॥ ५३ ॥

#### निरामज्बरलक्षणम्

मदी उबरे लघी देहे प्रचलेषु मलेषु च।

जब ज्वर हल्का हो गया हो, शरीर हल्का हो गया हो, मलका निःसरण होता हो उस समय दोष परिपक्व समझना चाहिये और तभी औषध देना चाहिए ॥ ५४ ॥

#### सर्वज्वरपाचनकषायः

नागरं देवकाष्ठं च धान्यकं बृहतीद्वयम् । द्यात्पाचनकं पूर्वं ज्वरिताय ज्वरापहम् ॥ ५५ ॥ सोंठ, देवदारु, धनियां, छोटी कटेरी तथा बड़ी कटेरीका क्वाथ ज्वरमें प्रथम पाचनके लिये देना चाहिये ॥ ५५ ॥

#### ओषधानिषधः

वीताम्बुर्छेघतः क्षीणोऽजीर्णी भुक्तः विवासितः । न पिबेंद्रीषधं जन्तुः संशोधनमथेतरत् ॥ ५६ ॥

जिसने जल पी लिया है अथवा लंघन किया है, जो क्षीण तथा अजीर्णयुक्त हैं, जिसने भोजन किया हैं अथवा जिसे प्यास लग रही है, उसे संशोधन तथा संशमन कोई भी औषध न पीना चाहिये॥ ५६॥

#### अन्नसंयुक्तासंयुक्तीषधफलम्

वीर्याधिकं भवति भेषजमन्नहीनं इन्यात्तदामयमसंशयमाशु चैव। ताइलवृद्धयुवतीमृद्भिश्च पीतं ग्लानिं परां नयति चाशु बलक्षयं च ॥ ५७ ॥

अन्नहीन (केवल ) औषध अधिक गुण करता है तथा निःसंदेह शीघ्र ही रोगको नष्ठ करता है, पर वही बालक, वृद्ध, ब्रियां तथा सुकुमार पुरुष यदि सेवन करें तो अधिक ग्लानि तथा बलको क्षीण करता है।। ५७॥

#### औषधपाकलक्षणम्

अनुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं श्चुनुष्णा सुमनस्कता । लघुःविमन्द्रियोद्गारशुद्धिर्जीर्णावधाकृतिः ॥ ५८ ॥

औषधके ठीक परिपक्व हो जानेपर वायुकी अनुलोमता, अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, भोजनका न पचना, मुखका स्वाद स्वास्थ्य, भूख, प्यास, मनकी प्रसन्नता, शरीरका हलकापन, इंद्रियोको अपने विषय प्रहण करनेमें उत्साह तथा उद्गारकी शुद्धि होती हैं ॥ ५८ ॥

#### अजीणौंषधलक्षणम्

क्रमो दाहोऽङ्गसंदनं भ्रमो मूच्छा शिरोरुजा। अरतिर्बलहानिश्च सावशेषौषधाकृतिः ॥ ५९ ॥

औषधके ठीक परिपक्त न होनेपर ग्लानि, जलन, शरीर-पक्वं दोषं बिजानीयाज्जवरे देयं तदीषधम् ॥५४॥ शिथिल्य, चक्रर, मूर्च्छा,शिरमें दर्द,वेचैनी तथा बलकी क्षीणता होती है।। ५९॥

#### अजीर्णात्रीषधयोरीषधात्रसवने दोषाः

औषधरोषे भक्तं पीतं तथौषधं सरोषेऽन्न । न करोति गदोपशमं प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च ॥६०॥

औषधके विना पर्चे भोजन करना तथा अन्नके विना पर्च औषध सेवन करना रोगको भी शान्त नहीं करता तथा अन्य रोगोंको भी उत्पन्न कर देता है।। ६०॥

#### भोजनावृत्रभेषजग्रणाः

शीघं विपाकमुपयाति वलं न हिंस्या-दन्नावृतं नच मुहुर्वद्नान्निरेति । प्राग्भक्तसेवितमथौषधमेतदेव द्धाच वृद्धशिश्भीरुवराङ्गनाभ्यः ॥ ६१॥

भोजनके अन्यवहितपूर्व औषध खानेसे शीघ्र पच जाती है। बल क्षीण नहीं करती। तथा अन्नसे आच्छादित होनेके कारण मुखसे ( अस्वादिष्ठ होनेके कारण ) निकलती भी नहीं । वृद्ध, बालक, सुकुमार तथा श्रियोंको इसी प्रकार औषध खिलाना चाहिये ॥ ६५ ॥

#### मात्रानिश्चयः

मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमग्निं बलं वयः। व्याधि द्रव्यं च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रांप्रयोजयेत्६०

मात्राका ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब रोगियोंके लिये तथा सब औषधोंकी एक ही मात्रा नहीं हो सकती । अतः दोष, अग्नि, बल, अवस्था, रोग,द्रव्य, कोष्ठका निश्चय कर मात्रा निश्चित करनी चाहिये ॥ ६२ ॥

#### सामान्यमात्राः

उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाक्षश्च मध्यमे । जधन्यस्य प्राधन स्नेहकाथ्यौषधेषु च ॥ ६३ ॥

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

हनेह, तथा काथ्य (जिसका काढा बनाया जाय) औषधि-योकी मात्रा पूर्णबलादि-युक्तके लिये ४ तोला, मध्यके लिये ३ तोला तथा हीनके लिये २ तोला की है ॥ ६३॥

## क्वाथे जलमानम्

कर्षादी तु पंछ यावद्द्यात्षोडशिकं जलम् । ततस्तु कुडवं यावचोयमष्टगुणं भवेत् ॥ ६४ ॥ क्वाध्यद्रव्यपले कुर्यात्प्रस्थाधं पादशेषितम् ।

एक तोलेसे चार तोलातक औषधमें १६ गुणा जल छोडना (इसमें द्रबद्वेगुण्यसे द्विगुण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें कर्षसे ही वर्णन है। चाहिये। एक पलसे जगर ४ पल-पर्यन्त अष्टगुणा जल छोडना चाहिये। (यह परिभाषा पेय काथके लिये नहीं है। क्योंकि पीनेके लिये ४ तोलेसे अधिक काथ्यका वर्णन कहीं नहीं है) पूर्वोक्त परिभाषाको ही स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। १ पल काथ द्रव्य ३२ तोला द्रवद्वेगुण्यात् ६४ तोला जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर पिलाना चाहिये॥ ६४॥ \*

### मानपरिभाषा

द्वार्त्रिश्चनमाषकैर्माषश्चरकस्य तु तैः पलम् ॥६५॥ अष्टचत्वारिश्वता स्यात्सुश्रुतस्य तु माषकः । द्वादशिभर्धान्यमाषश्चतुःषष्टचा तु तैः पलम्॥६६॥ एतच्च तुलितं पश्चरिक्तमाषात्मकं पलम् । चरकार्धपलोन्मानं चरके दशरिक्तकैः॥ ६७॥ माषैः पलं चतुःषष्टया यद्भवेत्तत्त्वथरितम्।

१ वर्तमान समयमें २ तो० ही उत्तम, १ तो० हीन और १॥ तो० मध्यम समझना चाहिये।

२ ''रिक्तकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो भवेत्। शुष्कद्रवाईयोथापि तुल्यं मानं प्रकीर्तितम् ''

इस सिद्धान्तसे रिक्तिकासे कुडव पर्यन्त मानवाचक शब्दोंका जहां प्रयोग होगा वहां समान ही द्रव तथा आई भी लिये जायँगे। इससे अधिक अर्थात् शराब आदि शब्दोंरो जहां वर्णन हो वहां, "द्विगुणं तद्द्रवाईयोः" इस सिद्धान्तसे द्रवादि द्विगुण लिये जाते हैं। अतएव पूर्वमें कर्ष मान है, अतः द्विगुण नहीं लिया जाता। उत्तराईमें प्रस्थशब्दसे वर्णन है, अतः द्विगुण लिया जाता। उत्तराईमें प्रस्थशब्दसे वर्णन है, अतः द्विगुण लिया जाता है। काथ मिट्टीके नवीन पात्रमें खुला मन्दामिपर पकाना चाहिये। क वर्तमान समयके लिये आधी मात्रा ही पर्याप्त होगी।

तम्मात्वलं चतुःषष्ट्या मावकैर्दशरिक्तकैः ॥ ६८॥ चरकानुमतं वैद्यैश्चिकित्सासूपयुज्यते ।

चरकके मतसे ३२ उडदोंका १ माशा, ४८

१ यहां जो चरकको माशा ३२ उडदें का बताया है उसे १० रत्तीकान समझना चाहिये। क्योंकि १२ उड़द जब ५ रती हुए तो २४ उड़र ही १० रत्ती होंगे। अतःदश रत्तीका माशा फर्जी है। २४ उड़दका मान कर६४ माशेका पल माना है। अतः पलकी परिभाषामें चरकके सिद्धान्तसे २ भाग और सुश्रुतके सिद्धान्तसे १ भाग लिया जा सकेगा। आजकलके प्रचलित मानसे इस मानका निर्णय करना भी आवश्यक है। अतः उसे यहां पर लिख देना उचित समझता हूँ । चरकका पल ६४० रत्तीका हुआ, वर्तमान माशा ८ रत्तीका होता है, अतः ८० माशे हुए। १२ माशेका तीला होता है, ६ तीला ८ मासे हुए। इसी प्रकार सुश्रुतका पल ३२० रत्तीका और वह २ तोला ४ माशांके बराबर हुआ। पर यहां पर टीकार्मे जो मान स्थान स्थान पर दिया गया है वह इन दोनों मानोंसे भी कुछ भिन्न पर प्रचलित दिया गया है। वह इस प्रकार है, अनेक आचार्योने मुश्रुतके पांच रत्तीके माषाको ही ६ रत्तीका लिखा है। यथा शाई धरः-

''षड्भिस्तुरक्तिकाभिःस्यान्माषको हेमधान्यकौ।माषैश्रतुर्भिः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते॥ टंकः स एव कथितस्त दूद्वयं कोल उच्यते । कोलद्वयं च कर्षः स्यात् स प्रोक्तः पाणिमानिका'' ॥ अर्थात् इनके सिद्धान्तसे ६ रत्ती = १ माषा । ४ माष ( २४ रत्ती ) = १ शाण । ४ शाण (९६ रती ) = १ कर्ष । इस प्रकार इनके मतसे कर्ष ९६ रत्तीका हुआ। आजकल प्रचलित ( गवर्नमेण्टद्वारा भी निश्वित (मान ८ रत्ती = १ माशा। १२ माशा ) ९६ रत्ती ) १ तोला इस प्रकार प्रचलित १ तोला और पूर्वोक्त कर्ष दोनी ९६ रत्तीके होते हैं,अतएव वरावर हुए। अतः इसी सिद्धान्तसे टीकामें पल (४ कर्ष) = ४ तोला, कुडव (१६ कर्ष) = १६ तोला, प्रस्थ (६४ कर्ष) = ६४ तोला, आढ़क (२५६) कर्ष) = २५६ तोला और प्रचलित सेर ८० तोलाका होता है। इस प्रकार ३ सेर १६ तोला और द्रोण १०२४ कर्ष = १२ सेर ६४ तोला। इसी प्रकार ५ तोलेकी छटाक प्रचलित है, अतएव ६४ तोलेकी छटाकें बना लेनेपर १२ छः ४ तो॰ अतः द्रोण = १२ सेर ६४ तोला या १२ सेर १२ छः ४ तो० भी लिखा- माशाका १ पल । सुश्रुतके सिद्धान्तसे १२ उड़दोंका १ माशा, ६४ माशाका १ पल होता है । यह पल पश्च रिक्तिके बराबर-वाले माशेसे ६४ माशेका होता है और चरकका आधे पलके बराबर होता है । चरकका पल १० रत्तीके माशेसे ६४ माशेका होता है और यही १० माशेसे ६४ रत्तीके माशेका पल वैद्यलोग चिकित्सामें उपयुक्त करते हैं ॥ ६४–६८ ॥

### वातज्वरचिकित्सा

बिल्वादिपञ्चमू लस्य क्वाथःस्याद्वातिके क्वरे।।६९॥ पाचनं पिप्पलीमूलं गुङ्कची विश्वजोऽथवा। किराताब्दामृतोदीच्यवृहतीद्वयगोक्षरेः ॥ ७०॥ सस्थिराकलशीविद्वैः क्वाथो वातक्वरापहः। रास्ना वृक्षाद्नी दारु लरलं सलवालुकम्॥७१॥ कषायः शर्कराक्षोद्वयुक्तो वातक्वरापहः।

वात ज्वरमें पाचनके लिये विस्वादिपञ्चमूल (वेलकी छाल, सोनापाठा, खम्मार, पाढ्ल, अरणी ) का क्वाथ अथवा पिप-रामूल, गुर्च, सोठका क्वाथ अथवा चिरायता नागरमोथा, गुर्च, सुगंधवाला (नेन्नवाला) छोटी कटेरी, बढ़ी, कटेरी, गोखुरू, शालिपणी, पृक्षिपणींका क्वाथ अथवा रासन, वान्दा, देवदार, सरल, एखुवाका क्वाथ शर्करा व शहद मिलाकर देना चाहिये॥ ६९-७९॥

# **मक्षेपानुपानमानम्**

प्रक्षेपः पादिकः क्वाण्यात्स्नेहे कल्कसमो मतः १२ परिभाषामिमामन्ये प्रक्षेपेऽप्यूचिरे यथा। कर्षश्चणंस्य कल्कस्य गुटिकानां च सर्वशः॥७३॥ द्रवशुक्त्या सलेढव्यः पात्तव्यश्च चतुर्द्वः। मात्रा श्रोद्रघृतादीनां स्नेहक्वाथेषु चूर्णवत् ॥७४॥ काढेमें प्रक्षेप काढेकी ओषधियोसे चतुर्थाश तथा स्नेह ( घृतादि ) में कल्कसम " कल्कस्तु स्नेहपादिकः " अर्थात् चतुर्थाश ही छोड्ना चाहिये। कुछ आचार्य अग्रिम परिभाषाको भी प्रक्षेपविषयक मानते हैं। उसका इसका ऐक्य ही है विरोध नहीं। १ तोला औषध(चूर्ण,कल्क या गोली आदि) रतोला द्रव्यद्वय मिलाकर पीना चाहिये तथा शहद और धीकी मान्ना स्नेह तथा क्वाथमें

-जा सकता है। पर द्रवद्रव्योंके मान कुडवके ऊपर प्रायः दूने हो जाते हैं, अतएव द्रवद्रव्योंका प्रस्थ ६४२ = १२८ कर्ष = १२८ तोला=१सेर ९ छः ३ तो० लिखा जा सकता है। पर जहां दूना मान न लिखा हो द्रवद्वैगुण्यकी प्राप्ति हो वहां दूना कर लेना चाहिये॥

9 क्वाथादिमें जो कुछ सिद्ध होनेपर मिलाते हैं, उसे प्रक्षेप स्पष्ट करती है।

चूर्णके समान अर्थात् चतुर्थोश स्नेह तथा क्वाध्यद्रव्यसे मानना चाहिये ।। ७२-७४॥

### विभिन्नाः काथाः

विस्वादि पञ्चमूली च गुडूच्यामलके तथा।
कुरतुम्बुरुसमो होष कषायो वातिके उवरे ॥ ७५॥
पिप्पलीशारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः।
कृतः कषायः सगुडो हन्यात्पवनकं उवरम् ॥७६॥
गुडूची शारिवा द्राक्षा शतपुष्पा पुनर्नवा।
सगुडोऽयं कषायः स्याद्वातःववरविनाशनः॥७७॥
दाक्षागुडूचीकाश्चर्यत्रायमाणाः सशारिवाः।
निःक्वाथ्य सगुडं क्वाथं पिवेद्वातःवरापहम्॥७८॥
शतावरीगुडूचीभ्यां स्वरसो यन्त्रपीडितः।
गुडप्रगाढःशमयेत्सदोऽनिलकृतं उवरम्॥ ७९॥

विस्वादि, पश्चमूल, गुर्च, आमला तथा धनियांका क्वाथ वातज्वरको नष्ट करता है। छोटी पीपल, शारिवा, (अनन्त-मूल), मुनक्का, सौंफ, सम्भाल्के बीज मिलाकर बनाया गया क्वाथ गुडके साथ अथवा गुर्च, शारिवा, मुनक्का, सौंफ, पुनर्नवा (सांठ) का क्वाथ गुडके साथ अथवा मुनक्का, गुर्च, खम्भार, त्रायमाण व शारिवाका क्वाथ, गुडके साथ वातज्वरको नष्ट करता है। इसी प्रकार शतावरी व गुर्चका यन्त्रसे दवाकर निकाला गया स्वरस रतोला,गुड आधा तोला मिलाकर पीनेसे वातज्वर शान्त होता है॥ ७५-७९॥

### **पित्तज्वरिचिकित्सा**

किल्कं कट्कलं मुस्तं पाठा तिक्तकरोहिणी।
पक्वं सशकरं पीतं पाचनं पैत्तिकं उबरे।। ८०॥
त्मक्षोद्रं पाचनं पैते तिक्ताब्देन्द्रयवैः कृतम्।
लोधोत्पलामृतापद्मशारिवाणां सशकरः।। ८१॥
काथः पित्तज्वरं हन्याद्थवा पर्पटोद्भवः।
पटोलेन्द्रयवक्वाथो मधुना मधुरीकृतः
तीव्रपित्तज्वरामदी पानातृद्दाहनाशनः॥ ८२॥

दुरालभापपंटकप्रियङ्गु-भूनिन्ववासाकदुरोहिणीनाम् । जलं पिबेच्छर्करयावगाढं तृष्णास्रपित्तज्वरदाहयुक्तः ॥ ८३ ॥

१ जहां क्वायकी प्रधानता हो वहां 'प्रक्षेपः ' इत्यादि परिभाषा, और जहां चूर्णादिकी प्रधानता हो वहां 'कर्षश्चूर्णस्य कत्कस्य ' इत्यादि परिभाषा समझना चाहिये । ''मात्रा क्षेत्र घृतादीनाम्'' इत्यादि परिभाषा तो ''प्रक्षेपः पादिकः'' इसीको स्पष्ट करती है ।

२ शहदको क्वाथके ठण्डे हो जानेपर ही मिलाना चाहिये।

इन्द्रयव, कायफर, नागरमोथा,पाढ, कुटकीका काथ शर्करा मिलाकर पीनेसे पितज्वरको शान्त करता है तथा कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रयवका काथ शहर मिला हुआ पित्तज्वरका पाचन करता है। पटानीलोध, नीलकमल (नीलोफर) गुर्च, कमल, शारिवा (अनन्तम्ल) का काथ शक्करके पित्तपापड़ाका काथ शक्करके साथ देनेसे पित्तज्वरको शान्त करता है। तथैव परवलकी पत्ती व इन्द्रयवका काथ शहर डालकर देना चाहिये। अथवा यवासा, पित्तपापडा, पियङ्गु (फूलिपयङ्गु) चिरायता, हसाहके फूल तथा कुटकीका काथ शकर मिलाकर प्यास, पित्तज्वर तथा दाहवालेको पीना चाहिये॥ ८०-८३॥

## त्रायमाणादिकवाथः

त्रायमाणा च मधुकं पिष्पलीमूलमेव च । किरातातिक्तकं मुस्तं मधूकं सविभीतकम् ॥८४॥ सञ्चकरं पीवमेतित्पत्तज्वरनिवर्हणम् ।

त्रायमाण, (एक प्रसिद्ध लता है, पंसारी लाललाल बीज दे देते हैं वह नहीं है ) मौरेठी, पिपरामूल, चिरायता, नागर-मोथा, महुआ, बहेड़ा-इनका काथ बना, ठंढ़ा कर शकर, मिलाकर देनेसे पित्तज्वरको नष्ट करता है।। ८४॥

# मृद्रीकादिक्वाथः

मृद्धीका मधुकं निम्बं कटुका रोहिणी समा। अवदयायस्थितं पाक्यमेतित्पक्तवरापहम् ॥ ८५ ॥

मुनका, मौरेठी, नीमकी छाल, कुटकी सम भाग ले, काथ बना, रात्रिमें ओसमें रखकर सबेरे पिलानेसे पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ ८५ ॥

## पर्पटादिक्वाथः

एकः पर्यटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरिवनाशनः। किं पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः॥८६॥

अकेला ही पित्तपापड़ा पित्तज्वरको शान्त करता है और यदि लाल चन्दन,नेत्रवाला तथा सौंठ मिला दी जाय तो क्या कहना ? अर्थात् अवस्य ही पित्तज्वरको शान्त करेगा ॥८६॥

### विश्वादिक्वाथः

विश्वाम्बुपर्पटोज्ञीरघनचन्दनसाधितम् । दद्याःसुज्ञीतलं वारि तृदृछर्दिज्वरदाहनुत् ॥ ८७ ॥

सोठ, सुगन्धवाला, पित्तपापड़ा, खश, नागरमोथा, लाल चंदनसे बनाकर ठंडािकया गया काथ प्यास, वमन, ज्वर तथा जलनको शान्त करता है ॥ ८७॥

## अपरः पर्पटादिः

पर्पटामृतधात्रीणां क्वाथः पित्तज्वरापहः । द्राक्षारग्वधयोखापि कादमयश्चिथवा पुनः ॥८८॥

कमल, शारिवा (अनन्तमूल) का क्वाथ शक्करके सहित अथवा पित्तपापड़ा, गुर्च, आमलाका क्वाथ पित्तज्वरको नष्ट करता अकेले पित्तपापड़ाका क्वाथ शक्करके साथ देनेसे पित्तज्वरको है। इसी प्रकार मुनक्का,व अमलतासका गूदा, तथा खम्भारका शान्त करता है। तथैव परवलकी पत्ती व इन्द्रयवका क्वाथ काथ लाभ करता है। ८८।

## द्राक्षादिक्वाथ:

द्राक्षांभयापर्वटकाव्दतिकाक्वाथं सशम्याकफलं विद्ध्यात् । प्रलाप मूर्छाभ्रमदाहशोषतृष्णान्विते पित्तभवे क्वरे तु ॥ ८९ ॥

मुनका, बड़ी हर्रका खिलका, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, कुटकी तथा अमलतासके गूरेका काथ प्रलाप, मूर्छा, अस, दाह, मुख सूखना तथा प्याससे युक्त पित्तज्वरमें देना चाहिये॥ ८९॥

# अन्तर्दाहचिकित्सा

व्युषितं धान्याकाजलं प्रातः पीतं सशकंरं पुंसाम् । अन्तर्दाहं शमयत्यचिराद् दूरप्रक्रदमि ॥ ९० ॥ १ पल धनिया ६ पल जलमें सायङ्काल भिगो देना चाहिये सबेरे मल छान शकर मिलाकर पीनेसे कठिन अन्तर्दाह शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥ ९० ॥

# शीतिकयाविधानम्

पित्तज्वरेण तप्तस्य क्रियां शीतां समाचरेत् । पित्तज्वरसे तप्त पुरुषके लिये शीतल, चिकित्सा करनी चाहिये अर्थात् जिसका पित्तज्वर अधिक समयका हो गया है शान्त नहीं होता,उसके लिये शीतल लेपादि करना चाहिये।

# विदार्यादिलेपः

विदारी दाडिमं लोघं दिघत्थं वीजपूरकम् ॥९१॥ एभिः प्रदिह्यान्मूर्धानं तृड्दाहार्तस्य देहिनः।

जिस रोगीको प्यास अधिक लगती है तथा जलन अधिक होती है, उसके शिरमें विदारीकन्द, अनारका फल, पठानी-लोध, कैथेका गूदा तथा विजीरे निम्बूके केशरका लेप करना चाहिये॥ ९१॥

### अन्यलेपाः

घृतभृष्टाम्छिपिष्टा च धात्री लेपाच्च दाहनुत्।। ९२।। आमलेको घीमें भृत निम्बूके रसके साथ पीसकर लेप करनेसे जलन नष्ट होती है।। ९२॥

अम्लपिष्टैः सुशीतैर्वा पलाशतरुजैर्दिहेत्। बद्रीपल्लबोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ ९३ ॥

· CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

निम्बूके रस अथवा काओं में पीसकर ढाकके पत्तीका अथवा बेरकी पत्ती अथवा नीमकी पत्तीके फेनका लेप करनाचाहिये९ ३

कालेयचन्द्रनानन्तायष्टीवद्रकाश्चिकैः।
सघृतैःस्याच्छिरोलेपस्तृष्णादाहार्तिशान्तये।।९४।।
पीला चन्द्रन, सफेद चन्द्रन, यवासा, मौरेत्री, बेरकी पत्ती
सबको महीन पीस घी तथा काओ मिलाकर प्यास, दाह तथा
वैचैनीकी शान्तिके लिये शिरमें लेप करना चाहिये॥ ९४॥

#### जलधारा

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्र-कांस्यादि पात्रं प्रणिधाय नाभौ । तत्राम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं स्वरितं सुशीता ॥ ९५ ॥

रोगीको उत्तान छलाकर उसकी नाभीपर गहराताम्रपात्र रख उसमें ठण्डे जलकी धारा अधिक समय तक छोडनेसे तत्काल दाहको शान्त कर देती हैं ॥ ९५॥

पीतकाञ्जिकवस्त्रावगुण्ठनं दाहनाशनम् । कपड़ेको चौपरत कर काझीमें भिगोकर शिर, हदय तथा पेटपर रखनेसे दाह शान्त होता है।

जिह्नातालुगढक्लोमशोषे मूर्धिन तु दापयेत्। केशरं मातुलुंगस्य मधुसैन्धवसंयुतम् ॥ ९६ ॥

जिह्ना, तालु, गला तथा क्लोम (पिपासास्थान) के सूखने पर मस्तकमें विजीरे निम्बूका केशर, शहद तथा सेंधानमक मिलाकर रखना चाहिये॥ ९६॥

# कफज्बरचिकित्सा

मातुलुंगशिफाविश्वनाद्वीप्रंथिकसंभवम् । कफःवरेऽम्बु सक्षारं पाचनं वा कणादिकम्॥९७॥

विजोरे निम्बूकी जड़, सोंठ, ब्राह्मी, पिपरामूल सब समान भाग ले काथ बना जवाखार मिलाकर पिलानेसे कफज्बरका पाचन होता है। अथवा पिप्पत्यादि काथ यवक्षार मिलाकर पिलाना चाहिये॥ ९७॥

### पिष्पल्यादिक्वाथ:

पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागरम् ।
मरिचेलाजमोदेन्दुपाठारेणुकजीरकम् ॥ ९८ ॥
भार्ङ्गी महानिम्बफलं रोहिणो हिङ्गु सर्षपम् ।
विडङ्गातिविषे मूर्वा चेत्ययं कीर्तितो गणः ॥९९॥
पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यारोचकानिलान् ।
निहन्यादीपनो गुल्मशुलत्रस्वामपाचनः ॥१००॥

पीयल छोटी, पिपरामूल, चव्य, चीतेकी जड, सोठ, काली मिर्च, इंलायची बड़ी, अजमोद, इन्द्रयव,पाढ़ी,सम्भाल्के बीज, सफेद जीरा, भारज़ी, बकायनके फल, हींग, कुटकी, सरसों, बायबिडंग, अतीस, मूर्वा यह 'पिप्पत्यादि गण' कहा जाता है। यह कफ, जुखाम,अरुचि तथा वायुको नष्ट करता, अभिको दीप्त करता तथा गुल्म व श्रूलको नष्ट करता और आमका पाचन करता है॥ ९८-१००॥

# कटुकादिक्बाथः

कटुकं चित्रकं निम्बं हरिद्रातिविषे वचाम् । कुष्ठमिन्द्रयवं मूर्वा पटोलं चापि साधितम्॥१०१॥ पिबेन्मरिचसंयुक्तं सक्षोदं श्लेष्मिके ज्वरे ।

कुटकी, चीतकी जड़, नीमकी छाल, हलदी, अतीम, वच दूधिया, कूठ, इंद्रजव, मूर्वा, परवलके पत्ते इनका काथ बनाकर काली मिर्च तथा शहद मिलाकर कफज्वरमें देना चाहिये॥ १०१॥

## निम्बादिकवाथः

निम्बिविश्वामृतादार शटी भूनिम्बपौष्करम्।।१०२ पिष्पल्यौ बृहती चेति क्वाथो हन्ति कफज्वरम्।

नीमकी छाल, सोंठ, गुर्च, देवदारु, कप्रकचरी, चिरायता, पोह्रकरमूल, छोटी पीपल, बड़ी पीपल, बड़ी कटेरी इन समस्त औषधियोंका बनाया काथ कफज्बरको नष्ट करता है॥ १०२॥

# सिन्दुवारकवाथः

सिन्दुवारदळक्वाथः सोषणः कफजे ज्वरे ॥१०३॥ जंघयोश्च बले श्लीणे कणे वा पिहिते पिवेत् ॥

सम्भाल्के पतोका काढ़ा काली मिर्च मिलाकर देनेसे कफज्बर, कानोंकी अवहद्धता तथा जैघाओंकी निर्वलताको दूर करता है।। १०३॥

## आमलक्यादिक्वाथः

आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्ययं गणः ॥
सर्वज्वरकफातङ्कभेदी दीपनपाचनः ॥ १०४ ॥
आंवलेका छिलका, बढ़ी हर्रका छिलका, छोटी पीपल,
चीतकी जड यह "आमलक्यादि गण " समस्त ज्वर तथा
कफके रोगोंको नष्ट करता है, दस्त साफ लाता है, अग्निको
दीप्त तथा आमका पाचन करता है ॥ १०४ ॥

# त्रिफलादिक्बाथ:

त्रिफलापटोलवासाछिन्नरहातिकरोहिणीषड्ग्रंथाः। मधुना इलेष्मसमुत्थे दशमूलीवासकस्यवा क्वाथः॥

१ जल शरीरमें न पड़ने पाने, इसका ध्यान रहे।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

आमला, हर्र, बहेड़ा, परवलके पत्ते, हसाहके फूल, गुर्च कुटकी, बच-इन औषधियोंका काथ अथवा दशमूल (शालि-पर्णी पृद्दिनपर्णीबृहतीद्वयगोक्षराः । बिल्वस्योनाककारमर्यपाटलाग णिकारिकाः ) और इसाहकी छाल या फूलोंका काथ शहदके साथ कफज्वरको शान्त करता है ॥ १०५ ॥

## मुस्तादिक्वाथः

मुस्तं वत्सकबीजानि त्रिफला कट्रोहिणी। परूषकाणि च काथः कफडवरविनाशनः ॥१०६॥

नागरमोथा, इन्द्रयव, त्रिफला, कुटकी, फालसाका काथ कफज्वरको शान्त करता है ॥ ५०६ ॥

# चातुर्भद्रावलेहिका

कट्फलं पौष्करं शृङ्की कृष्णा च मधुना सह। कासश्वासच्वरहरः श्रेष्ठोलेहः कफान्तकृत् ॥१०७॥

कायफर, पोहकरमूल, काकडासिंगी, छोटी पीपल सब चीजें साफ की हुई समान भाग ले कूट कपड़छान कर शहदमें मिला-कर चटनी बना लेनी चाहिये । यह अवंलेह कास, खास, ज्वरको नष्ट करनेवाला तथा कफ नाश करनेमें श्रेष्ठ है।। १०७॥

## चूर्णादिमानम्

कर्षक्च्यरिय कल्कस्य गुटिकानां च सर्वशः। द्वश्रक्त्या स लेढच्यः पातन्यश्च चतुद्रेवः ॥१०८॥

"यह स्रोक पहिले भी लिखा जा चुका है।" १ तोला चूर्ण, कल्क या गोली, २ तोला दव द्रव्यसे चाटना चाहिये अर्थात् जहां लेह हो वहां द्विगुण दव छोड़ना चाहिये, जहां पान हो वहां चतुर्गुण दव छोड़ता चाहिये ॥ १०८ ॥

### अवलेहसेवनसमयः

ऊर्ध्वजनुगरोगव्नी सायं स्यादवलेहिका। अधोरोगहरी या तु सा पूर्व भोजनान्मता॥१०९॥

जन्नसे ऊपर रोगों (कास, स्वास आदि) को नष्ट करने-वाला अवलेह सायङ्काल चाटना चाहिये। जो अधोगामी रोगोंको नष्ट करनेवाला हो उसे भोजनसे पहिले देना चाहिये ॥ १०९॥

१ यह अबलेह बालकोंके ज्वर खांसी आदिमें बहुत लाभ करता है। बालकोंको ४ रत्तीसे १ मासा तककी मात्रा देनी चाहिये। तथा बलानुसार २ माशे, ३ माशे या ४ माशेकी मात्रा जवान रोगियोंके लिये देनी चाहिये। यही व्यवहार है। यद्यपि मात्रा १ तोलाकी आगेके स्लोकमें कहेंगे, पर वह आज ववाथ 'पश्चमद्र' कहा जाता है । यह वातिपत्तज्वरको नष्ट कलके लिये बहुत है।

### पिप्पल्यवलेहः

क्षीद्रोपकुल्यासंयोगः कासश्चासञ्बरापहः। प्रीहानं हन्ति हिकां च बालानां च प्रशस्यते॥११०

छोटी पोपलका चूर्ण तथा शहद मिलाकर बनाया गया अव-लेह कासरवासयुक्त ज्वर, प्लीहा तथा हिकाको नष्ट करता है और बालकोंके लिये अधिक हितकर है ॥ ११७ ॥

### इन्द्रजिचकित्सा

संसृष्टदोषेषु हितं संसृष्टमथ पाचनम्। मिले हुए दोषोंमें मिला हुआ पांचन हितकर होता है।

वातिपत्तज्वरचिकित्सा

विश्वामृताद्दभूनिम्बैः पश्वमूलीसमन्वितैः। कृतः कषायो हन्त्याशु वातिपत्तोद्भवं ज्वरम् १११॥ सोठ, गुर्च, नागरमोथा, चिरायता तथा लघुपश्चमूल (शालि-पर्ण्यादि ) का काथ शीघ्र ही बातिपत्तज्वरको नष्ट करता है।। १११॥

त्रिफलादिकाथः

त्रिफलाशाहमलीरास्नाराजवृक्षाटरूषकेः । श्तमम्बु हरेन्णे वातिवत्तोद्भवं व्यरम् ॥ ११२ ॥ त्रिफला, सेमरका मुसरा, रासन, अमलतासकागृदा, हसा-हके फूल या छालका काथ वातिपत्तज्वरको शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ ११२॥

## किरातादिकाथः

किरातिक्तममृतां द्राक्षामामलकीं शटीम्। निष्काध्य पित्तानिलजे काथं तं सगुडं पिवेत् ११३ चिरायता, गुर्च, मुनका, आमला तथा कचूरका क्वाथ गुड़ मिलाकर पीना चाहिये॥ ११३॥

### निदिग्धिकादिकाथः

निद्गिधकाबलारास्त्रात्रायमाणामृतायुतैः । मसूरविद्लैः काथो वातिपत्तज्वरं जयेत् ॥११४॥ छोटी कटेरी, खरैटी, रासन, त्रायसाण, गुर्च तथा मसरकी दालका क्वाथ वातिपत्तज्वरको शान्त करता है।। ११४॥

### पश्चभद्रकाथः

गुडूची पर्पटं मुस्तं किरातं विश्वभेषजम् । वातिपत्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम् ॥ ११५॥ गुर्व, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता तथा सोठका

करता है ॥ ११५ ॥

## मधुकादिशीतकषा यः

मधुकं सारिवे द्राक्षा मधूकं चन्दनोत्पलम् ।
काइमरीं पद्मकं लोधं त्रिफलां पद्मकेशरम् ॥११६॥
परूषकं मृणालं च न्यसेदुन्मवारिणि ।
मधुलाजसितायुकं तत्पीतमुषितं निश्चि ॥ ११७॥
वातिपनज्वरं दाहतृष्णामूच्छांविमिश्रमान् ।
शमयेद्रक्तिपनं च जीमूतानिव मारुतः ॥ ११८॥
मीरेठी, दोनों सारिवा, मुनका, महुआ, लाल चन्दन, नीलो-

मीरेठी, दोनों सारिवा, मुनका, महुआ, लाल चन्दन, नीलो-फर, खम्भार, पद्माख, पठानी लोध, आमला, हर्र, बहेड़ा, कमलका केशर, फालसा, कमलकी डण्डी सबकी दूर कुचा किया णूर्ण रात्रिमें षह्गुण गरम जलमें मिला मिट्टीके वर्तनमें रख सबेरे शहद मिश्री और खीलमिलाकर पीनेसे वातिपत्तज्वर, दाह, प्यास, मूर्छा, वमन, चक्कर और रक्तिपत्तको इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे वायु मेघोंके समूहको नष्ट कर देता है॥ १९६–११८॥

# पित्रश्लेष्मज्वरचिकित्सा (पटोलादिकाथः)

पटोलं चन्दनं मूर्वा तिक्ता पाठामृतागणः । पित्तश्रदमारुचिच्छर्दिज्वरकण्डू विषापहः ॥११९॥ परवलके पत्ते, लाल चन्दन, मूर्वा, कुटकी पाढ़, गुर्च यह 'पटोलादि काथ' पित्त कफ, अरुचि, वमन, ज्वर, खुजली और विषको नष्ट करता है ॥ ११९॥

## गुडूच्यादिक्वाथः

गुडूची निम्बधान्यां पद्मकं चन्द्नानि च।
एष सर्वज्वरान्हन्ति गुडूच्यादिस्तु दीपनः ॥
हृष्ट्रासारोचकच्छिदिपिपासादाहनाशनः ॥ १२०॥
गुर्वः, नीमकी छालः, धनियां, पद्माखः, लाल चन्दनः,
यह 'गुडूच्यादि काथ' समस्त ज्वरोंको नष्ट कर अग्निको
दीप्त करता है। मिचलाई, अहचि, वमन, प्यास तथा दाहको
नष्ट करता है। १२०॥

# किरातपाठ।दि

किरातं नागरं मुस्तं गुहू चौं च कफाधिके।
पाठोदीच्यमृणालेस्तु सह पित्ताधिके पिबेत् १२१॥
चिरायता, सोठ, नागरमोथा, गुर्चका काथ बनाकर पित्तकफज्वरमें यदि कफकी अधिकता हो तो देना चाहिये। यदि
पितकी अधिकता हो तो इन्हीं औषधियोंके साथ पाढ सुगन्धबाला तथा कमलके फूल मिला काथ बनाकर देना चाहिये १२१

# कण्टकार्यदिक्वाथः

कण्टकार्यम्ताभार्क्षीतागरेन्द्रयवासकम् । भूनिम्बं चन्दनं मुस्तं पटोछं कटुरोहिणी ॥१२२॥ साफ कपडेसे छान लेना चाहिये।

कषायं पाययेदेतित्पत्तश्लेष्मज्वरापहम् । दाहतृष्णारुचिच्छर्दिकासहृत्पार्श्वशूळनुत् ॥१२३॥

छोटी कटेरी, गुर्च, भार्जी, सोठ, इन्द्रयव, यवासा, चिरा-यता, लाल चन्दन, नागरमोथा, परवलके पत्ते, कुटकी, इन सबका क्राथ बनाकर पिलाना चाहिये। यह पित्तकफज्वर, जलन प्यास, अरुचि, वमन, कास तथा पशुलियोंके दर्दको नष्ट करता है ॥ १२२-१२३॥

#### वासारस

सपत्रपुष्पवासाया रसः क्षौद्रसितायुतः । कफपित्तज्वरं हन्ति सास्त्रपित्तं सकामलम् ॥१२४॥

हसाहैके पत्ते तथा फूलोंसे निकाला गया स्वरस २ तोला, शहद तथा मिश्री दोनों मिलाकर ६ मासे मिलाकर पीनेसे कफ-पित्तज्वर, रक्तपित्त तथा कामलाको नष्ट करता है ॥ १२४॥

# पटोलादिक्वाथः

पटोलं पिचुमर्दश्च त्रिफला मधुकं बला।
साधितोऽयं कषायः स्यात्पित्तश्लेष्मोद्भवे ज्वरे १२५
परवलके पत्ते; नीमकी छाल, आमला, हर्र, बहेड़ा, मौरेठी, खरेटी इनका काथ पित्तकफज्वरको नष्ट करता हैं॥ १२५॥

### अमृताष्ट्रकक्वाथः

गुडू चीन्द्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणी।
नागरं चन्दनं मुम्तं पिप्पलीचूर्णसंयुतम्।। १२६॥
अमृताष्ट्रक इत्येष पित्रऋष्टमज्वरापहः।
हृझासारोचकच्छदिंतृष्णादाहनिवारणः॥ १२०॥
गुर्व, इन्द्रयव, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, कुटकी, सौठ,
लाल चन्दन, नागरमोथा, इनका काथ बना छोटी पीपलका
चूर्ण मिलाकर पीनेसे पितकफज्वर, मिचलाई, अरुचि, वमन,
प्यास तथा दाह नष्ट होता है। इसे 'अमृताष्टक 'कहते
हैं॥ १२६-१२०॥

## अपरः पटोलादिः

पटोळयवधान्याकं मुद्गामलकचन्दनम् । पेत्तिके ऋष्पित्तोत्थे ज्वरे तृद्छदिदाहनुत्।।१२८।। परवलकी पत्ती, यव, धनियां, मूंग, आमला, लाल चन्दन इन सबका काथ पित्तज्वर तथा कफिपत्तज्वरमें देना चाहिये। यह प्यास, वमन तथा दाहको नष्ट करता है।। १२८॥

भ वासाके पत्तों व फूलोंको जलसे थो साफ कपड़ेसे पोंछकर खूब महीन पीसना चाहिये, तभी स्वरस निकलेगा। पिसजानेपर साफ कपड़ेसे छान लेना चाहिये।

### पश्चतित्तकपायः

सुद्राम्ताभ्यांसह नागरेण सपौष्करं चैव किराततिक्तम् पिबेटकपायं त्विहपञ्चितिक्तः वर्गनिहन्त्यष्टिविधंसमप्रम छोटी कटेरी, गुर्च, सीठ, पोहकरमूल व चिरायताका बनाया गया क्वाथ समस्त ज्वरोको नष्ट करता है। इसे 'पञ्चतिक्ता कषाय' कहते है।। १२९॥

# कटुकीचूर्णम

सशके**रामक्षमात्रां कटुकामुष्णवारिणा।** पीत्वा ज्वरं जयेज्ञन्तु कफिपत्तसमुद्भवम् ॥१३०॥ एक तोलैं। कुटकीका चूर्ण बरावर मिश्री मिलाकर गरम जलसे पीनेसे कफिपत्तज्वर शान्त होता है ॥ १३०॥

### धान्यादिः

दीपनं कफिविच्छोदि वातिपत्तानुलोमनम्। ज्बर्धनं पाचनं भेदि श्रुतं धान्यपटोलयोः॥१३१॥ धनियां तथा परवलकी पत्तीका क्वाथ कफनाशक, अग्नि-दीपक, पाचन, दस्तावर, ज्वरनाशक तथा वातिपत्तका अनु-लोमन करता है।॥ १३१॥

# वातक्लेष्मज्वरचिकित्सा

कफवातज्बरे स्वेदानकारये हुश्चितिमेतान्। स्रोतसां मार्द्वं कृत्वानीत्वा पावकमाशयम्। हत्वा वातकफरूतम्भं स्वेदो ज्वरमपोहति॥१३२॥ कफवातज्वरमें रूक्ष पदार्थोंसे पसीना निकालना चाहिये। पसीना निकालना छिद्दोंको मुलायम कर अग्निको अपने स्थानमें ला वातकफकी जकड़ाहटको दूरकर ज्वरको नष्ट करता है॥१३२

### वाछकास्वेदः

खर्पर भृष्टपटस्थितकां जिकसिक्तो हि बालुकास्वेदः। शमयति वातकफामयमस्तकशूलाङ्गभङ्गादीन्।।१३३।। खपरेमें गरमकी हुई बालुको कपड़ेमें रख कार्जामें डुबोकर सेंक करनेसे वातकफजन्य रोग, मस्तकशूल तथा शरीरकी पीड़ा आदि रोग नष्ट होते हैं॥ १३३॥

### मुस्तादिक्वाथः

मुस्तनागरभू निम्बं त्रयमेतित्रिकार्षिकम् । कफवातामशमनं पानं ज्वरनाशनम् ॥ १३४ ॥ नागरमोथा, सोठ, चिरायता तीनौ एक-एक तोला ले काथ बनाकर पिलानेसे आमको पचाकर कफवातज्वरको शान्त करता है ॥ १३४ ॥

## १ दोनों मिलकर एक तोला होना चाहिये।

### पश्चकोलम्

पिष्पलीपिष्पलीमूलचट्यचित्रकनागरम् । दीपनीयः स्मृतो वर्गः कफानिलगदापहः ॥ १३५॥ छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, चीतकी जड़, सौंठ यह 'पञ्चकोल' कफवातजन्य रोगोको नष्ट करनेवाला तथा अग्निको दीप्त करनेवाला है ॥ १३५ ॥

### पिप्पलीक्वाथः

पिष्पछीभिः शृतं तोयमनभिष्यन्दि दीपनम् । वात्रकेष्यविकारध्नं प्लीह्ज्वरिवनाशनम्।।१३६।। छोटी पीपलका क्वाथ छिद्रोको साक कर वातकफजन्यरोग तथा प्लीहा औरज्वरको नष्ट करता है ॥ १३६॥

# आरग्वधादिक्वाथः

आरग्वधप्रन्थिकमुस्ततिक्ता-हरीतकीभिःक्वथितः कषायः।
सामे सञ्जूले कफवातयुक्ते
ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च ॥ १३७॥
अमलतासका गूदा,पिपरामूल, नागरमोथा, कुटकी तथा
बडीहर्रके खिलकेसेबनाया गया क्वाथ आम तथा श्रूलयुक्त कफवातज्वरको नष्ट करनेवाला, दीपन तथा पाचन है ॥१३०॥

# **अद्रादिक्वाथः**

श्चुद्रामृतानागरपुष्कराह्वयैः कृतः कषायः कफमारुतोद्भवे । सश्चासकासारुचिपाद्यं रुक्तरे ज्वरे त्रिद्रोषप्रभवे च दास्यते ॥ १३८ ॥ छोटी कटेरी, गुर्च, सोठ तथा पोहकरमूलसे बनाया गया क्वाथ श्वास, कास, अरुचि, पमुलियोकी पीड़ा सहित कफवात जन्य ज्वरमें तथा त्रिदोषज्वरमें भी अधिक लाभ करता है १३८

## दशमूलक्वाथः

दशमूलीरसः पेयः कणायुक्तः कफानिले । अविपाकेऽतिनिद्रायां पार्श्वरुक्श्वासकासके ॥३९॥ दसमूलका क्वाय पीपलका चूर्ण मिलाकर पार्श्वश्चल, श्वास, कास तथा आमयुक्त कफवातज्वरमें देना चाहिये ॥१३९॥

## मुस्तादिक्वाथः

मुस्तं पर्पटकः गुण्ठी गुङ्कची सदुरालभा।
कफवातारुचिच्छर्दिदाहशोषज्वरापहः ॥ १४०॥
नागरमोधा, पित्तपापड़ा, सोठ, गुर्च और यवासाका क्वाथ
ककफवातजन्य अरुचि, वमन दाह मुखका सूखना और ज्वरको
नष्ट करता है॥ १४०॥

# दार्वादिक्वाथ:

दारुपर्पटभाःर्यब्दवचाधान्यककट्रफलेः। साभवाविश्वभूतीकैः ( ' पूतीकैः भूतिकैः ') काथो हिंगुमधूत्कटः ॥ १४१ ॥ कफवातज्वरे पीतो हिकाश्वासगलप्रहान्।। कासशोषप्रसेकांश्च हम्यात्तरुमिवाशनिः ॥१४२॥ देवदारु, पित्तपापडा, भारङ्गी, नागरमोथा, बच, धनियां, कायफर, बहीहर्र, सोंठ,अजैवाइनका क्वाथ, हींग, तथा शहद मिलाकर देना चाहिये। यह क्वाथ कफवातज्वर, हिका,श्वास गलेकी जकडाहट, कास, मुखका सूखना तथा मिचलाहटको इस प्रकार नष्ट करता है, जैसे वज्र वृक्षको नष्ट कर देता है। १४९ ॥ १४२ ॥

हिंग्वादिमानम्

मात्रा क्षीद्रघृतादीनां स्तेहकवाथेषु चूर्णवत्। माषिकं हिङ्गुसिन्धृत्थं जरणाद्यास्तुशाणिकाः १४३ स्नेह तथा क्वाथमें घी तथा शहदकी मात्रा चूर्णके समान अर्थात् स्नेह तथा क्वाध्यद्रव्यसे चतुर्थोश छोडना चाहिये। हींगै तथा सेंधानमक १ माशा और जीरा आदिक ३ माशे छोडना चाहिये ॥ १४३ ॥

# मुखवैरस्यनाशनम्

गातुलुङ्गफलकेशरो धृतः सिन्धुजन्ममरिचान्वितो मुख। हन्ति वातकफरोगमास्यगं शोषमाञ्ज जडतामरोचकम् ॥ १४४॥ विजीरे निम्बूका गूदा, सेंधानमक तथा काली मिर्चके साथ मुखमें रखनेसे वातकफजन्य मुखरोग, मुखका सूखना, जड़ता तथा अरुचि तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ १४४ ॥

### सन्निपातज्वरचिकित्सा

लंघनं वालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा। अवलेहोऽअनं चैव प्राकृ प्रयोज्यं त्रिदोषजे ॥१४५ सित्रपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफापहम्। पश्चाच्छलेष्मणि संक्षीणे शमयेत्पित्तमारुतौ १४६॥

१ किसी पुस्तकमें 'भूतीक 'के स्थानमें 'पूतीक 'तथा किसीमें ' भूतिक्त ' पाठ है। पर यह पाचनक्वाथ है, हींग भी पड़ती हैं । अतः साहचर्यसे अजवाइन ही छोड़ना उचितप्रतीत होता है । पूतीक=पूतिकक्षा । भूतिक=चिरायता । २ यहमात्रा १ मारो डालना ठीक होगा।

सन्निपातज्वरमें पहिले लंघन, वालुकास्वेद, नस्य, निष्टीवन अवलेह तथा अजनका प्रयोग करना चाहिये । तथा पहिले आम और कफको शान्त करनेका उपाय करना चाहिये। तदनन्तर पित्त और वायुको शान्त करना चाहिये॥१४५-१४६॥

### लंघनम्

विरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा । छंघनं सन्निपातेषु कुर्याद्वारोग्यदर्शनात् ॥ १४७ ॥ सिन्नपात ज्वरमें तीन, पांच अथवा दश दिन अथवा जबतक आरोग्य न हो, तबतक लंघन कराना चाहिये ॥ १४७ ॥

## लंघनसहिष्णता

दोषाणामेवं सा शक्तिरुँघने या सहिष्णुता। न हि दोषक्षये कश्चित्सहते लंघनादिकम् ॥१४८॥ दोषोंकी ही शक्तिसे मनुष्य लंघन सहन कर सकता है। दोबोंके नष्ट हो जानेपर कोई छंघन नहीं सह सकता है ॥१४८॥

### निष्ठीवनम्

आर्द्रकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकदुत्रिकम्। आकण्ठं घारयेदास्ये निष्ठीवेच पुनः पुनः १४९॥ अदरखका स्वरस, सेंधानमक, सोंठ, मिर्च व पीपलमिलाकर गलेतक मुखमें बार-बार रखना चाहिये औरथूकनाचाहिये १४९

तेनास्य हृद्याच्छ्छेष्मा मान्यापाद्वीश रोगछात् लीनोऽप्याकृष्यते शुष्को लाघवं चास्य जायते १५० पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च मूच्छाकासगलामयाः। मुखाक्षिगौरवं जाडचमुत्क्ष्रश्चोपशाम्यति ॥१५१ सकृद् द्वित्रिचतुः कुर्याद् हष्ट्वा दोषवलाबलम् एतद्धि परमं प्राहुर्भेषजं सन्निपातिनाम् ॥ १५२ ॥

निष्ठीवनसे हृदय, मन्या (गलेके बगलकी शिरायें) पसुलियां, शिर तथा गलेमें सूखा तथा हका हुआ कफ ार्खिच आता है। तथा यह अङ्ग हलके हो जाते हैं और सन्धियोंका दर्द, शरीरका दर्द, मूर्छा, कास तथा गलेके रोग, मुख तथा नेत्रोका भारीपन, जड़ता तथा मिचलाई शांत होती है। दोषींका बलाबल देखकर एक, दो, तीन या चार बार तक निष्टीवन कराना चाहिये। सन्निपातवालोंके लिये यह उत्तम प्रयोग है ॥ १५०-१५२ ॥

#### नस्यम्

मातुळुङ्गार्द्रकरसं कोष्णं त्रिलवणान्वितम्। अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्ष्णं नस्यं प्रयोजयेत् १५३ बिजीरे निम्बूका रस, अदरकका रस कुछ गरमकर सेंधव, वर्तमानसमयमें अधिक होगी। अतः वैद्योको इसका निर्णय स्वयं सामुद्र, सौवर्चल नमक मिलाकर नस्य देना चाहिये। अवधी करना चाहिये। मेरे विचारसे भुनी हींग २ रत्ती और नमक सिद्धिस्थानमें कहे गये अन्य तीक्ष्ण नस्योका प्रयोग करना ्रहागा । CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

तेन प्रभिद्यते श्लेष्मा प्रभिन्नश्च प्रसिच्यते। शिरोहदयकण्ठास्यपार्धकक चोपशास्यति॥१५४॥

नस्यसे कफ फट-फट कर गिर जाता है तथा शिर, हृदय, कण्ठ, मुख और पसलियोंकी पीड़ा शान्त होती है ॥ १५४ ॥

### संज्ञाकारकं नस्यम्

मधुकसारसिन्ध्रथवचोषणकणाः समाः। ऋक्णं पिष्ट्वाम्भसा नस्यं कुर्यात्संज्ञाप्रबोधनम् १५५ सैन्धवं श्वतमरिचं सर्षपं कुष्ठमेव च। वस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यं तन्द्रानिवार्णम् ॥१५६॥

महएके भीतरका कूट, संधानमक, वच, काली मिर्च, छोटी पीपल,समान भाग ले महीन पीस जलमें मिलाकर नस्य देनेसे बेहोशी दूर होती है। इसी प्रकार सेंधानमक, सहिंजनके बीज, सरसी, कुठ इन्हें बकरेके मूत्रके साथ पीसकर नस्य देनेसे भी बेहोशी दर होती है ॥ १५५-१५६॥

### अञ्जनम्

शिरीवबीजगोमूत्रकृष्णांमारिचसैन्धवैः। अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय सरसोनशिलावचैः ॥१५७॥

सिरसके बीज, गोम्त्र, छोटी पीपल, काली मिर्च सेंधा न मक, लहसुन, गुद्ध मनशिल तथा बचको महीन पीस कर नेत्रीमें आजनेसे वेहोशी व तन्द्रा दूर होती है ॥ १५७ ॥

## अष्टांगावलेहिका

कट्फलं पौष्करं शृंगी व्योषं यासख्य कारबी। अध्याचुर्णीकृतं चैतनमधुना सह लेहयेत् ॥१५८॥ एषावलेहिका हन्ति सन्निपाते सुदारुणम्। हिकां श्वासं च कासं च कण्टरोगं नियच्छति १५९

कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंही, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, यवासा, काला जीरा सब समान भाग ले चूर्ण कपड छान कर शहदके साथ चाटना चाहिये । यह चटनी कठिन सिन्नपातज्वर, हिका, श्वास, कास तथा इतर कण्ठरोगोंको नष्ट करती है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥

### मधुन्यवस्था

ऊर्ध्वगश्लेष्महरणे उष्णे स्वेदादिकर्मणि । विरोध्युष्णे मधु त्यक्त्वा कार्येषार्द्रकजे रसे।।१६०

इलेम्भा नष्ट करनेके लिये उष्ण स्वेदादि कर्म किये जाते हैं। इसे 'सप्तमुष्टिक' भी कहते हैं।

अतः यह चटनी शहदके साथ न बना कर अदैरखके रससे ही बनानी चाहिये॥ १६०॥

## पश्चमृष्टिकः

यवकोलकुलस्थानां मुद्गमूलकखण्डयोः। एकैकमुष्टिमाहृत्य पचेदष्टगुणे जले ॥ १६१ ॥ पञ्चमुष्टिक इत्येष वातिपत्तकफापहः। शस्यते गुल्मशूले च श्वासे कासे क्षये ज्वरे॥१६२॥

यव, बेर, कुलथी, मूंग, मूलीके दुकड़े, एक एक मुष्टि ( अन्तर्नख मुष्टि या ४ तोला<sup>२</sup>) प्रत्येक द्रव्य लेकर अठगुने जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर कई बारमें थोड़ा थोडा पिलाना चाहिये। यह बात,पित्त, कफ, गुल्म, शूल, श्वास, कास, धातुक्षय या यश्मा तथा ज्वरको शान्त करता है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥

# पश्चमूल्यादिक्वाथः

पञ्चमूली किरातादिर्गणो योज्यस्त्रिदोषजे । पित्तोत्कटे च मधुना कणया च कफोत्कटे॥१६३॥

१ सन्निपातज्वरचिकित्सामें अनेक कियायें बतायी गयी हैं, अतः समस्त कियायें एक साथ करनी चाहिये। यह एक एक यह शंका उत्पन्न हुई, इसीको स्पष्ट करनेके लिये सुश्रुतने लिखा है-''कियायास्तु गुणालाभे कियामन्यां प्रयोजयेत्। पूर्वस्यां शान्तवेगायां न कियासकरो हितः॥'' इससे एक कालमें अनेक कियायें निषिद्ध ही सिद्ध हुईं। पर उक्त सुश्रुतीक्त व्यवस्थ अन्तःपरिमार्जन-चिकित्सा अथवा जहां एक कियासे दूसरी कियामें विरोध पड़ता हो, वहींके लिये है क्योंकि अन्तः-परि-मार्जक अनेक प्रयोगोंसे अग्निमान्य या कोष्ठभेदादि उत्पन्न हो जायँगे अथवा विरुद्ध गुणवाली औषधियोंसे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जायँगे अथवा विरुद्ध गुणवाली औषधियोंसे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जानेपर एकका भी गुण नहीं होगा। पर यहां सब प्रयोग अन्तःपरिमार्जक या परस्पर विरोधी नहीं हैं, अतः कोई विरोध नहीं पड़ता । इसी सिद्धान्तका समर्थन श्रीयृत वृन्दजीने भी किया है :। यथा-" कियाभिस्तुल्यरू-पाभिः कियासांकर्यभिष्यते । भिन्नरूपतया यास्तु ताः कुर्वन्ति न दूषणम् ॥'' और अजन,नस्य,अवलेह आदि बलवती व्याप-त्तियोंके दूर करनेके लिये किये जाते हैं, अतः कोई विरोध न समझना चाहिये॥

२ किसी किसीका मत है कि उपरोक्त द्रव्य सब मिलकर शहद गरम पदार्थोंके साथ गरम किया हुआ तथा गरम ४ तो० लेना चाहिये, पर यह आहार द्रव्य है, अतः प्रत्येक शरीरमें भी निषिद्ध होता है। और सन्निपातज्वरमें कर्ध्वगत ही ४तो०लेना उचित है। इसी योगमें धनिया, सोठ मिलाक लघुपश्चमूल तथा किरातादि गणकी औषधिमें चिरायता, सोठ, नागरमोथा, गुर्चको पितप्रधान त्रिदोषज्वरमें शहदके साथ तथा कफप्रधानमें छोटी पीपलके चूर्ण साथ देना चाहिये॥ १६३॥

### दशमूलम्

बिल्ब इयोनाकका इमर्थपाटलागणिकारिकाः। दीपनं कफवातःनं पश्चमूलिमदं महत् ॥ १६४॥ शालिपणीं पृश्चिपणीं बृहतीद्वययोक्षुरम्। बातिपत्तहरं वृष्यं कनीयः पश्चमूलकम् ॥ १६५॥ उभयं दशमूलं तु सन्निपातः वरापहम्। कासे श्वासे च तन्द्रायां पार्श्वशूले च शस्यते॥ पिष्पलीचूर्णसंयुक्तं कण्ठहृद्महनाशनम्॥१६६॥

बेलकी जड़की छाल, सोनापाठा, खम्मार, पाइल, अरणी इसे "महत्पचमूल" कहते हैं। यह अग्निको दीप्त करनेवाला तथा कफवायुको नष्ट करनेवाला है। सिरवन, पिठिवन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी तथा गोखुड यह "लघुपचमूल" वातिपत्तको नष्ट करनेवाला तथा वाजीकर है। दोनों मिलकर दश मूल 'कहा जाता है। यह खांसी, स्वास, तन्द्रा तथा पाइवैद्युल में विशेष लाभ करता है। सिलपातज्वरको नष्ट करता है। छोटी पीपलके चूर्णके साथ कण्ट तथा हदयकी जकड़ाहटको नष्ट करता है। १६४-१६६॥

# चतुर्दशांगक्वाथः

चिरञ्जरे वातकफोल्वणे वा त्रिदोपजे वा दशमूलमिश्रः । किराततिक्तादिगणः प्रयोज्यः शुद्धयर्थिने वा त्रिवृताविमिश्रः ॥ १६७ ॥

वातकफप्रधान जीर्णज्वरमें अथवा वातकफप्रधान सित्रपात-ज्वरमें दशमूलके सहित किरातित कादिगण ( "किरातित कं मुस्ते गुहूची नागरं तथा")की औषधियोंका काथ देना चाहिये यदि विरेचनद्वारा गुद्धि कराना आवश्यक हो तो निशोधका चूर्ण मिलाकर देना चाहिये ॥ १६७॥

#### अष्टादशाङ्गक्वाथः

दशमृली शठी शृङ्गी पौष्करं सदुरालभम् । भार्ङ्गी कुटजबीजं च पटोलं कटुरोहिणी ॥१६८॥ अष्टादशाङ्ग इत्येष सन्निपातज्वरापहः । कासहृद्यपादवातिद्वासहिकावमीहरः ॥ १६९॥

दशमूल, कचूर, काकड़ासिंगी,पोहकरमूल, यवासा, भारंगी, इन्द्रथव, परवलके पत्ते, कुटकी इसे 'अष्टादशांग काथ 'कहते हैं। यह सिन्नपातज्वर, खांसी, हृदयकी जकड़ाहट, पसुलियोका दर्द, श्वास, हिक्का तथा वमनको नष्ट करता है ॥१६८॥१६९॥

## अपरोऽष्टाद्शाङ्गः

भूनिम्बदारुदशमूल्यमहौषधाटद-तिक्तेन्द्रबीजधनिकेभकणाकषायः । तन्द्राप्रलापकसनारुचिदाहमोह-दवासादियुक्तमखिलं उहरमाशु हन्ति ॥१७०॥

चिरायता, देवदारु, दशमूल,सीठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रयव, धनियां, और गजपीपल इनका क्वाथ, तन्द्रा, प्रलाप, कास, अरुचि, दाह, मोह, तथा धासादियुक्त समस्त ज्वरोंको नष्ट करता है ॥ १७० ॥

## मुस्तादिक्वाथः

मुस्तपर्पटकोशीरदेवदाकमहौषधम् । त्रिफटा धन्वयासश्च नीली कम्पिलकं त्रिवृत् ॥ किरातिककं पाठा बला कटुकरोहिणी । मधुकं पिष्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते १७२॥ अष्टादशाङ्गमुदितमेतद्वा सन्त्रिपातनुत् । पिचोत्तरे सन्निपाते हितं चोक्तं मनीषिभिः । मन्यास्तम्भ उरोघाते उरःपाईवशिरोप्रहे॥१७३॥

नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खश, देवदार, सोंठ त्रिफला, यवासा, नील कवीला, निसोथ, चिरायता, पाठा, खरेंटी (बरियारीबीज ) कुटकी, मौरेंठी तथा पिपरामूल यह 'मुस्तादिगण' अथवा 'अष्टादशांग' क्वाथ कहा जाता है । यह पित्तप्रधान सित्रपातमें विशेष हितकर है । मन्यास्तम्भ, छातीके दर्द तथा छाती, पसली व शिरकी जकड़ाहटको नष्ट करता है ॥ १०९-१०३॥

## शटचादिकाथः

शटी पुस्करमूलं च व्याघ्री शृंगीदुरालभा।
गुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी।।१७४॥
एष शटचादिको वर्गः सन्निपातव्वरापहः।
कासहद्यहपाइवांतिश्वासे तन्द्रचां च शस्यते १७५॥

कचूर, पोहकरमूल, छोटो कटेरी, काकड़ासिंगी, यवासा, गुर्च, सोंठ, पाढ़, चिरायता, कुटकी यह " शम्यादिक्वाथ " सिन्नपातज्वर, कास, हृदयकी जकड़ाहट,पार्चिश्ल,तथा तंद्राको नष्ट करता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥

# बृहत्यादिक्वाथः

वृहत्यौ पुष्करं भागीं शठी शृंगी दुरालभा । वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी॥१७६॥ वृहत्यादिगणः प्रोक्तः सन्निपातज्वरापहः । कासादिषु च सर्वेषु देवः सोपद्रवेषु च ॥ १७७ ॥

दोनों कटेरी, पुष्करमूल, भारज्ञी, कचूर, काकडासिंही, यवासा, इंद्रयव, परवलके पत्ते, कुटकी-यह "बृहत्यादिकवाथ" सित्रपातज्वर तथा उपद्रवसहित समस्त कासोंको नष्ट करता है ॥ १७६-१७७ ॥

# भाङ्गर्चादिकाथः

भार्क्सी पुष्करमूलं च रास्नां बिल्वं यवानिकाम्। नागरं दशमूलं च पिष्पली चाच्छ साधयेत १७८॥ सन्निपात वरे देयं हत्पाइवीनाहशूलिनाम्। कासदवासामिमनदत्वं तन्द्रां च विनियद्छति १७९ भारंगी, पोहकरमूल, रासन, वेलकी छाल, अजवायन,सॉठ, दशमूल तथा छोटी पीपलका क्वाथ सन्निपातज्वर, हृदय तथा पसिलयोंके दर्द, अफारा, कास, श्वास, अग्निमंद्ता तथा तंद्राको नष्ट करता है ॥ १७८-१७९ ॥

## द्विपश्चमूल्यादिकाथः

द्विपञ्चमूलीषङ् प्रन्थाविद्वगृधनखीद्वयात् । कफवातहरः काथः सन्निपातहरः परः ॥ १८० ॥ दशमूल, बच, सोठ, नख, नखीसे बनाया गया क्वाथ कफ, बात तथा सनिपातको नष्ट करता है।। १८०॥

अभिन्यासचिकित्सा (कारव्यादिकषायः) कारवीपुष्कररैण्डत्रायन्तीनारामृताः। दशमूलीशठीशृंगीयासभाङ्गीपुनर्नवाः ॥ १८१ ॥ त्रहया भूत्रेण निष्क्याय्य पीताः स्त्रोतोविशोधनाः। अभिन्यांसं न्वरं घोरमाञ् ब्रन्ति समुद्धतम् १८२॥ काला जीरा, पोहकरमूल, एरण्डकी छाल, त्रायमाण, सौठ, गुर्च, दशमूल, कचूर, काकड़ासिंही, यवासा, भारंगी, पुन-र्नवा-सब समान भाग ले गोमूत्रमें क्वाथ बनाकर पिलानेसे छिद्रोंको शुद्ध कर बढ़े हुए घोर अभिन्यासञ्बरको शान्त करता है।। १८१ ॥ १८२ ॥

# मातुलुङ्गादिक्वाथः

मातुलुङ्गाइमभिद्विह्वव्यान्नीपाठोरुवूकजः। काथो लवणमूत्रादयोऽभिन्यासानाहशूलनुत्१८३॥ विजोरे निम्बूकी जड, पाषाणभेद, बेलकी छाल, छोटी कटेरी, पाढ़ी, एरण्डकी छालका क्वाथ गोमूत्र तथा सेंवानमक

९ "नखी पञ्चविधा ज्ञेया गंधार्थं गंधतत्परे:। काचि-द्वादरपत्राभा तथोत्पलदला मता ॥ काचिदश्वखुराकारा गजकर्ण तथा अम्लबेतकेचूर्णसे विसना चाहिये । यदि जिह्ना सूख तथा समाऽपरा । वाराहकर्णसैकाशा पश्चमी परिकीर्तिता ॥'इसभांति पांच प्रकारके नख होते हैं। इनमेंसे पूर्वके दो वदरपत्र तथा उत्पलपत्रका प्रयोग करना चाहिये । अथवा रक्त, इवेतपुष्पमेद वही चूर्ण उर्राते रहना चाहिये ( एक रत्तीकी मात्रासे मूंगेकी से लेना चाहिये।

मिलाकर पीनेसे अभिन्यासज्वर, अफारा तथा दर्दको नष्ठ करता है ॥ १८३ ॥

### अभिन्यासलक्षणम्

निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणं विद्याद्धतौजसम् । जिस सन्निपात ज्वरमें निद्रा अधिक हो, रोगी क्षीण हो, उसे ''हतौजस'' या 'अभिन्यास' कहते हैं। जैसाकि भगवानसुश्रुतने लिखा है-''अभिमन्यासं तु तं प्राहुईतीजसमधापरे। पातज्वरं कृच्छमसाध्यामपरे जगुः।

## कण्ठरोगादिचिकित्सा

कण्ठरोधकपदवासहिकासन्यासपीडितः। मातुलुङ्गार्द्रकरसं दशमूल्यम्भसा पिवेत् ॥ १८४ ॥ कण्ठावरोध, कफ, श्वास, हिका तथा अभिन्यास ज्वरसे पीडित मनुष्यको दशमूलके काढेके साथ विजीरेनिंवू तथा अद• रसका रस पिलाना चाहिये॥ १८४॥

## व्योषादिक्वाथः

व्योवादद्त्रिफ्छातिक्तापटोछारिष्ट्रवासकै:। सभूनिम्बामृतायासीसिदोषज्वरत्ज्जलम् ॥१८५॥ सोंठ, कार्लिमिचे, छोटी पीपल, नागरमोथा, त्रिफला कुटकी, परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, हसाहके फूल या छाल, चिरायता, गुर्च, तथा यवासा-इनसे बनाया हुआ क्वाथ त्रिदोषज्वरको नष्ट करता है ॥ १८५ ॥

## त्रिवृतादिक्वाथः

विवृद्धिशालाविफलाकटुकारग्वधेः कृतः। सक्षारो भेदनः काथः पेयः सर्वज्वरापहः ॥ १८६ ॥ निशोध, इन्द्रायनकी जड़, त्रिकला, कुटकी, अमलतासके गूरेसे बनाया गया क्दाथ जवाखार मिलाकर पिलानेसे समस्त ज्वरीको नष्ट करता है ॥ १८६ ॥

## स्वेदबाहुल्यचिकित्सा

स्वेदोद्गमे ज्वरे देयदचूर्णो भृष्टकुरुखजः ॥ १८७ ॥ पैसीनेके अधिक आनेपर कुलधी भून, महीन चूर्णकर उर्राना चाहिये॥ १८७॥

# जिह्वादोषचिकित्सा

वर्षेजिह्नां जडां सिन्धुज्यूषणैः साम्छवेतसैः। उच्छव्कां स्फुटितां जिह्ना द्राक्षया मधुपिष्टया १८८ लेपयत्सवृतं चास्यं सन्निपातात्मके ज्वरे । जड जिह्नाको सेंधानमक, त्रिकटु (सोंठ, मिच, पीपल )

१ पसीना अधिक आनेपर उसे पेछिना न चाहिये, किन्तु सत्मका प्रयोग भी शीघ्र पसीना बन्द करता है )

फट गयी हो, तो मुखमें घी लगाकर पिसी हुई मुनका शहदमें मिलाकर लगाना चाहिये॥ १८८॥

## निद्रानाशचिकित्सा

काकजंघाजटा निद्रां जनयेष्ठित्र सि स्थिता १८९॥ काकजंघाकी जड़ महीन पीस शिरमें लेप करनेसे निद्रांकी उत्पन्न करती है ॥ १८९॥

### सन्निपाते विशेषव्यवस्था

सन्निपाते प्रकम्पतं प्रलपन्तं न बृंहयेत् । तृष्णादाहाभिभूतेऽपि न दद्याच्छीतलं जलम् १९० सन्निपातमें कम्पनेवाले तथा प्रलाप करनेवालेकी भी बृंहण विकित्सा न करनी चाहिये। और प्यास तथा दाहसे व्याकुल होनेपर भी ठण्डा जल न देना चाहिये॥ १९०॥

## कर्णमूललक्षणम्

सिन्नपात्रवरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः । शोधः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १९१ ॥ सिन्नपातञ्चरके अन्तेमें कानके नीचे कठिन सूजन हो जाती है, इससे कोई ही बचता है ॥ १९१ ॥

### तचिकित्सा

रकावसेचनैः पूर्व सर्पिष्पानैश्च तं जयेत्। प्रदेहैः कफपिनप्रवैमनैः कवलप्रहैः ॥ १९२ ॥

उसे पहिले घत पिलाकर रक्त निकलवाना (जोंक या शिर-व्यथ द्वारा ) चाहिये। तथा कफिप्तनाशक लेप व कवलप्रह अथवा वमन कराकर कर्णमूल शांत करना चाहिये॥ १९२॥

# गरिकादिलेपः

गैरिकं पांशुजं शुण्ठी वचाकटुककाश्चिकै:।
कर्णशोधहरो लेप: सन्निपातज्वरे भृशम् ॥ १९३॥
गेरू, खारी नमक, सौंट, वच दूधिया और कुटकीको महीन
पीस कांजीके साथ सन्निपातज्वरमें कर्णमूलमें लेप करना
चाहिये॥ १९३॥

१ यहां पर 'अन्त' शब्दका समीप अर्थ भी करते हैं, अतःयह अर्थ हो जाता है कि सित्रपात ज्वरके समीपमें (अर्थात् पहिले या अन्तमें या मध्यमें) कठिन शोथ कर्णमूलमें हो जाता है, इससे कोई ही बचता है। अर्थात् यह कष्टसाध्य होता है। अतएव कुछ आचार्योंने लिखा 'ज्वरस्य पूर्व ज्वरध्यतो वा ज्वरा-न्ततो वा श्रुतिमूलशोथ-। क्रमेण साध्यः खलु कष्टसाध्यस्ततस्त्व-साध्यः कथितो भिषम्भिः॥" इसीको पाठभेदसे "कमादसाध्यः खलु कष्टसाध्यस्ततस्तु साध्यः कथितो मुनीन्द्रैः" लिखा है। यह रोगविज्ञानका विषय है, अतः वहींसे निर्णय करना चाहिये।

# कुलत्थादिलेपः

कुलत्थकद्भले शुण्ठी कारवी च समांशकैः। सुखोणोर्लपनं कार्य कर्णमूले मुहुर्मुहुः॥ १९४॥ कुलशी,कायफल, सोठ, काला जीरा समान भाग ले, पानीके साथ महीन पीस, गरमकर गुनगुना गुनगुना लेप करना चाहिये॥ १९४॥

# जीर्णज्वरचिकित्सा

निदिग्धिकानागरकामृतानां काथं पिवेन्मिश्रितपिष्पलीकम् । जीर्णज्वरारोचककासशूल-श्रासाग्निमान्दार्दितपीनसेषु ॥ १९५॥

छोटी कटेरी, सोंट, तथा गुर्चका क्वाथ छोटी पीपलका चूर्ण मिलाकर, जीर्णज्वर, अरुचि, कास, शूल, श्वास, अग्निमांद्य-अर्दित तथा पीनस रोगमें पीना चाहिये ॥ १९५॥

### अस्य समयः

हन्त्यूर्ध्वगामयं प्रायः सायं तेनोपयुज्यते । अधिकतर कर्ध्वगामी रोगोंको यह क्वाथ नष्ठ करता है,अतः इसका सायंकाल प्रयोग किया जाता है ।

# गुडूचीक्वाथः

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः काथिदछन्नरुहोद्भवः ॥ १९६॥ जीर्णक्वरकफध्वंसी पञ्चमूलीकृतोऽथवा।

गुर्चका क्वाथ, छोटी पीपलका चूर्ण मिला, अथवा लघुपश्च-मूलका क्वाथ पिप्पली चूर्ण मिला, जीर्णज्वर तथा कफको नष्ट करता है।। ९९६॥

# गुडपिप्पलीगुणाः

कासाजीर्णारुचिदवासहत्पाङ्किमिरोगनुत् १९७॥ जीर्णज्वरेऽग्निमान्दे च शस्यते गुडपिष्पली।

गुड़के सिंहत छोटी पीपलका चूर्ण कास, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, हद्रोग, पाण्डुरोग, किमिरोग जीर्णज्वर तथा अग्निमा-न्यको नष्ट करता है ॥ १२७॥

### विषमज्बरचिकित्सा

किछङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥ १९८॥ पटोलं शारिवा मुस्तं पाठा कटुकरोहिणी । निम्बं पटोलं त्रिकला मृद्धीका मुस्तवत्सको १९९॥ किरातिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजम् । गुडूच्यामललं मुस्तमधंश्लोकसमापना ॥ २००॥ कषायः शमयन्त्याशु पश्च पश्चविधान् ज्वरान् । सन्ततं सततान्यगुरुत्तीयकचतुर्थकान् ॥ २०१॥

इन्द्रयव,परवलकी पत्ती तथा कुटकीका काथ सन्ततज्वरको, परवलकी पत्ती शारिवा, नागरमोथा,पाढ़ी तथा कुटकीका सतत ज्वरको, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, त्रिफला, मुनका,नागर-मोथा, व कुड़ेकी छाल, अन्येयुष्कज्वरको, चिराया, गुर्च लाल-चन्दन, सोठ, तृतीयज्वरको तथा गुर्च, आमला, व नागरमो-थाका काथ चातुर्थिकज्वरको शान्त करता है ॥१९८-२०१॥

### त्रिफलाक्वाथ:

गुडप्रगाढां त्रिफलां पिवेद्वा विषमार्दितः । विषमज्वरसे पीड़ित पुरुषको त्रिफलाका काथ गुड़ मिलाकर पीना चाहिये।

गुडूच्यादिक्वाथः

गुङ्क् चीमुस्तधात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम् २०२॥ अथवा गुर्च, नागरमोथा व आमलाका क्वाथ बना ठण्डाकर शहद डालके पीना चाहिये॥ २०२॥

### योगान्तरम्

दीर्घप्त्रककर्णाख्यनेत्रं खदिरसंयुतम् । ताम्बूलेस्तदिने भुक्तं प्रातिर्विषमनाशनम् ॥२०३॥ लहसुनका बीज तथा कत्था प्रातःकाल पानमें रखकर खानेसे विषैमज्वर नष्ट होता है॥ २०३॥

मुस्तादिक्वाथः

मुस्तामलगुद्ध चीविद्दवौषधकण्टकारिकाक्वाथः पीतः सकणाचूर्णः समधुर्विषमज्वरं हन्ति॥२०४॥ नागरमोथा, आमला, गुर्च,सौठ तथा छोटी कटेरीका काथ-छोटी पीपलका चूर्ण तथा शहद मिलाकर पीनेसे विषमञ्चरको नष्ट करता है॥ २०४॥

महौषधादिक्वाथः
महौषधामृतामुस्तचन्द्नोशीरधान्यकैः ।
क्वाथस्तृतीयकं हन्ति शर्करामधुयोजितः ॥२०५॥
सोठ, गुर्च, नागरमोथा, लाल चन्दन, खश तथा धनियांका
काथ मिश्री तथा शहद मिलाकर पीनेसे तृतीयकञ्चर नष्ट
होता है ॥ २०५॥

वासादिक्वाथः

वासाधात्रीस्थिरादारूपथ्यानागरसाधितः । सितामधुयुतः क्वाथश्चातुर्धिकनिवारणः ॥२०६॥ अङ्सा, आमला, शालिपणीं, देवदारु, छोटी हरड तथा सोठका काथ मिश्री तथा शहद मिला हुआ चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता है॥ २०६॥

सामान्यचिकित्सा मधुना सर्वज्वरनुच्छेफालीदलजो रसः।

१ यह योग अधिकतर चार्तुर्थिक ज्वरमें लाभ करता हैं।

अजाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरनाशिनी ।
आग्निसादं जयेत्सम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत्॥२००॥
सम्भाल् अथवा हरसिंगारके पत्तीका रस शहदके साथं सेवन
करनेसे समस्त विषमज्वर शान्त होते हैं। सफेद जीरेकी चूर्ण
गुड़के साथ विषमज्वर, अग्निमान्य तथा वातरोगोंको नष्ट
करता है ॥ २०० ॥

रसोनकरकं तिलतेलिमश्रं योऽइनाति नित्यं विषमज्वरार्तः । विमुच्यते सोऽप्यचिराज्वरेण वातामयैश्चापि सुघोरहृषेः ॥ २०८॥

जो मनुष्य लगातार लहसुनकी चटनी तिलतेल मिला कर चाटता है, वह विषमञ्चर तथा कठिन वातरोगोंसे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है॥ २०८॥

प्रातः प्रातः ससर्पिर्वा रसोनमुपयोजयेत्।

पिप्पली वर्द्धमानां वा पिवेत्श्वीररसाज्ञनः ॥२०९॥

षट्पलं वा पिवेत्सिपिः पथ्यां वा मधुना लिहेत्।

प्रातःकाल धीके साथ लहसुनका प्रयोग करना चाहिये।

अथवा दूध अथवा मांसरसका भोजन करता हुआ वर्द्धमान

पिप्पलीका प्रयोग करे। अथवा षट्पल घृत (आगे लिखेंगे)

पीवे। या शहदके साथ छोटी हर्रका चूर्ण चाटे॥ २०९॥

पयस्तैलं घृतं चेव विदारीक्षुरसं मधु ॥ २१०॥ सम्मर्श पाययेदेतद्विषमण्वरनाशनम् ।

विषमज्वर नाश करनेके लिये दूँध,तैल, घी, विदारीकन्दका रस, ईखका रस, शहद एकमें मिलाकर पिलाना चाहिये॥२१०

पिष्पलीशर्कराक्ष्मीदं घृतं क्षीरं यथाबलम् । खजेन मथितं पेयं विषमज्वरनाशनम् ॥ २११ ॥ छोटी पीपल, मिश्री, शहद, घी, व दूध मथानीसे मथकर अपनी शक्तिके अनुसार पीना चाहिये । इससे विषमज्वर नष्ट होगा ॥ २११

पयसा घृषदंशस्य शक्कद्वेगातमे पिबेत्। वृषस्य दिधमण्डेन सुरयावा ससेन्धवम् ॥२१३॥ विडालकी विष्ठा दूधके साथ, अथवा बैलका गोबर, सेंधा-नमक मिलाकर दहींके तोड़ या शराबके साथ पीन चाहिये॥ २१२॥

१ जीरा भूनकर चूर्ण बनाना चाहिये।

२ वर्धमानिपपष्ठी ३ या ५ या ७ बलाबलके अनुसार ११ दिन या २१ दिन तक प्रतिदिन बढ़ाना चाहिये। उसी प्रकार उतने ही दिनमें घटाना चाहिये। ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। पर आजकलके लिये १ या ३ पीपलसे बढ़ाना हितकर होगा। ३ इस योगमें दूध गरम किया हुआ अष्टगुण तथा अन्य दृष्य १ भाग प्रत्येक छोड़ना उचित होगा।

## विषमज्बरहरविरेचनम्

नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृतां कटुरोहिणीम्। पिबेज्ज्वरस्यागमने स्त्रेहस्वेदोपपादितः ॥ २१३ ॥ पहिले स्नेहन तथा स्वेदन कर जबर आनेवाले दिन नील' बबई, निसोथ व फुटकीका काथ पूर्णमात्रामें पिलाना चाहिये. इससे विरेचन होगा ॥ २१३ ॥

# विषमज्बरे पथ्यम

सुरां समण्डां पानार्थे भक्ष्यार्थे चरणायुधम् । तित्तिरीश्च मयूरांश्च प्रयुक्ज्याद्विषयज्वरे ॥ २१४ ॥ विषमज्वरमें मण्डे या शराब पीनेके लिये भोजनके लिये मुर्गे तीतर या मयूरोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २१४ ॥ अम्लोटजसहस्रेण दलेन सुकृतां विवेत्। पेयां घृतप्छतां जंतुश्चातुर्थिकहरी च्यहम् ॥२१५॥ १००० आमलोनियां (चांगेरी) की पत्तीकी पेया बना षी मिलाकर तीन दिनतक विषमज्बर नाश करनेके लिये पीना चाहिये॥ २१५॥

# विषमज्बरहरमञ्जनम्

सैन्धवं पिप्पलीनां च तण्डुलाः समनःशिलाः। नेत्राञ्जनं तैछिपष्टं विषमज्वरनाशनम् ॥ २१६ ॥ सेंधानमक, छोटी पीपलके दाने, शुद्ध मनशिल तेलमें पीस कर नेत्रोमें लगानेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ २१६॥

### नस्यम्

व्याब्रीरसाहिङ्गगुसमा नस्यं तद्वत्ससैन्धवा।।२१७॥ छोटी कटेरी, राशन, हींग तथा सेंधानमकका नस्य इसी प्रकार विषमज्वरको नष्ट करता है ॥ २१ ७ ॥

### धूप:

कृष्णाम्बरहदाबद्धगुगगुल्ल्कपुच्छजः। धूपश्चातुर्धिक हन्ति तमः सूर्य इवोदितः ॥ २१८ ॥ काले कपड़ेमें गुग्गुल तथा उल्ल्की पूँछ वांधकर धूप देनेसे लेप करनेसे समस्त ज्वर दूर होते हैं। चातुर्थिक ज्वर ऐसे नष्ट होता है, जैसे सूर्योदयसे अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ २१८॥

### नस्यान्तरम्

शिरीषपुष्पस्वरसो रजनीद्वयसंयुतः। नस्यं सर्पिःसमायोगाचातुर्थिकहरं परम् ॥२१९॥ सिरसाके फूलोका स्वरस, इत्दी, दाहहत्दीका चूर्ण तथा घी मिलाकर नस्य देनेसे चौथिया ज्वर छूट जाता है।। २१९॥ नस्यं चातुर्धिकं हन्ति रसो वागस्त्यपत्रजः। अगस्त्यके पत्तोंके रसका नस्य भी चातुर्थिको नष्ट करता है। है ॥ २२६॥

### धूपान्तरम्

पलंकषा निम्बपत्रं वचा कुष्ठं हरीतकी ॥ २२० ॥ सर्षपाः सयवाः सर्पिर्धपनं उवरनाज्ञनम् । परध्यामवचासर्जनिम्बार्कागृहदारुभिः ॥ २२१ ॥ सर्वज्वरहरो ध्रव कार्यांऽयमपराजितः।

गुग्गुछ नीमके पत्ते, बच, कूठ, बड़ी हर्रका छिल्का, सरसो यव, घी मिलाकर अथवा गुगगुल रोहिष घास, वच, राल नीमकी पत्ती, आककी जड़, अगर तथा देवदाहका धूप देना चाहिये ॥२२०-२२१॥

बैडालं वा शकृद्योज्यं वेपमानस्य धूपने ॥ २२२॥ कम्पते हुए रोगीको विडालकी विष्ठाका धूप देना चाहिये॥ २२२॥

## अपरे योगाः

अपामार्गजटा कटयां लोहितैः सप्ततन्तुभिः। बद्ध्वा वारे रवेस्तूणें ज्वरं हन्ति तृतीयकम् २२३॥ लटजीराकी जड़ सात लाल डोरोंसे कमरमें रविवारके दिन

बांधनेसे तृतीयक ( तीसरे दिन आनेवाला ) ज्वर नष्ट होता है ॥ २२३ ॥

काकजंघा बला इयामा ब्रह्मदण्डी कृता अलि:। पृश्चिपणी व्वपामार्गस्तथा भृंगरजोऽष्टमः ॥२२४॥ एषामन्यतमं मूलं पुष्येणोद्धृत्य यत्नतः। रक्तसूत्रेण संवेष्ट्यं बद्धमैकाहिकं जयेत्।। २२५॥

काकजंघा, बरियारी, निसोध, विधारा, ब्रह्मदण्डी, लज्जालु, पिठियन, लटजीरा, तथा भांगरा-इनमेंसे किसी एककी जड़ पुष्यनक्षत्रमें उखाड़ लाल डोरेसे लपेटकर हाथ या गलेमें बांध-नेसे एकाहिक ज्वर नष्ट होता है ॥ २२४-२२५

मूछं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्वज्वरापहम् ।

अरनीकी जड़ चोटीमें बांधने अथवा जलसे पीसकर शिरमें

## विशिष्टिचिकित्सा

कर्म साधारणं जह्यानृतीयक चतुथकी । आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्बरे ॥२२६॥ दोनों चिकित्साएँ ( दैवव्यपाश्रय-बलिमंगलहोमा दितथा युक्तिब्यपाश्रय-कषाय लेहादि) तृतीयकचतुर्थक ज्वरको नष्ट करती हैं। केवल युक्तिब्याश्रय कषायादि ही नहीं । क्योंकि विषमज्वरमें प्रायः आगन्तुक (भूतादि) का संसर्ग होता

# दैवन्यपाश्रयं कर्म

गंगाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृतः।
तस्मे तिलोदके दत्ते मुश्वःयेकाहिको उवरः॥२२०॥
एतन्मंत्रेण चाइवत्थपत्रहस्तः प्रतप्येत्॥२२८॥
पीपलका पत्र हाथमें लेकर "गंगाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृतः। तस्मै तिलोदकं नमः स्वथा" इस मन्त्रसे तर्पण
करनेसे एकाहिक उवर छोड़ देता है ॥२२०॥ २२०॥
सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीइवरम्॥
पूजयन्त्रयतः शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरम्॥ २२९॥
विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपर्ति विभुम्।
स्तुवन्नामसहस्रोण ज्वरानसर्वान्द्योहति॥ २२०॥
उमासहित तथा अनुचरो व मातृगणसहित शंकरजीका
नियमसे पूजन करनेसे विषमज्वर छूट जाता है। इसी प्रकार
सर्वव्यापक, विराद्धवरूप, चराचरस्वामी विष्णु भगवान्की
सहस्र नामसे स्तुति करनेवाला विषमज्वरसे मुक्त हो जाता
है। २२९॥ २३०॥

सर्पिष्पानावस्था

ज्वराः कषायैर्वमनैर्लघनैर्लघुभोअनैः । रूक्षस्य ये न शास्यान्ति सर्पिस्तेषां भिषरिजतम् २३१ जो ज्वर कषाय, अवलेहादि तथा वमन, विरेचन, लंघन, स्वेदन तथा लघुभोजनसे नहीं शांत होते और शरीर रूझ हो जाता है, उनकी उत्तम चिकित्सा घृत है ॥ २३१॥

### सर्पिनिषधः

निर्दशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलियतम्। न सर्पिः पाययेत्प्राज्ञः शमनैस्तमुपाचरेत् ॥२३२॥ दश दिन बीत जानेपर भी जिसका कफ बढ़ा हुआ हो तथा लेघनके गुण उत्पन्न न हुए हो, उसे घत न पिलाना चाहिये किन्तु शमनकारक उपाय करना चाहिये ॥ २३२॥

## निर्दशाहे कफोत्तरे शमनमशनम्

यावह्रपुत्वाद्शनं डद्यान्मांसरसेन तु।
मांसार्थमेणलावादीन्युक्त्या दद्याद्विचक्षणः॥२३३॥
कुक्कुटांश्च मयूरांश्च तिचिर्रि क्री॰चमेव च।
गुरूष्णत्वात्र शंसन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकाः२३४
लंघनेनानिलवलं ज्वरे यद्यधिकं भवेत्।
भिषद्ध मात्राविकल्पन्नो दद्यात्तानिप कालवित्२३५
जव तक ज्वर तथा शरीर हत्का न हो, तब तक हत्का पथ्य
मांसरसके साथ देना चाहिये। मांसके लिये एणमृग अथवा
लवा देना चाहिये। ज्वरमें कुछ वैध कुक्कुट,मयूर तीहर तथा
क्रीश्वको देना उष्ण तथा भारी होनेके कारण अनुचित समझते

१ सामान्यतः दश दिनके अनंतर धी पिलाना लिखा है। यह उसका निषेध है। हैं-पर लंघन करनेसे यदि वायुका वेग अधिक हो तो मात्रा व कालका निश्चयकर वैद्य उन्हें भी देवे॥ २३३॥ २३५॥

पिपल्याद्यं घृतम्

पिष्पल्यश्चन्दनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी।
कर्लिंगकास्तामलकी शारिवातिविषे स्थिरा ॥२३६
द्राक्षामलकविल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका।
सिद्धमेतेर्घृतं सद्यो उवरं जीणमपोहति॥ २३७॥
क्षयं कासं शिरः शूलं पार्श्वशूलं हलीमकम्।
अङ्गाभितापममि च विषमं सन्नियच्छति॥२३८॥
पिष्पल्याद्यमिदं कापि तन्त्रे क्षीरेण पच्यते।
पीपल छोटी, चंदनलाल, नागरमोथा, खश कुटकी, इंद्रयव,

भुद आमला, शारिवा, अतीस, शालिपणी, मुनका, आमला, बैलका गूदा, त्रायमाण, छोटी कटेरी-इनके कल्कसे चतुर्गुण घृत और वृतसे चतुर्गुण जल मिलाकर सिद्ध किया घृत शीघ्र ही जीर्ण ज्वरको नष्ट करता है। तथा क्षय, कास, निरःश्ल, पाइर्व श्रूल, हलीमक, शरीरकी जलन तथा विषमा प्रिको नष्ट करता है।

१ यहां 'हलीमकम्' के स्थानमें 'अरोचकम्' भी पाठान्तर है। तथा यहांपर घृतका मान नहीं लिखा, अतः ''अनि-र्दिष्टप्रमाणानां स्नेहानां प्रस्थ इध्यते । अनुक्ते क्वाथमाने तु पात्रमेकं प्रशस्यते " इस सामान्यपरिभाषासे १ प्रस्थ घृत लेना चाहिये। अथवा मान निर्देश न करनेका यह भी अभि-प्राय है कि जितने घृतसे लाभ होनेकी सम्भावना हो, उतना घृत बनावे । तथा यहांपर यद्यपि चक्रपाणिजीने तथा शिवदास जीने घृतमूर्छनके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा, पर सामान्य नियम यही है कि स्नेह मूर्छित करके ही पाक करना चाहिये । अतः वृतम्र्छनकी विधि नीचे लिखी जाती है "पथ्याधात्रीविभीतै-र्जलधररजनीमातुलुङ्गद्रवेश्व द्रव्येरेतैः समस्तैः पलकपरिमितैर्म-दमदानलेन । आज्यप्रस्थं विफेनं परिपचनगतं मूछ्येद्वैद्यवर्यस्त-स्मादामोपदोषं हरति च सकलं वीर्यवत्सौख्यदायि ॥ (भैषज्य-रत्नावली) ।। छोटी हर्र, भामला, बहेड़ा, नागरमोथा, हल्दी प्रत्येक ४ तोलाका कल्क तथा विजीरे नीम्बूका रस ४ तोला छोडकर, घी १ प्रस्थ (इवद्वैगुण्यात् २ प्रस्थ बंगालका ४ सेर तथा ८० तोलेके सेरसे १ सेर ९ छ. ३ तो०) का मूर्छन करना चाहिये। मूछनके लिये पहले घी गरम करना चाहिये, जब घी पक करके फेन रहित होजाय, तब उतार ठण्डाकर उपरोक्त कल्कादि छोड़ना चाहिये, फिर घीसे चौगुना जल छोड़ पाक कर छान लेना चाहिये। तथा जहां केवल दूधसे ही घृत पाक लिखा है, वहां पृतसे चतुर्गुण जल भी छोड़ना चाहिये, तथा कत्क धृतसे अष्टमांश ही छोड़ना चाहिये । यथा शार्क्वधर:-"दुर्ध दिन्न रसे तके कल्को देयोऽष्टमांशकः । कल्कस्य सम्य-क्पाकार्थे तोयमत्र चतुर्गुर्णम् " किन्तु यह समग्र परिभाषाये प्रायः आंनत्य हो जाती हैं, अतः व्यवस्था वैद्यको स्वयं विचार कर करनी चाहिये।

यह "पिप्पत्यादि" चतुर्गुण दूध मिलाकर भी पकाना किसी किसी ग्रन्थमें लिखा है ॥ २३६॥ २३८॥

यत्राधिकरणेनोक्तिर्गणे स्यात्स्तेहसंविधौ ॥ २३९ ॥ तत्रेव कल्कनिर्यूहाविष्येते स्नेहवेदिना । एतद्वाक्यबल्जेनव कल्कसाध्यपरं घृतम् ॥ २४० ॥

स्नेह सिद्ध करनेके लिये जिस गणमें अधिकार अर्थात् निश्चय कर दिया गया है, वहीं कल्क तथा क्वाथ दोनों छोड़े जाते हैं, इस वाक्यके बलसे ही पृत कल्क साध्य माना जाता है।। २३९।। २४०।।

जलकेहीपधानां तु प्रमाणं यत्र नेरितम् । तत्र स्यादीषधात्स्नेहः स्नेहात्तीयं चतुर्गुणम्॥२४१॥

जहां पर जल औषध तथा स्नेहका प्रगाण नहीं बताया गया वहां औषधसे चतुर्गुण स्नेह तथा स्नेहसे चतुर्गुण जल छोड़ना चाहिये। यहां 'जल' द्रवमात्रका उपलक्षण है ॥ २४९॥

अनुक्ते द्रवकार्ये तु सर्वत्र सलिलं मतम्।

जहां द्रव द्रव्यका निर्देश नहीं किया गया, वहां जल ही छोड़ना चाहिये।

घृततेलगुडादीश्च नैकाहाद्वतारयेत् ॥ २४२ ॥ व्युषितास्तु प्रकुर्वन्ति विशेषेण गुणान्यतः ॥

घी, तैल तथा गुड़ आदि एक ही दिनमें नहीं पकाना चाहिये, क्यों कि बासी रक्खे गये (कई दिनमें पकाए गये) विशेष गुण करते हैं।। २४२।।

## सिद्धस्नेहपरीक्षा

स्नेहकरको यदाङ्गुरुया वर्तितो वर्तिवद्भवेत् । वही क्षिप्ते चनो शब्द्स्तदा सिद्धि विनिर्दिशेत् २४३ शब्द्स्योपरमे प्राप्ते फनस्योपरमे तथा । गन्धवर्णरसादीनां सम्पत्तौ सिद्धिमादिशेत्।।२४४॥ (धृतस्यवं विपक्यस्य जानीयात्कुशलो भिषक् । फेनातिमात्रं तैलस्य शेषं धृतवदादिशेत् ॥ १॥)

जिस समय अंगुलीस रगड़नेसे स्नेह कल्ककी बत्ती बनने लगे तथा अग्निमें छोड़नेसे शब्द न हो तथा स्नेहमें शब्द न हो और फेना शान्त हो गया हो तथा गन्ध, वर्ण और रस उत्तम हो गया हो, उस समय घत सिद्ध जानना चाहिये। इसी प्रकार तैल सिद्ध जानना चाहिये। पर तैलमें सिद्ध हो जानेपर केना अधिक उठता है, शेष लक्षण सिद्ध घतके समान होते हैं॥ १४३॥ २४४॥

१ क्वचिरपुस्तके कोष्ठान्तगर्तः पाठो न दश्यते ।

# क्षीरषटूपलकं घृतम्

पश्चकोलैः सिसन्धृत्थैः पिलकैः पयसा समम् । सिपःप्रस्थं श्रुतं प्लीहिविषमण्वरगुल्मनुत् ॥२४५॥ अत्र द्रवान्तरानुक्तेःश्लीरमेव चतुर्गुणम् । द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्॥ २४६॥

पञ्चकोल (छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, चीतकी जड़ सोंठ ) तथा सेंधानमक प्रत्येक एक एक पैल, घत एक प्रस्थ दूध ४ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये। घतमात्र शेष रहनेपर उतार छानकर पिलाना चाहिये। यह घत फ्रीहा, विषमज्यर तथा गुल्मको नष्ट करता है। यहां दूसरे इव इन्यके न कहनेसे दूध ही चतुर्गुणछोड़ना चाहिये। तथा स्नेहके लिये चतुर्गुण जल भी छोड़ना चाहिये। जहां पर दूसरे इव इन्यका वर्णन हो, वहां दूध स्नेहके समान ही लेना चाहिये॥ २४५॥ २४६॥

# दशमूलषट्पलकं घृतम्

द्शमूलीरसे सिर्दः सक्षीरे पश्चकोलकैः ॥ २४७ ॥ सक्षारेहिन्त तिसद्धं ज्वरकासाम्निमन्द्ताः । वातिपत्तकफन्याधीन्त्लीहानं चापि पाण्डुताम् २४८

दूध तथा दशमूलके क्वाथमें पद्यकील तथा यवाखारके साथ सिद्ध किया घृत ज्वर, कास, अग्निमान्य, वातकफ, पित्त रोग, पांडुरोग तथा फ्रीहाको नष्टे करता है ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

# स्नेहे क्वाथ्यादिनियामिका परिभाषा

काथ्याचतुर्गुणं वारि पादस्थं स्याचतुर्गुणम् । स्नेहात्स्नेहसमं क्षीरं कल्कस्तु स्नेहपादिकः॥२४९॥ चतुर्गुणं त्वष्टगुणं द्रवद्वेगुण्यतो भवेत् ।

पञ्चप्रभृति यत्र स्युर्द्रवाणि स्नेह्संविधौ ॥ २५०॥ तत्र स्नेहसमान्याहुर्र्वाक् च स्याचतुर्गुणम्।

क्वाध्यद्रष्यसे चतुर्गुण जल छोड़कर क्वाथ बनाना, चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छान क्वाथसे चतुर्थाश घृत मिलाकर पकाना चाहिये। स्नेहमें दूध स्नेहके बराबर छोड़ना चाहिये। कल्क स्नेहसे चतुर्थाश छोड़ना चाहिये। द्रवद्वैगुण्यके सिद्धान्तसे चतुर् गुण अष्टगुण होता है।

9 पूर्वोक्त परिभाषानुसार सुश्रुतमानसे पछ वर्तमान मानके रे तोळा ४ माशेके बराबर, उसी प्रकार प्रस्थ वर्तमान १० छ. रे तोळा ४ माशेके बराबर होता है और चरकमानसे पछ ६ तोळा ८ माशाका, तदनुसार प्रस्थ १ सेर ५ छ १ तोळा ८ माशेका होता है। और इवइच्य होनेसे द्विगुण कर दिया जाता है। जहांपर स्नेहिविधानमें पश्चप्रभृति (पांच या इससे अधिक) द्रव चतुर्थोश नीचे लिखी ओषिधयोंका कल्क बना छोड़कर द्रव्य हो, वहां प्रत्येक स्नेहके समान छोड़ना चाहिये। इससे करना चाहिये। क्स्की ओषधियां-पिपरामूल, मुनक्का, लाल कम अर्थात् चार या तीन आदि ही तो स्नेहसे चर्तुभुणा छोड़ना चाहिये॥ २४९॥ ३५०॥

वासाद्यं घतम्

वासां गुडुची त्रिफडां त्रायमाणां यवासकम्। पक्तवा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च ॥२५१॥ पिप्पलीम् समुद्रीका चन्दनोत्पलनागरैः। कलकीकृतेश्च मिपचेद घृतं जीर्णज्वरापहम्र५२॥ अइसा, गुर्च, त्रिफला, त्रायमाण, यवासा-इनका काथ ह्नेह्से चतुर्गुण, दूध द्विगुणा तथा घृत १ भाग तथा घृतसे

१ इस परिभाषामें अनेक सन्देह तथा मतभेद हैं। यदि प्रत्येक स्थानमें "चतुर्गणं त्वष्टगुणम्" परिभाषा लगे तो काथ्यद्रव्यसे जल भी अष्ट गुणा ही छोड़ना पड़ेगा, तथा ''पादस्थं स्याचतुर्गुणम् '' इसमें स्नेह तथा द्रव दोनों ही द्रव छ: छ: दिनके अनन्तर देना चाहिये तथा रोगका काल द्रव्य होनेसे कोई विशेषता न होगी, पर काथ्य स्नेहसे आधा पढ़ेगा । पर यह दन्यद्वेगुण्यकी परिभाषा कुड़वके अनन्तर ही लगेगी, पहले नहीं । यथा--"आर्द्राणां च द्रवाणां च द्रिगुणाः कुढ्वादयः" इस सिद्धान्तसे कुड्व आदि शब्दके प्रयोगसे जहां मानका वर्णन होगा, वही द्विगुण लिया जायगा, पर कहीं इन शब्दोंका प्रयोग न होनेपर भी निवक्षा कर द्विगुण लेते हैं। इसी प्रकार पश्चप्रभृति भी अनेक विमतोसे पूर्ण हैं। कुछ वैद्योंका सिद्धान्त है कि जहां पांच या पांचसे अधिक इव इच्य हो, वहां प्रत्येक स्नेहके समान लेना चाहिये और जहां पांचसे कम हो, वहां सब मिलकर स्नेहके चतुर्गुण लेना चाहिये। कुछका सिद्धान्त है कि पांचसे पूर्व द्रवद्रव्योमें प्रत्येक स्नेहसे चतुर्गुण और पांचसे प्रत्येक स्नेहके समान लेना चाहिये।क्योंकि वदि पूर्वके मिलकर चतुर्गुण लिये जाते,तो जहां चार दव द्रव्य होते, वहां प्रत्येक स्नेहके समान लेनेसे स्नेहसे चतुर्गुण होही जाते फिर पश्चमृति लिखना व्यर्थ ही है, चतुष्प्रभृति ही लिखना चाहिये।पर कुछ आचायोंने इसीसे ''चतुष्प्रभृति यत्र स्युईवाणि स्नेहसविधी" यही निश्चित पाठ माना है। मेरे विचारसे तो पाठपरिवर्तनसे भी यह विषय स्पष्ट नहीं हो जाता। क्योंकि मिलकर चतुर्गुण हो, यह अर्थ किसी शब्दसे या भावसे नहीं आता । प्रत्युत स्नेहसमानि' से प्रत्येकका आकार्षण करना ही पड़ेगा।अन्यथा वहां भी मिलित ही स्नेहके समान लिये जायँगे, पर यह किसीको अभीष्ट नहीं हैं, अतः वह प्रत्येक अर्वाक्के अभीष्ट नहीं । बुद्धिमानोंको स्वयं निर्णय करना चाहिये ।

चन्दन, नीलोफर व सीठ है। यह घृत जीर्णज्वरको नष्ट करता है। २४९ ॥ २५० ॥

# मुड्रच्यादिघृतपश्चकम्

गुडूच्या क्वाथकल्काभ्यांत्रिफलाया वृषस्यच । मृद्वीकायाः भलायाश्च सिद्धाःस्रॅहा व्वरच्छिदः २५३॥

पृथक् २ गुर्च, त्रिफला, अङ्गसा, मुनका अथवा बरियारीके क्वाथ करकसे सिद्ध घत ज्वर नाशक होते हैं ॥ ३५३ ॥

# **वेयादिदानसमयः**

ज्बरे पेयाः कषायाश्च सर्पिः क्षीरं विरेचनम्। षडहे षडहे देयं कालं वीक्ष्यायमस्य च ॥ २५४ ॥ ज्वरमें पेयों ( लंघन या यवागू) क्वाथ, घृत,दूध, विरेचन देखकर विशेष व्यवस्था करनी चाहिये॥ २५४ ॥

## **क्षीरदानसमयः**

जीर्णंडवरे कफे झींगे श्रीरं स्वादमृतीपमम्। तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवम् ॥२५५॥

जीर्णज्वरमें कफके क्षीण होजानेपर दूध अमृतके तुत्य गुण-दायक होता है, वही तहणज्वरमें विषके तुल्य मारक हो जाता है।। २५५॥

# पश्चमूलीपयः

कासाच्छ्रवासाच्छिर:शूलात्पादर्वशूलात्मपीनसात्। मुच्यते इवरित पीत्वा पश्वमूलीशृतं पयः ॥ २५६ ॥

पञ्चमूल (लघु) से सिद्ध किये हुए दूधके पीनेसे कास, खास, शिरःशूल, पार्श्वशूल तथा पुराने ज्वरसे मनुष्य मुक्त हो जाता है ॥ २५६॥

## क्षीरपाकविधिः

द्रव्यादष्ट्रगुणं श्लीर श्लीरान्नीरं चतुर्गुणम् । क्षीरावशेपः कर्तव्यः श्लीरपाके त्वयं विधि:२५७॥

१ 'पेया' शब्द लंघनादिका उपलक्षण है । जिन ज्वरी साथ भी अन्वित होगा,इस प्रकार पांचसे कममें जहां विशेष (वातादिजन्य) में लंघनका निषेध है, उनमें पेया आदि तथा विधि निषेध न हो, वहां प्रत्येक चतुर्गुण पांच तथा पांचसे शेष में ६ दिन लंघन कराकर सातवें दिन हलका पथ्य दे। अधिक द्रव्यद्रव्योमें प्रत्येक स्नेहके समान लेना चाहिये। इस ज्वरको निराम समझकर आठवें दिन क्वाथ पिलाना चाहिये। विषयमें और भी लिखा जा सकता है, पर विस्तार करना निरामता विशेषतया आठवे दिन ही होती है। अतः उसी दिन काथ पिलाना उचित हैं।

औषभेसे अष्टगुण दूध तथा दूधसे चतुर्गुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। दूधमात्र शेष रहतेपर उतार लेना चाहिये। यहीं क्षीरपाककी विधि है॥ २५७॥

# त्रिकण्टकादिक्षीरम्

विकण्टकबलाव्याचीगुडनागरसाधितम् । वर्चोमूत्रविबन्धःनं शोफज्वरहरं पयः ॥ २५८ ॥

गोखुरू, खरेटी, कटेरी, गुड़ तथा सीठसे सिद्ध किया दूध मलमूत्रकी रुकावट, सूजन तथा ज्वरको नष्ट करता है॥२५८॥

## वृश्वीराद्यं क्षीरम्

ष्ट्रश्चीरिवद्ववर्षाभूः पयश्चोदकमेव च । पचेत्क्षीराविहार्ण्टं तु तिद्धि सर्वडवरापहम् ॥२५९॥ स्वेत पुनर्नवा, सोठ, लाल पुनर्नवा, दूध और जल मिलाकर पकाना चाहिये। दूधमात्र शेष रह जानेपर उतार कर पिलाना चाहिये। यह समस्त ज्वरको नष्ट करता है॥ २५९॥

## क्षीरविनिश्चयः

शीतं कोष्णं ज्वरे क्षीरं यथास्वैरीषधैर्युतम्। एरण्डमूलसिद्धं वा ज्वरे सपरिकर्तिके॥ २६०॥

ज्वरमें जैसा दोष (वात या पित्त ) हो, उसके अनुसार औषधियों द्वारा सिद्ध कर पित्तमें शीत तथा वातमें कोष्ण दूधका प्रयोग करना चाहिये। और यदि गुदामें कर्तनके समान पीड़ा होती हो, तो एरण्डकी छालसे सिद्ध कर दूध पीना चाहिये॥ २६०॥

### संशोधननिश्चयः

ज्वरिभ्यो बहुदोषभ्य ऊर्ध्वं चाधश्च बुद्धिमान् । द्वात्संशोधनं काले कर्पे यदुपदेक्ष्यते ॥ २६१ ॥ अधिक दोषयुक्त ज्वरवालोके लिये संशोधनयोग्य कालमें ऊर्ध्वमार्ग तथा अधोमार्गसे संशोधन (वमन विरचेन) करना चाहिये जो कि कल्पस्थानमें कहेंगे ॥ २६१ ॥

### वमनम्

मदनं पिष्पलीभिर्वा कलिङ्गमधुकेन वा।
युक्तमुष्णाम्बुना पीतं वमनं उवरशान्तये।।२६१॥
मैनफल, छोटी पीपल, इन्द्रयव, अथवा मौरेटीके महीन
नूर्णके साथ गरम जल मिलाकर पिलानेसे वमन होकर ज्वर शान्त होता है॥ २६२॥

 शीरपाकमें औषध महीन पीस पानी मिला छान दूधमें मिलाकर पकाना चाहिये।

### विरेचनम

आरग्वधं वा पयसा मृद्धीकानां रसेन वा । त्रिवृतां त्रायमाणांबा पयसा ज्वरितः पिंबत् २६३॥ अमलतासका गूदा दूधके अथवा अंगूरके रसके साथ अथवा निसोथ व त्राणमाण दूध ज्वरवालेको पीना चाहिये, इससे हलका रेचन होगा ॥ २६३॥

## संशोधननिशेधः

ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम् । कामं तु पयसा तस्य निरूहेर्वा हरेन्मलान् ॥२६४ ज्वरसे जो रोगी क्षीण हो रहा हो, उसको वमन अथवा विरेचन न करना चाहिये । किन्तु दूध पिलाकर अथवा नीरूहण वस्ति देकर उसका मल निकालना चाहिये॥ २६४॥

# वस्तिविधानम्

प्रयोजयेज्ज्वरहरा त्रिरूहान्स्रानुवासनान् । पक्ष्वाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु ॥२६५॥ दोष यदि पक्षाशयमें स्थित हों, तो सिद्धिस्थानमें जो निरूहण तथा अनुवासन वस्तियां बतायी गयी हैं, उनका प्रयोग करना चाहिये॥ २६५॥

## विरेचननस्यम्

गौरवे शिरसः शूले विवद्धे विविद्येषु च । जीर्णज्वरे रुचिकरं दृष्टाच्छीर्षविरेचनम् ॥२६६॥ शिरके भारीपन तथा दर्दमें तथा इन्द्रियोंके अपने विषय प्रहण करनेमें असमर्थ होनेपर जीर्ण ज्वरमें शिरोविरेचन (नस्य) देन। चाहिये, इससे इन्द्रियोंको अपने विषय प्रहणकी रुचि उरपन्न होती है ॥ २६६॥

# अभ्यंगादिविभागः

अभ्यङ्गांख्य प्रदेहांश्च सस्तेहान्सानुवासनान्। विभाज्य शीतोष्णकृतान्द्याज्जजीणंज्वरे भिषक्र १६७ तेराशु प्रशमं याति वहिर्मार्गगतो ज्वरः। लभनते सुखमङ्गानि वलं वर्णश्च वर्धते॥ २६८॥ स्नेहके सहित अभ्यन्न (मालिश) लेप अथवा अनुवासन वस्ति शीतं भयवा उष्ण पदार्थोंसे जैसी आवश्यकता हो, देना चाहिये। शीतजन्य ज्वरमें उष्ण तथा उष्णजन्य ज्वरमें शीत

अर्थात् नैयजन शीतद्वारा उष्णजन्य रोगोका शमन करते हैं और शीतजन्य रागोंके शमनकी उष्ण औषधि है।

१ "शीतेनोष्णकृतान्नोगाञ्छमयन्ति भिषग्विदः । ये च शीतकृता रोगस्तेषामुष्णं भिषग्जितम्" ॥

प्रयोग करना चाहिये। अभ्यङ्गादिसे त्वचामें प्राप्त ज्वर नष्ट हो जाता है, शरीरको सुख मिलता है, बल तथा वर्ण उत्तम होता है॥ २६७॥ २६८॥

## षट्कट्बरतेलम्

सुवर्चिकानागरकुष्ठमूर्वा-ल्राक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः। तैलं ज्वरे षद्गुणकद्वसिद्ध-मभ्यश्वनाच्छीतविदाहनुत्स्यात्।। द्रध्नः ससारकस्यात्र तकं कद्वरमिष्यते। घृतवत्तेलपाकोऽपि तेले फेनोऽधिकः परः॥२७०॥

सज्जीखार, सींठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हलदी तथा मंजीठ कल्कसे चतुर्गुण तिलेका तैल तथा तेलसे पड्गुण महा मिलाकर पकाया गया तैल शीत तथा जलनको नष्ट करता है। मक्खनके सहित मथे गये दिधको ही 'कदूबर 'कहते हैं। घिके समान ही तैलका भी पाक होता है। पर घीके पक जाने-पर फेना नष्ट हो जाता है और तैलके पक जानेपर फेना उत्पन्न हो जाता है। २६९॥ २७०॥

१ यहां पर तिलतैलकी मूर्च्छा विधि भी नहीं लिखी है, अतः प्रतीत होता है कि श्रीमान् चक्रपाणिको मूर्छनकी आव-इयकता नहीं प्रतीत हुई, अतएव उनके अनुयायी श्रीयुत शिवदासजीने भी अपनी तत्त्वचिन्द्रका नामक टीकामें नहीं किया। पर आजकल वङ्गदेशीय वैद्य विशेषकर मूर्च्छनकी आव-रयकता समझते हैं,अतः तिलतेलमूर्छा लिखी जाती है-''कृत्वा तैलं कटाहे दढतरविमले मन्दमन्दानलैस्तत्, तैलं निष्फेनभावं गतिमह च यदा शैत्ययुक्तं तदैव । मि छारात्रिलोधैर्जलधरन-लिकैः सामलैः साक्षपथ्यैः, सूचीपत्रांघिनीरैहपहितमथितैर्गन्ध-योगं जहाति ॥१॥ तैलस्येन्द्रकलांशिकैकविकसाभागोऽपि मूर्छा विधौ, ये चान्ये त्रिफलापयोदरजनीह्नीबेरलोधान्विताः। सूची-पुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याश्च पादांशिका, दुर्गन्धं विनिहत्य तैलमरूणं सौरभ्यमाक्रवेते ॥२॥'' तिलतैलको कडाहीमें छोडकर मन्द आंचपर उस समयतक पकावे, जबतक कि फेन जाता है। फिर उसे ठण्डा कर प्रथम तैलसे षोडशांश 🧏 मजीठका कल्क छोडना चाहिये । फिर अन्य त्रिफला,नागरमोथा,हलदी, सुगन्धवाला, लोघ्र, केवडेकी जड़, वटजटा तथा नाड़ीशाक प्रत्येक मझीठसे चतुर्थोश ले कल्क कर छोड़ना चाहिये। फिर तैलसे चतुर्गुण जल छोड़ पकाकर छान लेना चाहिये। प्रकार मूर्छा कर हेनेसे तैलकी दुर्गन्ध मिट जाती और सुगन्ध आ जाती तथा तैल ईषदक्त वर्ण हो जाता है।

# अंगारकतैलम्

मुर्वा लाक्षा हरिद्रे द्वे मञ्जिष्ठा सेन्द्रवारुणी । वृहती सेन्धवं कुष्ठं रास्ता मांसी शतावरी ॥२ १॥ आरनालाढकेनेव तेलप्रस्यं विपाचयेत् । तेलमंगारकं नाम सर्वे वरिवमोक्षणम् ॥ २७२ ॥ मुर्वा लाख बल्ही हास्त्रस्य स्थापन सर्वा

मूर्वी, लाख, हलदी, दाहहलदी, मजीठ, इन्द्रायण, बड़ी कटेरी, सेंधानमक, कूठ, रासन, जटामांसी तथा रातावरीका करूक १ कुड़व, तिलतैल १ प्रस्थ, कांजी १ आढक मिलाकर पकाना चाहिये। तैलमात्र शेष रहनेपर उतार छान मालिश करनेसे ज्वर नष्ट होता है ॥ २७१ ॥ २७२ ॥

# लाक्षादितेलम्

लाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाकल्केस्तैलं विपाचयेत्। षङ्गुणेनारनालेन दाहशीतज्वरापहम्॥ २७३॥

लाख, हत्दी व मझीठका कल्क उससे चतुर्गुण तिलतैल और उससे षड्गुण काजी मिलाकर पकाना चाहिये। यह तैल मालिश करनेसे जलन तथा शीतसहित ज्वरको नष्ट करता है ॥२०३॥

# यवचूर्णादितैलम्

यवचूर्णार्धकुडवं मंजिष्ठार्धवलेन तु । तैलप्रस्थः शतगुणे कांजिके साधितो जयेत्॥२७४॥ ज्वरं दाहं महावेगमंगानां च प्रहर्षनुत् ॥

यवका चूर्ण ८ तोला, मजीठ २ तोला, तैल १ प्रस्थ (१ सेर ९ छ० ३ तो०) काजी १०० प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये। तैल मात्र शेष रहनेपर उतार छानकर रखना चाहिये। यह तैल महावेगयुक्त ज्वर,दाह तथा शीत दोनोंको नष्ट करता है ॥२७४॥

# सर्जादितैलम्

सर्जकांजिकसंसिद्धं तैन्नं शीताम्बुमर्दितम् ॥२७५॥ व्यरदाहावहं लेपात्सद्योवातास्रदाहनुत् ॥

राल तथा काझीसे सिद्ध किया गया तैल ठण्डे जलमें मईन कर लेप करनेसे तत्काल ज्वरके दाह तथा वातरक्तके दाहको नष्ट करता है॥ २७५॥

## तैलान्तरम्

चन्द्नाद्यमगुर्वाद्यं तेळं चरककीर्तितम् ॥ २७६ ॥ तथा नारायणं तेळं जीर्णक्वरहरं परम् ॥

चन्दनादितैल, अगुर्वाद्यतैल तथा नारायणतैलका प्रयोग जीर्णज्वरनाशनार्थ करना चाहिये॥ २७६॥

## आगन्तुकज्वरचिकित्सा

अभिघातःवरो न स्यात्पानाभ्यक्केन सार्पेषः २७७॥

घीके पीने तथा मालिश करनेसे अभिघात ज्वर नहीं रहता॥ २७७॥

क्षतानां त्रणितानां च क्षतत्रणचिकित्सया । ओषधीगन्धविषजौ विषपीतश्वाधनैः ॥ २७८ ॥ जयेत्कषायैर्मतिमान्सर्वगन्धकृतैस्तथा ।

जिनके क्षत ( आगन्तुक वृष्ण ) अथवा वृष्ण ( शारीर ) हो गया हो, उनकी क्षतवणकी चिकित्सा करनी चाहिये। ओषधि-गन्धजन्य तथा विषजन्य ज्वरमें विषपीतके लिये जो क्वाथ बताये गये हैं, उनका प्रयोग करना चाहिये। तथा सर्वगन्ध दृष्योका क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिये॥ २७८॥

अभिचारभिशापोत्थौ ज्वरौ होमादिना जयेत् ७९ दानस्वस्त्ययनातिथ्ये हत्पानग्रहपीडजौ । अभिचार (मारणिक्या-स्थेनयागदि ) तथा अभिशाप

( कुद्ध महर्षिके अनिष्ट वचन ) तथा अशुभ वन्नादिपात अथवा प्रह्की पीड़ासे उत्पन्न ज्वरको होम बलि, मङ्गल दान स्वस्तिवा-चन, अतिथिपूजन आदिसे जीतना चाहिये॥ २७९॥

## क्रोधकामादिज्वरचिकित्सा

क्रोधजे पित्तजित्काम्या अर्थाः सद्भाक्यमेव च१८० आञ्चासेनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च। हर्षणैश्च शमं यांति कामक्रोधभयज्वराः ॥ १८१॥ कामात्कोधज्वरो नाशं क्रोधात्कामसमुद्भवः। याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुद्भवः १८२

१ सर्वगन्धसे''चातुर्जातककर्षूरककोलागुरुशिहलकम् । लवङ्ग-सहितं चैव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत् ''

यह निषण्द्रक्त गण न लेना चाहिये । किन्तु सुश्रुतीक्त एलादि गण ही लेना चाहिये । क्योंकि यह गण बहिःपरि मार्जनार्थ उद्वर्तनादिके लिये ही है । सुश्रुतीक्त एलादिः-एला (एलायची) तगर, कुष्ठ (कूठ ) मांसी (जटामांसी) ध्यामक (रौहिषतृण) त्वक (दालचीनी) पत्र (तेज-पात) नागपुष्प (नागकेशर) प्रियंगु (गुजराती घेडला) हरेणुका (सम्भाल्के, बीज) न्याप्रनख (नखभेदः) शुक्ति (बदरपन्त्राकारा) चण्डा (चोरपुष्पी) स्थौणेयक (प्रन्थिपणी) श्रीवेष्टक (गन्धाविरोजा) चोच (क्रमीतज) चोरक (चोरपुष्पीभेद) वालक (सुगन्धवाला) गुग्गुल, सर्जरस (राल) तुरुक्त (शिलारस) कुन्दुरुक (क्षुन्दुरु खोटी बंगाली) स्पृक्त (मालतीपुष्प) अगर, उशीर (खश) भद्रादार (देवदार) पुत्रागकेशर (पुत्रागः पार्वतीयो वक्षविशेषस्तत्केशरम्)। 'एलादिको वातकको निहन्याद्विषमेव च । वर्णप्रसादनः कण्ड्रपिडिकाकोष्ठनाशनः'' इति ।

कोधजन्य ज्वरमें पित शान्त करनेवाली चिकित्सा,इष्ट विष योकी प्राप्ति तथा मनोहर वार्तालाप लाभदायक होता है। काम, कोध तथा भयसे उत्पन्न ज्वर आश्वासन, इष्ट विषयोकी प्राप्ति तथा प्रसन्नताकारक उपायोसे शान्त होते हैं। कामसे कोधज्वर, कोधसे कामज्वर और उन दोनोंसे भय शोकजन्य ज्वर शान्त हो जाता है।। २८०।। २८९॥

# भूतज्वरचिकित्सा

भूतिवद्यासमुद्दिष्टेर्बन्धावेशनताडनैः।
जयेदू भूताभिषंगोत्थं मनःसान्त्वेश्च मानसम् २८३
भूतिवद्यासे (सुश्रुत-उत्तर तन्त्रमें) बताये बन्ध आवेशन,
ताडन आदिसे भूतज्वरको शान्त करना चाहिये।तथा मानसिक
भयशोकादिजन्य ज्वरको मनको प्रसन्न करनेवाले उपायो तथा
धीधैर्यात्मादिविज्ञानसे जीतना चाहिये॥ २८३॥

# ज्वरमुक्ते वज्यानि

व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चक्रमणानि च । ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान्भवेत् ॥२८४॥ जब तक बलवान् न हो जाय, ज्वरमुक्त हो जानेपर भी कसरत, मैथुन व स्नान न करे, तथा विशेष टहले नहीं ॥२८४॥

### विगतज्वरलक्षणम्

देहो लघुर्व्यपगतक्रममोहतापः पाको मुखे करणसौष्ठवमन्यथःवम् । स्वेदः क्षवः प्रकृतिगामिमनोऽन्नलिप्सा कण्ड्स मृधिन विगतज्वरलक्षणानि ॥ २८५ ॥

शरीर हलका हो जावे, ग्लानि, मूर्छा,तथा जलन शान्त हो जावें, मुखमें दाने पड़कर पक जावें, इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको प्रहण करनेमें समर्थ हों। किसी प्रकारकी पीड़ा न हो, पसीना तथा छींकें आती हों, मन प्रसन्न हो, भोजनमें रुचि हो तथा मस्तकमें खुजली होना-यह ज्वर मुक्तके लक्षण हैं ॥२८५॥ इति ज्वराधिकारः समाप्तः।

# अथ ज्वरातिसाराधिकारः

----

# ज्वरातिसारे चिकित्साः

ज्वरातिसारे पेयादिकमः स्यालंगिघते हितः ज्वरातिसारी पेयां वा पिवेत्साम्लां ऋतां नरा॥१॥ पृत्रिपणींवलाविल्वनागरोत्पलधान्यकैः।

ज्वरातिसारमें लंघन करनेके अनन्तर पेया विलेपी आदिका कमशः सेवन करना हितकर होता है। तथा ज्वरातिसारवालेको पिठिवन, खरेटी, बेलका गृदा, सोंठ, नीलोफर और धनियांके खस, सुगन्धवाला, नागरमोधा, धनियां, सोंठ, लजा-जलसे सिद्ध की हुई पेया अनार तथा निम्बूके रससे खट्टीकर वन्तीके बीज, धायके फूल, पठानीलोध, बेलका गृदा-इनका पिलानी चाहिये॥ १॥

## पाठादिक्वाथः

पाठेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपर्पटकामृताः । जयन्त्यासमतीसारं सञ्बरं समहौषधाः ॥ २ ॥ पाढ़ी, इन्द्रयव, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा, गुर्च तथा सीठका क्वाथ ज्वरसिंहत आमातिसारको शान्त करता है ॥ २ ॥

### नागरादिक्वाथः

नागरातिविषामुस्तभू निरुवामृतवत्सकैः । सर्वे ज्वरहरः काथः सर्वाती सारनाशनः ॥ ३ ॥ सोठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गुच तथा करैयाकी छालसे बनाया गया क्वाथ सर्वे ज्वर तथा सर्वातिसारको नष्ट करता है ॥ ३ ॥

## ही बेरादिक वाथः

हीबेरातिविषामुस्तिबित्वधान्यकनागरेः ।

पिवेरिपच्छाविबन्चहनं शूलदोषामपाचनम् ॥ ४ ॥
सरफं हन्त्यतीसारं सद्वरं वाथ विद्वरम् ॥ ५ ॥
सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलका गूदा, धनियांतथा
सोठसे सिद्ध किया क्वाय लासेदार मरोड्से तथा रक्तयुक्त दस्तो
के सहित ज्वरको नष्ट करता, शूलको नष्ट करता और दोष तथा
आमका पाचन करता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

## गुडूच्यादिक्वाथः

गुडू च्यतिविषाधान्य शुण्ठी बिल्वाव्द्बाल कैः । पाठाभू निम्बकुट जचन्द्नो शीरपद्म कैः ॥ ६ ॥ कषायः शीतलः पेयो ज्वराती सारशान्तये । हृ ह्यासारोचक च्छ दिंपिपासादा हृ नाशनः ॥ ७ ॥ गुंच, अतीस, धनियां, सोठ, बेलका गूदा, नागरमोथा, सुगन्धवाला, पाढ़, चिरायता, कुरैयाकी छाल, लाल चन्दन, खस तथा पद्माखका क्वाथ ठण्डाकर, ज्वरातीसार, मिचलाई, अक्षचि, वमन, प्यास और जलन शान्त करनेके लिये पीना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥

## उज्ञीरादिक्वाथ:

उज्ञीरं वालकं मुस्तं धन्याकं विश्वभेषजम् । समंगा धातकी लोघं बिल्वं दीपनपाचनम् ॥ ८ ॥ इन्त्यरोचकपिच्छामं विवन्धं सातिवेदनम् । सज्ञोणितमतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम् ॥ ९ ॥

खस, सुगन्धबाला, नागरमोथा, धनियां, सोंठ, लजा-वन्तीके बीज, धायके फूल, पठानीलोध, बेलका गूदा-इनका क्वाथ अग्निको दीप्त तथा आमका पाचन करता है ! अरुचि, लासेदार दस्तोंका आना, आम, विबन्ध, अधिक पीड़ा तथा रक्तके दस्तोंको 'जो कि ज्वरके साथ अथवा ज्वरके विना हों,'' उन्हें नष्ट करता है ॥ ८॥ ९॥

## पश्चमूल्यादिक्वाथः

पश्चमूलीबलाबित्वगुड्सचीमुस्तनागरैः ।
पाठाभू निम्बह्नीबरकुटजत्वकफलैः श्रुतम् ॥ ५० ॥
हन्ति सर्वानतीसाराञ्च्यरदोषं विमं तथा ।
सश्लोपद्रवं इवासं कासं हन्यात्मुदारूणम् ॥ ११ ॥
लघुपचमूल, खरेटी, बेलका गूदा, गुर्च, नागरमोथा, सोठ,
पाढ, चिरायता, सुगन्धवाला, इन्द्रयव, तथा कुड़ेकी छालसे
सिद्ध किया क्वाथ-समस्त अतीसार, ज्वरदोष, वमन, शूल,
स्वास, तथा कठिन कासको नष्ट करता है ॥ १० ॥ १९ ॥

# कालिंगादिक्वाथः

किंगातिविषाशुण्ठीकिराताम्बुयवासकम्। ज्वरातिसारसन्तापं नाशयेद्विकल्पतः ॥ १२ ॥ इन्द्रयव, अतीस, सोठ, चिरायता, सुगन्धवाला तथा यवा-साका क्वाथ ज्वरातिसार और सन्तापको निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ १२ ॥

## वत्सकादिक्वाथः

वत्सकस्य फलं दाह रोहिणी गजिपिष्पली।
इवदंष्ट्रापिष्पली धान्यं बिस्वं पाठा यवानिका १३॥
द्वावप्येतौ सिद्धयोगौ श्लोकार्द्धनाभिभाषितौ।
इवरातीसारशमनौ विशेषाद्दाहनाशनौ ॥ १४॥
इन्द्रयव, देवदाह, कुटकी, गजिपीयल अथवा गोलिक छोटी
पीपल, धनियां, बेलका गूदा, पाढ़, अजवाइन ये आधे आधे
हलोकमं कहे गये दोनौ योग ज्वरातिसार तथा दाहको न!
करते हैं॥ १३॥ १४॥

## नागरादिक्वाथः

नागरामृतभूनिम्बबिल्वबाछकवत्सकैः । सम्स्तातिविषोशीरैज्वरातीसारहृज्जलम् ॥ १५ ॥ सोठ, गुंच, चिरायता, वेलका गूदा, सुगन्धमाला, कुड़ेकी छाल नागरमोथा, अतीस तथा खसका क्वाथ-ज्बरातीसारको नष्ट करता है ॥ १५॥

## मुस्तकादिक्वाथः

मुस्तकबिल्वातिविषापाठाभूनिम्बबत्सकैः काथः। मकरन्दगर्भयुक्तो ज्वरातिसारौ जयेद्वोरौ ॥ १६॥

नागरमोथा, बेलका गूदा, अतीस, पाढ़, चिरायता तथा कडेकी छालका क्वाथ ठण्डाकर शहद मिला पिलानेसे घोरज्वर तथा अतीसारको नष्ट करता है ॥ १६ ॥

घनादिक्वाथः

घनजलपाठातिविषापथ्योत्पलधान्यरोहिणीविद्येः। सेन्द्रयवै: क्रतमम्भःसातीसारं उवरं जयति ॥ १७ ॥ नागरमोथा, सुगन्धवाला, पाढ़, अतीस, छोटी हर्र नीलोफर, धनियां, कुटकी, सौंठ, तथ इंद्रयवका क्वाथ ज्वराति-सारको नष्ट करता है ॥ १० ॥

कलिङ्गादिग्राटिका

केलिंगबिल्वजम्ब्वाम्रकपित्थं सरसाञ्जनम्। लाक्षाहरिद्रे हीबेरं कट्फलं शुकनासिकम् ॥ १८॥ लोधं मोचरसं शंखं धातकी वटशुङ्गकन्। विष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मितान्॥१९॥ छायाश्रष्कान्पिबेच्छीघं ज्वरातीसारशान्तये। रक्तप्रसादनाश्चेते शूलातीसारनाशनाः ॥ २० ॥

इन्द्रयव, बेलका गूदा, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली, कैथेका गूदा, रसोत, लाख, हलदी, दाहहलदी, सुगन्धवाला, कैफरा, सोनापाठाकी छाल पठानी लोध, मोचरस, शंखकी भरम, धायके फूल, बरगदके नवीन पत्ते-सब समान भाग ले महीन पीस चार्वलके धोवनमें घोट एक तोलेकी गोली वनाकर चावलके धोवनके साथ ही खिलाना चाहिये। इन गोलियोंसे उबरातिसार, शूलयुक्त अतीसार तथा रक्त विकार नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ २० ॥

# उत्पलादिचूर्णम्

उत्पलं दाडिमत्वक् च पद्मकेशरमेव च । पिबेत्तण्डुळतोयेन ज्वरातीसारनाशनम् ॥ २१ ॥ नीलोफर, अनारके फलका छिलका, कमलका केसर इनका चूर्ण बना तण्डुलोदकके साथ ज्वरातिसारकी शांतिके लिये पीना चाहिये॥ २१॥

## व्योषादिचूर्णम्

व्योषं वत्सकबीजं च निम्बभूनिम्बमार्कवम् । चित्रकं रोहिणीं पाठां दावींमतिविषां समाम्।।२२।।

१ कलिइके स्थानमें कुछ आचार्य "कदवङ्ग" पढते हैं। पलं कंडिततण्डुलात् । भावियत्वा ततो प्राह्यं तण्डली-तोला जलमें मिलाकर कुछ देर रखनेके अनन्तर छानकर काममें लाना चाहिये॥

ऋक्षणचणीकतान्सर्वास्तन्त्यां वत्सकत्वचम् । सर्वमेकत्र संयोज्य प्रिवेत्तण्डुलाम्ब्ना ॥ २३॥ सक्षोद्धं वा लिहेदेतत्पाचनं प्राहि भषजम् ॥ तृष्णारुचिप्रशमनं अवरातीसारनाशनम् ॥ २४॥ कमलां प्रहणीदोषानगृतमं प्लीहानमेव च । प्रमेहं पाण्डरोगं ज इवयथं च विनाशयेत ॥ २५ ॥

सोंठ, काली मिर्च, छोठी पीपल, इन्द्रयव, नीमकी छाल, चिरायता, भांगरा, चीतकी जड़, कुठकी, पाढी, दारुहलदी अतीस-सब चीजें समान भाग है कूटकर कपड्छान करना चाहिये । जितना चूर्ण हो उतना ही कुडेकी छालका चूर्ण मिलाकर चार्वलके जलसे पिलाना चाहिये । अथवा शहदके साथ चटाना चाहिये। यह चूण आमका पाचन तथा दस्तोंको बन्द करता है, प्यास तथा अरुचिके सहित ज्वरातीसारको नष्ट करता है, कामला, संग्रहणी, गृल्म, प्लीहा, प्रमेह, पांडरोग तथा सजनको नष्ट करता है।। २२ ॥ २५ ॥

# दशमूलीकषायः

द्शमूलीकषायेण विद्वमक्षसमं पिबेत्। ज्वरे चैबातिसारे च सजीथे यहणीगढे ॥ २६॥

सीठका चूर्ण १ तीला दशमूलके काढेके साथ ज्वरातिसार तथा सूजन सहित ग्रहणी रोगको नष्ट करता है ॥ २६॥

# विडंगादिचूर्ण क्वाथो वा

विंडगातिविषामुस्तं दारु पाठा कलिंगकम् । मरिचन समायुक्तं शोधातीसारनाशनम् ॥ २७॥

बायबिडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाढ,इन्द्रयव तथा काली मिर्चका चूण कर सूजनयुक्त अतीसारमें देना चाहिये। अथवा क्वाथ बना कर देना चाहिये॥ २७॥

१ इसका अनुपान जो ऊपर लिखा है ज्वरातिसारका है। भिन्न २ रोगोमें भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ देना चाहिये।

२ यहांपर क्वाथकी प्रधानता होनेसे 'कर्षरचूर्णस्य कल्कस्य गुटिकानां च सर्वशः । द्रवशुक्त्या स लेढव्यः पातव्यश्र चतुर्द्रवः।'' यह परिभाषा न लगेगी, किन्तु 'क्वाथेन चूर्णपानं यत्तत्र क्वाथप्रधानता । प्रवर्तते न तेनात्र चूर्णापेक्षी चतुर्द्रवः॥' कटूर्वग=सोनापाठा । २ तण्डुलोदकविधि-''जलमष्टगुणंदत्त्वा इस सिद्धान्तसे क्वाथकी प्रधानता निश्चित हो जानेपर 'प्रक्षेपः पादिकः क्वाथ्यात्' के अनुसार क्वाध्यद्रव्यसे चतुर्थीश चूर्णका दककर्मणि ॥" ४ तीला चावल पानीमें मिला धोकर ३२ प्रक्षेप करना चाहिये। अतएव पूर्ण मात्राके लिये शुण्ठीचूर्ण १ कर्ष लिखा है, क्वाथकी मात्रा हीन होनेपर प्रक्षेपरूप र्चूण भी उतनी ही कम मात्रामें छोड़ना चाहिये।

किरातादिचूर्णद्वयं क्वायद्वयं च। किराताब्दामृताविश्वचन्द्रनोदीच्यवत्सकैः। शोथातिसारशमनं विशेषाङ्करनाशनम् ॥ २८॥ किराताब्दामृतोदीच्यमुस्तचन्द्रनधान्यकैः। शोधातीसारतृड्दाहशमनो ज्वरनाशनः ॥ २९ ॥

चिरायता, नागरमोथा, गुर्च, सोठ, सफेद चन्दन, सुगन्ध-वाला तथा क्रेरैयाकी छालका चूर्ण-शोधातिसार तथा ज्वरको नष्ट करता है। इसी प्रकार चिरायता, नागरमोथा, गुर्च, नेन्न-वाला, नागरमोथा, सफेद चन्दन व धनियांका चूर्ण शोथातिसार प्यास, दाह तथा ज्वरको नष्ट करता है। अथवा इनका काथ बनाकर देना चाहिये॥ २८-२९॥

इति ज्वरातिसाराधिकारः समाप्तः।

# अथातिसाराधिकारः

# अतिसारविशेषज्ञानम्

आमपक्वकमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः। अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पक्वामलक्षणम् ॥ १ ॥ मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विट् पका तूत्ववते जले। विनातिद्रवसंघातशैत्यइछेष्मप्रदूषणात् ॥ २॥ शकृद् दुर्गन्धि साटोपाविष्टम्भातिंपसेकिनः। विपरीतं निरामं तु कफात्पक्वं च मज्जति ॥ ३ ॥

अतिसारमें आम-पक्षज्ञान विना चिकित्सा नहीं हो सकती' अतः समस्त अतिसारीमें प्रथम आम-पक्क लक्षण जानना चाहिये। अतः उसका निर्णय कर देते हैं। आमयुक्त मल भारी होनेके कारण जलमें हुब जाता है तथा पक मल तैरता है, पर बहुत पतले बहुत कठिन तथा शीतलता और कफसे द्वित मलमें यह नियम नहीं लगता, अर्थात् अतिद्रव मल आम सहित भी जलमें तैरता है और अतिकठिन तथा कफ द्षित पक्त भी जलमें डूब जाता है। आमयुक्त मल दुर्गन्धित होता है। रोगीके पेटमें अफारा जकड़ाहट तथा पीड़ा होती है और मुखसे पानी आता रहता है। इससे विपरीत लक्षण होनेपर निराम समझना चाहिये। कफ्से दूषित मल पक भी बैठ जाता है ॥ १-३

### आमचिकित्सा

आमे विलंघनं शस्तमादौ पाचनमेव च । ससदीर्ण दोषचयं शमयति तत्वाचयत्यपि च ।।५।। शालोक्त दव दव्यका प्रतिपादक है।

आमातिसारमें प्रथम लंघन तथा पाचन कराना चाहिये, लंघनके अनन्तर, शीस्त्रोक्त दव पदार्थ भोजनके लिये देना चाहिये। बलबान् पुरुषके लिये एक लंघन छोड़कर अन्य औषध नहीं है। लंघन बढ़े हुए दोषोंको शान्त तथा आमका पाचन करता है ॥ ४-५॥

## अतिसारे जलविधानम

ह्वीबेर शृंगवेराभ्यां मुस्तपर्पटकेन वा। म्रतोदीच्यकतं तोयं देयं वापि पिसासवे ॥

सुगन्धवाला, सौठ अथवा नागरमोथा, पित्तपापड़ा अथवा नागरमोथा, सुगन्धवालासे सिद्धि किया हुआ जल पिपासावा-लेके लिये देना चाहिये॥

### अतिसारेऽत्रविधानम्

युक्तेऽन्नकाले क्षुत्क्षामं लघून्यन्नानि भोजयेत् ॥६॥ औषधसिद्धाः पेया लाजानांसक्तवोऽतिसारहिताः। वस्त्रस्तमण्डः पेया च मसूरयूषश्च ॥ ७ ॥ गुर्वी पिंडी खरात्यर्थे लघ्वी सैव विपर्ययात् ॥ सक्त्नामाश् जीर्यंत मृद्त्वादवलेहिका ॥ ८॥ जब रोगी भूखसे व्याकुल हो और अन्नका समय उपस्थित हो, तब हलके पदार्थ यथा औषधि सिद्ध पेया अथवा खीलके सत्त अथवा कपड़ेसे छाना हुआ मण्ड अथवा पेया अथवा मसूरका यूष देना चाहिये । सत्तुओं की कड़ी पिंडी भारी और पतला अवलेह हलका होता है, अतएव हलके होनेसे पतले सत्त जल्दी हजम होते हैं ॥ ६-८ ॥

## आहारसंयोगिशालिपण्यादिः

शालिपणी पृश्रिपणी बहती कण्टकारिका ॥ ९ ॥ बलाश्वदंष्ट्राबिल्वानि पाठानागरधान्यकम्। एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥ १० ॥ सरिवन, पिठिवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, खरेटी, गोसरू, कचे वेलका गूदा, पाढ़ी, सोठ, धनियां-इन द्रव्योका आहारके सिद्ध करनेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ९-१० ॥

## अपरः शालिपण्यादिः

शालिपणीबलाबिल्वैः प्रश्निपण्यां च साधिता ॥ दाडिमाम्ला हिता पेया पित्तइलेष्मातिसारिणाम् ११

१ आमातिसारमें यदापि द्रव द्रव्य निषिद्ध है, यथा"वर्ज-कार्य चानशनस्यानते प्रद्रवं छघु भोजनम् ॥ ४॥ येद्दैदलं श्ली कृष्टी मांसं क्षयी क्षियम्। द्रवमत्रमतीसारी सर्वे लंघन मेकं मुक्तवा न चान्य दस्तीह भेषजं बिलनः । च तरुणज्वती" ॥ पर यहां 'प्रद्रव' पथ्य लिखा है, अतः प्रशब्द सरिवन, खरेटी, बेलका गृदा, पिठवनसे सिद्ध की गयी तथा अनारका रस छोडकर खट्टी की गयी पेया पित्तइलेष्माति सारवालोंके लिये हितकर होती है॥ ११॥

## व्यञ्जनिषेधः

यवागूमुपयु जानो नेव व्यंजनमाचरेत् । शाकमांसफलैर्युक्ता यवाग्वोऽम्लाश्च दुर्जराः॥१२॥ यवागूका तेवन करनेवाला किसी व्यजनका प्रयोग न करे, क्योंकि शाक, मांस औरफल-रसोसे युक्त अथवा खट्टी यवागू कठिनतासे हजम होती है ॥ १२ ॥

# विशिष्टाहारविधानम्।

धान्यपश्चतः संसिद्धो धान्यविश्वकृतोऽथवा । आहारो भिषजा योज्यो वात्रहेष्टमातिसारिणाम् १३॥ धान्यपञ्चक (धनियां, सौठ, मोथा, सुगन्धवाला, बेल) अथवा धनियां व सौठसे सिद्ध किया आहार वैद्यको वात्रहेमा-तिसार वालेके लिये देना चाहिये॥ १३॥

वातिपत्ते पश्चमूल्या कफे वा पश्चकोलकैः । धान्योदीच्यश्वतं तोयं तृष्णादाहातिसारनुत्।।१४॥ आभ्यामेव सपाठाभ्यां सिद्धमाहारमाचरेत् ।

वातिपत्तातिसारमें लघुपञ्चमूलसे, कफातिसारमें पञ्चकोल ("पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागरैं:") से तथा तृष्णा दाहयुक्त अतीसारमें धनियां व सुगन्धवालासे सिद्ध किया हुआ जल पीनेके लिये देना चाहिये। और धनियां सुगन्धवाला और पाइसे सिद्ध जलसे पथ्य बनाकर देना चाहिये॥ १४॥

# सञ्चितदोषहरणम्

दोषाः सिन्निस्ति यस्य विद्ग्धाहारमूर्चिछताः ॥१५॥, अतीसाराय करुपन्ते भूयस्तान्सम्प्रवर्तयेत् । न तु संप्रहणं दद्यात्पूर्वमामातिसारिणे ॥ १६ ॥ दोषा ह्यादौ रुध्यमाना जनयन्त्यामयान्बहून् । शोथपांड्रवामयष्ठीह्कुष्ठगुल्मोद्राज्वरान् ॥ १७॥ दण्डकालसकाध्मानान्प्रहण्यशौगदांस्तथा ।

जिसके अविपक्ष आहारसे बढ़े हुए दोष इक्ट होकर अती-सार उत्पन्न करते हैं, उन दोषोंको विरेचन द्वारा निकाल ही देना चाहिये। आमातिसारवालेको प्रथम दस्त बन्द करने बाली औषध न देना चाहिये। वयोकि बढ़े हुए दोष रुक जानेसे सूजन, पाण्डुरोग, प्लीहा, कुछ, गुल्म, उदररोग, ज्वर, दण्डालसक, अफारा, ग्रहणीतथा अर्शआदि अनेक रोगोंको उत्पन्न कर देते हैं॥ १५-१७॥

९ धान्यपश्चकम् "धान्यकं नागरं मुस्तं बिल्वं बालकमेव च। धान्यपश्चचकमाख्यातमामातीसारश्चलनुत् "।

#### स्तम्भनावस्था

क्षीणधातुबळार्तस्य बहुदोपोऽतितिस्रुतः ॥ १८॥ आमोऽपि स्तम्भनीयःस्यात्पाचनान्मरणं भवेत्१९

जिसका धातु व बल क्षीण हो गया है दस्त बहुत आचुके हैं, फिर भी दोष बढ़े हुए हैं और आम भी हैं, तो भी संप्राही औषध देना चाहिये, केबल पाचनसे मृत्यु हो सकती है ॥ १८ ॥

### विरेचनावस्था

स्तोकं स्तोकं विबद्धं वा सञ्जूलं योऽतिसार्थते १९॥ अभयापिपालीकल्कैः सुखोण्णेस्त विरेचयेत्।

जिसको पीडाके सहित थोड़ा थोड़ा बँधा हुआ दस्त उतरता है, उसे कुछ गरम गरम हर्र तथा छोटी पीपलका कल्क देकर विरेचन कराना चाहिये॥ १९॥

#### धान्यपश्चकम्

धान्यकं नागरं मुस्तं वालकं विस्वमेव च ॥ २०॥ आमश्ळविबन्धप्रं पाचनं विह्नदीपनम् ॥ इदं धान्यचतुष्कं स्यात्पित्ते शुण्ठीं विना पुनः २१॥ धिनयां, सीठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला, बेलका गृदा यह 'धान्यपञ्चक' कहा जाता है। यह आम, श्रूल तथा विवन्धको नष्ट कर अग्निको दीपन करता है पितातिसारमें सौठको पृथक् कर शेष चार चीजें देनी चाहियें। इसे 'धान्यचतुष्क' कहते हैं॥ २०-२१॥

### प्रमथ्याः

पिप्पली नागरं धान्यं भूतीकं चाभयां वचाम् । ह्वींबरभद्रमुस्तानि बिल्वं नागरधान्यकम् ॥ २३ ॥ पृश्लिपणी श्वदंष्ट्रा च समंगा कण्टकारिका । तिस्रः प्रमध्या विहिताः दलोकाधैरतिसारिणाम् २३ कके पित्ते च वाते च क्रमादेताः प्रकीर्तिताः । संज्ञा प्रमध्या ज्ञातव्या योगे पाचनदीपने ॥ २४ ॥

(१) छोटी पीपल, सोंठ, धिनयां, अजवाइन, हर्र तथा बचसे (२) सुगन्धवाला, नागरमोथा, बेलका गूदा, सोंठ व धिनयांसे (२) तथा पिठवन, गोखरू, लज्जालु, भठकटैयाकी जड़से बनायी गयी आधे आधे रलोकमें कही गई तीन 'प्रमथ्या' कमशः प्रथमा कफ, द्वितीय पित्त तथा तृतीय वातजन्य अतिसारमें देना चाहिये। 'प्रमथ्या' पाचन दीपन योगको ही कहते हैं। अर्थात् यह तीनो प्रयोग चूर्ण अथवा कषाय द्वारा दीपन पाचन करते हैं। २२-२४॥

# आमातिसारघ्नचूर्णम्

ज्यूषणातिविषाहिंगुबलासौवर्चलाभयाः। पीरवोष्णेनान्यसा हन्यादामातीसारमुद्धतम्॥२५॥

सोंठ, काली मिर्च, छोटीपीपल, अतीस, भूनी हींग, खरेटी, काला नमक, बड़ी हर्रका छिल्का कृट कपड छानकर गरम जलके साथ पीनेसे उद्धत आमातीसार नष्ट होता है। (इसकी मात्रा ३ माशेसे ६ माशे तक है ) ॥ ३५॥

# पिप्पलीमुलादिचूर्णम्

अथवा पिष्पलीम्लपिष्पलीद्वयचित्रकान् । सौवर्चलवचाव्योपहिङ्गुप्रतिविषाभयाः॥ २६।। पिवेच्ल्छेष्मातिकारात्र्यचूर्णितास्रोज्णवारिणा ।

अथवा पिपरामूल, दोनों पीपल, चीतकी जड़, काला नमक, बच-द्धिया, सोंट, मिर्च, पीपल, भूनी हींग; अतीस, हर्रका छिलका कूट कपड छानकर श्लेष्मातिसारसे पीड़ित रोगीको गरम जलके साथ पीना चाहिये॥ २६॥-

# हरिद्रादिचूर्णम्

हरिद्रादिं वचादिं वा पिवदामेषु बुद्धिमान् ।।२७॥ खड्यूबयवागूषु पिप्पल्यादि प्रयोजयेत्।

आमातिसारमें हरिद्रादिगण ( "हरिद्रा दारुहरिद्रा कलशी कुटजबीजानि मधुकबेति") अथवा वचादिगण"(वचा मुस्ता तिविषाभवाभद्रदारु नागरश्चेति") का प्रयोग करना चाहिये तथा खड़ चटनीयां, अचार, यूष,यवागू आदिमें पिपल्यादिगण ( ज्वराधिकारोक्त ) का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥-

# खडयूषकाम्बालको

तके कपित्थचाङ्गरीमरिचाजाजिचिबकैः ॥ २८॥ सुपकः खहयूषोऽयमयं काम्बलिकोऽपरः। द्ध्यञ्छो लवणस्नेहतिलमाषसमन्वितः ॥ २९॥ महेमें कैथा, अमलोनियां, काली मिर्च, जीरा, चीतकी जड़ तथा यूष होनेसे मूंग भी छोड़ना चाहिये, तीक्ष्ण द्रव्य छःछः माशे, साधारण द्रव्य एक एक पल, तक एक प्रस्थ छोड़कर पकाकर छान लेना चाहिये। यह "खडयूष" कहा जाता है और दही, लवण, स्नेह, तिल, उड़द मिलाकर पकाया गया ''काम्बलिक'' कहा जाता है ॥ २८ ॥ २९ ॥

१ पिप्पल्यादिगगणका पाठ सुश्रुतसंहितामें इसप्रकार है-''पिप्लीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरमरिचहस्तिपिप्पलीहरेणु -कैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्षपमहा निम्बफलहिङगुभागींमधुर-सातिविषावचाविङंगानिकदुरोहिणीचेति''।"पिप्पल्यादिकफहर क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥" प्रतिश्यायानिलाहचीः । निहन्याद्दीपनो गुल्मश्रूलप्रश्वामपाचनः॥ यहां दूध बकरीका लेना चाहिये ।

# नागर्<sup>1</sup>दिपानीयम्

नागरातिविषासुरतैरथवा धान्यनागरेः। तृष्णातीसारशुल्डनं पाचनं दीपनं लघु ॥ ३०॥ सोठ, अतीस, नागरमोथा अथवा धनियां व सोठसे सिद्ध किया जल प्यास, अतीसार तथा शूलको नष्ट करता है, इलका, पाचन तथा दीपन हैं॥ ३०॥

पाठादिकाथश्चूर्णे वा पाठावःसकवीजानि इरीवक्यो महीबधम् । एतद्मसमुत्थानमतीसारं सवेदनम् ॥ ३१ ॥ कफात्मकं सपित्तञ्च वर्चो वध्नाति च ध्रुवम्। पाड, इन्द्रयव, बड़ी हर्रका छिल्का और सोठका चूर्ण अथवा क्वाथ कफ अथवा पित्तसे उत्पन्न पीड़ा सहित आमातिसारको नष्ट करता तथा मलको गाढा करता है।। ३१॥

### मुस्ताक्षीरम्

पयस्युत्काध्य मुस्तां वा विंशतिम्भद्रकाह्मयाः ॥३२॥ क्षीरावशिष्टं तत्पीतं हन्यादामं सवेदनम्।

२० मोथेकी जढ दुधै तथा जल मिलाकर पकाना चाहिये दूध मात्र शेष रहनेपर पीनेसे पीड़ायुक्त आमातिसार नष्ट होता है ॥ ३२ ॥-

## संग्रहणावस्था

पक्कोऽसकृदतीसारो प्रहणी मार्दवाद्यदा ॥ ३३ ॥ प्रवर्तते तदा कार्यः क्षिप्रं सांप्राहिको विधिः। ग्रहणीके कमजोर हो जानेपर जब पके हुए दस्त वारबार आते हैं, उस समय तत्काल संप्राहक औषधका प्रयोग करना चाहिये॥ ३३ ॥ -

# पश्चम्ल्यादिक्वाथरुचूणं वा

प<sup>9्</sup>वमूळीवळाविश्वघान्यकोत्पळविल्वजाः ॥ ३४ ॥ वातातिसारिणे देयास्तक्रेणान्यतमेन वा । लघुपञ्चमूल, खरेंटी, सोंठ, धनियां. नीलोफर, बेलका गूदा, सबका चूर्ण बनाकर महेके साथ अथवा अन्य किसी द्रव द्रव्यके साथ देना चाहिये। अथवा इनका क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिये ॥ ३४ ॥-

## कश्चरादिक्वाथः

कञ्चटजम्बृदाडिमशृङ्गाटकरत्रविल्वह्नीबेरम्॥३५॥ जलधरनागरसहितं गङ्गामपि वेगिनी रुन्ध्यात्।

१ क्षीरपाकविधि:- 'द्रव्यादष्ट्रगुणं क्षीरं क्षीरात्रीरं चतुर्गुणम्।

चौलाई अथवा जलिपपली, जामुनके पत्ते, अनारके पत्ते, सिंघाड़ाके पत्ते, बेलका गूदा, सुगन्धवाला, नागरमोथा तथा सोठका क्वाथ वेगयुक्त अतीसारको नष्ट करता है। १५॥

## नाभिपूरणम्

कृत्वालवालं सुदृढं पिष्टैर्वामलकै भिषक् ॥ ३६॥ आर्द्रकस्वरसेनाशु प्रयेन्नाभि मण्डलम् । नदीवेगोपमं घोरमतीसारं निरोधयेत् ॥ ३०॥ आमलोको महीन पीसकर नाभिके चारो ओर मेड् बांधनी चाहिये, फिर अदरखका रस नाभिमण्डलमेंभर देना चाहिये। इससे नदीके वेगके समान बढ़ा हुआ अतिसार नष्ट हो जाता है॥ ३६ ३०॥

## किराततिक्तादिववाथः

किरातिक्तकं मुस्तं वत्सकं सरसाश्चनम् ॥
पिबेत्पित्तातिसारम्नं सक्षौद्रं वेदनापहम् ॥ ३८ ॥
चिरायता, नागरमोधा, कुढ़ेकी छाल, तथा रसौतका क्वाथ
शहद मिलाकर पीनेसे पीड़ायुक्त पित्तितिसार नष्ट हो जाता
है। अथवा इसका चूर्ण बनाके शहद व चावलके जलसे सेवन
करना चाहिये॥ ३८॥

### वत्सकबीजक्वाथः

पं वत्सकबीजस्य श्रपियत्वा जलं पिवेत्। यो रसाशी जयेच्छी इंस पैतं जठरामयम् ॥३९॥ एक पल इन्द्रयवका क्वाथ बनाकर पीने तथा मांस रसके साथ भोजन करनेसे पैत्तिक अतीसार नष्ट हो जाता है॥ ३९॥

# मधुकादिचूर्णम्

मधुकं कटूफलं लोंध्रं दाहिमस्य फलत्वचम्।
पिचातिसारे मध्वकं पाययेनण्डुलाम्बुना ॥ ४० ॥
मीरेठी, कायफल, पटानी लोध, अनारका छिलका सब समान भाग ले. चूर्ण बना, शहद मिलाकर चटाना चाहिये और अपरसे चावलका धोवन जल पिलाना चाहिये, इससे पित्तातिसार नष्ट होता है ॥ ४० ॥

# कुटजादिचूर्ण क्वाथो वा

कुटजातिविषामुक्तं हरिद्रापिंगनीद्वयम् । सक्षोदरार्करं शस्तं पित्तश्लेष्मातिसारिणाम् ॥४१॥ कुढेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, हलदी, दाइहलदी, माषपर्णी, मुद्रपर्णीका क्वाय अथवा चूर्ण बनाकर शहद व मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तलेष्मातिसार नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

### क्वाथान्तरम्

कुटजत्वक्फलं मुस्तं काथियत्वा जलं पिवेत्। अतीसारं जयत्याशु शर्करामध्योजितम् ॥ ४२ ॥ कुड़ेकी छाल, इन्द्रयव, तथा नागरमोथाका क्वाथ शक्सर तथा शहद मिलाकर पीनेसे अतीसार नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

## बिल्वादिक्वाथः

बिल्वाचूतास्थिनियूईः पीतः सक्षौद्रशर्करः । निह्न्याच्छर्यतीसारं वैद्वानर इवाहुतिम् ॥ ४३ ॥

कचे बेलका गूदा तथा आमकी गुठलीका क्वाय शक्रर तथा शहदके साथ पीनेसे अग्नि आहुतिके समान वमन तथा अतीसारको नष्ट करता है।। धरे।।

# पटोलादिक्वाथः

पटोलयवधान्याककाथः पेयः सुशीतलः । शर्करामधुसंयुक्तदर्ज्वतीसारनाशनः ॥ ४४ ॥

परवलके पते, यव तथा धनियांका क्वाथ ठण्डा कर शकर तथा शहद मिलाकर पीनेसे वमन तथा अतीसार नष्ट होता है ॥ **४४** ॥

# प्रियंग्वादिचूर्णम्

प्रियंग्व अनमुस्ताख्यं पापये सु यथाबलम् । तृष्णातीसार छदिं सं सभीदं तण्डुलाम्बुना ।। ४५ ।। फूल प्रियंगु रसीत तथा नागरभोथाका चूर्ण बनाके शहद तथा चावलके धोवनके साथा बलके अनुसार सेवन करनेसे प्यास, वमन तथा अतीसार नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

## वातिपत्तातिसारे कल्कः

कलिंगकवचामुस्तं दारु साविविषं समम् । कल्कं तण्डुखतोयेन पिवेत्पिचानिलामयी ॥ ४६ ॥

इन्द्रयव, वच दूधिया, नागरमोथा, देवदाह तथा अतीसका करक चावलके घोवनके साथ पीनेसे वातिपत्तातिसारको नष्ट करता है ॥ ४६ ॥

# कुटजादिक्वाथ:

कुटजं दाडिम मुस्तं धातकीबिल्ववालुकम् । लोधचन्दनपाठाश्च कषायं मधुना पिबेत् ॥ ४७॥ सामे सश्ले रक्तेऽपि पिच्छास्तावेषु शस्यते ।

कुटजादिरिति ख्यातः सर्वातीसार नाशनः ॥ ४८ ॥ कुडेकी छाल, अनारका छिलका, नागरमोथा, धायके फूल, बैलका गृदा,सुगन्धवाला,पठानी लोध लला चंदन तथा पाढका

काड़ा शहद मिलाकर पीनेमें आमशूल, रक्त तथा लासेदार हैं, पर प्रक्षेप होनेसे चतुर्थाश ही छोड़ना चाहिये, यह प्रन्थ-दस्तोंको रोकता है तथा वह "कुटजादि" क्वाथ समस्त अती-सारोंको नष्ट करता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

# समङ्गादिकाथः

समगातिविषा मुस्तं विद्यं हीबेरधातकी। कुटजरवक्फलं बिल्वं क्वाथः सर्वातिसारनुत्॥४९॥ ळज्जावन्तीके बीज, अतीस, नागरमोथा, सौंट, सुगन्धवाला, धायके फूल, फुड़ेकी छाल, इन्द्रयव, बैलका गूदा-सबका क्वाथ बनाकर पीनेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं ॥ ४९ ॥

### हिज्जलस्वरसः

दलोत्थः स्वरसः पेयो हिउजलस्य समाक्षिकः। जयत्याममतीसारं काथो वा कुटजत्वचः ॥५०॥ हिज्जल (समुद्रफल) के पत्तीका स्वरस शहदके साथ अगवा क़ढेकी छालका क्वाथ आमातिसारको नष्ट करता है ॥ ५० ॥

## वटारोहकल्कः

वटारोहं तु सम्पिष्य ऋक्ष्णं तण्डलवारिणा। तं पिबेत्तकसंयुक्तमतीसारहजापहम् ॥ ५१ ॥ बरगदकी बौंको चावलके धोवनके साथ महीन पीस मद्देठेके साथ मिलाकर अतीसारकी पीडा नष्ट करनेके लिये पीना चाहिये॥ ५१॥

# अङ्गोठमूलकल्कः

तण्डुळजलपिष्टांकोठमूलकर्षार्घपानमपहरति। सर्वातिसारप्रहणीरोगसमूहं महाघोरम् ॥ ५२ ॥ ६ माशे अंकोहरकी जड़को चावलके साथ पीसकर पीनेसे समस्त अतीसार तथा घोर ग्रहणीरोग नष्ट हो जाते है। ५२॥

## बब्बूलदलकलकः

कल्कः कोमलबब्बूलदलात्पीतोऽतिसारहा। कोमल बब्बूलकी पत्तीका कल्क जलमें छानकर पीनेसे अतीसारको नष्ट करता है।

# कुटजावलेहः

कुटजत्वक्कृतः क्वाथो घनीभूतः सुशीतलः॥५३॥ लेहितोऽतिविषायुक्तः सर्वातीसारनुद्भवेत्। वदन्त्यत्राष्ट्रमांशेन काथाद्तिविषारजः॥ ५४॥ प्रश्लेप्यत्वात्पादिकं तु लेहादिति च नो मितः। फ़ुढ़ेकी छालके क्वाथको गाढ़ा कर ठण्डा होनेपर अतीस-चूर्ण मिलाकर चाटनेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं । क्वाथकी अपेक्षा अष्टमांश अतीसका चूर्ण छोड़ना कुछ आचार्य बतलाते लोत्पलैः" इति जतुकर्णसेवादात् शिवदासेनापि स्वीकृतम्।

कारका मत है। तथा अन्यत्र भी यही व्यवस्था समझना चाहिये। यदुक्तम्- "लेहे तु यत्र नो भागो निार्देष्टो दवक-ल्क्योः । तत्रापि पादिकः करक द्रवात्कार्यो विजानता"५ ३॥५४

### अंकोठवटक:

सदाव्यंकोठपाठानां मूलं त्वक्कुटजस्य च ॥५५॥ शाल्मलीशालनिर्यासधातकीलोध्रदाडिमम् पिष्ट्राक्ष्सिमतान्कृत्वा वटकांग्तण्डुलाम्बुना।।५६॥ तेनेव मधुसंयुक्तानेकैकान्प्रातकृत्थितः। पिबेद्त्ययमापन्नो विद्वविसर्गेण मानवः ॥५७॥ अंकोठवटको नामा सर्वातीसारनाज्ञनः।

दाहहलदी, अंकोहर, पाड़की जड़, कुड़ेकी छाल, मोचरस, राल, धायके फूल, पठानी लोध, अनारका छिलका सब समान भाग ले, महीन पीसकर, बावलके धीवनके साथ एक एक तोलेकी गोली बनानी चाहिये और उसी जलके साथ शहदमें मिलाकर प्रातःकाल सेवन करना चाहिये। यह ' अंकोटवर्द्धक ' समस्त अतीसारोंको नष्ट करता है। ५५-५७॥

### रक्तातिसारचिकित्सा

पयस्यद्धींदके छागे हीबेरोत्पलनागैरैः ॥ ५८ ॥ पेया रक्तातिसारत्री पृश्चिपण्यां च साधिता।

आधे जल मिले हुए बकरीके दूधमें सुगन्धवाला, नीलोफर, नागरमोधा तथा पिठिवनका क्वाथ मिलाकर बनायी गयी पेया रक्तातीसारको नष्ट करती है ॥ ५८ ॥

### रसाञ्जनादिकल्कः

रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फलं त्वचम् ॥५९॥ धातकीं शृङ्गवेरं च प्रपिवेत्तण्डुलाम्बुना। भौद्रेण युक्तं नुद्ति रक्तातीसारमुल्बणम् ॥६०॥ मन्दं दीपयते चाम्नि शूलं चापि निवर्तयत्।

रसौत, अतीस, कुरैयाकी छाल, इन्द्रयव, धायके फूल, सोठ-सब समान समान भाग ले महीन पीस चावलके घोवनसे शहदके साथ चाटकर उतारनेसे वढ़ा हुआ रक्तातीसार नष्ट होता है। मन्द अप्रिको दाप्त तथा शूलको नष्ट करता है। ५९॥६०॥

९ अत्र नागरम्मुस्तमेव न तु ग्रुण्ठी " अजाक्षीरकोष्टीघनज-

# विंडगादिचूर्ण क्वाथो वा

विडंगातिविषा मुस्तं दारु पाठा कलिंगकम्।।६१॥ मरिचेन च संयुक्तं शोधातीसारनाशनम् ॥६२॥

वायिवंडग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाढ़, इन्द्रयव<sup>2</sup> कालीमिर्च, इनका चूर्ण अथवा क्वाथ पीनेसे सूजनयुक्त अती-सार नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ ६२ ॥

## वत्सकादिकषायः

सवत्सकः सातिनिषः सनित्वः सोदीच्यमुस्तश्च कृतः कषायः सामे सशूले सहशोणिते च चिरप्रवृत्तेऽपि हितोऽतिसारे ॥ ६३ ॥

कुड़ेकी छाल, अतीत, बेलका गूदा, सुगन्धवाला व नागर-मोथासे बनाया गया क्वाथ आमग्रूल, रक्त सिहत तथा अधिक समयसे उत्पन्न हुए अतीसारको नष्ट करता है ॥ ६३॥

# दाडिमादिकषायः

कषायो मधुना पीतस्त्वचो दाडिमवत्सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरक्तं दुर्निवारकम् ॥६४॥

अनारके छिलकेका तथा कुड़की छालका क्वाथ शहदके साथ पीनेसे तरकाल ही कठिन रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ६४ ॥

### बिल्वकल्कः

गुडेन खादयेद्विल्वं रक्तातीसारनाशनम्। आमश्रूलविबन्धन्नं कुक्षिरोगविनाशनम्।। ६५ ॥

कच्चे बेलका कल्क गुड़के साथ खानेसे रक्तातीसार, आम दोष, शूल मलकी हकावट तथा अन्य उदररोग नष्ट होते हैं॥ ६५॥

### विल्वादिकल्कः

विल्वान्द्रधातकीपाठाशुठीमोचरसाः समाः। पीता रुन्धन्त्यतीसारं गुडतक्रेण दुर्जयम्॥ ६६॥

बेलका गूदा, नागरमोथा, धायके फूल, पाढ़, सोठ, मोच रस-सब समान भाग ले कल्क कर गुड़ तथा मट्टेमें मिलाकर पीनेसे कठिन रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ६६ ॥

### शहक्यादिकल्कः

शलकीबद्रीजम्बूप्रियालाम्रार्जनस्व चः। पीताः क्षीरण मध्वाढ याः पृथक्शोणितनाशनाः ६७ शाल, बेर, जामुन, चिरौंजी, आम्र तथा अर्जुन-इनमेंसे किसीकी छालका करक दूध तथा शहदके साथ सेवन करनेसे रक्तातीसारको नष्ट करता है॥ ६०॥ जम्ब्वाम्रामलकीनां तु पह्नत्रानथ कुट्टयेत् । संगृद्य स्वरसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत् ॥ ६८ ॥ तं पिबन्मधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम् ।

जामुन, आम तथा आमलाके पत्तीको कूट स्वरस निकाल बकरीका दूध तथा शहद मिलाकर पीना चाहिये । इससे रक्ता-तिसार नष्ट होगा ॥ ६८ ॥

## तण्डुलीयकल्कः

क्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयं पीतं च ससितामधु ॥६९॥ पीत्वा श्रतावरीकल्कं पयसा क्षीरसुग्जयेत् । रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः॥७०॥

चौलाईका कल्क मिश्री तथा शहद मिलाकर चावलके जलके साथ पीनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है।इसी प्रकार शता-वरीका कल्क दूधके साथ पीनेसे तथा दूधका पथ्य लेनेसे रक्ता-तीसार नष्ट होता है। इसी प्रकार इन्हीं औधिषयों द्वारा सिद्ध ष्टतसे भी रक्तातीसार नष्ट होता है॥ ६९॥ ७०॥

# कुटजावलहः

कुटजस्य पछं प्राह्ममष्टभागजले श्वतम् ।
तथैव विपचेद् भूयो दािडमोद्कसंयुतम् ॥ ७१ ॥
यावचैव लसीकाभं श्वतं तमुपकल्पयेत् ।
तस्यार्द्वकषं तकेण पिवेद्रक्तातिसारवान् ॥७२॥
अवस्यमरणीयोऽपि मृत्योर्याति न गोचरम् ।
काथतुल्यं दािडमान्बु भागानुक्तो समं यतः॥७३॥

कुंदेकी छाल एक पल छेकर महीन पीस अष्टगुण जलमें पकाकर अष्टमांश रहनेपर इसीके वरावर अनारका रस मिलाकर जबतक गाढ़ा न हो जाय, तबतक पकाना चाहिये, गाढ़ा हो जानेपर इसको उतारकर छः माशेकी मात्रा महठेके साथ पीनी चाहिये। इससे मुमूर्षु भी रक्तातिसारी आरोग्य लाभ करता है। इसमें क्वाथके समान ही अनारका रस छोड़ना चाहिये। क्योंकि जहां भागका विशेष वर्णन न हो, वहां समान भाग ही छोड़ा जाता है॥ ७१॥ ७३॥

### तिलकलकः

कल्कस्तिलानां कृष्णानां शकराभागसंयुतः। आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति॥७४॥ काले तिलका कल्क १ भाग, शर्करा, ४ भाग, दोनोसे चतुर्गुण बकरीका दूध मिलाकर पीनेसे तत्काल रक्तातीसार नष्ट होता है॥ ७४॥

१ इस अवलेहमें कुड़ेकी छालका क्वाथ छाना नहीं जाता अतः करक महीन छोड़ना चाहिये।

## गुद्पपाकादिचिकित्सा

गुददाहे प्रपाके वा पटोलमधुकाम्ह्ना । सेकादिक प्रशंसन्ति च्छागेन पयसाऽपिवा।।७५॥ गुद्भेशे प्रकर्तव्या चिकित्सा तत्प्रकीर्तिता ।

गुदाकी जलन तथा गुदाके पक जानेपर परवलकी पत्ती तथा मुलहटीके काथसे अथवा वकरीके दृधसे सिञ्चन (तर) करना ( क्षद्ररोगाधिकारोक्त ) करनी चाहिये ॥ ७५ ॥

### प्रटपाकयोग्यावस्था

अवेदनं सुसम्बपवं दीप्ताग्नेः सुचिरोत्थितम् । नानावर्णमतीसारं पुटपाकैरुपाचरेतु ॥ ७६ ॥

जिसकी अग्नि दीस है, पीड़ा भी नहीं होती, दोष परिपक्व हो गये हैं, पर अधिक समयसे अनेक प्रकारके दस्त आ रहे हैं, उन्हें पुटपाक द्वारा आरोग्य करना चाहिये ॥ ७६ ॥

### क्टजपुटपाकः

स्निग्धं घनं क्रटजवल्कमजन्तुजग्ध-मादाय तत्क्षणमतीव च पोथयित्वा। जम्बूपलाशपुटतण्डुलतोयसिकं बद्धं कुरोन च बहिर्घनपङ्कलितप्तम् ॥ ७७ ॥ सुस्वित्रमेतद्वपीड्य रसं गृहीत्वा क्षौद्रेणयुक्तमतिसारवते प्रद्यात्। कृष्णात्रिपुत्रमतपूजित एष योगः सर्वातिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥ ७८॥ स्वरसस्य गुरुत्वेन पुटपाकपळं पिवेत्। पुटपाकस्य पाके च बहिरारक्तवर्णता ॥ ७९ ॥

जो कीडे आदिसे खराब न हुई हो, ऐसी चिकनी मोटी तथा ताजी कुड़ेकी छालको खूब कूट चावलके जलसे तरकर जामुनके पत्तोंके सम्पुटमें रख कुशोंसे लपेट बाहर गीली मिट्टीसे मोटा लेप कर कण्डोमें पकाना चाहिये, पक जानेपर मिट्टी पत्ते अलगकर स्वरस निकालना चाहिये, फिर उसे शहदके साथ अतिसारवालेको देना चाहिये। यह योग भगवान् पुनर्वसद्वारा कहा गया समस्त अतीसारोंके नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है। स्वरसकी अपेक्षापुटपाक हल्का होता है, अतः इसे ४ तोलापीना चौहिये तथा पुटपाकको तबतक पकाना चाहिये, जबतक बाहर लाल न हो जावे॥ ७७-७९॥

१ तथा च शांर्गधरः-स्वरसस्य गुरुत्वाच पलमधे प्रयोज-येत् । निशोषितं चामिसिद्धं पलमात्रं रसं पिवेत् ॥

## **इयोनाकप्रटपाकः**

त्वंकृपिण्डं दीर्घवृत्तस्य काइमरीपत्रवेष्टितम् । मृदावलिप्तं सुकृतमङ्गारेष्ववकुलयेत् ॥ ८०॥ स्वित्रमुद्धृत्य निष्पीडच रसमादाय यत्नतः। शीतीकृतं मधुयुतं पाययेदुद्रामये ॥ ८१ ॥

सोनापाठाकी छालके पिण्डको खम्भारके पत्तीमें लपेट क़शोसे चाहिये। गुदश्रंश (कांच निकलने) में गुदश्रंशकी चिकित्सा बांध ऊपरसे मिट्टीका लेप करना चाहिये,पुनः अंगारीमें पकाना चाहिये। पकजाने पर निकालकर रख निचोड़ ठण्डा कर शहद मिलाकर अतीसारमें पिलाना चाहिये॥ ८०॥ ८९॥

# कुटजलेह:

शतं कुटजमूलस्य क्षुण्णं तोयोर्भणे पचेत्। काथे पादावरोपेऽस्मिहेहं पूते पुनः पचेत् ॥ ८२ ॥ सौवर्चलयवक्षार्वि इसैन्धवपिप्पलीः।

धातकींद्रयवाजाजीचुणे दत्त्वा पलद्वयम्।।८३।। लिह्याद्वरमात्रं तच्छीतं क्षौद्रेण संयुतम्॥ पक्वापक्वमतीसारं नानावणं सवेदनम् ॥ द्बीरं प्रहणीरोगं जयेच्चैव प्रवाहिकाम् ॥ ८४ ॥

क़हेकी छाल एक सौ १०० तोले, एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। क्वाथ चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर पुनः अवलेह पकाना चाहिये। अवलेह कुछ गाढा हो जानेपर काला नमक, यवाखार, विड्नमक, सेंधानमक, छोटी पीपल, धायके फूल, इन्द्रयव, जीरा-सब मिलाकर आठ तोले अर्थात् प्रत्येक एक तोला डालना चाहिये। तैयार हो जानेपर उतार

उण्डाकर अर्थ कर्षकीं मात्रासे शहत मिलाकर चाटना चाहिये। इससे अनेक प्रकारकी पीड़ाओंसे युक्त अनेक प्रकारके, पक्व तथा अपक्व अतिसार तथा कठिन प्रहणी रोग तथा प्रवाहिका रोग नष्ट होते हैं ॥ ८२-८४ ॥

### कुरजाष्ट्रकः

तुलामथाद्रौं गिरिमलिकायाः संक्ष्य पक्तवा रसमाददीत। तिसमन्सपूते पलसमिमतानि इस्टक्ष्णानि पिष्ट्रवा सह शाल्मलेन ॥ ८५॥

१ इस प्रयोगको सुश्रुतमें कुछ अधिक बढ़ा दिया है, यथा-''त्वकृषिण्डं दीर्ववृन्तस्य पद्मकेशरसंयुतम् । काश्मरीपद्मपत्रेश्वा-वेष्ट्य सूत्रेण तं दृढम्"। शेषम्पूर्ववत् । अर्थात् सोना पाठाकी छाल व कमलका केशर समान भाग ले महीन पीस कमल व काइमरीके पत्तीसे लपेट कर पूर्ववत् पुट पाक द्वारा पकाना चाहिये। २ अर्मणो=द्रोणः।

पाठां समङ्गातिविषां समुस्तां बित्वं च पुष्पाणि च धातकीनाम् । प्रक्षिप्य भूयो विपचेत्तु तावद् दर्वीप्रलेपः स्वरसस्तु यावत् ॥ ८६ ॥

पीतस्त्वसौ कालविदा जलेन मण्डेन चाजापयसोऽथवाऽपि। निहन्ति सर्वे त्वतिसारसुप्रं कृष्णं सितं लोहितपीतकं वा।। ८७॥

दोषं महण्यां विविधं च रक्तं शूलं तथाशांसि सशोणितानि । असुग्दरं चैवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्यं कुटजाष्टकोऽयम् ॥ ८८ ॥

कुड़ेकी गीली छाल १ तुला ले, १ द्रोण जलमें पकाकर चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना चाहिये, पकाते समय मोचरस १ पल, पाढ़ १ पल, लज्जालुके बीज १ पल, अतीस १ पल, नागरमोधा १ पल, बेलका गूदा १ पल धायके फूल १ पल सबका-चूर्ण कर छोड़ना चाहिये फिर जब कलबुलमों चिपकाने लग जाय, तब उतारकर रख लेना चाहिये। इसको आवश्यकतानुसार ठण्डे जल, मण्ड अथवा बकरीके दूधके साथ पीनेसे समस्त अतीसार, प्रहणी-दोष, रक्तपित्तशूल, रक्ताश तथा प्रदररोग नष्ट होते हैं॥ ८५-८८॥

## अनुक्त--जलमानपरिभाषा

तुलाद्रव्ये जलद्रोणे द्रोणे द्रव्यतुला मता । जहांपर एक तुला द्रव्यका क्वाथ बनाना हो, वहां एक द्रोण जल छोड़ना चाहिये। इसी प्रकार एक द्रोण जलमें एक तुला द्रव्य छोड़ना चाहिये।

### षडङ्गधृतम्

वत्सकस्य च बीजानि दार्ह्याश्च त्वच उत्तमाः ८९॥ पिष्पली शृंगेवरं च लाक्षा कदुकरोहिणी। षद्रमिरिभर्षृतं सिद्धं पेयं मण्डावचारितम्॥ अतीसारं जयेच्छीघं त्रिदौषमपि दारुणम्॥ ९०॥

9 यद्यपि यहांपर चूर्ण पकाते समय ही छोड़ना लिखा है, पर वह आसन्नपाक हो जानेपर ही छोड़ना चाहिये, यही शिव-दासजीका मत है। इसकी मात्रा ४ माशेसे ८ माशेत है। शहद मिलाकर चाटना चाहिये।

इन्द्रयव, दारुहलदीकी उत्तम छाल, छोटी पीपल, सोठ, लाख, कुटकी-इन छः ओषिघयोके कल्कसे चतुर्गुण छेत और छतसे चतुर्गुण जल छोड़कर सिद्ध करना चाहिये। इसे मण्डके साथ सेवन करनेसे त्रिदोषज अतीसार भी नष्ट होता है॥ ८९॥ ९०॥

शीरिदुमाद्यं घृतम् शीरिदुमाभीरुरसं विपक्वं तज्जेश्च कल्केः पयसा च सिपः। सितोपलार्धं मधुपाद्युक्तं रक्तातिसारं शमयत्युदीर्णम् ॥ ९१ ॥

क्षीरिवृक्ष (वट, गूलर आदि) मिलित अथवा किसी एकके क्वाथ और शतावरके रसमें वृत तथा वृतके समान दूध छोड़कर और इन्हीं ओषिधयोंका कल्क छोड़ वृत पकाना चाहिये। इस वृतको आधी मिश्री तथा चतुर्थोश शहद मिलाकर सेवन करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है॥ ९१॥

## क्षीरपानावस्था

जीणेंऽमृतोषमं श्लीरमतीसार विशेषतः । छागं तद्भेषजैः सिद्धं देयं वा वारिसाधितम् ॥९२॥

पुराने अतीसारमें दूध विशेष हितकर होता है। अतः बक रीका दूध अतीसारनाशक औषधियोंके साथ सिद्धकर अथवा केवल जलके साथ सिद्ध कर पीना चाहिये॥ ९२॥

### वातशुद्धचुपायः

बालं बिल्वं गुडं तैलं पिप्पली विश्वभेषजम् । लिह्याद्वाते प्रतिहते सञ्चले सप्रवाहिके ॥ ९३ ॥

जिसकी वायु न खुलती हो, शूलके सहित बारबार दस्त आते हो, उसे कच्चे बेलका गूदा, गुड़, तैल, छोटी पीपल तथा सौठ मिलाकर चाटना चाहिये॥ ९३॥

## **मवाहिकाचिकि**त्सा

पयसा पिष्पलीकरकः पीतो वा मरिचोद्भवः।

प्रयहात्प्रवाहिकां हन्ति चिरकालानुबन्धिनीम् ९४॥

दूधके साथ पीपल अथवा काली मिर्चका करक तीन दिन

पीनेसे पुराना प्रवाहिकारोग नष्ट हो जाता है ॥ ९४ ॥

दभ्भः सरोऽम्लः स्नेहात्यः खडो हन्यात्प्रवाहिकाम्।

मिरुवाषणं गुडं लोभ्रं तैलं लिह्या-प्रवाहृणे ॥९५॥

१ इसी घृतमें कुटजकी छालका कल्क भी छोड़ दिया जाय तो ''सप्तांग घृत'' हो जाता है। यदुक्तं वेद्यप्रदीपे-''मण्डेन पेयं तत्सिपः सप्तागं कुटजत्वचा ''। खड़े दहीका तोड़ तथा काले तिलका तेल मिला हुआ 'खड' कहा जाता है। यह प्रवाहिकारोगको नष्ट करता है। इसी प्रकार कचे बैलका गृदा, काली मिर्च, गुड़, पठानी लोध व काले तिलका तेल मिलाकर चाटनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट होता है। ९५॥

दभ्ना ससारेण समाक्षिकेण अञ्जीत निज्ञारकपीडितस्तु । सुतमकुत्येकथितेन वापि क्षीरेण जीतेन मधुष्ठतेन ॥ ९६ ॥

प्रवाहिकावालेको विना मक्खन निकाले हुए दही शहदके साथ अथवा अच्छी तरह तपाये हुये सोने चांदीसे भिन्न धातुसे बुझाकर ठण्डे किये हुए दूधमें शहद मिलाकर उसीके साथ भोजन करना चाहिये॥ ९६॥

दीमामिनिष्पुरीषो यः सायते फेनिलं शक्तत्। स पिवेत्फाणितं शुण्ठीदधितैलपयोघृतम्।। ९७ ॥ जिसकी अिन दीस है, मल भी अधिक नहींहें, पर फेनिल दस्त आते हैं, उसे राव-सोठ, दही, तेल, दूध व घी मिला-कर पीना चाहिये॥ १७॥

### अतिसारस्यासाध्यलक्षणम्

शोथं शूळं उवरं तृष्णां श्वांस कासमरोचकम् ।
छर्दि मूच्छां च हिकां च दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत् ।
बहुमही नरो यस्तु भिन्नविद्को न जीवति ॥९८॥
शोथ, शूळ, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरुचि, छाँदैं; मूर्छा,
हिक्कायुक्त अतिसारवालेकी चिकित्सा न करनी चाहिये। इसी
प्रकार जिसे पेशाव अधिक लगता है और पतले दस्त आते हैं,
वह भी असाध्य होता है ॥ ९८॥

## अतीसारे वर्जनीयानि

स्नानाभ्यङ्गावगाहांश्च गुरुस्निग्धातिभोजनम् । व्यायाममित्रसन्तापमतीसारी विवर्जयेत् ॥ ९९ ॥ अतिसारवालेको स्नान, अभ्यंग, जलमें बैठना, गुरु तथा स्निग्ध भोजन, अतिभोजन, व्यायाम तथा अग्निमें तापना निषिद्ध है ॥ ९९ ॥

इत्यतीसाराधिकारः समाप्तः।

१ 'कुट्य' शब्दका अर्थ सोना चांदीसे भिन्न धातु है ।वैश्यक शब्दसिंधुमें इसे जस्ता माना है। शिवदासजी विना आभूषणा-दिमें परिणत सुवर्णादिको भी 'कुट्य' लिखते हैं। अथवा पाठभेदकर कूर्प मानते हैं और उसे दक्षिण देशमें होनेवाला शङ्कृताभिकी आकृतिवाला पाषाणभेद मानते हैं। निश्वारकको प्रवाहिका ही कहते हैं। यथा-' निर्वाहयेत्सफेनं च पुरीषं यो मुदुर्भुद्धः। प्रवाहिकेति साख्याता कैश्विनिश्वारकश्व सः'। हिन्दोमें इस रोगको 'पेचिश' कहते हैं।

# अथ प्रहण्यधिकारः

-0012100

## यहणीपतिकियाकमः

प्रहणीमाश्रितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत् । अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत् ॥ १ ॥ शरीरानुगते सामे रसे लंघनपाचनम् ।

ग्रहणीमें प्राप्त दोषकी अजीर्णके समान चिकिस्सा करनी चाहिये और अतीसारकी विधिसे आमका पाचन करना चाहिये। तथा यदि समस्त शरीरमें आमरस व्याप्त हो गया हो तो लंघन, पाचन कराना चाहिये॥ १॥—

विशुद्धामाशयायास्मं पञ्चकोलादिभिर्युतम्। द्यात्पेयादि लघ्वत्त्रं पुनर्योगांश्च दीपकान्॥२॥

वमन, विरेचन तथा लंघनादि द्वारा आमाशयके शुद्ध होजाने पर पैचकोलादिसे सिद्ध किया हुआ हल्का पेयादि अन्न तथा अमिदीपक योगोंका प्रयोग करना चाहिये॥ २॥

## ग्रहण्यां पेया

कपित्थविस्वचांगेरीतकदाडिमसाधिता। पाचिनी प्राहिणी पेया सवाते पाश्वमूलिकी॥३॥

कैथका गूदा, बेलका गूदा, अमलोनिया, अनारका किल्का अथवा दाना सब मिलाकर एक पल, रक्तशालि या साठीके चावन १ पल, महठा १४ पल, अथवा महठा, ७ पल, जल ७ पल मिलाकर पेया बनानी चाहिये। यह कफवातग्रहणीमें हितकर होती हैं। केवल वातग्रहणीमें लघु पश्चमूलकी पेया बनानी चाहिये॥ ३॥

# तऋस्यात्र वैशिष्ट्यम्

प्रहणीदोषिणां तकं दीपनं प्राहि छाघवात् । पथ्यं मधुरपाकित्वात्रच पित्तप्रकोपणम् ॥ ४ ॥ कषायोष्णाविकाशित्वाद्रीक्ष्याचेव कके हितम् । वाते स्वाद्धम्छसान्द्रत्वात्सशुरूमविदाहि तत् ॥५॥

मद्रा अग्निको दीप्त करनेवाला, दस्तको रोकनेवाला तथा हल्कका होनेसे प्रहणीवालोंके लिये अधिक हितकर होता है, पाक्में मीठा होनेसे पितको कुपित नहीं करता, कसैला, गरम, विकाशि (स्रोतोंको ग्रुद्ध करनेवाला) तथा रूक्ष होनेसे कफ्में हित करता है, वातमें मीठा, खद्दा तथा सान्द्र होनेसे हितकर

९ पिप्पली, पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक, सीठ इनको 'पञ्चकोल' कहते हैं॥ होता है, तत्कालका बनाया हुआ मद्गठा विशेष जलन नहीं करता ॥ ४॥ ५॥

## शुब्बादिक्वाथः

शुष्ठीं समुस्तातिविषां गुडूचीं पिवेज्जलेन कथितां समांशाम् । मन्दानल्लवे सततामताया-मामानुबन्धे प्रहणीगदे च ॥ ६ ॥

सोठ, नागरमोथा, अतीस, गुर्च सब चीजें समान भाग ले काथ बनाकर मन्दािम, आमदोष तथा ग्रहणीमें पीना चाहिये॥ ६॥

## धान्यकादिक्वाथः

धान्यकातिविषोदीच्ययमानीमुस्तनागरम् । बलाद्विपर्णीविरुवं च दद्याद्दीपनपाचनम् ॥ ७ ॥

धनियां, अतीस, सुगन्धवाला, अजवाइन, नागरमोथा, सोंठ, खरेटी, मुद्दपणीं, माषपणीं तथा बेलका गूदा, अभिको दीप्त तथा आमका पाचन करता हैं॥ ७॥

## चित्रकादिग्राटिका

चित्रकं विष्पलीमूलं द्वी क्षारी छवणानि च।
व्योषिहंग्वजमोदा च चव्यं चेकत्र चूर्णयेत्।। ८।।
गुटिका मातुलुंगस्य दाडिमाम्लरसेन वा।
कृता विषाजयत्यामं दीपयत्याशु चानलम्।। ९।।
चीतकी जड़, पिपरामूल, यवाखार, सज्जीखार पांची
तमक, सीठ, मिच, पीपल, भुनी हींग, अजवाइन
और चव्य-सबको समान भागले कृट छान विजीरे निम्बूके रस
अथवा खेट अनारके रससे गोली बना लेनी चाहिये। यह आम
का पाचन तथा अग्निको दीस करती है॥ ८॥ ९॥

#### पञ्चलवणगणना

सीवर्चल सेन्धवं च बिढमौद्भिद्मेव च। सामुद्रेण समं पश्च लवणान्यत्र योजयेत्।। १०॥ काला नमक, संधानमक, बिढ़ नमक, खारी या साम्भर नमक, समुद्र नमक-यह 'पांच लवण' कहे जाते हैं॥ १०॥

### श्रीफलकल्कः

श्रीफलश्रालादुकल्को नागरचूणेंन मिश्रितः सगुदः।
प्रहणीगद्मत्युपं तक्रभुजा शीलतो जयति ॥ ११ ॥
कच्चे बेलके गृदाका कल्क सीठके चूर्ण तथा गुड्के साथ सेवन
करनेसे तथा मद्दठेके पथ्यसे कठिन प्रहणीरोग नष्ट हो
जाता है ॥ ११ ॥

## श्रीफलपुटपाकः

जम्बृदाडिमशृंगाटपाठाकञ्चटपञ्जवैः । पकं पर्य्युषितं बालिवित्वं सगुडनागरम् ॥ १२॥ हन्ति सर्वानतीसारान्प्रहणीमतिदुस्तराम् ।

जामुन, अनार, सिंघाड़ा, पाढ़, चौलाईके पत्तोंको लपेट डोरसे या कुशसे बांधकर अङ्गारोंमें भूना गया कचा बैल, पर्युषित (बासी) समान भाग गुड तथा जितनेमें कटु हो जाय, उतनी सोंट, मिलाकर खानेसे समस्त अतिसार तथा ग्रहणीनष्ट होती है ॥ ५२॥

# नागरादिक्वाथः

नागरातिविषामुस्तकाथः स्यादामपाचनः ॥ १३॥ चूर्णं हिंग्वष्टकं वानग्रहण्यां तु घृतानि च।

सींठ, अतीस, नागरमोथा,का काथ आमका पाचन करत-है। 'हिंग्वष्टक' चूर्ण घीके साथ सेवन करनेसे वातग्रहणीको नष्ट करता है, तथा आगे लिखे घृत वातज ग्रहणीको शान्त करते हैं॥ १३॥

# नागरादिचूर्णम्

नागरातिविषासुम्तं धातकी सरसाजनम् ॥ १४॥ वत्सकत्वक्फलं बिल्वं पाठां कटुकरोहिणीम् ॥ पिबेत्समांशं तच्चूणं सक्षौदं तण्डुलाम्बुना ॥१५॥ पिकेत प्रहणीदोषे एक्तं यश्चीपवेदयते। अशांस्यथ गुदे शूलं जयेच्चैव प्रवाहिकाम् ॥१६॥ नागराद्यमिदं चूणं कृष्णाचेयेण पूजितम् । श्वीतकषायमानेन तण्डुलोदककल्पना ॥ १७॥ केऽप्यष्टगुणतोयेन प्राहुस्तण्डुलभावनाम् ।

सोठ, अतीस नागरमोधा, धायके फूल, रसौत, कुडेकी छाल, इन्द्रयव, बेलका गूदा, पाढ़, कुटकी-समान भागले चूर्ण बनाकर शहद तथा चावलके पानीके साथ सेवन करनेसे पैत्तिक प्रहणी, रक्तके दस्त, रक्तार्श, गुदाका शूल व प्रवाहिका रोग नष्ट होते हैं। शीतकशायकी विधि अर्थात् षड्गुण जलमें रखा गया छाना गया अथवा किसीके सिद्धान्तसे अष्टगुणजलमें रखकर छाना गया 'तण्डुलोदक' कहा जाता है।। १४।। १७।।

# भूनिम्बाद्यं चूर्णम्

भूनिम्बकटुकाव्योषमुस्तकेन्द्रयवानसमान् ॥ १८॥ द्वौ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान्षोडशः चूर्णयेत् । गुडशीताम्बुना पीतं प्रहणीदोषगुरुमनुत् ॥ १९॥

### कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारनुत्। गुडयोगाद् गुडाम्बु स्याद् गुडवर्णरसान्वितम् २०॥

चिरायता, कुटकी, त्रिकटु, नागरमीथा, इन्द्रयव, समान भाग, चीतकी जड़ दो भाग, कुड़ेकी छाल सोलह भाग लेकर चूर्ण बनावे। गुड़ मिले ठण्डे जलके साथ पीनेसे यह चूर्ण ग्रहणीरोग तथा गुल्मकों नष्ट करता है। कामला, ज्वर, पांडुरोग, प्रमेष्ट, अरुचि, अतीसारको नष्ट करता हैं गुड़ मिलाकर मीठा बनाया गया जल "गुडाइव्" कहा जांता है ॥ १८-२० ॥

### कफग्रहण्याश्चिकित्सा

यहण्यां ऋष्मदुष्टायां विमतस्य यथाविधि । कद्वम्ललवणक्षारैस्तीक्णैश्चामि विवर्धयेत् ॥२१॥

इलेब्मग्रहणीमें विधिपूर्वक वमन कराकर तीक्ष्ण, कटु, अम्ल, लवण, क्षार, पदार्थोंसे अग्नि दीप्त करना चाहिये ॥ २१ ॥

# य्रन्थिकादि चूर्णम्

समूलां पिप्पलीं क्षारी द्वी पञ्च लवणानि च। यातुरुंगाभयारास्नाशठीमरिचनागरम् ॥ २२ ॥ कृत्वा समांशं तच्चूणं पिवेत्प्रातः सुखाम्बुना । श्लैष्मिके महणीदोषे बलवणीमिवर्द्धनम् ॥ २३ ॥ ऐतेरेवीषधै सिद्धं सर्पिः प्रयं सम्राहते।

पीपल छोटी, पिपरामूल यवाखार, सज्जीखार, पांची नमक, विजीरे निम्बूकी जड़, बड़ी हर्रका छिलका, रासन, कचूर, काली मिर्च, रौंठ-सब समान भाग ले चूर्ण बनाकर कुछ गर्म जलके साथ सेवन करनेसे कफजन्य प्रहणीरोग नष्ट होता है, बल, वर्ण तथा अग्निकी वृद्धि होती है। इन्हीं औषधियाँ द्वारा सिद्ध किया घृत वातप्रहणीको नष्ट करता है ॥ २२-२३ ॥

#### भल्लातकक्षारः

भहातकं त्रिकटुकं त्रिफला लवणत्रयम् ॥ २४ ॥ अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीषामिना दहेत्। सक्षारः सर्पिषा वेयो भोज्ये वाऽप्यवचारितः॥२५ हृत्पाण्ड्यहणीदोषगुरमोदावर्तशूलनुत्।

भिलावा, सोंठ, मिर्च, पीपल, आमला, हर्ड, बहेड़ा, बन्दकर गायके गोबरके कण्डोंकी आंचसे जलाना चाहिये। पुनः महीन पीस छानकर घीके साथ पीने अथवा भोजनमें प्रयोग गलको नष्ट करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥

## सन्निपातश्रहणीचिकित्सा

सर्वजायां ग्रहण्यां तु सामान्यो विधिरिष्यते॥३६॥ शिवपातज प्रहणीमें सामान्य चिकित्सा करनी चाहिये॥२६॥

# द्विग्रणोत्तरचूर्णम्

चूर्णं मरिचमहौषधकुटजत्वक्संभवं क्रमाद्द्रिगुणम्। गुडमिश्रमथितपीतं प्रहणीदोषापहं ख्यातम्।।२७॥

काली मिर्च, सौंठ कुड़ेकी छाल क्रमशः एककी अपेक्षा दूसरा द्विगुण ले चूर्ण बनावे। इसे गुण मिला बिना मक्खन निकाले मथे हुए दहींके साथ पीनेसे प्रहणीदोष नष्ट होता है।। २७॥

# पाठादिचूर्णम्

पाठाबिल्वान्छव्योषजम्बूदाडिमधातकी। कदुकातिविषामुस्तदावीभूनिम्बवत्सकैः ॥ २८ ॥ सर्वरेतैः समं चूर्णं कौटजं तण्डुलाम्बुना । सक्षौद्रं च पिबेच्छर्दिज्वरातीसारशूलवान् ॥२९॥ तृडूदाहप्रहणीदोषारोचकानलसादजित्।

पाढ़, बेलका गूदा, चीतेकी जड़, सोठ, मिच ोटी पीपल, जामुनकी गुठली, अनारका छिलका, धायके फूल, कुटकी, अतीस, मोथा, दारुहत्दी, चिरायता, कुहेकी, छाल-इन सबको समान भाग ले सबके समान इन्द्रयव ले कूट कपड छानकर शहद तथा चावलके जलके साथ सेवन करनेसे वमन, ज्वर, अतीसार, श्रूल, तृषा, दाह, प्रहणीदीष, अरोनक तथा मनदामि नष्ट होती है ॥ २८-२९ ॥

# कपित्थाष्ट्रकचूर्णम्

यवानीपिष्पलीमूलचातुर्जातकनागरैः ॥ ३० ॥ मरिचाम्रिजलाजाजीधान्यसौवर्चलैः समैः। वृक्षाम्लधातकीकृष्णाबिल्वदाडिमतिन्दुकै:॥३१॥ त्रिगुणैः षड्गुणांसितैः कपित्थाष्ट्रगुणैः कृतः । चूर्णोऽतिसारप्रहणीक्षयगुरमगलामयान् ॥ ३२ ॥ कासं श्वासारुचिं हिक्कां कपित्थाष्ट्रमिदं जयेत् ।

१ यहां पर "षड्गुणसितैः" के अर्थ करनेमें अनेक प्रकार संधानमक, कालानमक, सामुद्रनमक, प्रत्येक ८ तोले भंडियामें रकी शंकाएँ करते हैं। प्रथम यह कि यवान्यादि समस्त द्रव्योसे षङ्गुण । दूसरी यह कि वृक्षाम्लादिसे षङ्गुण । जैसा कि अरु-णदत्तने वाग्भट टीकामें लिखा है। तीसरी यह कि कपित्थसे करनेसे हुद्रोग, पांडुरोग ग्रहणीदोष, गुल्म, उदावर्त तथा षङ्गुण। पर यह समग्र मत अव्यवहारिक हैं। अतः उपरोक्त नियमसे ही छोड़ना चाहिये।।

अजवाइन, पिपरामूल, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, सोठ, काली मिर्च, चीतकी जड़, नेत्रवाला सफेद जीरा, धनियां कालानमक,—प्रत्येक एक भाग, अम्लवेत, धायके फूल, छोटी पीपल, बेलका गूदा, अनारका छिलका, तेंदू-प्रत्येक तीन तीन भाग, मिश्री छः भाग, कैथेका गूदा आठ भाग ले कूट कपड़छान कर चूर्ण बनाना चाहिये। यह चूर्ण अतीसार, प्रहणी, क्षय, गुल्म, गलेके रोग, कास, श्वास, अहचि तथा हिकाको नष्ट करता है ॥ ३०-३२॥

# दाडिमाष्टकचूर्णम्

कर्षोनिमता तुगाक्षीरी चातुर्जातं द्विकार्षिकम् ॥३३ यवानीधान्यकाजाजीप्रंथिव्योषं पलांशिकम् । पलानि दाडिमादृष्टौ सिनायाश्चेकतः कृतः। गुणैः कपित्थाष्टकवच्चूर्णोऽयं दाडिमाष्टकः॥३४॥

वंशलोचन १ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर-प्रत्येक दो तोला, अजवाइन, धिनयां, सफेद जीरा, पिपरामूल, त्रिकटु-प्रत्येक ४ तोला, अनारदाना ३२ तोला, मिश्री ३२ तोला, सबका विधिपूर्वक बनाया गया चूर्ण किपित्थाष्टकके समान लाभदायक होता है ॥ ३३ ॥ ३४॥

# वार्ताकुगुटिका

चतुष्पलं सुधाकाण्डान्त्रिपलं लवणत्रयात् ॥३५॥ वार्ताकुकुडवश्चार्कादृष्टौ द्वे चित्रकात्पले । दग्धानि वार्ताकुरसे गुटिका भोजनोत्तराः॥३६॥ सुक्तं भुक्तं पचन्त्याशु कासश्चासार्शसां हिताः । विष्चिकाप्रतिद्वयायहृद्दोगश्मनाश्च ताः ॥३७॥

थूहरकी लकड़ी १६ तोला, संधानमक, कालानमक, सामुद्र नमक मिलाकर १२ तोला, सूखा, वैंगन १६ तोला, आककी जड़ ३२ तोला, चीतकी जड़ ८ तोला, सब चीजें कूट ताजे वैंगनके रसमें मिला भंडियामें बन्दकर पकाना चाहिये। फिर उस भरमको वेंगनके ही रसमें घोटकर एक मासेकी गोली बना लेनी चाहिये। भोजनके अनन्तर सेवन करनेसे भोजनको तत्काल पचाती है, तथा कास, स्वास, प्रतिस्थाय, अर्श विषू-चिका और हृद्दोगको नष्ट करती है॥ ३५–३०॥

## **ज्यूषणादिघृतम्**

म्यूषणत्रिफलाकक्के बिल्बमात्रे गुडात्पले। सर्विषेऽष्टपलं पक्तवा मात्रां मन्दानलः पिवेत् ३८

९ पहिले सब चीजोंका चूर्ण कूट छान लेना चाहिये, तब मिश्री मिलाना चाहिये।

अजबाहन, पिपरामूल, दालचीनी, तेजपात, इलायची, निकटु तथा त्रिफलाका कल्क एक पल, गुड़ एक पल, घृत नागकेशर, सोठ, काली मिर्च, चीतकी जड़, नेत्रवाला सफेद आठ पल, चतुर्गुण जल छोड़कर पकाना चाहिये। घृतमात्र शेष जीरा, धनियां कालानमक, परयेक एक भाग, अम्लवेत, रहनेपर उतार छानकर मात्रासे सेवन करना चाहिये॥ ३८॥

### मसूरवृतम्

मस्रस्य कथायेण बिल्वगर्भ पचेद् घृतम् । हन्ति कुक्ष्यामयान्सर्वान्प्रहणीपाण्डुकामलाः। ३९॥ केवलं ब्रीहिप्राण्यंगक्वाथो व्युष्टस्तु दोवलः।

मसूरके काढ़ेके साथ कचे बेलके गूदेका करक छोड़कर पकाया गया घृत समस्त उदरिवकार, ग्रहणी, पांडुरोग तथा कामलाको नष्ट करता है। केवल धान्य या प्राण्यज्ञ (मांसादि) का काय बासी हो जानेसे दोषकारक होता है, अत; यह घृत ताजा ही (एक दिनमें) पकाना चाहिये, कई दिन तक न पकाते रहना चाहिये॥ ३९॥

# गुण्ठीघृतम्

विश्वीषधस्य गर्भेण दशमूळजळे शृतम् । घृतं निहन्याच्छ्वयथुं महणीसामतामयम् ॥४०॥ घृतं नागरकष्केन खिद्धं वातानुळोषनम् । महणीपाण्डुरोगम्नं प्लीहकासञ्बरापहम् ॥४१॥ दशमूळका काथ तथा सोठका कल्क मिलाकर पकाया गया

दशमूलका काथ तथा साँठका करक मिलाकर पकाया गया द्यत सूजन तथा ग्रहणीकी सामताको नष्ट करता है। तथा केवल सौंठके कल्कसे भी सिद्ध किया गया वृत ग्रहणी, पांडुरोग, प्लीहा, कास, तथा ज्वरको नष्ट करता है॥ ४०-४९॥

## चित्रकघृतम्

चित्रकष्मवाथकस्काभ्यां महणीन्नं श्रतं हविः । गुल्मशोथोदरप्लीहशूलाशोंन्नं प्रदीपनम् ॥ ४२॥

चित्रकके काथ तथा कल्कसे सिद्ध किया गया घृत ग्रहणी, गुल्म, सूजन, उदरशेग, प्लीहा, सूल तथा अर्शको नष्ट करता और अग्निको दीप्त करता है ॥ ४२ ॥

## विल्वादिघृतम्

विस्वाग्निचव्यार्द्रकशृङ्कवेर-म्वाथेन कल्केन च सिद्धमाज्यम् । सच्छागदुग्धं प्रहणीगदोत्थ-शोथाग्निमान्दाकचिनुद्वरिष्ठम् ॥ ४३ ॥

बैलका गृहा; चीतकी जड़, चन्य, अदरख, सोठके काथ तथा कत्क तथा बकरीके दूधके साथ सिद्ध किया गया छत प्रहणीरोगसे उत्पन्न सूजन, अग्निमांच तथा अरुचिको नष्ट कर-नेमें श्रेष्ठ है ॥ ४३॥

# चांगेरीघृतम्

नागरं पिष्पलीमूलं चित्रको हैस्तिपिष्पली।
दवदंष्ट्रा पिष्पली धान्यं विल्वं पाठा यवानिका ४४
चांगरीस्वरसे सिप्: कल्केरेतैविंपाचितम्।
चतुर्गुणेन दृध्ना च तह् घृतं कफवातनुत्॥ ४५॥
अशासि महणीदोषं मृत्रकृष्टळं प्रवाहिकाम्।
गुद्धंशार्तिमानाहं घृतमेतद्वयपोहति॥ ४६॥
सोठ, पिपरामूल, चीतकी जह, चच्य, गोखरू, छोटी
पीपल, धनियां कच्चे बेलका गूदा, पाढ़ तथा अजवाइनका
कल्क, अमलोनियाका स्वरसे तथा चतुर्गुण दही मिलाकर सिद्ध किया गया घृत कफ तथा वायुजन्य अर्हा, प्रहणीदोष, मूत्रछच्छ, प्रवाहिका, गुद्धंश, (कांच निकलना) तथा अफाराको नष्ट करता है॥ ४४॥ ४६॥

# मरिचायं घृतम्

मरिचं पिष्पलीमूलं नागरं पिष्पली तथा।
भल्लातं यवानी च विडंगं हस्तिपिष्पली।। ४७॥
हिङ्गुसौवर्चलं चेव विडसैन्धवदार्व्यथ।
साम्रदं स्यवक्षारं चित्रको वच्या सह।। ४८॥
एतेरर्द्धपलेभागेर्धतप्रस्थं विषाचयेत्।
दशम्लीरसे सिद्धं पयसा द्विगुणेन च॥ ४९॥
मन्दाप्तीनां हितं चेतद् प्रहणीदोषनाशनम्।
विष्टम्भमामं दौर्वल्यं प्लीहानमपकर्षति॥ ५०॥
कासं द्वासं क्षयं चेव दुर्नाम सभगन्दरम्।
कफजान् हन्ति रोगांश्च वातजान्किमिसम्भवान् ५१
तान्सर्वानाश्चरयाञ्च गुष्कं दार्वनलो यथा।

काली मिर्च, पिपरामूल, सोट, छोटी पीपल, भिलाबा, अजवाइन, वायिवडंग, गजपीपल, हींग, काला नमक, विडन मक, सेंधा नमक, दारहत्दी, सामुद्र नमक, यनक्षार, चीतकी जड़ तथा वच प्रत्येक दो दो तोला, घी चौसठ तोला, ( द्रवद्वै-गुण्यात् १२८॥ तो०=१ सेर ९ छ० ३ तो०) घीसे द्विगुण दूध तथा द्विगुण ही दशमूलका क्वाथ मिलाकर पकाना चाहिये यह पृत मन्दाग्नि, ग्रहणीदोष, किज्यत, आमदोष, दुर्बलता.

प्लीहा, कास. श्वास, क्षय, अर्श, भगन्दर तथा कफ, वात व किमिजन्य रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार सूखी लकड़ीको अग्नि भस्म कर देती है ॥ ४७ ॥ ५३ ॥

महाष्ट्रपलकं घृतम्
सौवर्चलं पश्चकोलं सैन्धवं हपुषां वचांम् ॥५२॥
अजमोदां यवक्षारं हिंगु जीरकमौद्धिदम् ।
कृष्णाजाजीं सभूतीकं कल्कीकृत्य पलाधंकम् ।
आर्द्रकस्य रसं चुकं क्षीरं मस्त्वम्लकांजिकम् ।
दशमूलकषायेण घृतप्रस्यं विषाचयेत् ॥ ५४॥
भक्तेन सह दातव्यं निर्भक्तं वा विचक्षणेः ।
किमिप्लीहोदराजीर्णज्वरकुष्ठप्रवाहिकाम् ॥ ५५॥
वातरोगान् कफव्याधीन्हन्याच्छ्लमरोचकम् ।
पांडुरोगं क्षयं कासं दौर्वस्यं प्रहणीगदम् ॥ ५६॥
महाषद्यलकं नाम गृक्षमिन्द्राञ्चानियंथा।

काला नमक, छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, चीतकी जड़, सीठ, सेंधानमक, हाऊवेर, वच दूधिया, अजमोदा, यथाखार हींग, सफेद जीरा, खारीनमक, कालाजीरा, अजबाइन -प्रत्येक, वस्तु दो दो तोले लेके कत्क बनाकर तथा अदरखका रस, चुक, दूध, दहीका तोड़, खड़ी काजी तथा दशमूलका क्वाथ प्रत्येक एक एक प्रस्थ छोड़कर एक प्रस्थ घी पकाना चाहिये। यह घत भोजनके साथ अथवा केवल सेवन करना चाहिये। यह घत किमि, प्लीहा, उदररोग, अजीर्ण, जवर, कुछ, प्रवाहिका, वात रोग, कफरोग, शूल, अरोचक, पाण्डुरोग, क्षय, कास, दुवलता तथा प्रहणीरोगको ऐसे नध्ट कर देता है जैसे इन्द्रवज्र वक्षको नध्ट करता है॥ ५२॥ ५६॥

# चुक्रनिर्माणविधिः

यनमस्वीदि शुचौ भाण्डे सगुडक्षौद्रकाञ्जिकम्५७ धान्यराशौ विरात्रस्थं शुक्तं चुकं तदुच्यते । द्विगुणं गुडमध्वारनालमस्तुक्रमादिह ॥ ५८॥

शुद्ध पात्रमें गुड़ १ भाग, शहद २ भाग, काझी ४ भाग, दहीका तोड़ ८ भाग भरकर अनाजके ढेरमें तीन रात्रितक रख-नेसे शिरका रूप "चुक" बन जाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

# बृहच्चुक्रविधानम्

प्रस्थं तण्डुलतोयतस्तुषजलात्प्रस्थत्रयं चाम्छतः प्रस्थार्धं द्धितोऽम्लमूलकपलान्यष्टौ गुडानमानिके।

<sup>9</sup> यहां पर ''हस्तिपिप्पली'' से चन्य ही लेना चाहिये। ऐसा ही जनुकर्णने भी माना है और हस्तिपिप्पली चन्यका पर्याय भी है। तद्यथा 'चिवका कोलवल्ली च हस्तिपिप्पत्यपीं ध्यते'' इति ।

<sup>(</sup>२) दुग्धे दिन रसे तके करको देयोऽष्टमांशकः। कल्कस्य सम्यक् पाकार्थ तीयमत्र चतुर्गुणम्॥ इस परिभाषाके अनुसार यहां कल्क चतुर्थांश और कल्कसे चतुर्गुण जल छोड़ना चाहिये।

९ इसमें 'वचाम्' के स्थानमें 'विडम्' भी पाठान्तर है। २ दध्नस्तूपरि यत्तोर्थ तन्मस्तु परिकीर्तितम्।

मान्यो शोधितशृंगवेरशकला हे सिन्ध्वजाज्योः पले हे कृष्णोषणयोनिशापलयुगं निक्षित्य भाण्डेहढे ५९ सिन्धे धान्ययवादिराशिनिहितं त्रीन्वासरान्स्थाप यद् श्रीष्मे तोयधरात्यये च चतुरोवर्षासु पुष्पागमे। षद्शीतेऽष्टदिनान्यतः परिमदं विस्राब्य सञ्चूर्णये बातुर्जातपलेन संहितिमदं शुक्तं च चुकं च तत्६० हन्याद्वातकफामदोषजितास्रानाविधानामयान् । दुर्नामानिळगुल्मशूळजठरान्हत्वाऽनलं दीपयेत्६१

तंडुलोदक ( पूर्ववर्णित विधिसे बनाया ) एक प्रस्थ, तुषोदक (भूसी सहित यव व उड दकी काजी ) तीन प्रस्थ' काजी तीन प्रस्थ', दही आधा प्रस्थ, काजीमें उठायी गयी मूली आठ पल, गुड़ मानी अर्थात् एक प्रस्थ, साफ किए अदरखके दुकडे, एक प्रस्थ, संधा नमक दो पल, सफेद जीरा दो पल, छोटी पीपल दो पल, काली मिर्च दो पल, हल्दी ४ पल, सब एक चिकने तथा दढ़ वर्तनमें भर मुख बन्दकर धान्य राशिमें रख देना चाहिये। प्रीध्म तथा शरद् ऋतुमें तीन दिन वर्षा कालमें बार दिन, वसन्त ऋतुमें छः दिन, तथा शीत-कालमें आठ दिनतक रखना चाहिये। फिर निकाल छानकर दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशरका चूर्ण प्रत्येकका एक एक पल मिलाना चाहिये। यह 'शुक्त' तथा 'चुक' कहा जाता है। यह वातकफ तथा आमदोषजन्य अनेक प्रकारके रोग, अर्श, वातगुहम, शूल, उदररोग आदिको नष्ट करता तथा अमिको दीप्त करता है॥ ५९॥ ६१॥

## तकारिष्टम्

यवान्यामलकं पथ्या मिर्च त्रिपलांशकम्।
लवणानि पलांशानि पश्च चैकत्र चूर्णयेत्।।६२।।
तक्रकंसासुतं जातं तक्रारिष्टं पिबेन्नरः।
दीपनं शोथगुल्मार्शः किमिमेहोदरापहम् ॥ ६३॥
अजवाइन, आमला, छोटी हर्र, काली मिर्च प्रत्येक १२
तोला, पांची नमक, प्रत्येक ४ तोला, सब महीन कपढ़छान
चूर्णकर एक आढ़क (२५६ तोला द्रवह्रेगुण्यात् ६ सेर ३२तो॰
मद्दा मिलाकर धान्यराशिमें रखकर खट्टा कर लेना चाहिये।
फिर इसे ४ तोलाकी मात्रासे पीना चाहिये। यह अप्रिको
दीप्त करनेवाला तथा शोथ, गुल्म, अर्श, किमिरोग, प्रमेह
तथा उदरशेगको नध्ट करता है।

## .काञ्जीसन्धानम् वाटचस्य दद्याद्यवशक्तुकानां पृथक्षृथक्तवाढकसम्मितं च

मध्यप्रमाणानि च मूलकानि । द्याचतुःषष्टिसुकल्पितानि ॥ ६४ ॥ द्रोणेऽम्भसः प्लाव्य घटे सुधीते द्दाद्दं भेषजजातयुक्तम् । क्षारद्वयं तुम्बुरुवस्तगन्धा--धनीयकं स्याद्विहसैन्धवं च ॥ ६५ ॥ सौवर्चलं हिंगु शिवाटिकां च चव्यं च द्याद् द्विपलप्रमाणम् । इमानि चान्यानि पलोनिमतानि विजर्जरीकृत्य घटे क्षिपेच ॥ ६६ ॥ कृष्णामजाजीमुपक्षिकां च तथापुरीं कारविचित्रकं चा पक्षस्थितोऽयं बलवर्णदेह-वयस्करोऽतीव बलप्रदश्च ॥ ६७॥ कां जीवयामीति यतः प्रवृत्त-स्तत्का जिकति प्रवदंति तज्ञाः। आयामकालाज्यस्येच भक्त-मायामिकेति प्रवदंति चैनम् ॥ ६८ ॥ दकोदरं गुल्ममथ प्लिहानं हद्रोगमानाहमरोचकं च। मन्दामितां कोष्ठगतं च शूल-मशोविकारान्सभगन्दरांश्च ॥ ६९ ॥ वातामयानाशु निहंति सर्वान् संसेक्यमानो विधिवन्नराणाम् ॥ ७० ॥

तुष रहित यवौंका बनाया गया मण्ड तथा यवौंके सल् अलग अलग एक एक आढक, मध्यम प्रमाणकी अर्थात् न अधिक पतली न मोटी मूलीके ६४ दुकड़े एक द्रोण जल-ये सब एक साथ धोये हुए घड़ेमें भरना चाहिये, तथा नीचे लिखी ओषियां दुरकुचाकर छोड़ना चाहिये। यवाखार, सज्जीखार, तुमरु, नैपाली धनियां, अजवाइन, धनियां, विडनमक, सेंधा-नमक, काला नमक, भुनी हींग, हिंगुपत्री या वंशपत्री (नाडी), पुनर्नवा, चव्य-प्रत्येक दो दो पल तथा छोटी पीपल, सफेद जीरा, कलौंजी, राई, काला जीरा, चीतकी जड,-प्रत्येक एक एक पल छोड़कर घड़ेका मुख बन्द कर रख देना चाहिये। पन्द्रह दिनके बाद निकाल छानकर पीना चाहिये। यह बल, वर्ण तथा शरीरको बढ़ाता हैं, जीवनी शक्तिको प्रदान करता है, अतएव इसे 'कांजी' कहते है । भोजनको एक प्रहरके अन्दर ही पचा देता है, अतएव इसे 'आयामिका' कहते हैं। जलोदर, गुरूम, प्लीहा, हद्रोग, अफारा, अरुचि, मन्दाग्नि कोष्ठश्रल, अर्श, भगन्दर तथा समस्त वातरोगोंको नध्य करता है ॥ ६४ ॥ ७० ॥

<sup>(</sup>१) बृहच्लुकोक्त ऋतुभेदसे समयका निश्चय करना चाहिये।

#### कल्याणकगृहः

प्रधन्नयेणामलकीरसस्य श्रद्धस्य दत्त्वाऽर्धत्त्वां गुहस्य। चुणीकृतैर्प्रथिकजीरचव्य-ब्योवेभक्रव्णाहप्रवाजेमोदैः॥ ७१॥

विडंगसिन्ध्रत्रिफलायमानी-पाठाग्निधान्येश्च पलप्रमाणै: । दत्तवा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टा-वष्टी च तेलस्य पचेद्यथावत् ॥ ७२ ॥

तं अक्षयेदक्षफळप्रमाणं यथेष्टचेष्टं त्रिसुगन्धियुक्तम् । अनेन सर्वे प्रहणीविकाराः सदवासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ७३ ॥

शाम्यन्ति चायं चिरमन्थराग्ने-हेतस्य पुंस्त्वस्य च बृद्धिहेतुः। जीणां च वन्ध्यामयनाज्ञनोऽयं कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ ७४ ॥

तैले मनाग्भजयन्ति त्रिवृद्व चिकित्सकाः। अञ्चोक्तमानसाधर्म्याप्रिस्मान्धि पर्छ पृथक् ॥७५

आमलेका रस तीन प्रस्थ ( १९२ तोला इवह्रैगुण्यात् ३८४ पिपरामूल, सफेद जीरा. चन्य, त्रिकटु, गजपीपल, हाऊबेर, अजवाइन, वायविडंग, सेंधानमक, आमला, हर्र, बहेड़ा, ३२ तोला एकमें छोड़ पकाकर अवलेह सिद्ध होनेपर दालचीनी तेजपात, इलायची प्रत्येकका चूर्ण ४ तोला छोड़कर १ तोलाकी मात्रासे सेवन करना चाहिये। इससे समस्त प्रहणीरोग, श्वास, कास, स्वरभेद, शोथ नष्ट होते हैं, मदाग्नि तथा नष्ट पुंस्त्वको देर भूनकर छोड़ते हैं। त्रिसुगन्धिका परिमाण न लिखने-पर भी उपरोक्त है। ७१-७५॥

वाइन ही लेना चाहिये। अतः अजवाइन दो भाग छोड़ना सम्यक्पक्वगुडलक्षणम् "सुखमर्दःसुखस्पशोंगन्धक्र्णरसान्वितः चाहिये । यदुक्तम्-"एकमप्यौषपं योगे यस्मिन्यत्पुनरुच्यते । पीडितो भजते मुद्रां गुडः पाकमुपागतः ॥ '' इसकी मात्रा मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तद् द्रव्यं तत्त्वदर्शिभिः" ॥

#### कूष्माण्डगुडकल्याणकः

कृष्माण्डकानां रूढानां सुस्वित्नं निष्कुलत्वचाम् । सर्वि:प्रस्थे पलशतं ताम्रभाण्डे शनैः पचेत् ॥७६॥ पिष्पली पिष्पलीमुलं चित्रको हस्तिपिष्पली । धान्यकानि विडंगानि यवानी मरिचानि च॥७७॥ त्रिफला चाजमोदा च कलिंगाजाजिसैन्धवम् । एकेकस्य पलं चैव त्रिवृद्ष्यपलं भवेत ॥ ७८ ॥ तैलस्य च पलान्यष्टी गुडंपञ्चाशदेव त । प्रस्थेखिभिः समेतं तु रसेनामलकस्य च ॥ ७९॥ यदा द्वींप्रछेपस्त तदैनमबतारयेत । यथाशक्ति गुडान्क्यात्कर्षकर्षाधमानकान् ॥८०॥ अनेन विधिना चैव प्रयुक्तस्तु जयेदिमान् । प्रसद्य प्रहणीरोगान्कुष्ठान्यशींभगन्दरान् ॥८१॥ ज्वरमानाहहद्रोगगुल्मोदरविष्चिकाः। कामलापाण्ड्रोगांश्च प्रमेहांश्चेव विंशतिम् ॥८२॥ वातशोणितवीसपान्दइचर्महलीमकान्। कफिपत्तानिलान्सर्वान्प्रकृढांश्च व्यपौहति ॥८३॥ व्याधिक्षीणा वयःक्षीणा खीषु क्षीणाश्च ये नराः। तेषां वृष्यश्च बल्यश्च वयःस्थापन एव च ॥८४॥ गुडकल्याणको नाम वन्ध्यानां गर्भदः परः।

अच्छे पके हुए फुहडोंके छिल्का तथा बीजरहित दुकढे तोला=४ सेर १२ छ० ४ तोला ), साफ गुड़ २॥ सेर, प्रथम मन्द आंचमें उबालना चाहिये, मुलायम होजानेपर उतार ठण्डाकर रस निकाल कर अलग रखना चाहिये। फिर ५ सेर सूखे दुकड़ोंको ताम्रपात्रमें ६४ तोला घृतमें मन्द अप्रिसे अजवाइन, पाढ़, चीतकी जड़, धनियां प्रत्येक चार तीला ले पकाना चाहिये। जब सुगन्ध आने लगे, तब आमलेका रस३ चूर्णकर तथा निसोधका चूर्ण ३२ तोला तथा तिलका तैल प्रस्थ, गुड़ २॥ सेर, तिलका तेल ३२ तोला, छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, धनियां, बायविंडग, अजवाइन, काली मिर्च, त्रिफला, अजमोद, इन्द्रयव, जीरा, सेन्धानमक प्रत्येक ध तीला, निसीथ ३२तीला तथा कुम्हडेका रस मिलाकर उस समय तक पकाना चाहिये, जबतक उद्दीप्त करता है तथा ब्रियोंके वन्ध्यात्वदोषको नष्ट करता है। कलछीमें चिपकने न लग जाय। कड़ा होजानेपर एक तील इसे ' कल्याणकगुड' कहते हैं । इसमें निसोथ तैलमें कुछ या छः माशाकी मात्रासे प्रयोग करना चाहिये। यह प्रहणीरोग कुष्ठ, अर्श, भागन्दर, ज्वर, अफारा, हद्दोग, गुरूम, उदररोग, मानके अनुसार प्रत्येक एक पल लेते विषूचिका, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह, वातरक्त, वीसर्प, दृह, चर्मरोग, तथा हलीमकादि, कफ, पित्त व वातजन्य समस्त

१ इसमें गुडको आमलेके रसमें छान लेना चाहिये, फिर १ यह अन्तःपरिमार्जन योग है, अतः अजमोदसे अज- तला हुआ पेठा उसी रसमें मिलाकर पाक करना चाहिये। ६ माशेकी शिवदासजीने लिखी है और वही उपयुक्त है।

तथा बृद्धावस्था होनेसे जो क्षीण हो गये हैं उनके लिये बाजीकर बलदायक तथा वयःस्थापक है और वनध्यास्त्रियोंके गर्भ उत्पन्न करनेवाला है ॥ ७६-८४ ॥

## रसपर्पटी

याऽम्छिपत्ते विधातब्या गुडिका च क्षुधावती॥८५ तत्र प्रोक्तविधा शुद्धौ समानौ रसगन्धकौ । संमद्य कजालामं तु कुर्यात्पात्रे दृढाश्रये ॥ ८६ ॥ ततो बादरबह्निस्थलोहपात्रे द्रवीकृतम्। गोमयोपरि विन्यस्तकदलीपत्रपातनात् ॥ ८:० ॥ कुर्यातपर्पटिकाकारमस्य रक्तिद्वयं कामात्। द्वादशरक्तिका यावत्त्रयोगः प्रहरार्धतः ॥८८॥ तद्ध्वं बहुपूगस्य भक्षणं दिवसे पुनः । तृतीय एव मांसाज्यदुग्धान्यत्र विधीयते ॥ ८९ ॥ वर्ज्यं विदाहिस्रीरम्भामूलं तैलं च सार्षपम्। क्षद्रमत्स्याम्बुजखगांस्त्यक्त्वोित्रद्रः पयः पिबेत् ९० प्रहणीक्षयकुष्ठार्शःशोषाजीर्णविनाशिनी । रसपर्वटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ॥९१॥ अमल पित्ताधिकारोक्त क्षुधावती गुटिकाकी विधिसे गुद्ध पारद व गन्धक समान भाग लेकर दढ पत्रमें कज्जली करे, पुन: बेरीकी लकड़ीकी निर्धूम अग्निमें लोह पात्र रखकर कज्जलीको

१ रसप्रन्थोमें अनेक प्रकारकी पर्पटी लिखी गयी हैं, पर उनके लिखनेसे प्रन्य बहुत बढ़ जायगा, अतः उन्हें न लिखकर अत्यन्त प्रसिद्ध तथा गुणकारी सुवर्णपर्पटीको लिख देता हूँ: शुद्धसूत पलमित तुर्याशस्वर्णसयुतम् । मर्दयेन्निम्बुनी-रेण यावदेकत्वमाप्नुयात्॥ १॥प्रक्षाख्योप्णाम्ब्रना पश्चात्पलमात्रे तु गन्धके । द्रते लोकमये पात्रे बादरानलयोगत: ॥२॥ प्रक्षिप्य चालयेक्लोह्यां मनंद लोहशलाकया । ततः पाकं विदित्वा त रम्भापत्रे शनैः क्षिपेत् ॥ ३ ॥ गोमयस्थे तद्वपरि रम्भापत्रेण यन्त्रयेत् । शीत तच्चूर्णितं गुञ्चाकमवृद्धं निषेवंयेत् ॥४॥ माष-मात्रं भवेधावत्ततो मात्रां न वर्धयेत् । सक्षौद्रेणोषणनैव लेहयेद्भि-षगुतमः ॥५॥ प्रहणीं हन्ति शोषं च सुवर्णरसपर्पटी । सद्यो बलकरी शुक्रवर्द्धिनी बिह्नदीपनी ॥६॥ क्षयकासस्वासमेहशूलाती-बनाना, शेष यथोक्त करना चाहिये।

छोड़े, जब कजली पतली हो जावे, तो गोबरके ऊपर बिछे

रोगोंको नष्ट करता है। यह 'गुड़ कह्याणक 'रोग, स्त्रीगमन केलेके पत्तेके जपर डालकर दूसरे केलेके पत्तेसे इक जपरसे गोबरसे ढककर कुछ देर रहने देना चाहिये। फिर घोटकर २ रत्तीकी मात्रासे बढाकर कमशः बारह रत्ती तक सेवन करना चाहिये।इसके खानेके १॥ घण्टे बाद सुपारी खूब खाना चाहिये. पुनः तीसरे दिनसे मांस, घृत, दूध आदि सेवन करना चाहिये। जलन करनेवाले पदार्थ, स्त्रीगमन, केलाकी जड़, सरसोका तेल. छोटी मछली तथा अन्य जलके समीपके पक्षी सेवन न करे। निदाके अनन्तर दूधका सेवन करे। यह 'रसपर्वटी' प्रहणी, क्षय, क्रष्ठ, अर्श शोष तथा अजीर्णको नष्ट करती है। इस रस-पर्पटीका चक्रपाणिने आविष्कार किया है ॥ ८५ ९१ ॥

### ताम्रयोगः

स्थाल्यां संबर्ध दातव्यी माषिकी रसगन्धकी। नखक्षणं तद्वरि तण्डलीयं द्विभाषिकम् ॥९२॥ ततो नैपालताम्रादि पिधाय सुकरालितम्। पांशुना पूरयेदूध्वं सर्वो स्थाली ततोऽनलः ॥९३॥ स्थाल्यघो नालिका यावहेयस्तेन मृतस्य च । ताम्री ताम्रस्य रक्त्येका त्रिफलाचूणर क्तिका।। ९४॥ न्यूषणस्य च रक्त्येका विडंगस्य च तन्मधु । घृतेनालोडय लेढव्यं प्रथमे दिवसे ततः ॥ ९५॥ रक्तिवृद्धिः प्रतिदिनं कार्या ताम्रादिषु त्रिषु । स्थिरा विंडगर्कितस्त यदा भेदो विवक्षितः॥९६॥ तदा विंडंग त्वधिकं दद्याद्रक्तिद्वयं पुनः। द्वादशाहं योगवृद्धिस्ततो हासकमोऽष्कयम् ॥९७॥ महणीमम्लिपत्तं च क्षयं शूलं च सर्वदा। ताम्योगो जयत्येष बलवर्णाग्रिवर्धनः ॥ ९८॥

शुद्ध पारद १ माशा, शुद्ध गन्धक १ माशा दोनोंको खरलमें घोट कजली भडियामें छोडना चाहिये उसके ऊपर महीन पिसी चौराईका चूर्ण दो माशा छोड़कर ऊपरसे कण्टकवेधी ताम्रपन्न ५५ माशेकी कटोरी बन्दकर ऊपरसे दूसरी कटोरीसे ढ़क सन्धि-बन्दकर देना चाहिये, ऊपरसे बाल्स्मर देना चाहिये फिरभंडिया चूरुहेपरचढ़ाकर नीचे अग्नि जलाना चाहिये, एक घण्टातक आंच देना चाहिये इस प्रकारसिद्धकीगयीतांत्रभस्म १रत्ती, त्रिफलाचूर्ण

१ इसमें पारद गंधककी कज्जली २ मासे छोडना चाहिये सारपाण्डुनुत् ॥'' इसमें बनानेकी विधि जो लिखी है उससे तथा मात्रा १ रत्तीकी लिखी है. पर यह अधिक है, वर्तमान वर्तमान वृद्ध वैद्योंका व्यवहार कुछ भिन्न है और वहीं उत्तम समयमें आधी रत्तीसे ही बढाना उत्तम है। ताम्रभस्मकी अनेक है। वह यह कि, प्रथम शुद्ध सोनेके वर्क एक तोला ४ तोला विधियां है, उन्हें रसप्रथोंसे जानना चाहिये। पर यहांके पारदके साथ घोटना, फिर उसीमें गन्धक मिलाकर कज्जली लिये जितना आवस्यक है, श्रीमान् चक्रपाणिजीने स्वयं लिख दिया है। विषय बढ़ानेंकी आवश्यकता नहीं।

१ रत्ती, त्रिकटुचूर्ण १ रत्ती, वायविङंग १ रत्ती, सब एतः तथा शहदसे मिलाकर चटाना चाहिये । इतनी मात्रा प्रथम दिन देना चाहिये । फिर प्रतिदिन सब चीजें एक एक रत्ती बढ़ाना चाहिये, केवल वायविङंग न बढ़ाना चाहिये । पर यदि कब्जियत या अफारा आदि हो, तो विस्चिनके लिये वायविङंग २ रत्ती छीड़ना चाहिये । इस प्रकार १२ दिन तक एक एक रत्ती बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार फिर एक एक रत्ती कम करना चाहिये । यह प्रहणी, अम्लिपत, क्षय तथा श्रलको नष्ट करता है, बल वर्ण तथा अप्रिको दीप्त करता है ॥ ९२-९८॥

इति ग्रहण्यधिकारः समाप्तः।

# अथाशींऽधिकारः

# आर्शसाश्चिकित्साभेदाः

दुर्नाम्नां साधनोपायश्चतुर्धा परिकीर्तितः । भेषजश्चारशस्त्रामिसाध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ १ ॥ अर्श (१) औषध, (२) क्षार, (३) शत्न तथा (४) अप्नि इन चार उपायसि अच्छा होता है, इनमें प्रथम औषधका वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

यद्वायोरानुलोम्याय यद्गिबलवृद्धये । अनुपानौषधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमश्रंसे: ॥ २ ॥ जिससे वायुका अनुलोमन तथा अग्नि व बलकी वृद्धि हो, वह अनुपान तथा औषध अर्शवालोको सदैव सेवन करना चाहिये ॥ २ ॥

शुष्कार्शसां प्रलेपादिक्रिया तीक्ष्णा विधीयते । स्नाविणां रक्तमालीक्य क्रिया कार्यास्नपेत्तिकी॥३॥ बवासीरके सूख मस्सोमें तीक्ष्ण लेपादि करना चाहिये,तथा रक्त वहन करनेवाले मस्सोमें रक्तपित्तनाशक लेपादि करना चाहिये॥३॥

## अशोंघ्रलेपाः

क्स्नुक्षीरं रजनीयुक्तं छेपाद् दुर्नामनाशनम् । कोशातकीरजोधषां निपतिन गुदोद्भवाः ॥ ४ ॥ अर्कक्षीरं सुधाक्षीरं तिकतुम्ब्याश्च पछवाः । करञ्जो वस्तमूत्रेण छेपनं श्रेष्ठमशंसाम् ॥ ५ ॥ अर्शोद्धनी गुद्गा वर्तिर्गुडधोषाफछोद्भवा । ज्योत्स्निकामूलकल्केन छेपो रक्तार्शसां हितः ॥६॥ तुम्बीबीजं सोद्भिदं तुकांजीिष्ष्रं गुटीत्रयम् । अर्शोहरं गुद्स्थं स्याद्धि महिषमाश्रतः ॥ ७ ॥ (१) थूहरका दूध हलदीके चूर्णके साथ लेप करनेसे अर्शको नष्ट करता है। इसी प्रकार (२) कडुई तोरईका चूर्ण घिसनेसे मस्से कट जाते हैं। तथा (३) आकका दूध, थूहरका दूध, कडुई तोम्बीके पत्ते तथा कलाके बीज-सब बकरेके मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे मस्से नष्ट होते हैं। तथा (४) गुड़ व कडुई तोरईकी बत्ती बनाकर गुदामें लेप करनेसे अर्शके मस्से नष्ट होते हैं। तथा कडुई तोरईकी जड़का कल्क लेप करनेसे 'रक्तार्श' को नष्ट करता है। कड़ई तोम्बीके बीज व खारी-नमक अथवा साम्भरनमक समान भाग ले कालीमें पीस गोला बनाकर गुदामें रखनेसे तीन गोलीमें ही बवासीर नष्ट होता है। इस प्रयोगमें मैंसीके दहीका पथ्य लेना चाहिये।। ४-७॥

# लिङ्गार्शिस लेपः

अपामार्गाङ्गिजः क्षारो हरितालेन संयुतः। लेपनं लिङ्गसम्भूतमर्शो नाशयति ध्रुवम्॥८॥ अपामार्ग (लटजीरा) की जड़का क्षार तथा हरताल एकमें घोटकर लेप करनेसे ''लिङ्गार्श'' नष्ट होता है॥८॥

### अपरो लेपः

महाबोधिप्रदेशस्य पथ्या कोशातकीर जः। कफेन छेपती हन्ति छिंगवर्तिमसंशयम्॥९॥ छोटी हर्र, कडुई तोरई, समुद्रफेन तीनो महीने पीस पानीके साथ छेप करनेसे ' लिज्जार्श ' निःसन्देह नष्ट होता है॥९॥

### विशेषव्यवस्था

वातातीसारविद्धन्नवर्षांस्यशांस्युपाचरेत् । उदावर्तावधानेन गाढविट्कानि चासकृत् ॥ १० ॥ बवासीरके साथ यदि दस्त आते हो, तो अतीसारके समान और यदि कड़े दस्त आते हो, तो उदावर्तके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥

#### तक्रप्राधान्यम्

विद्विबन्धे हितं तक्रं यमानीविडसंयुतम् । वातरेळेष्मार्शसां तक्रात्परं नास्तीह भेषजम् ॥११॥ तत्प्रयोज्यं यथादोषं सस्त्रेहं रूक्षमेव वा । न विरोहंति गुद्जाः पुनस्तकसमाहताः ॥१२॥ मनकी रुकावटमं अजवाइन तथा विडनमक युक्त भेटठा पिलाना चाहिये । वातक्क-जन्य अर्शके लिये मद्रेसे बढ़कर

१ तकलक्षणम् । 'दिध प्रमिथतं पादंजलोपेतं सरोज्झितम् ।
 तकमत्र समाख्यातं त्रिदोषशमनं परम् । अरुचौ विङ्विबन्धे च

कोई औषध नहीं है। वह वातजन्य बवासीरमें विना मक्खन निकाले तथा कफजन्यमें मक्खन निकाल कर पीना चाहिये। मदठेके सेवनसे नष्ट हुआ अर्श फिर नहीं उत्पन्न होता है।। १११२

# विशेषतकविधानम्

त्वचं चित्रकमूळस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत्। तकं वा द्धि तत्र जातमशीहरं पिबेत् ॥ १३॥

ताजी चीतकी जड़की छालको महीन पीसकर घड़ेसें लेप करना चाहिये, फिर उसी घडेमें जमाया गया दही अथवा उसी दहीका बनाया मद्दठा पीनेसे अर्श नष्ट होता है ॥ १३॥

#### अभयाप्रयोगाः

पित्तरलेष्मप्रशमनी कच्छकण्डू रुजापहा । गुदजान्नाशयत्याश योजिता सगुडाभया ॥ १४ ॥ सग्डां पिप्पलीयुक्तामभयां घतभर्जिताम्। विवृहन्तीयुतां वापि भक्षयेदानुलोमिकीम् ॥ १५॥

गुड़के साथ हर्रके चूर्णको खानेसे खुजली,छाले तथा बवासीर के मस्से नष्ट होते हैं। इसी प्रकार धीमें भूंजी गयी हरीतकीका चूर्ण पीपलके चूर्ण तथा गुडके साथ सेवन करनेसे अथवा निसोध व दन्तीकी जड़के चूर्णके साथ सेवन करनेसे दस्त साफ आता है। बवासीर नष्ट होती है।। १४॥

## अन्ये योगाः

तिलारुकरसंयोगं भक्षयेद्ग्रिवर्धनम्। कुष्ठरोगहरं श्रेष्ठमर्शसः नाशनं परम्॥ १६॥ तिलभञ्चातकं पथ्या गुडश्चेति समांशकम्। दुर्नामकासश्चासव्तं प्लीह्पांडुवरापहम् ॥ १७ ॥ गोम् त्रब्युषितां द्दात्सगुडां वा हरीतकीम्। पञ्चकोलक्युक्तं वा तक्रमस्मै प्रदापयेत् ॥ १८॥ मृह्यितं सूरणं कन्दं पक्तवाग्री प्रत्याकवत्। आद्यात्सतैललवणं दुर्नामविनिवृत्तये ॥ १९ ॥ स्वित्रं वार्ताकुफलं घोषायाः क्षारजन सलिलेन। तद् घृतभृष्टं युक्तं गुडेनातृप्तितो योऽात्ते ॥ २० ॥ पिबाति च तकं नूनं तस्याद्वेवातिवृद्धगुद्जानि ॥ यान्ति विनाशं एसां सहजान्यपि सप्तरात्रेणा २१॥

व्यथते कदाचित्।यथा सुराणाममृतं हि स्वर्गे तथा नराणां भुवि तकमाहः ॥ कैलासे यदि तकमस्ति गिरिशः किं नीलकण्ठो भवे द्वेकुठे यदि कृष्णतामनुभवेदगापि किं केशवः। इन्द्रो दुर्भगतां क्षयं द्विजपतिर्लम्बोदरत्वं गणः कुष्टित्वं च कुबैरको दहनताम-मिश्र कि विंदति"॥

असितानां तिलानां प्राक् प्रकुष्वं शीतवायन् । खांदतोऽशांसि नश्यन्ति द्विजदाढ यांङ्गपृष्टिदस्२२

तिल तथा शुद्ध भिलावांका चूर्ण अमिको दीप्त करता है. कुष्ठ तथा अशको नष्ट करता है। तथा काले तिल, भिलावा, छोटी हर्र, गुड़ समान भाग ले चूर्ण अथवा गोली बनाकर सेवन करनेसे अर्श, कास, श्वास, प्लीहा, पांडुरेग तथा ज्वर नष्ट होता है। इसी प्रकार गोमूत्रमें बसायी (रात्रिभर भिगोई गयी) बही हुर्र गुड मिलाकर सेवन करनेसे अथवा पश्चकोलका चूर्ण मिलाकर मदटा पीनेसे अर्श नष्ट होता है। तथा जमीकन्दके ऊपर मिट्टीका लेपकर पुरपाकके विधानसे पका तैल तथा नमक मिलाकर सेवन करनेसे अर्श नष्ट होता है। तथा कडुई तोरई क्षार जलसे उबाले गये वैंगनको घीमें भूनकर गुड़के साथ तृप्ति पर्यन्त भोजन कर ऊपरसे महा पीनेसे निस्सन्देह तत्काल ही अरी नष्ट हो जाता है तथा सात दिन सेवन करनेसे सहज अरी भी नष्ट हो जाता है। काले तिल १ पल चवाकर ऊपरसे ठण्डा जल पीनेसे अर्श नष्ट होता है तथा दांत व शरीर पुष्ट होते हैं॥ १६-२२॥

## दन्त्यि हिः

दन्तीचित्रकमूलानामुभयोः पञ्चमूलयोः। भागान्पलांशानापोध्य जलद्रोणे विपाचयेत्।।२३।। त्रिपलं त्रिफलायाध्य दलानां तत्र दापयेत् रसे चतुर्थशेषे तु पूतशीते प्रदापयेत् ॥ २४ ॥ त्वां गृहस्य तत्तिष्ठेन्मासाधे धृतभाजने । तन्मात्रया विवान्नित्यमशीभयो विप्रमुच्यते ॥ २५ ॥ प्रहणीपांड्रोगव्नं वातवचींऽनुलोमनम्। दीपनं चारुचिछ्नं च दन्त्यरिष्टमिदं विदुः। वात्रेऽरिष्टादिसन्धानं धातकीलोधलेपिते ॥ २६ ॥ जमालगोटाकी जड़ अथवा छोटी दन्ती, चीतकी जड़, लघु पञ्चमूल, बृहत्पञ्चमूल प्रत्येक एक पल तथा त्रिफलाका छिल्का तीन पल सब दुरकुचाकर एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार ५ सेर गुड मिलाकर घीके बर्तनमें १५ दिन तक रखना चौहिये । फिर छानकर

१ भहातक शोधनविधिः-भहातकानि पक्वानि समानीय क्षिपे ज्जले । मज्जनित यानि तत्रव शुद्ध वर्थे तानि योजयेत्। इष्टकाचूर्णनिकरैं घषणे निर्विषं भवेत् ॥

२ इस प्रयोगको प्रन्थान्तरमें महीने भर रखनेकें लिये तकं स्यादमृतोपमम् । न तकदग्धाः प्रभवन्ति रोगा न तकसेवी लिखा है । यथा-"त्रिफलादशमूलाग्निनिकुक्भानां पलं पलम् । वारिदोणे स्थितः पादशेषो गुडतुलायुतः ॥ आज्यभाण्डे स्थितो मासं दन्त्यरिष्टो निषेवितः " ॥ श्रीयुत शिवदासजीने स्मृति द्विधका दृष्टान्त देकर दोनोंको प्रमाणिक बताया है। मेरे विचारसे शीत, उष्ण, काल भेद्से १५ या १ मास रखना चाहिये, अर्थात् उच्च कालमें १५ दिन और शीत कालमें एक महीना।

चार तोलाकी मात्रा पीनेसे अर्श नष्ट हो जाता है, तथाग्रहणी, पाण्डरीगोंको भी नष्ट कर मल व वायुकी शुद्धता, अग्निकी दीप्ति तथा अरुचिको नष्ट करता है। इसे 'दन्त्यरिष्ट' कहते हैं। धायके फूल तथा पठानीलोधसे लेप किये पात्रमें अरिष्टादि सन्धान करना चाहिये।। २३॥ २६॥

# नागराचो मोदकः

सनागराक्ष्करवृद्धदाढकं गुडेन यो मोदकमत्त्यदारकम् । अशेषदुर्नामकरोगदारकं करोति वृद्धं सहसेव दारकम् ॥ २७ ॥

सोठ, शुद्ध भिलावां तथा विधायरा तीनोंको गुड़के साथ गोली बना सेवन करनेसे समस्त अर्श नष्ट होते हैं तथा शरीर बलवान् होता है।। २७॥

#### गुडमानम्

चूर्णे चूर्णसमी ज्ञेयो मोदके द्विगुणो गुडः।
गुड़ चूर्णमें चूर्णके समान तथा गोलियोंमें चूर्णसे दूना
छोडना चाहिये॥ २८॥

#### प्राणदा गृटिका

त्रिपलं शृङ्कवेरस्य चतुर्थं मरिचस्य च ॥ २८॥ विष्पल्याः कुडवार्धे च चन्यायाः पत्रमेव च ! तालीजपत्रस्य पलं पलाधं केज्ञरस्य च ॥२९॥ द्वे पले पिप्पलीमुलाद्धंकर्षं च पत्रकात्। सूक्ष्मेलाकर्षमेकं तु कर्षं च त्वङ्ग्रणालयोः ॥३०॥ गुडात्पळानि तु त्रिंशच्चूर्णमेकत्र कारयेत्। अक्षप्रमाणा गुटिका प्राणदेति च सा स्मृता।।३१॥ पूर्वं सक्ष्याऽथ पश्चाच्च भोजनस्य यथाबलम् । मद्यं मांसरसं यूर्वं क्षीरं तोयं विवेदनु ॥ ३२ ॥ ह्रन्याद्शांसि सर्वाणि सहजान्यस्रजानि च । वातपित्तकफोत्थानि सन्निपातोद्भवानि च ॥३३॥ पानात्यये मुत्रकृच्छ्रे वातरोगे गलप्रहे । विषमज्वरे च मन्देऽमी पाण्डुरोगे तथैव च ॥३४॥ क्रिमिहृद्रोगिणां चैव गुल्मशूलातिना तथा। श्वासकासपरीतानामेषा स्याद्मृतोपमा ॥ ३५॥ शुण्ठयाः स्थानेऽभया देया बिद्धमहे वित्तपायुजे। प्राणदेयं सितां द्त्वा चूर्णमानाच्चतुर्गुणाम् ॥३६॥ अम्लर्पित्ताग्निमान्यादौ प्रयोज्या गुदजातुरे। अनुपानं प्रयोक्तन्यं न्याधी ऋष्मभवे पलम् ॥३०॥ पलद्वयं त्वनिलजे पित्तजे तु पलत्रयम्।

सोंठ, १२ तोला, काली मिर्च ४ तीला, छोटी पीपल ८ तोला, चन्य ४ तोला, तालीशपत्र ४ तोला, नागकेशर २ तोला, पिपरामूल ८ तोला, तेजपात ६ माशे, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी ६ माशे. खश ६ माशे, गुड १॥ सेर-सब एकमें मिलाकर १ तोलाकी गोली बनाना चाहिये।इसे 'प्राणदा वटी' कहते हैं। इसे भोजनके प्रथम तथा अनन्तर बलके अनुसार सेवन करना चाहिये। जपरसे मरा, मांसरस, यूष, दूध अथवा जल पीना चाहिये। इससे सहज, रक्तज तथा दोषज समस्त बवासीर नष्ट होते हैं । मदास्यय, मूत्रकृच्छ, वातरोग, स्वरभेद, विषमज्वर, मन्दाग्नि, पाण्ड रोग, किमिरोग, हदरोग, गुरुम, शूल, श्वास, तथा काससे पीडित मनुष्योंके लिये यह अमृतके तुल्य लाभदायक होती है। पित्तजन्य अर्शमें सोठके स्थानमें बडी हर्रका छिलका इसमें छोडना चाहिये। 'इस प्राणदा वटी' को गुड़के स्थानमें र्चुणमानसे चतुर्गुण मिश्री छोड बनाकर अम्लपित्त तथा अग्नि-गांद्य आदिमें प्रयोग करना चाहिये । इलेष्मजरोगमें अनुमान १ पल, बातजन्यमें २ पल तथा पित्तजन्यमें ३ पल सेवन करना चाहिये॥ २८॥ ३७॥

# कांकायनगुटिका

पथ्यायपश्चपलान्येकमजाज्या मरिचस्य च ॥२८॥
पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागराः ।
पलाभिवृद्धाः क्रमशो यवाक्षरपलद्वयम् ॥ ३९ ॥
भल्लात्वपलान्यष्टौ कन्दस्तु द्विगुणो मतः ।
द्विगुणेन गुडेनेषां वटकानक्षसंमितान् ॥४०॥
कृत्वेनं भक्षयेत्प्रातस्तकमम्भोऽनु वा पिवेत् ।
मन्दामि दीपयत्येषा प्रहणीपाण्ड्रोगनुत् ॥४१॥
कांक।यनेन शिष्येभ्यः शस्त्रक्षार।मिभिविना ।
भिषिजतिमिति प्रोक्तं श्रेष्ठमशोविकारिणाम् ॥४२

हर्र २० तोला, जीरा सफेद ४ तोला, काली मिर्च ४ तोला, छोटी पीपल ४ तोला, पिपरामूल ८ तोला, चव्य १२ तोला, चीतकी जड़ १६ तोला, सोठ २० तोला, यवाखार ८ तोला, मिलावा ३२ तोला, जमीकंद ६४ तोला, सबका चूर्ण वनाकर द्विगुण गुड़से गोली १ तोलिके बराबर बनाना चाहिये। प्रातःकाल १ गोली खांके ऊपरसे मदला या जल पीना चाहिये। यह गोली मन्दाग्निको दीप्त करती है, प्रहणी तथा पांडुरोगको नष्ट करती है। कांकायनने यह गोली शक्रक्षारादिके बिना अशके

१ प्रन्थान्तरमें इसीको चाशनी बनाकर गोली बनाना लिखा है। यथा वाग्भटः-"पक्त्वेनं गुटिका कार्या गुडेन सितयापि वा। पर हि विद्वसंयोगाष्ठिधिमान भजन्ति ताः।" विभिन्न-प्रन्थोमें यह योग पाठभेदसे लिखा है। नष्ट करनेके लिये अपने शिष्योंके लिये बतलायी थी, अतएव इसे 'कांकायनबर्टा' कहते हैं ॥ ३८ ॥ ४२ ॥

# माणिभद्रमोदकः

विडंगसारामलकाभयानां
पर्ल पर्ल स्यात्त्रवृतस्त्रयं च ।
गुडस्य षड् द्वादशभागयुक्ता
मासेन त्रिंसद् गुटिका विधेयाः ॥ ४३ ॥
निवारण यक्षवरेण सृष्टः
स माणिभद्रः किल शाक्यभिक्षवे ।
अयं हि कासक्षयकुष्ठनाशनो
भगन्दरप्रीहजलोदराशसाम् ॥ ४४ ॥
यथेष्टचेष्टान्नविहारसेवी
अनेन वृद्धस्तरुणो भवेच्च ॥ ४५ ॥

वायविडङ्ग, आमला वड़ी हर्र प्रत्येक ४ तोला, निसीय १२ तोला, सब कूट छान २४ तोला गुड़ मिलाकर ३० गोली बनाना चाहिये। एक गोली प्रतिदिन सेवन करना चाहिये। यह भाणिभद्र' नामक गोली किसी यक्षने शाक्य मिश्लेक लिये बतलायी थी। यह कास, क्षय, कुछ, भगन्दर, प्लीहा, जलोदर तथा अर्शको नष्ट करती है। इसमें किसी प्रकारका परहेज नहीं है। इसके सेवनसे बद्ध पुरुष भी जवान हो जाता है अर्थात् वाजीकरण भी है॥ ४३॥ ४५॥

# स्वलपरूर्णमोदकः

मरिचमहौषधिचत्रकस्रणभागा यथोत्तरं द्विगुणाः । सर्वसमो गुडभागःसेव्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफलः४६ ज्वलनं ज्वलयति जाठरमुन्मूलयति झूलगुल्मगदान् । निःशेषयति इलीपदमशौंस्यपि नाशयत्याशु ॥ ४७॥

काली मिर्च १ भाग, सोंठ २ भाग, चीतकी जड़ ४ भाग, जमीकंद ८ भाग, गुड़ १५ भाग-सब भिलाकर गोली बनानी चाहिये। इसका फल प्रसिद्ध है। अग्निको दीप्त करती है, उदररोग, शूल, गुहम, इलीपद तथा अर्शको शीघ्र ही नध्ट करती है। ४६॥ ४७॥

# बृहच्छूरणमोदकः

सरणषोडशभागा बहेरप्टो महीषधस्यातः । अर्धेन भागयुक्तिर्मिरिचस्य ततोऽपि चार्धेन ॥४८॥ त्रिफलाकणासमूलातालीशारुफरिकिमिन्नानाम् भागा महोषधसमा दहनांशा तालमूली च ॥४९॥ भागः सूरणतुल्यो दात्व्यो वृद्धदारुकस्यापि । भूगेले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र संचूण्यं ॥ ५० ॥ दिगुणेन गुडेन युतः सेव्योऽयं मोद्कः प्रकामधनैः।

गुरुवृष्यभोज्यरहितेष्वितरेषूपद्रवं कुर्यात् ॥ ५१ ॥
भरमकमनेन जिनतं पूर्वमगरत्यस्य योगराजेन ।
भीमस्य मारुतेरिष येन तो महाशनो जातो ॥५२॥
अग्निबलबुद्धिहेतुनं केवलं सूरणो महावीर्यः ।
प्रभवति शस्त्रक्षाराग्निभिविनाप्यशसामेषः ॥५३॥
दवयथुदलीपद्जिद्यहणीमिष कफवातसम्भूताम् ।
नाशयति वलीपलीतं मेघां कुरुते वृष्टवं च ॥५४॥
हिक्कां दवासं कासं सराजयक्ष्मप्रमेहांध ।
प्लीहानं चाथोग्रं हन्ति सदैतद्रसायनं पुंसाम् ॥५५

जमीकंद १६ भाग, चीतकी जड, ८ भाग, सोंठ ४ भाग, मिर्च १ भाग, त्रिफला, छोटी पीपल, पिपरामूल, तालीसपत्र, भिलावा, वायविडङ्ग प्रत्येक चार भाग, स्याहमुसली ८ भाग विधायरा १६ भाग, भांगरा तथा छोटी इलायची प्रत्येकरभाग सबका चूर्णकर द्विगुण गुड मिला गोली वनाकर इसे धनी पुरु-घोंको सेवन करना चाहिये। गरीव लोगोंको इसे न खाना चाहिये, क्योंकि गुरु तथा वाजीकर द्रव्य न खानेसे यह उपदव करता है । इस प्रयोगने तथा भीम हनुमानके भस्मक उत्पन्न कर दिया था, जिससे वे अधिक भोजन करनेवाले हुए। यह अग्नि, वल, बुद्धि तथा बीर्यको बढ़ाता है. और शस्त्र क्षारादिके विना ही अर्शको नष्ट करता है । सूजन, इलीपद तथा कफवात--जन्य श्रहणीको नष्ट करता है । शरीरकी झुरियां तथा बालोकी सफेदीको दूर करता है। सेघा तथा सैथुनशक्तिको बढ़ाता है। हिचकी, श्वास कास, राज्जयक्ष्मा, प्रमेह तथा बहे हुए प्लीहाको यह नष्ट करता तथा रसायन है।। ४८॥ ५५॥

# स्रणपिण्डी

चूर्णीकृताः षोडश सूर्णस्य भागास्ततोऽर्धेन च चित्रकस्य । महौषधाब्दौ मरिचस्य चैको गुडेन दुर्नामजयाय पिण्डी ॥ ५६ ॥ पिण्डयां गुडो मोदकवरिपण्डत्वापत्तिकारकः॥५७

स्रणका चूर्ण १६ भाग, बीतकी जड ८ भाग, सौंठ, नागरमोधा, काली मिर्च--प्रत्येक एक भाग, चूर्ण कर गुड़ मिला गोली बनाकर अर्शके नाशार्थ सेवन करना चाहिये। इसमें गुड मोदकके समान अर्थात् समस्त चूर्णसे दूना छोडना चाहिये॥ ५६ ॥ ५७॥

# व्योषाद्यं चूणम्

ब्योषाग्न्यरुष्करविदंगतिस्थानां चूर्णं गुडेन सहितं तु सदोपश्रोज्यम्।

## दुर्नामकुष्ठगरशोधशकृद्धिबन्धा--नम्रेर्जयत्यबळतां क्रिमिपाण्डुतां च ॥ ५८ ॥

सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, चीतकी जड़, भिलाबी, वायिवडंग, काले तिल, बड़ी हर्स्का छिलका सबका चूैर्ण बना गुड़के साथ सेवन करनेसे अर्श, कुष्ट, कृत्रिम, विष, सूजन मलकी हकावट, किमि तथा पांडुरोग नष्ट होते हैं। तथा अभि दीप्त होती है। ५८॥

# समशर्करं चूर्णम्

शुण्ठीकणामरिचनागदळ्क्वगेळं चूर्णीकृतं क्रमविवधितम्हर्वमन्त्यात् । खादेदिदं समसितं गुद्जाग्निमान्द्य-कासारुचिद्वसनकण्ठहृदामयेष् ॥ ५९ ॥

सोंठ, छोटी पीपल, कालीमिर्च, पान दालचीनी, छोटी, इलायची कमशः छः पांच, चार, तीन, दो एक-भाग ले कूट छान सबके समान भाग मिश्री मिलाकर अर्श अफ्रिमांद्य, कास, अरुचि, श्वास, कण्ठ तथा हृद्यके रोगमें खाना चाहिये॥ ५९॥

> लवणोत्तमाद्यं चूर्णम् लवणोत्तमवहिकलिंगयवान् चिरविरुवमहापिचुमर्दयुतान्। पिव सप्तदिनं मथितालुलितान् यदि मर्दितुमिच्छति पायुरुहान्॥ ६०॥

ववासीर नध्ट करनेके लिये संधानमक, चीतकी जड़, इन्द्रयन कज्ञा, वकायनके बीज महीन पीस महामें मिलाकर सात दिन तक पीना जाहिये॥ ६०॥

# नागार्जुनयोगः

त्रिकला:पश्चलवणं कुष्ठं कटुकरोहिणी।
देवदाक्तविडंगिन पिचुमर्दफलानि च ॥६१॥
बला चातिबला चैव हरिद्रे हे सुवर्चला।
एतत्सम्भृत्य सम्भारं कर अत्वयसेन च ॥ ६२॥
पिष्ट्वा च गुटिकां कृत्वा बदरास्थिसमां बुधः।
एकैकां तां समुद्धृत्य रोगे रोगे पृथक् पृथक् ॥६३॥
उष्णेन वारिणा पीता शान्तमिष्ठं प्रदीपयेत्।
अर्शांसि हन्ति वक्रेण गुल्ममम्लेन निर्हरेत् ॥६४॥

१ इस प्रयोगमें आमला व बहेडा भी मिलाकर गोली बनानेके लिये प्रन्थान्तरमें लिखा है। यथा — "गुडच्यो-पवराचित्रतिलाहष्कविडंगकैः। कृता तु गुडिका हन्ति गुद-जानि विशेषतः" जन्तुद्दं तु तोयेन त्वग्दोषं खिद्राम्बुना।
मृत्रकृच्छ्रं तु तोयेन हृद्रोगं तेळसंयुता ॥ ६५ ॥
इन्द्रस्वरससंयुक्ता सर्वज्वरिवनाशिनी।
मातुलुंगरसेनाथ सद्यः शूल्ह्र्री स्मृता ॥ ६६ ॥
किप्त्थितिन्दुकानां तु रसेन सह मिश्रिता।
विषाणि इन्ति सर्वाणि पानाशनसुयोगतः ॥६७॥
गोशकृद्रससंयुक्ता हन्यात्कुष्ठानि सर्वशः।
इयामाकषायसहिता जलोद्रविनाशिनी ॥६८॥
भक्तच्छन्दं जनयित भक्तस्योपिर मिश्रिता।
अक्षिरोगेषु सर्वेषु मधुना घृष्य चाक्तयेत् ॥६९॥
लेह्मात्रेण नारीणं सद्यः प्रद्रनाशिनी।
च्यवहारे तथा चृते संप्रामे मृगयादिषु ॥
समालभ्य नरो ह्यानं श्चिप्रं विजयमाष्नुयात्॥७०॥

त्रिफला, पांचौनमक, कूठ, कुटकी देवदाह, वायविखंग, नीमके बीज, खरेटीके बीज, कंघी, हल्दी, दाहहल्दी, हुलहुल, सब कूट कजाकी छालके रसमें घोटकर बेरकी गुठलीके बराबर गोली बना लेना चाहिये। एक एक गोली भिन्न भिन्न रोगोमें भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ देना चाहिये। गरम जलके साथ मन्दामिको, महेके साथ-साथ अर्श को, काजी के गुल्मको, जलके साथ कीडोंके, विषको, खदिर काथके साथ त्वचाके रोगोंको, जलके साथ मूत्र इच्छको तैलके साथ हद्रोगको, इन्द्रयवके कार्थके साथ समस्त ज्वरोको विजीरे निम्बूके रसके साथ शूलको, कैथा तथा तेन्दूके रसके साथ समस्त विषोंको, गायके गोवरके साथ समस्त कुष्टोंको तथा निसो-थके काढेके साथ जलोदरको नष्ट करती है। भोजनके अनन्तर सेवनसे शीव्र ही भोजन की इच्छा उत्पन्न करती है। समस्त नेत्ररोगोंमें शहदमें घिसकर लगाना चाहिये। शहदमें ही मिला चाटनेसे लियोका प्रदररोग नष्ट होता है। व्यवहार, यूत, संप्राम तया शिकार आदिमें इस गोलीको पास रखनेसे शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है ॥ ६१-७० ॥

## विजयचूर्णम्

त्रिकत्रयवचाहि इगुपाठाक्षारिनशाद्वयम् । चव्यतिकालिङ्गामिशताद्वालवणानि च ॥७१॥ मन्थिविल्वाजमोदा च गणोऽष्टाविंशतिर्मतः एतानि समभागानि ऋक्ष्णचूर्णानि कारयेत्॥७२॥ ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । एरंडतेलयुक्तं वा सदा लिह्याक्ततो नरः ॥७३॥ कासं इन्याक्तथा शोधमशांसि च भगन्दरम् । इच्छलं पार्वशूलं च वातगुल्मं तथोदरम् ॥७४॥ हिकाइवासप्रमेहांश्च कामलां पाण्डुरोगताम् । आमान्वयमुदावर्तमन्त्रवृद्धिं गुदािकमीन् ॥ ७५॥ अन्ये च ब्रह्णीदोषा ये मया परिकीर्तिताः । महाज्वरोपसृष्टानां भूतोपहतचेतसाम् ॥ ७६॥ अप्रजानां तु नारीणां प्रजावर्धनमेव च । विजयो नाम चूर्णोऽयं कृष्णात्रयेण पूजितः ॥७७॥

त्रिकटु, त्रिफला तथा त्रिमद (नागरमोथा, चीतकी जड़, वायिवंडंग) वच मीठी, भुनी हींग, पाढ़, यवाखार, हल्दी दाहहरूदी, चल्य, कुटकी, इन्द्रयब, चीतकी जड़, सींफ, पांचों नमक, पिपरामूल, बेलका गूदा, अजवाइन यह अद्राइंस चीं प्रत्येक समान भाग ले महीन चूर्ण कर १ तोलाकी मात्रा गरम जलके साथ सेवन करना चाहिये। अथवा एरण्ड तैल मिलाकर, चाटना चाहिये। यह चूर्ण कास, सूजन, हद्दोग, अर्श भगन्दर, पसिलयोंका दर्द वातगुल्म, उदररोग, हिका, इवास, प्रमेह, कामला, दाण्डरोग, आमयुक्त उदावर्त, अन्त्रयृद्धि, गुदाके कीं तथा प्रहणीदोषोंको नष्ट करता है। ज्वर तथा भूतोन्मादसे पीड़ित तथा वन्ध्या स्त्रियोंके लिये परम उपकारी है। यह 'विजयचूर्ण' भगवान् पुनर्वसने कहा है॥ ७१-७७॥

### बाहुशालगुड:

त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं शटी। गवाशीमुस्तविद्वाह्वविडंगानि हरीतकी ॥ ७८ ॥ पलोन्मितानि चैतानि पलान्यष्टावरुष्करात्। षद्पलं वृद्धदारस्य सूरणस्य तु षोडश ॥ ७९ ॥ जलद्रोणद्वयं काथं चतुर्भागावशेषितम्। पूतं तु तं रसं भूयःकाध्येभ्यस्त्रिगुणो गुडः ॥८०॥ लेहं पचेनु तं तावद्यावहवीं प्रलेपनम् । अवतार्य ततः पश्चाच्चूर्णानीमानि दापयेत् ॥८१॥ त्रिष्टृतेजोवतीकन्द्चित्रकान्द्विपलांशिकान् । एलात्व इमरिचं चापि गजाह्वां चापि पद्भवलाम् ८२ द्वार्त्रिशतं पढान्येवं चूर्णं दत्त्वा निधापयेत् । ततो मात्रां प्रयुक्तीत जीणें श्लीररसाज्ञनः ॥ ८३ ॥ पञ्च गुल्मान्त्रमेहांश्च पाण्डुरोगं हलीमकम्। जयेदर्शोसि सर्वाणि तथा सर्वादराणि च ॥८४॥ दीपयेद् प्रहणीं मन्दां यक्ष्माणं चापकर्षति । पीनसे च प्रतिश्याये आढ्यवाते तथैव च ॥ ८५ ॥ अयं सर्वगदेष्वेव कल्याणो लेह उत्तमः। दुर्नामारिरयं चाशु दृष्टो वारसहस्रज्ञः ॥ ८६ ॥ भवन्त्येनं प्रयुक्तानाः शतवर्षे निरामयाः । आयुषो दैर्घ्यजननौ वलीपलितनाशनः ॥ ८७ ॥

रसायनमरश्चेष मेघाजनन उत्तमः । गुडः श्रीबाहुशालोऽयं दुर्नामारिः प्रकीर्तितः॥८८॥

निसोथ, चब्य, जमालगोटाकी जह या छोटी दन्ती, गोखरू, चीतकी जड़, कचूर, इन्द्रायणकी जड़, नागरमोथा, सोठ, वायविडङ्ग, हरड प्रत्येक ४ तोला, भिलावां ३२ तोले, विधायरा २४ तोला, जमीकन्द ६४ तोला सब दुरकुचराकर २ द्रोण जलमें पचाकर चतुर्थाश शेष रख, छानकर काथ्य औषधि. योंसे त्रिगुण (अर्थात् ४९२ तोला) गुड़ मिलाकर अवलेह बनाना चाहिये। जब गाढ़ा हो जाय, तब उतारकर निम्न लिखित औषधियोका चूर्ण छोड़ना चाहिये। निसोथ, चन्य, जमीकन्द चीनकीजड प्रत्येक ८ तोला, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तथा गज पीपल प्रत्येक २४ तोलाका चूर्ण बना छोड़कर रखना चाहिये। फिर मात्रासे इसका सेवन करना चाहिये। हजम हो जानेपर दूध तथा मांस रसादि सैवन करना चाहिये। यह पांची गुल्म, प्रमेह, पांडुरोग, हलीमक, अर्श, उदररोग, प्रहणी, यहमा, पीनस, प्रतिश्याय तथा ऊहस्तस्भको नष्ट करता है। यह समस्त रोगोंमें लाभ पहुंचाता है पर अशको, विशेष-तया नष्ट करता है। यह हजारी वारका अनुभूत है। इसके प्रयोग करनेवाले १०० वर्षतक नीरोग होकर जीते हैं। यह आयुको बढाता, झुर्स्थों तथा बालोंकी सफेदीको नष्ट करता तथा सेघा को बढाता है। यह अर्शको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ 'बाहुशालनामक-गुड' उत्तम रसायन है ॥ ७८-८८ ॥

# गुडपाकपरीक्षाः

तोयपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुडः।
क्षिप्तश्च निश्चलस्तिष्ठेत्पतितस्तुन शीर्यते।। ८९॥
यदा द्वीप्रलेपः स्याद्यावद्वा तन्तुली भवेत्।
एष पाको गुडादीनां सर्वेषां परिकीर्तितः॥ ९०॥
सुखमर्दः सुखस्पर्शो गुडः पाकसुपागतः।
पीडितो भजते मुद्रां गन्धवर्णरसान्वितः॥ ९१॥

जलसे भरे हुए पात्रमें छोड़नेपर जब उतरावे नहीं और जहां गिरे वहीं बैठ जावे तथा जलमें फैले नहीं और कलछीमें चपकने लग जावें तथा मर्दन करनेमें, स्पर्श करनेमें अच्छा प्रतीत हो और दो उंगलियों के बीचमें दबानेसे अंगुलियों की रेखायें बन जावें तथा गंध वर्ण व रस उत्तम हो, तब समझना चाहिये कि गुड़ पाक उत्तम हुआ ॥८९-९१॥

#### गुडभञ्जातकः

भक्षातकसद्द्से द्वे जलद्रोणे विपाचयेत्। पाद्शेषे रसे तस्मिन्पचेद् गुडतुलां भिषक्॥९२॥ भक्षातकसद्दसार्घं स्वित्त्या तत्रैव दापयेत्। सिद्धेऽस्मिखिफलाञ्योषयमानीम्स्तसैन्धवम् । कर्षांशसंमितं दद्यात्त्वगेळापत्रकेशरम् । खादेदिम्बलापेक्षी प्रातरूतथाय मानवः ॥ ९४ ॥ कुष्ठार्शः कामळामेह्प्रहणीगुल्मपाण्डुताः । हन्यात्प्लीहोदरं कासिक्रमिरोगभगन्दरान्। गडंभल्लातकौ होष श्रेष्ठश्चाशाँविकारिणाम् ॥९५॥

अधकुटे शुद्ध भल्लातक २००० दो हजार एक द्रीण जलमें पकाना चाहिये ! चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर भ सेर गुड़ तथा ५०० पांच सौ भिलावा कूटे हुए डालकर पकाना चाहिये। पाक तैयार हो जानेपर त्रिफला, त्रिकटु, अजवाइन, नामरमोथा, सेंधानमंक दालचीनी तेजपात, इलायची, नाग-केशर-सब एक एक तोला ले चूर्ण बना (कपड्छान किया) छोड़ उतारकर रख लेना चाहिये। अग्नि तथा बलके अनुसार इसकी मात्राका प्रातःकाल सेवन करना चाहिये। यह कुष्ट, अर्श, कामला, प्रमेह, प्रहणी, गुल्म, पाण्डु, प्लीहोदर, कास, किमि रोग तथा भगन्दरको नष्ट करता है। तथा अर्शरोग-वालोंके लिये विशेष हितकर है ॥ ९३-९५ ॥

## **दितीयगुडभ**ल्लातकः

द्शमूल्यमृता भाङ्गी श्वदंष्ट्रा चित्रकं शटी। अहातकसहस्रं च पलांशं काथयेद् बुधः ॥ ९६ ॥ पादकोषे जलद्रीणे रसे तस्मिन्विपाचयेत् द्स्वा गुडतुलामेकां लेहीभूतं समुद्धरेत् ॥ ९७ ॥ माक्षिकं पिष्पलीं तैलमीरुव्कं च दापयेत् ! कुडवं कुडवं चात्र त्वगेलामरिचं तथा ॥ ९८ ॥ अर्शः कासमुदावर्तं पाण्ड्रत्वं शोधमेव च । नाशयेद्धिवादं च गुँडभहातकः स्मृतः ॥ ९९ ॥

१ इसकी मात्रा ६ माशेसे प्रारम्भ कर२तोला तक कमशः वढाना चाहिये. और तैल, मिर्चा ( लाल) खटाई, गुड आदि गरम चीजोंका परहेज रखना चाहिये तथा प्रतिस्यायमें नहीं खाना चाहिये और धूपमें कम निकलना चाहिये।

२ भल्लातकके अनेक प्रयोग अनेक प्रथोंमें कुछ पाठा-तर या प्रकरणान्तरसे हैं और सभी रसायन वाजीकरण बताये गये हैं । यथा-योगरत्नाकरवाजीकरणाधिकारमें अमृतमहातकतथ अशों ऽधिकारमें भल्लातकावलेह, गदनिष्रह, लेहा धिकार इत्यादि पर भल्लातक सेवन करानेके समय यह ध्यान रखना चाहिये कि, किसी किसीको भल्लातकसे शोथ हो जाता है, अतः जिसे शोध हो जावे, उसे इसका सेवन न करना चाहिये। तथा भछातक-दोषनाशाय कची गरी खिलाना चाहिये। और काले तिल व जलसे स्नान कराना चाहिये। यही विधि यदि बनाते समय जावे, तभी सिद्ध पृत समझना चाहिये। दूसरा लक्षण नहीं।

दशमूल, गुर्च, भारङ्गी, गोखुरू, चीतकी जड़, कचूर प्रत्येक द्व्य ४ तीला, भल्लातक अधकुटे १००० एक हजार सब एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर छान ५ सेर गुड़ छोड़कर पकाना चाहिये। जब अवलेह तैयार हो जावे, तो ठण्डाकर शहद १६ तोला, छोटी पोपलका महीन चूर्ण १६ तोला, युद्ध एरण्डतेल १६ तोला, दालचीनी १६ तोला, तेज-पात १६ तोलां, छोटी इलायची १६ तोला , सबका महीन चूर्ण छोड़कर रख लेना चाहिये । यह अर्श, कास, उदावर्त, पाण्डुरोग, शोथ, अग्निमान्यको नष्ट करता है । मात्रादि कपरके योगके अनुसार है ॥ ९६--९९ ॥

## चन्यादिवृतम्

चव्यं त्रिकट्कं पाठां क्षारं कुस्तुम्बुरूणि च। यमानीं पिप्पलीमूलमुभे च विडसैन्धवे ॥ १०० ॥ चित्रकं बिल्वमभयां पिष्ट्रवा सर्पिविपाचयेत्। शकृद्वातानुलोम्यार्थं जातं द्धि चतुर्गुणे ॥१०१॥ प्रवाहिकां गुद्भंशं मुत्रकृच्छं परिस्रवम् । गृद्वंक्षणशूलं च घृतमेतद्वयपोहति ॥ १०२ ॥

चन्य, सोठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, पाढ, यवाखार, धनियां, अजवाइन, पिपरामूल, विडनमक, सेंधानमक, चीतकी जड़, बेलका गूदा, वड़ी हर्रका छिलका सबका कड़क तथा चतु-र्गुण दही तथा चतुर्गुण जल मिलाकर पृत पकाना चाहिये। यह घृत प्रवाहिका, गुदभंश, मूत्रकृच्छ्, दस्तीका आना, गुदा तथा वंक्षणके शूलको नष्ट, करता है ॥ १००-१०२ ॥

#### पलाशक्षारघतम्

व्योषगर्भ पद्धाशस्य त्रिगुणे भस्मवारिणि। साधितं पिवतः सर्पिः पतन्त्यशीस्यसंशयम् १०३॥

वृतसे त्रिगुण पलाशक्षार जल, वृतके समान जल और चतु-र्थीश सौंठ, खीर्च, पीपलका करूक छोड़कर पकाया नया पृत सेवन करनेसे अर्शके मस्सोका अवस्य पातन होता है ॥१०३॥

### उदकषपद्छकं घृतम्

सक्षारै: पञ्चकोछैस्त पलिकेसिगुणोद्के। समक्षीरं घतप्रस्थं व्वरार्शः प्लीहकासनुत् ॥१०४॥

भल्लातककी छीटे आदि पड़ जानेसे शोध हो जावे, तो करना चाहिये।

१ क्षारपक्रमृतलक्षणम्--यस्मिन्नवसरे क्षारतोयसाच्यमृतादिषु। केनोद्रमस्य निर्वृत्तिनष्टद्रग्धसमाकृतिः ॥ स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ।" अर्थात् क्षारजलसाव्य घृतीमें जब फेनी-गरीका उबटन लगवाना चाहिये। तथा इमलीके पत्तेसे गरम द्रम हो जावे और विगडे दूधके समान उसकी आकृति हो

यवक्षार प्रत्येक एक पल, घृत एक प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ तथा जल ३ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये, घृत मात्र शेष रहनेपर उतार छानकर रखना चाहिये। यह घृत ज्वर,अर्श, श्लीहा तथा आदि रोगोंको नष्ट करता है।। १०७-११०।। कासको नष्ट करता है ॥ १०४॥

## सिंह्यमृतं घृतम्

पचेद्वारिचतुर्वीणे कण्टकार्यमृताशतम् । तत्रामित्रिफलाञ्योषपूर्तिकत्वकलिंगकैः ॥ १०५॥ सकारमर्यविडंगेस्तु सिद्धं दुर्नाममेहनुत्। घृतं सिद्धमृतं नाम बोधितत्वेन भाषितम् ॥१०६॥

छोटी कटेरीका पश्चांग ५ सेर, गुर्च ५ सेर, जल ५१ सेर १६ तोला छोड्कर पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर घृंत ३ सेर १६ तोला तथा नीचे लिखी ओष-धियोंका मिलित कल्क एक प्रस्थ छोडकर पकाना चाहिये। कल्क इव्य--( चीता, त्रिफला, त्रिकटु,कजाकी छाल, इन्द्रयव, खम्भारकी छाल, वायविंडग ) यह घृत अर्श तथा प्रमेहको नष्ट करता है। इसका सर्व प्रथम किसी बौद्ध महात्माने प्रचार किया था ॥ १०५-१०६ ॥

# पिप्पलाद्यं तैलम

पिष्पली मधुकं बिस्वं शताह्वां मद्नं वचाम्। कुष्ठं शर्टी पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥१०७॥ पिष्ट्वा तेलं विपक्तव्यं द्विगुणक्षीरसंयुतम्। अर्शसां मूदवातानां तच्छ्रेष्ठमनुवासनम् ॥१०८॥ गुद्निःसरणं शूलं मूत्रकृच्छं प्रवाहिकम्। कद्युरुष्टष्ठदौर्वल्यमानाहं वङ्गक्षणाश्रयम्।।१०९।। पिच्छास्रावं गुदे शोथं वातवचौंविनिग्रहम्। उत्थानं बहुदोषं च जयेचेवानुवासनात् ॥ ११० ॥

छोटी पीपल, मौरेठी, बेलका गृदा, सौंफ, मैनफल, वच दूधिया, कूठ, कचूर, पोहकरमूल चीतकी जड़ देवदाह-सब समान भाग ले कल्क बनाकर कल्कसे चतुर्गुण तैल और तैलसे द्विगुण दुग्ध और दुग्धसे द्विगुण जल मिलाकर पका लेना चाहिये। यह तैलै अनुवासनसे अर्श, वायुकी रुकावट, कांच

9 यद्यपि इस प्रयोगमें <sup>6</sup> एकेनापि चातुर्गुण्यं द्वाभ्यामपि चातुर्गुण्यम्' इस परिभाषाके अनुसार द्विगुण ही जल सिद्ध सिद्धान्तसे लिखा गया है और वह विशेषता रक्तसंप्राहक है। होता है, पर कुछ आचार्योंका मत है कि-''क्षी (दध्यारनालैस्तु पर शक्रका अर्थ इन्द्रयव ( कुटजबीज ) न होकर कुटजछाल ही पाको यत्रेरितः कवित् । जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्याधानार्थमा- होता है और चरकमें लिखा भी है "कुटजत्वंडानिर्यूहःसनागरः यथा-"शटीपुष्करकृष्णाह्वामदनामरदारुभिः।शताह्वकुष्ठयष्टयाह्व- जम्" इति दिक् ।

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीतकी जड़, सींट, तथा निकलना, शूल, मूलकृच्छू, प्रवाहिका, कमर, ऊह और पीठकी दुर्बलता, अफारा, लासेदार दस्तोंका आना, गुदाकी सूजन, मल तथा वायुका विबन्ध तथा दोषयुक्त बहुत दस्तीका आना

## रक्तार्शश्चिकित्सा

रक्तार्शसामुपेक्षेत रक्तमादौ स्ववद्भिषक। दुष्टास्रे निगृहीते तु शूलानाहावसृग्गदाः ॥१११॥

बहते हुए रक्तकी प्रथम उपेक्षा ही करना चाहिये। क्योंकि दुष्ट रक्त रोक देनेसे झूल होजाता है तथा रक्तजन्य अन्य रोग भी हो जाते हैं ॥ १११ ॥

## रक्तस्रावद्गी पेया

लाजै: पेया पीता चुक्रिकाकेशरीत्पलै: हन्त्यस्रकावं सा तथा बलापृश्चिपणीभ्याम् ॥११३॥

अमलोनिया, नागकेशर तथा नीलोफरके जलमें अधवा खरेटी और पिठिवनके जलमें धानकी खीलसे बसायी गयी पेया सेवन करनेसे रक्तस्राव नष्ट होता है ॥ ११२ ॥

# रक्ताशीनाशकसामान्ययोगाः

रोक्रक्वाथः सविश्वो वा किंवा विल्वशलाटवः। योज्या रक्ताशसां तद्वज्योत्स्निकामूळळेपनम् ११३ नवनीततिलाभ्यासाःकेशरनवनीतशकराभ्यासात्। द्धिसरमथिताभ्यासाद गुद्जाः ्शाम्यंति रक्तवहाः समगोत्पलमोचह्नतिरीटतिलचन्द्नैः। छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुद्जे शोणितावहम् ॥११५॥

-वचाबिल्वहुताशनैः । सुपिष्टं द्विगुणं क्षीरं तैलं तोयं चतुर्गुणम्। पक्तवा बस्तौ निधातच्यं मूढवातानुलोमनम् ।" एतदनुसारेण 'तच्छ्रेष्टमनुवासनम् ' इत्यस्य स्थानेऽपि 'तच्छ्रेष्टमनुलोमनम्'। अर्थात् इसी सिद्धान्तसे ' तच्छ्रेष्ठमनुवासनम्' इसके स्थानमें भी 'तच्छ्रेष्ठलोमनासनम् ' यही होना चाहिये। यदि यह कहो कि यह तैल अनुवासनकेलिये है, तो यह अर्थ ' जयेच्चैवानुवास-नात्' से ही सिद्ध हो जायगा। और अनुवासन दो बार लिखनेसे पुनक्ति दोष भी आता है।

१ जहां ''शक'' शब्दका अर्थ निश्वल नामक आचार्यके बपेत्॥" यही उचित भी है-क्योंकि यही प्रयोगसुश्रुतमें स्निग्धो रक्तोसंप्रहणः। और वाग्भटमें भी इसीका अनुवाद लिखा है। वहांपर कण्ठरवसे ही चतुर्गुण जल लिखा है। किया गया है। यथा-सकफे प्रपिबैत्पाक्यं ग्रुण्ठीकुटजवल्क-

इन्द्रयवका क्वाथ सीठके चूर्णके साथ अथवा बेलके कचे गूरेका क्वाथ पीनेसे और कड़वी तोरईकी जड़ पीसकर लेप करनेसे "रक्तार्श" नष्ट होता है। इसी प्रकार मक्खन व काले तिल अथवा कमलका केशर अथवा नागकेशर, मक्खन व मिश्री अथवा दहीका तोड़ व मथे हुए दही (विना मक्खन निकाले मद्दे ) के साथ सेवन करनेसे 'रक्तार्श शान्त होता है। इसी प्रकार मजीष्ठ, नील कमल, मोचरस, लोध,काले तिल व चन्द्नसे सिद्ध अजादुग्धके पीनेसे रक्तार्शसे बहनेवालाखून बन्दहीता है। अथवा उपरोक्त औषधियोंका चूर्ण वकरीके दूधके साथ सेवन करना चाहिये॥ १९३-१९५॥

# कुटजावलेहः।

कुटजत्बक्षछशतं जलद्रोणे विपाचयेत्।
अष्टभागाविशिष्टं तु कषायमवतारयेत्।। ११६॥
वक्षपतं पुनः कवायं पचेल्लेहत्वमागतम्।
भल्लातंकं विडङ्गानि त्रिकटु त्रिफलां तथा॥११०॥
रसाञ्जनं चित्रकं च कुटजस्य फलानि च।
वचामतिविषां विल्वं प्रत्येकं च पलं पलम्॥११८॥
त्रिंशत्पलानि गुडतः चूर्णीकृत्य निधापयेत्।
मधुनः कृडवं दद्याद यृतस्य कुडवं तथा॥११९॥
एष लेहः शमयति चार्शो रक्तसमुद्भवम्।
वातिकं पैत्तिकं चैव श्लेष्मिकं सान्निपातिकम्॥१२०
ये च दुर्नामजा रोगास्तान्सर्वात्राशयत्यिप।
अम्लिपत्तमतीसारं पाण्डुरोगमरोचकम्।
प्रहणीमार्दवं कार्श्यं श्वययुं कामलामिष् ॥१२१॥
अनुपानं घृतं द्यान्मधु तकं जलं पयः।
रोगानीकविनाशाय कौटजो लेह उच्यते॥१२२॥

कुड़ेकी छाल ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तोलामें पकाना चाहिये। अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छानकर १॥ सेर गुड़ और १६ तोले घी मिलाकर पकाना चाहिये। जब लेह सिद्ध हो जाय, तो मिलावां, वायविडंग त्रिकटु, त्रिफला, रसौत चीतकी जड़, इन्द्रयव, बच, अतीस, बेलका गृदा प्रत्येक चार चार तोला छोड़ उतार लेना चाहिये। ठण्डा हो जानेपर शहद १६ तोला छोड़कर रख लेना चाहिये। यह लेह रक्ताश वातिक,पैत्तिक, कैल्पिक, सात्रिपातिक तथा सहज अर्शको भी नष्ट करता है। और अम्लपित, अतीसार, पाण्डुरोग, अरोचक, प्रहणीरोग, दुर्बलता, सूजन, कामलाको भी नष्ट करता है। अनुपानके लिये गोष्टत, शहद, मदठा, जल अथवा दूध जो उचित हो, देना चाहिये। यह "कुटजाबलेह" रोगसमूहको नष्ट करता है॥ ११६-१२२॥

### कुटजरसिकया

कुठजत्वचो विपाच्यं शतपळमार्द्रं महेन्द्रसिळ्ळेन । यावत्स्यादरसं तद् द्रब्यं स्वरसस्ततो प्राह्यः ॥१२३॥

मोचारसः समंगा फिलनी च पलांशिभिक्षिभिस्तैश्च । वत्सक्वींज तुल्यं चूणींकृतमत्र दातन्यम् ॥१२४॥ पूतोत्कविवतः सान्द्रः सर्सो द्वीप्रलेपनो प्राह्यः । मात्राकालोपिता रसिक्रियेषा जयत्यसृक्कावम्॥१२५ लागलीपयसा युक्ता पेदा मण्डेन वा यथाप्रिबलम् । जीणोंषधश्च शालीन्यपसा कथितेन सुक्षीत ॥२२६॥ रक्तगुद्जातिसारं शूलं सासृशुजो निहन्त्याशु । वलवच रक्तपित्तं रसिक्रयेषा ह्युभयभागम् ॥१२७॥

गीली कुड़ेकी छाल ५ सेर आकाशसे बर्से हुए एक द्रोण परिमित माहेंद्रें जलमें पकाना चाहिये। जब छालका रस जलमें आ जावे, तब उतार छानकर गाढ़ा करना चाहिये। गाड़ा हो जानेपर मोचरस, मझीठ, प्रियंगु प्रत्येक४ तोले, इन्द्रयव ६२ तोला चूर्णकर छोड़ना चाहिये। इसकी मात्रा प्रातःकाल बकरिके दूध या मण्डके साथ सेवन करनेसे रक्तसावको बन्द करती है। औषध पच जानेपर शालि चावलोंका भात गरम किये दूधके साथ खाना चाहिये। रक्तार्श, शूल तथा रक्तका बहना तथा बलवान् रक्तिपत्त इससे नष्ट होता है। १२३-१२७॥

# कुटजाद्यं वृतम्

कुटजफलत्वक्षेशरनीछोत्पछछोप्रधातकीकस्कैः । सिद्धं घृतं विषेयं शूळे रक्ताशसां भिषजा ॥ १२८॥

इन्द्रयव, कुड़ेकी छाल, नागकेशर, नीलोफर, पटानी लोध, धायके फूल, इनका कड़क तथा कड़कसे चतुर्गुण गृत और गृतसे चतुर्गुण जल मिलाकर सिद्ध किया गया गृत रक्तार्शको नष्ट करता है॥ १२८॥

# सुनिषण्णकचांगेरीघृतम्।

अवाक्युष्पी वला दावी पृश्चिपणी त्रिकण्टकम् । न्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः॥१२९॥

कषाय एष पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी। पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं देवदारु च ॥१३०॥

नष्ट करता है। और अम्लिपत, अतीसार, पाण्डरोग, अरोचक, यहणीरोग, दुर्वलता, सूजन, कामलाको भी नष्ट करता है। प्रारम्भ होनेके ढेंढ़ घंटे बाद आकाशसे बरसता हुआ अनुपानके लिये गोष्टत, शहद, मदठा, जल अथवा दूध जो जल साफ वर्तनमें लेना चाहिये। यह "कुटजाबलेह" रोगसमूहको यहीतं यद् वृष्टिप्रारम्भकालतः। शुद्धपाने वृष्टिजले तन्माहेन्द्र जलं मतम्"।

किन्तं शालमलीपुष्पं वीरा चन्द्नमञ्जनम्। कदफंड चित्रकं मुस्तं प्रियङ्ग्वतिविषे स्थिरा ५३१ पद्मोत्पद्धानां किञ्जलकः समंगा सनिदिग्धिका । बिल्वं मोचरसंपाठाभागाःस्युःकाधिकाः पृथकू १३२ चतुष्प्रस्थाशृतं प्रस्थं कषायमवतार्येत्। त्रिंशत्वलानि त प्रस्थो विज्ञेयो द्विपलाधिकः॥१३३ सुनिषण्णकचाङ्गेयाः प्रस्थी द्वी स्वरसस्य च। सर्वेरेतेर्यथोहिष्टेर्धृतप्रस्थं विवाचयेत् ॥ १३४ ॥ पतद्शःस्वतीसारे त्रिदोषे रुधिरस्ती । प्रवाहणे गुद्भन्शे पिच्छास विविधास च।।१३५॥ उत्थाने चापि बहुशः शोधशुळगुदामये। मुनप्रहे मुढवाते मन्दाग्रावरुचावपि ॥ १३६ ॥ प्रयोग्यं विधिवत्सर्पिबेलवर्णाग्नवर्धनम् । विविधेष्वन्नपानेषु केवलं वा निरत्ययम् ॥ १३७ ॥ सौंफ या सोवाके बीज, खरेंटीके बीज,दाहहबदी, पिठिवन, गोखरू, बरगद, गूलर, पीपलके नवीन अंकुर प्रत्येक ८ तोला, ६ सेर ३२ तोला जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इतना ही पतियाका स्वरस और इतना ही अमलोनियाका स्वरस तथा इतना ही घृत और इतनाही जल तथा नीचे लिखी औषिघयोंका करक छोड़कर घृत सिद्ध करना चाहिये । कल्कद्रव्य-जीवंती, कुटकी, छोटी पीपल, पिपरामूल, काली मिर्च, रसौत, देवदारु, इन्द्रयव, सेमरक फूल, शतावरी, लाल चन्दन, कायफल, चीतकी जह, नागरमोथा प्रियंगु, अतीस, शालपणीं,नील करलका केशर, मझीठ, छोटी कटेरी, बेलगिरी, लाल कमल तथा मोचरस और पाढ़ प्रत्येक एक एक तोला ले कल्क बनाकर छोड़ना चाहिये। त्रिदोषज अतिसार, रक्तस्राव, प्रवाहिका, गुदश्रंश, लासेदार दस्तीका भाना, बहुत दस्तोंका आना, सूजन, ग्रूल, अर्श, मूत्रावरोध, वायुकी रुकावट, मन्दाप्ति, अरुचि आदि रोगोमें अनेक प्रका-रके अन्न पानादिके साथ अथवा केवल इस पृतका प्रयोग करना चाहिये ॥ १२९-१३७॥

### क्षारविधिः

प्रशस्तेऽहिन नक्षत्रे कृतमंगलपूर्वकम् । कालमुष्ककमाहृत्य दुग्ध्वा भस्म समाहरेत् ॥१३८

अनुसार यद्यपि ४ प्रस्थका प्रस्थ ही लिया जाता अर्थात् ३२ पलका ही द्रवद्रव्यका प्रस्थ माना जाता है, फिर "त्रिंशत्पलानि क्षारजल रह जानेपर स्वच्छतां, लालपन तथा लालिमा आ-तु प्रस्थो विक्रेयो द्विपलाधिकः" इससे सिद्ध होता है कि द्रव-हैगुण्य कारक परिभाषा अनित्य है अर्थात् सब जगह नहीं लगती। दकसे चतुर्थीश, अष्टमांश, षोडशांश शंख भस्म छोड़नेसे ही लिखा है।

आढकं त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्भिषकः। चतुर्भागाविशिष्टेन वस्त्रपूतेन वारिणा ॥ १३९ ॥ शङ्खचूर्णस्य कुडवं प्रक्षित्य विपचेत्पुनः। शनैः शनैस्त मृद्वमौ यावत्सान्द्रतन्भवेत् ॥१४०॥ सर्जिकायावशूकाभ्यां शुण्ठी मरिचपिष्पली। वचा चातिविषा चैव हिंगुचित्रकयोस्तथः ॥१४१॥ एवां चुर्णानि निक्षित्य प्रथक्तवेनाष्ट्रमाषकम् । दर्व्या संघटितं चापि स्थापयेदायसे घट । एष वहिसमः क्षारः कीर्तितः काज्यपादिभिः १४२

अच्छे दिन तथा मुहूर्तभें मङ्गलाचरण आदि करके इतना काला मोखा लाकर जलाना चाहिये कि एक आढक अर्थात् तीन सेर १६ तोला भस्म तैयार हो जावे । फिर उस भस्मको एक द्रोण अर्थात् १२ं सेर ६४ तीला जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार कर कई बार छान लेना चाहिये। फिर उस जलमें १६ तोला शंखकी भरमका चूर्ण छोड़कर मन्द आंचसे पकाना चाहिये, जब तक कि कुछ गाढा न हो जाय। पुनःसजीखार, यवाखार, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, द्धिया, बच, अतीस, भुनी हींग, चीतकी जड़ प्रत्येकका चूर्ण ६ मासे (वर्तमानतौलसे ) छोड़ कलछीसे चलाकर लेहिपात्रमें रखना चाहिये। यह अभिके समान तेज क्षार काश्यपादि महर्षियोंने बतलाया है।। १३८-१४१॥

## प्रतिसारिणीयक्षारविधिः

तोये कालकम्प्ककस्य विपचेद्धस्माढकं षड्गुणे। पात्रे लोहमये हुढे बिप्लधी द्वा शनैधद्यन् । दग्ध्वामी बहुशङ्कनाभिशकलान्प्रतावशेषे क्षिपे-चचरण्डजनालमेष दहति क्षारी वरी वाक्शतात् १४३ प्रायिक्सभागाशिष्ट्रेऽस्मिन्नच्छपैच्छिल्यरकता। सञ्जायते तदा स्नान्यं क्षाराम्भो बाह्यमिष्यते॥१४४॥ तुर्येणाष्ट्रमकेन षोडशभवेनांशेन संव्यहिमो मध्यः श्रेष्ठ इति ऋमेण विहितः क्षारोदकाच्छंखकः १४५

काले मोखाकी भस्म ३ सेर १६ तीला, जल षङ्गुण छोड़-कर मजबूत छोहेकी कढ़ाईमें कल्छीसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाना चाहिये । तृतीयांश शेष रहनेपर उतार छान शंखकी नाभिकी भस्म छोड़कर पुनः उस समय तक पकाना शाहिये "चतुर्गुणं त्वष्टगुणं द्वद्वेगुण्यतो भवेत्" इस परिभाषाके कि एरन्डनाल इसमें १०० मात्रा उचारण काल तक रखनेसे जल जाय । यह उत्तम क्षार होगा । प्रायः तृतीयांश जाती है। उस समय छ।नकर क्षारजल लेना चाहिये। क्षारो-पर कुछ आचार्योका मत है कि इसे शिष्योंके सुगम दोधार्थ क्रमशः संब्यूहिम (अर्थात्-मृदु) मध्यम तथा श्रेष्ठ क्षार बनता है ॥ १४२-१४५ ॥

#### क्षारपाकनिश्चयः

नातिसान्द्रो नातितनुः क्षारपाक उदाहृतः। दुर्जामकादौ निर्दिष्टः श्वारोऽयं प्रतिसारणः॥१४६॥ पानीयो यस्तु गुल्मादौ तं वारानेकविंशतिम्। स्नावयेत्षद्गुणे तोये केचिदाहश्चतुर्ग्णे ॥ १४० ॥

प्रतिसारण (लगानेवाला) क्षार न बहुत पतला न बहुत गाढ़ा पकाना चाहिये। अर्श आदिपर इसका प्रयोग होता है। पीनेके योग्य जो गुरुमादि नाशार्थ क्षार बनाया जाता है, उसमें भस्म षङ्गुण या चतुर्गुण जलमें २१ वार छान ली जाती है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

#### क्षारसूत्रम्

जीवितं रजनीन्त्णैः स्तुहीक्षीरे पुनः पुनः। बन्धनात्सुद्रढं सूत्रं भिनत्त्यशों भगन्दरम् ॥१४८॥ हर्दीके चूर्णके साथ थूहरके दृधमें अनेक बार भावित सूत्र कसकर अर्शके ऊपर बांफ देनेसे अर्श कटकर गिर जाता है ॥ १४८॥

### क्षारपातनविधिः

प्राग्दक्षिणं ततो वामं पृष्ठजं चायजं क्रमात्। पञ्चतिक्तेन संस्निद्य दहेत्क्षारेण वहिना ॥ १४९ ॥ वातजं श्लेष्मजं चार्शः क्ष्रिणास्रजिपत्तजे । महान्ति तनुमूलानि छित्त्वैव बलिनो द्हेत्।।१५०॥ चर्मकीलं तथा छित्तवा दहेदन्यतरेण वा। पक्रजम्बूपमी वर्णः क्षारदग्धः प्रशस्यते ॥ १५१ ॥ गोजीशेफालिकापत्रैरर्शः संलिख्य लेपयेत्। क्षारेण वाकुशतं तिष्ठेदानत्रद्वारं पिधाय च ॥ १५२ ॥

१ क्षारविधि सुश्रुत तथा वाग्भटसे विस्तारपूर्वक समझनी चाहिये। यहां सामान्य वर्णन किया गया है। पानीय क्षारमें विशेषता यह है कि कुछ आचायोंका मत है कि चतुर्भुण या षड्गुण जलमें २१ बार छान लेनेसे ही पानीय क्षार तयार हो जाता है, पर कुछ आचायोंका मत है कि भस्मको चतु-र्गुण जलमें २१ बार छानकर छना हुआ जल करक सहित पकाना चाहिये, आधा बाकी रहनेपर कड़क पृथक् कर २१ बार छान लेना चाहिये । विधि विश्वामित्रने भी लिखी है । यथा–''पानाय भावनायाय परिस्राव्य चर्तुगुणे । चार्धावशिष्टे कमशः हीन मध्यम उत्तम मात्रा समझना चाहिये। यात्याशु, स्थादुतां तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तराम् ॥"

प्रथम दक्षिणसे क्षार कर्म या दाह प्रारम्भ करना चाहिये। प्रथम दक्षिण फिर बाम फिर पृष्ठवंशकी ओरका फिर अप्रभा-गके मस्सेको पश्चतिक्त घृतसे स्निग्ध कर क्षार अथवा अग्निसे वातज या कफज अर्श दागना चाहिये। पित्तसे तथा रक्तसे उत्पन्न अर्श क्षारसे दग्ध करना चाहिये । पर जो मस्से वड़े हो और उनकी जड़ पतली हो, उन्हें शस्त्र द्वाराकाट कर ही जलाना चाहिये। तथा धर्म कीलको शस्त्रसे काटकर क्षार अथवा अग्निसे जला देना चाहिये। क्षारसे जला हुआ यदि पके जामुनके सदश नीला हो जाय, तो उसे उत्तम समझना चाहिये । अशको गाजुवा या सम्भाछ आदि किसी कर्कश पत्रसे खरचकर यन्त्र लगा सलाईसे क्षार लेपकर १०० मात्रा उचारण कालतक यन्त्रको बन्द रखना चाहिये १४९- ५२॥

## क्षारेण सम्यग्दग्धस्य लक्षणम्

तं चापनीय वीक्षेत पंकजम्बूफलोपमम । यदि च स्यात्तती भद्रं नो चिल्लिम्पेत्तथा पुनः॥१५३ फिर उस यन्त्रको निकालकर देखना चाहिये। यदि पके जामुनके फलके समान हो गया हो, तो ठीक, अन्यथा फिर उसी प्रकार लेप करना चाहिये॥ १५३॥

# क्षारदग्ध उत्तरकर्म

तत्तुषाम्बुष्छुतं साज्यं यष्टीकल्केन छेपयेत्। सम्याद्गध वणको भूसीयुत धानकी काजीसे सिंखितकर घी चपर मौरेठीके कल्कका लेप करना चाहिये

### अग्निदग्धलक्षणम्

न निम्नं तालवर्णांभं विह्नद्ग्धं स्थितासृजम् ॥ सम्यादाधमें नीचा नहीं होता तालके वर्णयुक्त अर्थात् मुलायम सफेदी लिये होता है और रक्त इक जाता है ॥१५४॥

## अग्निदग्ध उत्तर्कर्म

निर्वाप्य मधुसपिंभ्यां विद्यसञ्जातवेदनाम्। सम्याद्ग्धे तुगाक्षीरीप्छक्षचन्द्नगैरिकैः ॥ १५५॥ सामृतैः सर्पिषा युक्तैरालेपं कारयेद्भिषक् । मुहूर्तमुपवेश्योऽसौ तोयपूर्णेऽथ भाजने ॥ १५६ ॥

१ क्षारदग्धके सम्बंधमें वाग्भटने लिखा है-" पक्रजम्ब्व च क्षाराम्भो प्राह्यमिष्यते ॥ " सितं सन्नं सम्यग्दग्धं विपर्यये । ताम्रतातोदकण्ड्वायैर्दुर्दग्धं त पानीयक्षारकी मात्रा पल, तीन कर्ष, या अर्द्ध पलक्ष्प पुनर्दहेत् ॥ अतिदग्धे स्रवेदक्तं मूर्छोदाहज्करादयः । विशेषादत्र श्रीशिवदासजीने लिखी है । पर आजकलके लिये यह भी सेकोऽम्लैलेंपो मधु घृतं तिलाः ॥ वातिपतहरा चेष्टा सर्वेव अधिक है। आजकल ६ माशे १ तोला और २ तोले शिशिरा किया। आम्लो हि शीतः स्पर्शेन क्षाररतेनोपसंहित:॥

अमिसे उत्पन्न हुई पीडाको घी और शहद लगा कर शान्त करना चाहिये। तथा सम्यग्दग्धमें वंशलीचन प्लक्षकी छाल, सफेद चन्दन, गेरू और गुर्च सब महीन पीस घी मिला-कर लेप करना चाहिये। फिर जलसे भीगे हुए तबमें कुछ देर (दो घडीतक) बैठना चाहिये ॥ १५५-१५६ ॥

## उपद्रवचिकित्सा

क्षारम्हणाम्बना पाय्यं विबन्धे मुबवर्चसोः। दाहे बस्त्यादिजे लेपः शतधौतेन सर्पिषा ॥ १५७ ॥ नवासं माषतकादि सेव्यं पाकाय जानता। पिबेद त्रणविशुद्धवर्धे वराकार्थं सगुग्गुलम् ॥१५८॥

मल और मूत्रकी हकावटमें गरम जलके साथ क्षार पिलाना चाहिये। यदि बस्त्यादिमें जलन हो तो १०० बार धोये हुए पृतका लेप करना चाहिये। यदि वण पकता हुआ जान पड़े, तो नवान्न, उड़द और महा आदि सेवन करना चाहिये। वणकी शुद्धिके लिये त्रिफलाकाथ शुद्ध गुग्गुलके साथ पीना चाहिये॥ १५७-१५८॥

#### पथ्यम्

जीणें शाल्यन्नमुद्रादि पध्यं तिकाज्यसैन्धवम् ॥१५९॥

भूख लगनेपर उत्तम चावलोंका भात, मूँगकी दाल, तिक्त औषधियां अथवा उनसे सिद्ध पश्चतिक्त घृत, संधानमक आदि पथ्य सेवन करना करना चाहिये॥ १५९॥

#### अनुवासनावस्था

रूढसर्वत्रणं वैद्यः क्षारं दत्त्वानुवासयेत्। पिष्परयाचेन तैछेल सेवेद्दीपनपाचनम् ॥ १६० ॥ समस्त त्रण ठीक हो जानेपर क्षार मिलाकर पिप्पल्यादि तैलसे अनुवासन वस्ति देना चाहिये। और दीपन पाचन औष-धियों का सेवन करना चांहिये ॥ १६० ॥

# अग्निमुखं लौहम्

त्रिष्टृचित्रकनिर्गुण्डीस्तुहीगुण्यतिकाजटाः । प्रत्येकशोऽप्टपलिका जलदोणे विपाचयेत । पलत्रयं विद्धंगस्य व्योषाः कर्षत्रयं पृथक् ॥ १६१ ॥

अर्थ क्षारवस्ति देकर किया है, पर श्रीमान् चक्रपाणिजीने क्षारवस्तिका कोई स्वतन्त्र विधान नहीं लिखा है। अतः प्रतीत होता है कि उनको क्षार मिलाकर पिप्पल्यादि तैलसे ही अन-वासन देना अभीष्ट ॥ २ "अज्झटेत्यपि पाठः। अज्झटा= भूम्यामलकी।'

त्रिफलायाः पश्च पलं शिलाजत् पलं न्यसेत्। दिन्यीषाधिहतस्य।पि वैकंकतहस्य वा ॥ १६२ ॥ पलद्वादशंक देयं रुक्मलौहे सुचूर्णितम् । पलेश्चतार्केशतिभिर्मधुशकरयोर्युतम् ॥ १६३ ॥ घनीभूते सुशीते च दापयेदवतारिते। एतद्भिमुखं नाम दुर्नामातंकरं परम् ॥ १६४ ॥ सममिं करोत्याशु कालाग्निसमतेजसम्। पर्वता अपि जीर्यन्ते प्राज्ञनादस्य देहिना ।। १६५॥ गुरुवृष्यात्रपानानि पयोमांसरसो हितः। दुर्नावपांडुश्चयथुकुष्ठप्लीहोद्रापहम् ॥१६६॥ अकालपालितं चैतदामवातगुदामयम् । नसरोगोऽस्ति यं चापि न निहन्या दिदंक्षणांतृ१६७ करीरकाञ्जिकादीनि ककरादीनि वर्जयेत । स्रवध्यतोऽन्यथा लौहं देहात्किहं च दुर्जनम् ॥१६८

निसोथ, चीतकी जड, सम्भालका पञ्चाङ्ग, थूहर, मुण्डीकी जड़ प्रत्येक आठ पल एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर वायविडंग १२ तोला, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक तीन तोला, आमला, हर्र, बहेडा, प्रत्येक २० तोला, शिलाजत, ४ तोला, मनःशिला अथवा विकंकतसे भस्म किया हुआ तीक्ष्ण लौहै ४८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। जब गाढा पाक हो जाय, तो उतार ठण्डाकर मधु ४८ तोला और शहर शुद्ध ४८ तोला मिलाकर रखना चाहिये। यह 'अग्निमुख लौह' अर्शको नष्ट करनेमें उत्तम है, शीघ्र ही समाप्तिको दीप्त कर देता है। इसके सेवनसे मनुष्य कठिन चीजोंको भी हजम कर डालता है। इसमें मारी, बाजीकर अन्नपान दुग्ध तथा मांसरस हितकर है। अर्श-पाण्डु, सूजन, कुष्ठ तथा प्लीहा को नष्ट करता है। असमय बालोंका सफेद हो जाना और आमवात आदि ऐसा कोई रोग नहीं है, जिसे यह शीघ्र ही नष्ट न करते। करीर, कांजी, करेला आदि ककरादि द्रव्य न सेवन करना चाहिये। अन्यथा लीह और किंट दुर्जर होनेसे बिना पचे ही जाता है ॥ १६१-१६८ ॥

१ यहां उक्त न होनेपर भी वैद्यलोग २४ पल घी छोड़ते पर 'क्षारं दत्त्वा' का हैं। क्यों कि वीके बिना लीह पाक नहीं होता, शकर और घीके साथ पाक करना चाहिये और शहद ठण्डा हो जानेपर छोड़ना बाहिये। मनःशिलासे संक्षिप्त लौह मारणविधि "लौह चूर्णे सुविमले पादांशां विमलां शिलाम् । दत्त्वा कुमारीपयसा वैतङ्क तजलेनवा ॥ लम्पेष्य भिषजां वर्यः पुटयेत्सम्पुटस्थिम् । एवं नातिचिरेणैव लौहं तु सुमृतं भवेत्॥"

# भलातकलीहम्।

चित्रकं जिफला सुरतं प्रनिथकं चविकामृता । हस्तिपिष्पल्यपामार्गदण्डोत्पलकुठेरकाः ॥१५९॥ एषां चतुष्पलानभागा अलद्रोणे विपाचयेत्। अञ्चातकसहस्रे हे छित्त्वा तत्रैव दापयेत् ॥१७०॥ तेन पादावशेषेण छोहपात्रे पचेद्रिपक् । तुलार्धं तीक्ष्णलोहस्य घृतस्य कुडबद्वयम् ॥१७१॥ ज्यूषणं त्रिफलावहिंसेन्धवं विडमौद्भिदम्। सौवर्चछविंडगानि पछिकांशानि कल्पयेत्।।१७२॥ कुडवं वृद्धदारस्य तालमूल्यास्तथैव च। स्रणस्य पलान्यष्टौ चूणं कृत्वा विनिश्चिपेत् १७३ सिद्धे शीते प्रदातन्यं मधुनः कुडवद्वयम् । प्रातभौजनकाले च ततः खादेवधावलम् ॥१७४॥ अर्शासि प्रहणीदोषं पाण्डुरोगमरोचकम्। क्रिमिगुल्माइमरीमेहाव्यूलं चाशु व्यपोहति॥१७५ करोति शुक्रोपचयं वलीपलितनाशनम्। रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम् ॥ १७६ ॥

चीतकी जड, आमला, हर्र, बहैडा, नागरमोथा, पिपराम्ल चन्य, गुर्च, गजपीपल, लटजीराकी जड़, सफेद फूलकी सहदेवी, सफेद तुलसी प्रत्येक १६ तोला ले दुरकुचाकर दुरकुट किये हुए भिलावें २००० डालकर एक द्रोण (१२ से० ६४ तीला दबद्वैगुण्यात् २५ सेर ९ छ० ३ तोला ) जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर तीक्ष्ण लौहभस्म २॥ सेर, घी ३२ तोला, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, त्रिफला, चीतकी जड, सेंधानमक, विडलवण, खारी नमक, काला नमक, वायविडङ्ग-प्रत्येकचार-चारतोलाविधायरा १६तोला,मुसली १६ तोला,जमीकंद ्र तोला,ले सबका महीन चूर्त छोडकर पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर उतार ठण्डाकर मधु ३२ तीला छोडकर रखना चाहिये। इसे प्रातःकाल तथा भोजनके समय वलानुसार २ माशे १ तोलातक सेवन करना चाहिये। यह अर्श, प्रहणीदोष, पांडुरोग, अरोचक, क्रिमिरोग, गुल्म, पथरी, प्रमेह तथा शलको शीघ्रही नष्ट करता है। वीर्यको

९ भल्लातक ग्रुद्ध कर छोडना चाहिये। उसकी शोधनविधि आयुर्वेदविज्ञानमें निम्न लिखित है:--"भल्लातकानि पकानि समानीह क्षिपेञ्जले । मञ्जन्ति यानि तत्रैव शुद्धपर्थं तानि योजयेत् ॥ इष्टिकाचूर्णनिकवैर्मर्दनान्निर्मलं भवेत् । अर्थात् भल्ला-निकालकर ईंटके चूरेके साथ रगडवाना चाहिये। पर हाथसे न रगडकर किसी पात्र द्वारा रगडना अधिक उत्तम है ।

बढाता तथा शरीरके सिमटे व बालोको सफेदी नष्ट करता है। यह श्रेष्ठ रसायन समस्त रोगोंको दूर करता है ॥१६०-१०६॥

## अशोंबी वटी

रसस्तु पादिकस्तुल्या विडंगमरिचाभ्रकाः। गंगापालंकजरसे खल्वयित्वा पुनः पुनः ॥१७७॥ रक्तिमात्रा गुदाशोंची वहेरत्यर्थदीपनी।

रस ( रसैसिन्दूर ) १ तोला, वायविडंग, काली भिच, अभ्रक भस्म प्रत्येक ४ तोला जलपालकके रसमें अनेक बार घोटकर १ रत्तीकी बनाबी गयी गोली अग्निको दीप्त करती तथा अश्की नष्ट करती है ॥ १७७ ॥

## परिवर्जनीयानि

वेगावरोधस्त्रीषृष्टयानमुत्कटकासनम्। यथास्वं दोषलं चान्नमशेलः परिवर्जयेत् ॥१७८॥

मूत्रपुरीषादिवेगावरोध, मैथुन, घोडे आदिको सवारी, उट कुरुआ बैठना तथा जिस दोवसे अर्श हो,तद्दोषकारक अन्नपाना-दिका त्याग करना चाहिये॥ १७८॥

इत्यशोंऽधिकारः समाप्तः।

# अथाग्निमांद्याधिकारः



## चिकित्साविचार:

समस्य रक्षणं कार्यं विषमे वातनिग्रहः। तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे ३लेब्मविशोधनम् ॥१॥ समाप्रिकी रक्षा करनी चाहिये, विषमाप्रिमें वातनाशक. तीक्षणामिमें पित्तनाशक और मन्दामिमें कफशोधक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥

# हिंग्वष्टकं चूर्णम्

त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे समधरणधृतानामष्टमो हिंगुभागः। प्रथमकवळ्युक्तं सर्पिषा चूर्णमत-उजनयति जठराप्निं वातरोगांश्च हन्यात् ॥२॥

१ रससिन्दूरनिर्माणविधिः--"पलमात्रं रसं शुद्धं तावनमात्रं तु गन्धकम् । विधिवत्कञ्जली कृत्वा न्यग्रोधाङ्कुरवारिभिः॥ तक प्रथम जलमें छोडना चाहिये। जो जलमें ह्रव जावें, उन्हें भावनात्रितयं दत्त्वा स्थाली मध्ये निधापयेत्। विरच्य कवची-यन्त्रं वांछकाभिः प्रपूरयेत् ॥ दद्यात्तदनु मन्दाप्तिं भिष्ययामच-तुष्टयम् । जायते रससिन्दूरं तरुणादि।यसन्निमम् ॥"

सोठ, मिर्च, पीपल, अजैमोदा, सेंधानमक, सफेद जीरा, स्याह जीरा और भूनी हींग-सब समान भाग ले कूट कपड़छानकर चूर्ण बना लेना चाहिये। भोजनके समय प्रथम प्रासमें घीके साथ खानेसे यह चूर्ण अग्निको दीप्त तथा वातरोगोको नष्ट करता है॥ २॥

# अग्निदीपकाः सामान्याः योगाः

समयवश्कमहौषधचूणं लीढं घृतेन गोसगें ।
कुरुते क्षुषां सुखोदकपीतं सद्यो महोषधं वैकम्।।३।।
अन्नमण्डं पिबेदुष्णं हिङ्गुसौवर्चलान्वितम् ।
विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येत पावकः ॥४॥
प्रातःकाल घीके साथ समान भाग यवाखार और सोठका
चूर्ण चाटनेसे अथवा केवल सोठका चूर्ण चाटनेसे अथवा केवल
सोठका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे अग्नि दीत होता है।
भातका मांड गरम गरम भूनी हींग व काला नमकका चूर्ण
छोड़कर पीना चाहिये। इससे विषमाग्नि सम और मन्दाग्नि
दीत होती है॥ ३-४॥

#### मण्डगुणाः

श्रुद्धोधनो वस्तिविशोधनश्च प्राणप्रदः शोणितवर्धनश्च। ज्वरापहारी कफिपत्तहन्ता वायुं जयेदष्टगुणो हि मण्डः॥ ५॥

मांड़में आठ गुण होते हैं। यह (१) भूखको बढ़ाता, (२) मूत्राशयको शुद्ध करता, (३) बल तथा रक्तको बढ़ाता, ज्वर (४) तथा कफ, पित्त, वायु तीनोंको (५-८) नष्ट करना है ॥५॥

#### अत्यग्निचिकित्सा

नारीक्षीरेण संयुक्ता पिवदौदुम्बरी त्वचम् । आभ्यां वा पायसं सिद्धं पिवेदत्यप्रिशान्तये ॥६॥ यत्किश्चिद् गुरु मेध्यं च ऋष्मकारि च भेषजम् । सर्वं तदत्यग्रिहितं भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा ॥ ७ ॥

१ यहांपर अंतः परिमार्जन होनेसे ''अजमोद'' शब्दसे अज वाइन ही लेना चाहिये। ऐसा ही समय खानेके प्रयोगमें लेना चाहिये। केवल लगानेके लिये अजमोद लेना चाहिये। इस प्रयोगमें हिंगुके विषयमें भी बड़ी शङ्काये हैं। कुछ लोगोंका कथन है कि एक भागसे अष्टमांश हिंगु। कुछ लोगोंका कथन है कि, सातोंसे अष्टमांश। पर मेरे विचारसे ''अष्टम'' शब्द पूरणार्थक प्रत्ययसे निष्पन्न होनेके कारण ''सप्त भागाः पूर्वमुक्ता अष्टमो हिंगुभागः'' इस सिद्धान्तसे हींग बरारबर ही छोड़ना चाहिये। इसकी मात्रा १॥ माशेसे ३ माशेतक देना चाहिये॥ मुहुर्मुहुरजीर्णेऽपि भोज्यमस्योपकल्पयेत्। निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथैनं न निपातयेत्॥८॥

स्रीके दूधके साथ गूलरकी छालका चूर्ण अथवा इसीसे सिद्ध की हुई खीर अत्यिमिशांतिके लिये खाना चाहिये। जो द्रव्य गुरु, मेध्य, कफको बढ़ानेवाले होते हैं, वे सब अत्यिमियालोंके लिये हितकर हैं, तथा दिनमें भोजन कर सोना भी हितकर है। अजीर्णमें भी इसे बारबार भोजन करना चाहिये। जिससे कि अग्नि अवकाश पाकर इसे नष्ट न कर दे॥ ६--८॥

## विश्वादिक्वाथः

विश्वाभयागुङ्कचीनां कषायेण षङ्घणम् । पिबेच्ळ्लेष्माणे मन्देऽम्रो त्वक्पत्रसुरभीकृतम्॥९॥ पश्चकोलं समरिचं षङ्घणमुदाहृतम्।

सोठ, बड़ी हर्रका छिल्का तथा गुर्चके काढ़ेमें षड्षणका चूंण व दालचीनी, तेजपातका चूर्ण छोड़ पीनेसे कफका नाश तथा अग्नि दीप्त होती है। काली मिर्चके सहित पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक, सोठ,) को 'षडषण' कहा जाता है॥ ९॥

# अग्निदीपका योगाः

हरीतकी अक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा। सैन्धवोपाहता वापि सातत्येनाग्निदीपनी ॥ १० ॥ सिन्ध्रथपध्यमगधोद्भववह्निचूर्ण-मुष्णाम्बुना पिवति यः खलु नष्टवह्निः । तस्यामिषेण सघृतेन युतं नवाझं भस्मीभवत्यशितमात्रमिह क्षणेन ॥ ११ ॥ सिन्धूत्थहिङ्गुत्रिफलायमानी-व्योषेगुडाशेर्गुडिकान्प्रकुर्यात् । तेर्भक्षितेस्तृप्तिमा<sup>प्</sup>नुवन्ना भुञ्जीत मन्दाग्निरिप प्रभूतम् ॥ १२ ॥ विडंगभद्वातकचित्रकामृताः सनागरास्तुल्यगुडेन सर्पिषा । भजन्ति ये मन्दह्ताशना नरा भवन्ति ते वाडवतुल्यवह्नयः ॥ १३ ॥ गुडेन शुष्ठीमथबोपकुल्यां पध्यां तृतींयामथ दाडिमं वा । आत्रेष्वजीर्णेषु गुदामयेषु वचौबिन्धेषु च नित्यमद्याम् ॥ १४ ॥ भोजनाये हितं हृद्यं दीपनं छवणार्द्रकम् ।

अष्टमो हिंगुभागः'' इस सिद्धान्तसे हींग बरारबर ही छोड़ना वडी हर्रका चूर्ण सर्वदा सोठ अथवा गुड़ अथवा सेंधानम-चाहिये। इसकी मात्रा १॥ माशेसे ३ माशेतक देना चाहिये॥ किक साथ खानेसे अग्निको दीप्त करता है। जो मन्दाग्नि पीडित

मनुष्य सेंधा नमक, हर्र, छोटी पीपल, चीतकी जड़का चूर्ण गरम जलके साथ सेवन करता है, वह मांस तथा घृतसे युक्त नवात्र भी शीघ्र ही हजम कर जाता है। सेंघा नमक-भूनी हींग, आमला, हर्र, बहेड़ा, अजवाइन, सौंठ, मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक समान भाग, सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर५ माशेकी गोली बना लेनी चाहिये। इनके खानेसे मनुष्य भोज नसे तृप्त नहीं होता और मन्दानियाला भी बहुत खा जाता, है। वायविडंग, गुद्ध भल्लातक, चीतकी जड़, गुर्च और सोंट सबका महीन चूर्ण बना सबके समान गुड़ तथा घी मिलाकर जो मन्दािमवाले सेवन करते हैं, वे वाडवािमके समान दीिप्तािम हो जाते हैं। गुड़के साथ सोंठ अथवा छोटी पीपल अथवा हर्र अथवा अनार दानाका चूर्ण-आमाजीर्ण, अर्श, तथा मलकी रुकावटमें नित्य सेवन करना चाहिये। भोजनके पहिले नमक और अदरख खाना सदा हितकर होता है ॥ १०-१४ ॥

## कपित्थादिखडः ।

कपित्थबित्वचांगेरीमरिचाजाजिचित्रकैः ॥ १५ ॥ कफवातहरो याही खडो दीपनपाचनः।

कैथाका गूदा, बैलगिरी, अमलोनिया, काली मिर्च, सफेद जीरा, चीतकी जड इनसे बनायी चटनी कफवातनाशक, ग्राही तथा दीपन पाचन होती है ॥ १५॥

# शार्दलकाश्चिकः

विष्वलीं श्रृंगवेरं च देवदारु सचित्रकम् ॥ १६॥ चिवकां विल्वपेशीं चाजमोदां च हरीतकीम्। महीवधं यमानीं च धान्यकं मरिचं तथा ॥ १७ ॥ जीरकं चापि हिङ्गंगु च काश्जिकं साधयेद्भिषकु। एष शार्द्रलको नाम काञ्जिकोऽग्निबलप्रदः ॥१८॥ सिद्धार्थतेलसंभृष्टो दश रोगान्व्यपोहति । कासं श्वासमतीसारं पाण्ड्रोगं सकामन्य ॥१९॥

सन्देह है। सैन्धवादिमें गुड़ांश पद है, अतः सिद्ध हुआ कि भाग, चीतकी जड़ ७ भाग, कूट ८ भाग सबको कूट कपड़-गुड़का योग्य अंश अर्थात् द्विगुण देना चाहिये । यदुक्तम् छान करना चाहिये।यह चूर्ण शरावके साथ सेवन करनेसे शीघ्र ही '' चूर्ण गुडसमो देयो मोदके द्विगुणो गुडः। '' परन्तु शिव- वायुको नष्ट करता है। इसे दही, दहीके तोड़, शराब या गरम दासजीका मत है कि, गुड़ शेठक्माधिक अग्निमान्यमें अधिक जलके साथ पीना चाहिये। यह उदावर्त, अजीर्ण, प्लीहा, देना उचित नहीं, अतः एक द्रव्यके समान ही छोड़ना चाहिये। उदररोगको नष्ट करता है। जिसके अंग गल रहे हो,या जिसने तथा विडंगादि लेहमें 'तुब्यगुडेन सर्पिषा ' का विशेषण कर विष खा लिया है, उसके लिये भी यह लाभदायक है। अर्श, समस्त चूर्णके समान भाग गुड़ और उतना ही घी मिलाना गुत्म, कास, भास तथा यहमा और कफको यह चूर्ण नष्ट करता चाहिये। यही नागार्जनका भी मत है। यथा " संचूर्णिता तथा अधिको दोप्त करता है। यह 'अधिमुख' नमक चूर्ण कभी इंगुची विहंगभहातकनागरहुताशाः । ज्वलयन्ति जहरविम व्यर्थनहीं होता । अर्थात् मन्दामिजन्य सभी रोगोंको नष्ट समेन गुडसार्पषा लीढाः॥ "

आमं च गुल्मशूलं च वातगुल्मं सवेदनम् । अशांसि श्वयथुं चैव मुक्ते पीते ज सात्म्यतः ॥२०॥ क्षीरपाकविधानेन काञ्जिकस्यापि साधनम् ।

पीपल छोटी, अदरख, देवदारु, चीतकी जड, चव्य, बेलका गूदा, अजमोद, बडी हर्रका छिलका, सौठ, अजवाइन, धनियां, काली मिर्च, सफेद जीरा, भूनी हींग-सब चीजें समान भाग ले अष्टगुण जलमें मिट्टीके वर्तनमें ७ दिनतक वन्दकर रखना चाहिये, फिर इसमें कड़वे तैलका छीक लगाना चाहिये। यह ' शार्द् लका जिक ' पीनेसे अग्नि तथा बलको बढ़ाता, कास, श्वास, अतीसार, पाण्डरोग, कामला, आमदोष, गुल्म, शूल, तथा पीड़ा युक्त वातगुरूम, अर्श, सूजनको नष्ट करता है। इसे भोजनके अनन्तर जितनी हिन हो, उतना पीना चाहिये । क्षीर-पाक विधानसे (अर्थात् द्रव्यसे अष्टगुण जल छोडकर)काशी सिद्ध करना चाहिये॥ १६-२०॥

# अग्निमुखचूर्णम्

हि इंगुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणा भवेत्।।२१॥ पिष्पली त्रिगुणा चैव शृंगवेरं चतुर्गुणम्। यमानिका पञ्चगुणा षडुगुणा च हरीतकी ॥२२॥ चित्रकं सप्तगुणितं कुछं चाष्टगुणं भवेत्। एतद्वातहरं चूर्णं पीतमात्रं प्रसन्नया ॥२३॥ पिवेइन्ना मस्तुना वा सुरया कोज्णवारिणा। सोदावर्तमजीण च प्लीहानमुद्रं तथा ॥२४॥ अंगानि यस्य शीर्यन्ते विषं वा येन भक्षितम । अशोंहरं दीपनं च श्रेष्मध्नं गुल्मनाशनम् ॥२५॥ कासं श्वांस निहन्त्याञ्ज तथैव यक्षमनाज्ञनम् । चुर्णमित्रमुखं नाम न कचित्रतिहन्यते ॥२६॥

भूनी हींग १ भाग, दूधिया वच २ भाग, छोड़ी पीपल ३ ९ उपरोक्त सैन्धवादि तथा विडंगादिमें गुड़के सम्बन्धमें भाग, सौठ ४ भाग, अजवाइन ५ भाग, वडी हर्रका छिल्का ६ करता है ॥ २१-२६ ॥

# पानीयभक्तगुटिका

रेसोऽर्घभागिकस्तुल्या विडंगमरिचाभ्रकाः।
भक्तोदकेन संमध् कुर्याद् गुःश्वासमां गुटीम्।।२७॥
भक्तोदकानुपानेका सेब्याव हिप्रदीपनी।
वार्यक्रभोजनं चात्र प्रयोगे सात्म्यमिष्यते॥ २८॥

रसिसन्दूर आधा भाग, वायिवडंग, काली मिर्च, अभ्रक भस्म प्रत्येक एक एक भाग सब घोटकर चावलके मांड्में गोली १ रत्तीकी मात्रासे बनाना चाहिये और चावलके मांड्के ही साथ एक एक गोली प्रातःसायं खाना चाहिये। तथा जल चाव लका भात ही पथ्य छेना चाहिये॥ २७॥ २८॥

# बृहदग्निमुखचूर्णम्

द्री क्षारी चित्रकं कर अलवणानि च। सूक्ष्मेळापत्रकं भागीं क्रिमिन्नं हिंगु वौष्करम्॥२५॥ शटी दावीं त्रिवृत्मुस्तं कचा सन्द्रयवा तथा। धात्रीजीरकवृक्षाम्लं श्रेयसी चौपकुञ्चिका ॥ ३० ॥ अम्लवेतसमम्लीका यमानी सुरदारु च। अभयातिविषा इयामा हुबुषारग्वधं समम् ॥ ३१॥ तिलमुष्ककशिष्रणां कोकिलाक्षपलाशयोः। क्षाराणि लोहिकट्टं च तप्तं गोमूत्रसेचितम् ॥३२॥ समभागानि सर्वाणि सूक्ष्मचूर्णानि कार्येत्। मात्रलंगरसेनैव भावयेच्च दिनत्रयम् ॥ ६३ ॥ दिनत्रयं च शुक्तेन चार्द्रकस्वरसेन च। अत्याप्रिकारकं चूर्ण प्रदीप्ताग्रिसमप्रभम् ॥ ३४ ॥ उपयुक्तविधानेन नाशयत्यचिराद्वदान् । अजीर्णकमथो गुरुमान्प्लीहानं गुदजानि च ॥३५॥ उद्राण्यन्त्रवृद्धिं चाप्यष्टीलां वातशोणितम् । प्रणुद्रयुरुवणानरोगान्नष्टं वहिं च दीपयेत् ॥३६॥ समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं दत्त्वा सुभाजने । दापयेदस्य चूर्णस्य बिडालपदमात्रकम् ॥ ३७ ॥ गोदोहमात्रात्रत्सर्वं द्रवीभवति सोध्मकम्।

यनाखार, सञ्जीखार, चीतकी जड़, पाढ़, कज़ा, पांची नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारङ्गी, वायविङग, भुनी हींग, पोहकरमूल, कचूर, दाहहत्दी, निसोध, नागरमोधा, मीठा वच, इन्द्रयव, आमला, सफेद जीरा, कोकम अथवा जम्बीरी नीम्बू, गजपीपल, कलौंजी, आम्लवेत, इमली, अजवाइन,

9 यहांपर कुछ लोग "रस" शब्दसे शुद्ध पारद ही लेते हैं और अकेले पारदका प्रयोग न होनेके कारण समान शाग गन्धक भी मिला कज्जली कर छोड़ते हैं॥

देवदार, वही हर्रका छिल्का, अतीस, काला निसोथ, हाऊवेर, अमलतासका गूदा-सब समान भाग तथा तिल, मोखा, सिहंजन, तालमखाना तथा ढ़ाक सबके क्षार तथा तपा तपा कर गोमूत्रमें बुझाया हुआ मण्हर, सब समान भाग लेकर महीन चूर्ण करना चाहिये। फिर बिजौरे निम्बूके रससे ही तीन दिन भावना देनी चाहिये। फिर तीन दिन, सिरकेसे तथा ३ दिन अदरखके रससे भावना देनी चाहिये। यह चूर्ण अमिको अत्यन्त दीप्त करता तथा नियमसे सेवन करनेसे शीघ ही अजीर्ण, गुल्मा प्लीहा, अर्श, उदररोग, अन्त्रबृद्धि, अर्शाला, वातरक्तको नष्ट करता तथा मन्द अमिको दीप्त करता है। हरतरहके भोजन बनाकर थालीमें रखिये और यह चूर्ण १ तोला उसीमें मिला दीजिये, तो जितनी देरमें गाय दुही जाती है, उतनी ही देरमें सब अन्न गरम होकर पिघल जायगा॥ २९-३७॥

#### भास्करलवणम्

पिरपली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्णजीरकम्।।३८।। सैन्धवं च बिडं चैव पत्रं तालीशकेशरम्। एष' द्विपलिकानभागानपञ्च सौवर्चलस्य च॥३९॥ मरिचाजाजिश्वात्रीनामेकैकस्य पलं पलम्। त्वगेले चार्धभागे च सामुद्रात्कुडवद्वयम् ॥ ४० ॥ दाहिमात्कडवं चैव दे चाम्लवेतसात्। एतच्चूणीकृतं ऋक्णं गन्धाह्यममृतोपम् ॥ ४१ ॥ लवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम् । जगतस्तु हितार्थाय वातऋष्मामयापहम् ॥ ४२ ॥ वातगुरुमं निहन्त्येतद्वातशुलानि यानि च। तकमस्तुसरासीधुशुक्तकाश्चिकयोजितम् ॥ ४३ ॥ जांगलानां तु मांसेन रसेषु विविधेषु च। मन्दाग्नरइनतः शक्तो भवेदाइवेव पावकः ॥४४॥ अशांसि प्रहणीदोवकुष्ठामयभगन्दरान्। हद्रोगमामदोषांश्च विविधानुदरस्थितान् ॥ ४५ ॥ प्लीहानमदमरी चैव श्वासकासोदरक्रिमीन्॥४५॥ विशेषतः शर्करादीन्रोगान्नानाविधारतथा ॥ ४६ ॥ पाण्डुरोगांश्च वित्रिधान्नाशयत्यशनिर्यथा ।

छोटी पीपल, पिपरामूल, धनियां, काला जीरा, संधानमक, विड्नमक, तेजपात्र, तालीशपत्र, नागकेशर प्रत्येक ८ तोला, काला नमक २० तोला, काली मिर्च, सफेद जीरा,सीठ प्रत्येक ४ तोला, दालचीनी, छोटी इलायची प्रत्येक २ दो तोला, सामुद्र नमक ३२ तोला, अनरदाना १६ तोला, अम्लवेत ८ तोला-सबको कूटकर कपड़छान चूर्ण करना चाहिये। यह भास्करलवण' भगवान् भास्करने संसारके कल्याणार्थ बनाया

था। यह उत्तम गन्धयुक्त तथा अमृततुच्य गुणदायक है। इसका मन्दामि शीघ्र ही दीप्त होती है । यह चूर्ण वातगुरुम तथा वातशूल, अर्श, प्रहणी, कुष्ट, भंगन्दर, हृद्दोग, आमदोष, प्लीहा, अरमरी, श्वास, कास, उदररोग, किमिरोग, शर्करा तथा पांडुरोगको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे वज्र अन्य पदार्थोको नष्ट कर देता है \* ॥ ३८-४६ ॥

## अग्निघृतम्

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली।।४७।। हिङ्गु चन्याजमोदा च पञ्चेव लवणानि च। छौ क्षारौ हपुषा चैव द्याद्धपलोनिमतान् ॥४८॥ द्धिका जिक्शकानि सेहमात्रासमानि च। आर्द्रकस्वरसप्रस्थं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४९ ॥ एतद्ग्नियृतं नाम मन्दाग्नीनां प्रशस्यते। अर्शसां नाशनं श्रेष्ठं तथा गुल्मोदरापद्दम् ॥ ५० ॥ प्रन्थ्यबुद्रापचीकालकफमदोऽनिलानपि। नाशयेद प्रहणीदोषं श्रयथुं सभगन्दरम् ॥ ५१ ॥ ये च बस्तिगता रोगा ये च कुक्षिसमाश्रिताः। सर्वोस्तान्नाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ५ २॥

छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, हींग, चव्य, अजमोद, पांचों नमक, यवाखार, सञ्जीखार, तथा हाऊवेर प्रत्येक २ तोलाका कहक, दही काजी, सिरका तथा अदरखका रस प्रत्येक १ प्रस्थ और घी एक प्रस्थ छोड़कर पकाना चाहिये, यह घृत मन्दामिवालोंके लिये हितकर होता है। तथा अर्श, गुल्म, उदर, ग्रन्थि, अर्बुद, अपची, कास, कफ, मेद, वातरोग, ग्रहणीदोष, सूजन, भगन्दर आदि रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्योदयसे अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ ४७-५२ ॥

# मस्तुषट्पलकं घृतम्

पलिकै:पञ्चकोलैम्तु घृतं मस्तु चतुर्गुणम् । सक्षारै: सिद्धमल्पामि कफगुल्मं विनाशयेद ५३॥

\* कुछ पुस्तको'में''वडवामुख चूर्ण''मस्तुषद्दपलकपृतके अन-न्तर है।पर वह घृतके प्रकरणमें रखना उचित नहीं प्रतीत होता। अतः यहीपर लिखता हूं-''पथ्यानागरकृष्णाकरजाबल्वामाभः सितातुल्यैः । वडवामुखं विजयते गुरुतरमपि भोजनं चूर्णम्॥" अर्थात् हर्र, सोठ, छोटी पीपल, कजा, बेलका गूदा, चीतकी जड़ प्रत्येक समान भाग ले चूर्ण कर चूर्णके समान मिश्री मिला देना चाहिये। यह चूर्ण गुरुतर भोजनका भी पचा देता है। इसका 'वडवामुख' नाम है। मात्रा २ माशस ४ माशे तक।

पश्चकोल तथा यवाखार प्रत्येक ४ तोला का कल्क तथा प्रयोग महा, दहीका तोड़, सीधु, शराब, सिरका,काजी, जांगल करकसे चतुर्भुण घृत और घृतसे चतुर्भुण दहीका तोड़ मिलाकर प्राणियोंके मांसरस या अन्य रसोंके साथ करना चाहिये। इससे पकाना चाहिये। यह घुत मन्दान्नि तथा कफ, गुल्मको नष्ट करता है ॥ ५३ ॥

### ब्हदिशिघतम्

भहातकसहस्रार्धं जलद्रोणे विपाचयेत् । अष्टाभागावशेषं च कषायमवतारयेत् ॥ ५४ ॥ घतप्रस्थं समादाय कल्कानीमानि दापयेत । च्युषणं पिष्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिष्ली ॥ ५५ ॥ हिंग चन्याजमोदा च पञ्चेव छवणानि च। द्वी क्षारी हपुषा चैव पद्याद्धपलीनिमतान् ॥ ५६ ॥ दधिका श्रिकशक्तानि स्नेहमात्रासमानि च। आर्दकस्वरसं चैव सौमाञ्जनरसं तथा ॥ ५७ ॥ तत्सर्वमेकतः क्रत्वा शनैर्मृद्वग्निना पचेत्। एतद्प्रिवृतं नाम मन्दामीनां प्रशस्यते ॥ ५८॥ अर्शसां नाशनं श्रेष्ठं मूढवातानुलोमनम्। कफवातोद्भवे गुल्मे ऋीपदे च दकोदरे ॥ ५९ ॥ शोथं पाण्डवामयं कासं ग्रहणी श्वासमेव च। एतान्विनाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ६० ॥

भिलावां ५०० दुरुकुट कर एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। अष्टमांश शेष रहनेपर उतारकर छान छेना चाहिये, फिर इसमें त्रिकटु, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, हींग, चब्य, अजमोद, पांची नमक, यवाखार, सज्जीखार, हाऊवेर प्रत्येक २ तोलाका करक घृत ६४ तोला, दही, काझी, सिरका, अदरखका रस, सहिंजनका रस प्रत्येक घृतके समान मिलाकर मन्दामिसे पकाना चाहिये। यह घृत, अर्श, कफवातोत्पन्न गुत्म, श्ठीपद, जलोदर, सूजन, पाग्डुरोग, कास, ग्रहणी तथा खासको, नष्ट करता तथा वायुका अनुलोमन इस प्रकार करता है जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है ॥ ५४-६० ॥

#### क्षारगुड:

द्वे पञ्चमूले त्रिफलामर्कमूलं शतावरीम्। दन्तीं चित्रकमास्फोतां रास्तां पाठां सुधां शटीम्६१ प्रथग्दशपलान्भागान्दग्ध्वा भस्म समावपेत् । त्रिःसप्तकृत्वस्तद्भसम जलद्रोणेन गालयेत् ॥ ६२ ॥ तद्रसं साधयेद्रमी चतुर्भागावशेषितम् । ततो गुडतुलां दत्त्वा साधयेनमृद्नामिना ॥ ६३॥ सिद्धं गुडं तु विज्ञाय चूर्णानीमानि दापयेत्। वृश्चिकाली दिकाकोल्यी यवश्चारं समावपेता।६४॥ एते पंचमला भागाः पृथक् पंच पळानि च।

हरीतकीं त्रिकटुकं सर्जिकां चित्रकं वचाम् ॥६५॥ हिंग्बम्छवेतसाभ्यां च हे पले तत्र दापयेत्। अक्षत्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेराथावलम् ॥ ६६ ॥ अजीर्ण जरयत्येषार्जीर्णे सन्दीपयत्यपि । भुक्तं भुक्तं च जीर्येत पाण्डुत्वमपकषंति ॥ ६६ ॥ प्लीहाईा:श्वयथं चैव श्लेष्मकासमरोचकम्। मन्दाग्निविषमाग्रीनां कफे कण्ठोरसि स्थिते ॥६८॥ क्रष्टानि च प्रमेहांश्च गुल्मं चाशु नियच्छति । ख्यातः क्षारगुडो होष रोगयुक्ते प्रयोजयेत् ॥६९॥

सरिवन, पिठिवन, बढ़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, बैलका गूदा, सोनापाठा, खम्भारकी छाल, पाढल,अरणी, आमला, हर्र, बहेड़ा, आककी जड़, शतावरी, दन्ती, चीतकी जड़, आंस्फोता, रासन, पाड़ी, थूहर, कचूर प्रत्येक ४० तीला जलाकर भस्म कर लेना चाहिये। इस भस्मको एक द्रोण जलमें २१ बार छानना चाहिये। फिर इस जलको अग्निपर पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपर गुड़ ५ सेर छोड़कर मन्द आचसे पकाना चाहिये। पाक तैयार हो जानेपर विछ्आ, काकोली, क्षीरकाकोली, यावाखार, बड़ी हर्रका छित्का, सीठ, मिर्च, पीपल, सञ्जीखार, चीतको जड़ वच-प्रत्येक २०तोला, भुनी हींग तथा अम्लवेत प्रत्येक ४ तोला सब पकड्छान किया हुआ चूर्ण छोड़कर १ तोलाकी मात्रासे गोली बना लेना चाहिये। यह गोली वलानुसार सेवन करनेसे अजीर्णको नष्ट करती, अग्निको दीस करती, भोजनको पचाती तथा पाण्डरो-गको नष्ट करती है। तथा प्लीहा, अर्श, सूजन, कफजन्य कास तथा अरुचि, कुष्ठ, प्रमेह तथा गुल्मको शीघ्र ही नष्ट करती है। मन्दाप्ति तथा विषमाग्निवालोंको लाभ पहुँचाती है। कण्ठ तथा छातीके कफको दूर करती है। इसे "क्षारगुड़" कहते हैं ॥ ६१-६९॥

# चित्रकगुडः

नासारोगे विधातन्या या चित्रकहरीतकी ॥ विना धात्रीरसं सोऽह्मिन्त्रोक्तश्चित्रगुडोऽग्निद:७० नासारोगमें जो चित्रक हरीतकी लिखेंगे, उसमें आमलेका और निर्वात स्थानमें रहना हितकर होता है।। ७४॥ रस न छोड़नेसे ' चित्रक गुड़ ' तैयार होता है, यह अप्रिको दीप्त करता है।। ७०॥

## आमाजीर्णचिकित्सा वचालवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते।

१ "आस्फोता" विष्णुकान्ताके नामसे ही प्रसिद्ध दृष्यका ही गानते हैं।

वच और लवणका चूर्ण गरम जलमें मिला पीकर वसन करनेसे आमाजीर्ण नष्ट होता है ॥

# विदग्धाजीर्णचिकित्सा

अन्नं विदग्धं हि नर्ष्य जी हा। शीताम्ब्रमा वै परिपाकमति। तद्धयस्य शैत्येन निहन्ति पित्त-माक्लेदिभावाच नयत्यधस्तात् ॥ ७१ ॥ विद्द्यते यस्य तु भुक्तमात्रं दहात हत्कोष्ठगलं च यस्य। द्राक्षासितामाक्षिकसंप्रयुक्तां लीद्रवाभयां वै स सुखं लभेत ॥ ७२ ॥ हरीतकी धान्यत्षोदसिद्धा सिपपली सैन्धवहिंगुयुक्ता। सोद्वारध्रमं भृशमध्यजीणे विजित्य सद्यो जनयेत्क्षयां च ॥ ७३ ॥

मनुष्यका विदग्ध अन्न ठण्डे जलके पीनेसे पच जाता है। ठण्डा जल ठण्डे होनेसे पित्तको शान्त करता तथा गीला होनेसे नीचेको ले जाता है। जिसके भोजन करते ही अन्न विदाध हो जाता है, हृदय, कोष्ठ और गलेमें जलन होती है, वह मुनक मिश्री और वड़ी हर्रका चूर्ण शहतसे चाटकर सुखी होता है। इसी प्रकार कांजीमें पकाई हर्रका चूर्ण, छोटी पीपला सेंधानमक और भुनी हींगका चूर्ण मिलाकर फाकनेसे सधूम डकार और अजीर्णको नष्ट कर शीघ्र ही भूखको उत्पन्न. करता है ॥ ७१-७३॥

# विष्टब्धाजीर्ण-रसशेषाजीर्णचिकित्सा

विष्टब्धे स्वेद्नं पथ्यं पेयं च ळवणोदकम् । रसशेषे दिवास्वप्नो लङ्कानं वातवर्जनम् ॥ ७४॥

विष्टब्धाजीर्गमें पेट सेवना तथा नमक मिला गरम जल पीना हितकर होता है। रसशेषाजीर्णमें दिनमें सोना, लंघन

## दिवा स्वप्नयोगाः

व्यायामप्रमद्धिववाहनरतक्ळान्तानतीसारिणः श्लश्वासवतस्तृषापरिगतान्हिकामस्त्वीडितान्। क्षीणान्क्षीणकफाञ्छिशून्मदहतान्वृद्धान्रसाजीणिनो रात्रौ जागरितांस्तथा निर्शनान्कामं दिवा स्वापयेत्७५

कसरत, श्रीगमन, मार्ग, तथा सवारीसे थके हुए, अतीसा-विशेषतः मानते हैं। पर वक्तदेशीय वैद्य एक दूसरी लताको रवालों तथा शूल, श्वास, तृषा, हिक्का व वायुसे पीड़ित पुरुषोंको, क्षीण तथा क्षीणकफवालोंको, वालको, वृद्धो, रसा-

जीर्णवालों तथा रात्रिमें जागरण करनेवालोंको और जिन्होंने भोजन नहीं किया, उन्हें दिनमें यथेष्ट सोना चाहिये ॥ ७५ ॥

## अजीर्णस्य सामान्यचिकित्सा

आलिप्य जठरं प्राज्ञो हिंगुज्यूषणसैन्धवै:। दिवास्वप्नं प्रकृवीत सर्वाजीर्णप्रज्ञान्तये ।। ७६ ॥ धान्यनागरसिद्धं त तोयं दद्याद्विचक्षणः। आमाजीर्णप्रशमनं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥७७॥ पथ्यापिष्पलिसंयुक्तं चूर्णं सौवर्चलं पिवेत्। मस्तुनोष्णोदकेनाथ बुद्ध्वा दोषगतिं भिषक्७८!! चतुर्विधमजीणं च मन्दानलमथोऽरुचिम्। आध्मानं वातगुरुमं च शूलं चाशु नियच्छति ७९॥ अवेदजीणं प्रति यस्य शंका

स्त्रिग्धस्य जन्तोर्बलिनोऽन्नकाले। पूर्वं सञ्जावीमभयामशंकः

संपाइय भुंजीत हितं हिताशी ॥ ८० ॥ किञ्चिदामेन मन्दाग्निरभयामुडनागरम्। जग्ध्वा तकेण भुंजीत युक्तेनान्नं षडू वणैः ॥८१॥

भुनी हींग, सोठ, मिच, पीपल, सेंधानमक सब गरम जलमें महीन पीस पेटपर लेपकर दिनमें सोनेसे समस्त अजीर्ण शान्त होते हैं। तथा धनिया और सोठका काथ आमाजीर्णको शान्त अग्निको दीप्त करता तथा मूत्राशयको शुद्ध करता है। हर्र व छोटी पीपलका चूर्ण काला नमक मिला-कर दहींके तोड अथवा गरम जलके साथ जैसा आवस्यक हो, पीवे। इससे अजीर्ण, मन्दामि, अरुचि, पेटकी गुड़गुड़ाहट तथा वातगुल्म, शीघ्र दूर होते हैं । यदि स्निग्ध तथा बलवान् मनुष्यको भोजनके समय अजीर्णकी शंका है, तो पहिले सोंठ और हरके चूर्णको खाकर हितकारक हल्का पथ्य लेवे । यदि आमके कारण कुछ अग्निमन्द हो. तो हर्र, गुड़ और सौठको खाकर (पिप्पली षडूषण पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक सोंठ, काली मिर्च ) युक्त मद्रेंके साथ भात खावे ॥ ७६-८१ ॥

# विषूचिकाचिकित्सा

विष्चिकायां बिमतं विरिक्तं सुलंघितं वा मनुजं विदित्वा पेयादिभिदींपनपाचनैश्च सम्यक्षुधार्तं समुपक्रमेत ॥ ८२ ॥

भूख लगे, तो दीपन पाचन औषधियोंसे सिद्ध पेया विलेपी नेसे खल्लीयुक्त विषूचिका नष्ट होती आदि देना चाहिये॥ ८२॥

### मर्दनम्

कुष्ठसैन्धवयोः कल्कं चुक्रतेलसमन्वितम् विषुच्यां मर्दनं कोष्णं खङ्कीशूलनिवारणम् ॥८३॥

कूठ, सेंधानमकका कल्क चूका और तैल मिला कुछ गरम कर मर्दन करना—हाथ पैर आदिके शूल नष्ट करता है।। ८३॥

#### वमनम्

करश्जनिम्बशिखरिगुडू चर्जकवत्सकै:। पीतः कवायो वमनाद् घोरां हति विषृचिकाम् ८४ कझा, नीमकी छाल, लटजीरा, गुर्च, खेत तुलसी कुढ़ेकी छाल-इनका काथ पीकर वमन करनेसे घोर विश्विका नष्ट होती है ॥ ८४॥

#### अञ्जनम

व्योषं कर अस्य फलं हरिद्रां मुळं समावाप्य च मातुळुग्याः। छायाविश्रष्का गुडिकाः कृतास्ता हन्युर्विष्ची नयनाञ्जनेन ॥ ८५ ॥

त्रिकटु, कजा, हल्दी, विजीरे निम्बूकी जड़ सब समभाग ले कूट छान जलमें घोंट गोली बनाकर छायामें सुखा लेनी चाहिये। ये गोलियां आंखमें लगानेसे विषुचिकासे उत्पन्न बेहोशीको नष्ट करती हैं ॥ ८५ ॥

#### अपरमंजनम्

गुडपुष्पसारशिखरि-तण्डलगिरिकणिकाहरिद्राभिः। अञ्जनगुटिका विलयति विषुचिकां त्रिकटुकसनाथा ॥ ८६ ॥

गुड, मधु, अपामार्गके चावल, इवेतपुष्पा - विष्णुकान्ता, ह्त्दी तथा त्रिकटु मिलाकर बनायी गयी गोली नेत्रमें लगानेसे विषुचिकाको नष्ट करती है।। ८६॥

# उद्वर्तनं तैलमर्दनं वा

स्वकृपत्ररास्नागुरुशि कुष्ठे-रम्लेन पिष्टैः सवचाशताहैः। उद्वर्तनं खल्लिविष्चिकाव्नं तैलं विपकं च तदर्थकारि ॥ ८७ ॥

दालचीनी, तेजपात, रासन, अगर, कूठ, सहिंजनकी छाल, हैजेमें वमन, विरेचन लंघन हो जानेके अनन्तर जब खूब वच, सौंफ सबको महीन पीस कांजी में मिलाकर उबटन लगा-। तथा इन्हीं चीजोसे सिद्ध तैल भी यही गुण करता है ॥ ८७ ॥

## उपद्रवचिकित्सा

पिपासायामन्त्क्वेशे छवंगस्यांबु शस्यते । जातीफछस्य वा शीतं श्रुतं भद्रघनस्य वा ॥८८॥

विषूच्यामतिवृद्धायां पाष्ण्योदाहः प्रशस्यते । वमनं त्वस्रसे पूर्व स्वणेनोष्णवारिणा ॥ ८९ ॥

स्वेदो वर्तिर्छेघनं च कमश्चातोऽग्निवर्धनः सरुक् चानद्व मुद्दरमम्लपिष्टैः प्रलेपयेत् । दारुहेमवतीकुष्ठशताह्वाहिंगुसैन्धवैः ॥९०॥

तकेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं सक्षारमार्तिं जठरेण निहन्यात् । स्वेदो घटेर्वा बहुबाध्यपूर्णं-रुष्णेस्तथान्येरिय पाणितापैः ॥ ९१ ॥

यदि मिचलाहट और प्यास अधिक हो, तो लपंगका जल अथवा जायफलका जल अथवा नागरमोथाका जल पीना चाहिये। बहुत बड़ी विषूचिकामें एडियोको दाग देना चाहिये अलसक (जिसमें न वमन हो न दस्त) में पहिले नमक मिले गरम जलसे वमन कराना चाहिये। फिर स्वेदन, फलवर्तिधा-रण और लंघन कराकर अग्निवर्द्धक उपाय करने चाहिये। यदि पेटमें पीड़ा तथा अफारा हो तो देवदारु, वच, कूट, सौंफ, हींग, सेंधानमकको कांजीमें पीसकर पेटपर लेप करना चाहिये। मटठेके साथ यवचूर्ण व यवाखार गरम कर लेप करनेसे उद्रुक साथ यवचूर्ण व यवाखार गरम कर लेप करनेसे उद्रुक नष्ट करना अथवा हाथ आदि गरमकर सेकनेसे उद्रुक्त नष्ट होता है। ८८-९९॥

तीव्रातिरपि नाजीर्णा पिबेच्छूलव्रमीषधम्। दोषाच्छन्नोऽनलो नालं पक्तं दोषीषधाश्च नम्।।९२॥

अजीर्णा तीव पीड़ा होनेपर भी शूलध्न औषध न खावे, क्योंकि आमसे ढका अग्नि दोष औषध और भोजनको नहीं पका सकता ॥ ९२ ॥

इत्यमिमान्याधिकारः समाप्तः।

# अथ क्रिमिरोगाधिकारः

----

# पारसीकयवानिकाचूर्णम्

पारसीकयवानिका पीता पर्युषितवारिणा प्रातः।
गुडपूर्वा किमिजातं कोष्ठगतपातयत्याशु ॥ १॥

प्रथम गुड़ खाकर रुपरसे खुरासानी अजवाइन वासी पानीके पिट्टी ह साथ उतारनेसे कोष्टगत किमिसमूहको गिरा देती है ॥ १ ॥ श्रेष्ठ है।

पारिभद्रार्कपत्रोत्थं रसं श्रौद्रयुतं पिचेत् । केबुकस्य रसं वापि पत्तूररस्याथ वा रसम् । लिह्याक्षीरद्रेण वैडंगं चूर्ण क्रिमिविनाज्ञनम् ॥ २॥

नीम तथा आकके पत्तीका रस शहदके साथ अथवा केबुक अथवा जलपिप्पली (या पीत चन्दन ) का रस अथवा वाय-विडंगका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे किमि नष्ट होते हैं॥२॥

# **मुस्तादिकाथः**

मुस्ताखुपणींकलदारुशियु-काथः सकृष्णाक्रिमिशत्रुकल्कः । मार्गद्वयेनापि चिरप्रवृत्तान् क्रिमीन्निहंति क्रिमिजांश्च रोगान् ॥ ३॥

नागरमोथा, मूसाकानी, मैनफल, देवदारु, सहिंजनके बीजका काथ, छोटी पीपल तथा वायविडंगका चूर्ण छोड़कर पीनेसे दोनों मार्गोसे अधिक समयसे आते हुए कि मियों तथा कीड़ोंसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३ ॥

# **पिष्टकपू**षिकायोगः

आखुपर्णीदछैः पिष्टैः पिष्टकेन चापूर्विकाम्। जग्ध्वा सौवीरकं चानु पिबेष्किमिहरं परम्॥४॥

मूर्सांकानीके पत्तोंको पीस आटेमें मिलाकर पूडी बनानी चाहिये। इन प्डियोंको खाकर रूपरसे कांजी पीनेसे कीडे नष्ट होते हैं॥ ४॥

## पलाशबी जयोगः

पलाशबीजस्वरसं पिबेद्धा श्रीद्रसंयुतम्। पिबेत्तद्धीजकल्कं वा तकेण क्रिमिनाशनम्।।५॥ ढाकके बीजीका स्वरस शहदके साथ अथवा उन्हींका कल्क मटटेके साथ पीनेसे किमि रोग नष्ट होता है॥ ५॥

सुरसादिगणकाथः विडंगादिचूर्णं च

सुरसादिगणं वापि सर्वथैवोपयोजयेत् । विडंगसैन्धवक्षारकाम्पिलकहरीतकीः ॥ ६॥ पिवेत्तकेण सांपिष्टाः सर्वक्रिमिनिवृत्तये।

१ यहां मूसाकानीके पत्तोंके ३ भाग और पिष्टक ( यवका आटा ) १ भाग लेना शिवदासजीने सुश्रुतके टीकाकारका मत दिखलाते हुए लिखा है। निश्वलके मतसे पिष्टकसे चावलकी पिट्टी होना चाहिये। पर क्रिमिनाशक होनेसे यवपिष्टक ही श्रेष्ठ है। सुरसादिगणकी ओषधियोंका काथ करक आदि बनाकर प्रयोग करना चाहिये। अथवा वायि इंग, सेंधानमक,यवाखार, कबीला, बड़ी हर्रका छिलका सबका चूर्ण बनाकर महेके साथ पीना चाहिये। इससे सब प्रकारके किमि नष्ट होते हैं॥ ६॥–

## विडंगादियवागुः

विडंगपिष्पलीमूलशिमुभिर्मारिचेन च ॥ ७ ॥ तक्रसिद्धा यवाग्ः स्यात्किमिन्नी समुवर्चिका ।

वायितडंग, पिपरामूल, सिहंजनके बीज,काली मिर्चका करक छोड़कर महेमें सिद्ध की गई यवागू, सज्जीखार छोड़कर खानेसे सब तरहके कीड़े नष्ट होते हैं॥ ७॥

## विम्बीघृतम्

पीतं बिम्बीघृतं हिन्त पकामाशयगान्त्रिमीन्।।८॥ कड़वी कुन्दरूसे सिद्ध किया घी पीनेसे पकाशय तथा आमाशयमें होनेवाले कीड़े नष्ट होते हैं॥ ८॥

# त्रिफलादिघृतस्

त्रिफला त्रिवृता दन्ती वचा काम्पिलकं तथा।
सिद्धमेभिर्गवां मूत्रे सिर्पः क्रिमिविनाशनम् ॥ ९॥
त्रिफला, निसोध, दन्ती, बच, कबीला-इनसे सिद्ध किया
पृत की दोंको नष्ट करता है। इसमें पृतसे चतुर्गुण गोमूत्र
छोड़कर पकाना चाहिये॥ ९॥

## विडंगघृतम्

त्रिफलायाक्षयः प्रस्था विडंगप्रस्थ एव च ।
विप्ठं दशमूलं च लामतश्च विपाचयेत् ॥
पादशेष जलद्रोणे शृते सिपैविंपाचयेत् ॥ १० ॥
प्रस्थोन्मितं सिन्धुयुतं तत्पलं क्रिमिनाशनम् ॥११॥
विडंगघृतमेतच लेखं शर्करया सह ।
सर्वान्किमीन्प्रणुद्ति वजं मुक्तमिवासुरान् ॥१२॥

१ सुश्रुतमें इस प्रकार है-सुरसा (काली तुलसां), श्वेत सुरमा (सफेद तुलसी), फणिज्झक (मरुवा), अर्जक (बवई) भूस्तृण ) छातियेतिप्रसिद्धम्। भूस्तृणं तु भवेच्छत्रं मालातृण-किमत्यिपे), सुगन्धक (रौहिष), सुमुख (वनवबई),कालमाल (अयमिप तुलसीभेदः), कासमर्द (कसौदी), क्षवक (नक्छिकवी), खरपुष्पा (बबईभेद) विडंग (वायविडंग), कद्भफल (कैफरा), सुरसी (किपत्थपन्ना तुलसी) निर्मुण्डी (सम्भाल् ), कुलाहलोन्दुरकर्णिका (कुकुरशुङ्ग व मूसाकानी) फजी (भारज़ी) प्राचीवल (काकजघा), काकमाच्यः(मकीय विषमुष्टिकश्चेति (कुचिला) ''सुरसादिर्गणो होष कफहन्कृमि-सूदनः। प्रतिश्यायाहचिश्वासकासन्नो वणशोधनः''॥

त्रिफला (तीनों मिलकर) ३ प्रस्थ, वायबिडंग १ प्रस्थ, दशमूलकी प्रत्येक ओषधि २ पल सब दुरकुचाकर १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर १ प्रस्थ छत छोड़कर पकाना चाहिये, तथा संधानमकका करक छोड़ना चाहिये। इस छतको शर्कराके साथ सेवन करनेसे सब तरहके कीड़े इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे बज़से राक्षस ॥ १०-१२॥

# यूकाचिकित्सा

रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धन्तरपत्रजः। ताम्बूलपत्रजो वापि लेपो यूकाविनाशनः ॥ १३॥ पारदके साथ धत्रेके पत्तेका रस अथवा पानका रस लेप करनेसे जुएँ नष्ट होती हैं॥ १३॥

# विडंगादितैलम्

विखंगगन्धकशिलों सिद्धं सुरभीजलेन कटुतैलम् । आजन्म नयित नाशं लिक्षासिहताश्च यूकास्तु।।१४ बायविडंग, आमलासारगन्धक, मैनशिलका कल्क तथा गोमूत्र छोड़कर सिद्धं किया गया कटुतैल लगानेसे यावदेह यूका तथा लीखें नहीं होतीं ॥ १४॥

इति किमिरोगाधिकारः समाप्तः।

# अथ पाण्डुरोगाधिकारः

-00\*\*00

## चिकित्साविचार:

साध्यं तु पाण्ड्वामयिनं समीक्ष्य हिनग्धं वृतनोध्वंमधश्च शुद्धम् ।

१शिला=मनः शिला। कुछ लोगोंका सिद्धान्त है कि"गंधक शिला" एक ही पदहै। अतःगन्धकशिला=गन्धकका ढेला। पर-शिलाका मनःशिला ही अर्थ करना ठीक है, क्यों कि योगरता-करमें पाठभेदसे यही तैल लिखा है। पर उसमें भी मनःशिला आवश्यक है। यथा-"सविडंगं च शिलया सिद्धं सुरिभजलेन कटतैलम्।निखला नियति विनाशं लिक्षासहिता दिनैयुकाः " यहांपर यद्यपि ''कटुतैल-मूर्छनविधि'' नहीं लिखी।पर वैद्यलोग प्राय:मूर्छन करके ही तैल-पाक करते हैं। अतः कटुतैलमूर्छन-विधि, लिखता हूं। "वयास्थारजनीमुस्तबिल्वदाडिमकेशरै:। कृष्णजीरकह्वीवेरना लिकेः सविभीतकेः ॥ एतैः समारोः प्रस्थे च क्षमात्र प्रयोजयेत्।। अहणा द्विपलं तत्र तोयं चाडकसम्मितम्। कट्रतैलं पचेत्तेन आमदोषहरं परम् ॥'' अस्यार्थः--आमला, हल्दी, नागरमोथा, बेलकी छाल, अनारकी नागकेशर, काला जीरा सुगन्धवाला, नाडी,-छाल,

सम्पाद्येत्सौद्रघृतप्रगाढैहरीतकीन्त्र्णमयैः प्रयोगैः ॥ १ ॥

साध्य पाण्डुरोगीको देखकर प्रथम घतपान द्वारा स्नेहन कर वमन तथा विरेचन कराना चाहिये, तदनन्तर शहद और घीके साथ हर्र मिले चूर्ण खिलाना चाहिये॥ १॥ पिबेट घतं वा रजनीविपकं सन्नैफलं तैलकमेव चापि।

पिबेद् घृतं वा रजनीविषकं सप्रैफलं तेलकमेव चापि। विरेचनद्रव्यकृतान्पिबेद्वा योगांश्च वैरेचनिकान्घृतेन २

हत्दीका करक छोड़ सिद्ध किया घृत अथवा त्रिफला और लोधसे सिद्ध किया घृत अथवा घृतके साथ दस्त लानेवाले योगोंका प्रयोग करना चाहिये॥ २॥

विधि: स्मिग्धोऽथ वातोत्थे तिक्तशीतस्तु पैक्तिके । क्रैिष्मिके कटुरूक्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥३॥ बातजन्य-पाण्डुरोगमें स्निग्ध विधि, पित्तजमें तिक्त, शीत और कफजमें कटु, रूक्ष, उष्ण और मिले हुए दोषोमें मिली विकित्सा करनी चाहिये॥ ३॥

पांडुनाशकाः केचन योगाः
द्विशकंरं त्रिवृच्चूणं पढाधं पैत्तिके पिबेत् ।
कफापाण्डुम्तु गोमूत्रयुक्तां विखन्नां हरीतकीम्।।४॥
नागरं लोहचूणं वा कृष्णां पथ्यामथाश्मजम् ।
गुग्गुलुं वाऽथ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिबेत्।।५॥
सप्तरात्रं गवां मूत्रे भावितं वाष्ययोरजः ।
पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसा प्रपिबेन्नरः ॥ ६ ॥

पैत्तिक पाण्डुरोगमें २ तोला निसोध द्विगुग शक्कर मिलाकर पीना चाहिये। कफज पाण्डुरोगमें गोमूत्रके साथ पकायी हुई हर्र गोमूत्रके साथ ही खाना चाहिये। सौंठ, लौहभस्म अथवा छोटी पीपल, अथवा हर्र व शिलाजतु अथवा ग्रुद्ध गुरगुल गोमूत्रके साथ कफज-पांडु रोगीको पीना चाहिये। अथवाण्दिन गोमूत्रमें भावित लौह भस्म दूधके साथ पीना चाहिये॥४–६॥

-बहेड़ा प्रत्येक १ तोला, मजीठ ८ तोला, कडुवा (सरसोंका) तैल (१ सेर ९ छ ३ तोला, वर्तमान ) वंगाली ४ सेर तथा जल ६ सेर ३२ तोला (वंगालो १६ सेर ) छोड़कर पका लेना चाहिये।

१ "न वामयेतिमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्ड्दररोग, पीडितम्"। यद्यपि यह वमनेका निषेध करता है, पर वहाँ 'पीडित'' शब्दसे विदित होता हैं कि चरमावस्थामें ही निषेध युक्त है, अतः प्रथम अवस्थामें वमन कराना विरुद्ध नहीं। अतएव सुश्रुतने लिखा है—"अवस्था अपि ये प्रोक्तास्तेंऽप्नजी-र्णव्याथातुराः विषातिश्चोत्वणकका वामनीयाः प्रयत्नतः"

२ गुगगुल शोधनविधिसे शुद्ध कर ही लेना चाहिये। शोध-नविधि:-"दुग्धे वा त्रिफलाकाथे दोलायन्त्रे विपाचित:। \* लैंह नाससा गालितो प्राह्यः सर्वकर्मसु गुगगुनुः। अथवा- कीजिये॥

## फलत्रिकादिकाथः

फलित्रकामृतावासातिक्ताभू निम्बनिम्बनः काथः श्रोद्रयुतो हन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम् ॥७॥ त्रिफला, गुर्च, इसाहके फूल, कुटकी, चिरायता, नीमकी छालका काथ शहदके साथ पीनेसे पाण्डुरोग सहित कामला-रोग नष्ट होता है ॥ ७॥

# अयस्तिलादिमोदकः

अयस्तिल्ड यूषणकोलभागैः सर्वैः समं माक्षिकधातुःचूर्णम् । तैर्मोदकः क्षौद्रयुतोऽनुतकः पांड्रवामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥ ८॥

लौहभस्म, काले तिल, सोंठ, कालो मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक ६ मासे सबके समान स्वर्ण-माक्षिक भस्म। सबको शहदमें सानकर गोली बना लेनी चाहिये। इसे मद्दठेके साथ सेवन करनेसे पुराना पाण्डुरोग भी नष्ट होता है \*॥ ८॥

# मण्डूरविधिः

अयोमलं तु सन्तप्तं भूयो गोमूत्रवापितम् । मधुसर्पिर्युतं चूर्णं सह भक्तन योजयत् ॥ ९ ॥ दीपनं चाम्रिजननं शोथपाण्ड्वामयापहम् ।

मण्ड्रको तपा तपा कर गोमूत्रमें बुझा लेना चाहिये। फिर उसका चूर्णकर शहर और घीमें मिलाकर भोजनके साथ खिलाना चाहिये। इससे अग्नि दीप्त होती है और सूजन तथा पांडुरोग नष्ट होते हैं॥ ९॥-

# नवायसं चूर्णम्

ज्यूषणत्रिफलामुस्तविडंगचित्रकाः समाः ॥ १०॥ नवायोरजसो भागास्तच्चूर्णं मधुसर्पिषा । भक्षयेत्पांडुहृद्रोगकुष्ठार्शःकामलापहम् ॥ ११॥ सोठ, मिर्च, पीपल, आमला, हर्र, बहेड़ा, नागरमोथ

अमृतायाः कषायेण स्वेदियत्वाऽथ गुग्गुलुम् । गृह्णीयादातपे गुष्कं तथावकरवर्जितम् ॥ '' प्राह्मगुग्गुलुलक्षणम्—''स नवो गृहणो वृष्यःपुराणस्त्वतिलेखनः । स्निग्धः काञ्चनसैकाशः पक जम्बूफलोपमः ॥ नूतनो गुग्गुलः प्रोक्तः सुगन्धिर्यस्तु पिच्छिलः। गुष्को दुर्गन्धिकश्चैव त्यक्तप्राकृतवर्णकः ॥ पुराणः स तु विज्ञयो गुग्गुलुर्वीर्यवर्जितः''॥

 ॐौंह तथा स्वर्ण-माक्षिकका शोधन-मारण रसप्रन्थोंसे कीजिये॥ चीतकी जड़, वायविडङ्ग सब समान भाग सबके समान लौहै-भस्म मिलाना चाहिये । इस चूर्णको शहद और घीके साथ खानेसे पाण्ड, हदोग, कुछ, अर्श और कामला रोग नष्ट होते हैं ॥ १० ॥ १३ ॥

## योगराजः

त्रिफलायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटुकस्य च। भागश्चित्रकमूलस्य विडंगानां तथैव च ॥ १२ ॥ पञ्जादमजत्नो भागास्तथा रूप्यमलस्य च । माक्षिकस्य विशुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा ॥१३॥ अण्टौं भागाः सितायाश्च तत्सर्वे ऋक्षणचृणितभ् । माक्षिकेणाप्लतं स्थाप्यमायसे भाजने राभे ॥१४॥ उदुम्बरसमां मात्रां ततः खादेद्यथाग्निना । दिने दिने प्रयोगेण जीणें भोज्यं यथेप्सितम्। वर्जायस्वा कुलस्थांश्च काकमाचीकपोतकान्। योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥१६॥ रसायनिमदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम्। पाण्ड्रोगं विषं कासं यहमाणं विषमज्वरम् ॥१७॥ क्रष्टान्यजरकं मेहं श्वासं हिकामरोचकम्। विशेषाद्धन्त्यपरमारं कामलां गुद्जानि च ॥१८॥

मिलित त्रिफला ३ भाग, मिलित त्रिकट ३ भाग,चीतकी जड़ १ भाग, वायविडङ्ग १ भाग, शिलाजतु ५ भाग, रौप्य माक्षिक भरम ५ भाग, स्वर्णमाक्षिक भरम ५ भाग, लौह-भस्म ५ भाग, मिश्री ८ भाग, सबका महीन चूर्णकर शहदमें अवलेह सरीखा बनाकर लीह--पात्रमें रखना चाहिये। फिरइससे १ तोलाकी मात्रा तथा अग्निबलके अनुसार सेवन करनाचाहिये औषधिका परिपाक हो जानेपर यथेप्सित भोजन करना चाहिये, पर कुलथी, मकोय और कबूतर नहीं खाना चाहिये। यह योगराजनामक योग' अमृतके तुल्य गुणदायक होता है। त्रिफलाया गुङ्कच्या वा दार्ट्या निम्बस्य वा रसः २४॥ समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला यह उत्तम रसायन विशेषकर पांडुरोग, विष, कास, यस्मा, विषमज्वर, कुन्न, अजीर्णता, प्रमेह, श्वास, हिका, अरोचक अपस्मार, कामला तथा अर्शको नष्ट करता है।। १२॥ १८॥

# विशालायं चूर्णम्

विशालाकदुकामुस्तकुष्ठदारुकलिंगकाः। कर्षांशा द्वि पिचुर्मूर्वा कर्षार्धा च घुणप्रिया ॥१९।

९ यह चूर्ण यकृत्,प्लीहा और शोथमें विलक्षण प्रभाव दिखाता है।

भी डालते हैं।

पीरवा तच्चूर्णमम्भोभिः मुखैर्लिह्याचतो मधु । पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम् ॥२०॥ गुल्मानाहामवातांश्च रक्तापेतं च तज्जयेत्।

इन्द्रायणकी जड़, कुटकी, नागरमोथा, कूठ, देवदार, इन्द्र-यव प्रत्येक एक तोला मूर्वा २ तोला, अतीस ६ माशे सबका महीन चूर्णकर गरम जलके साथ खाना चाहिये। फिर कुछ शहद चाटना चाहिये। यह पांद्वरोग, ज्वर, दाह, कास, धास, अरोचक, गुल्भ, आनाह, आमवात तथा रक्तपित्तको नष्ट करता है।। १९--२०॥

### लौहक्षीरम्।

लोहपात्रे शृंत क्षीरं सप्ताहं पध्यभोजनः ॥ २१ ॥ पिबेत्पाण्ड्वामयी शोषी प्रहणीदोषपीाडितः।

लोहपात्रमें पकाया गया दृध पथ्य भोजन करना हुआ पाण्डुरोगी, शोषी तथा प्रहणीसे पीडित मनुष्य ७ दिन तक पीवे ॥ २१ ॥

#### कामलाचिकित्सा

कल्याणकं पञ्चगव्यं महातिक्तमथापि वा ॥२२॥ स्नेहनार्थं घृतं दद्याःकामलापाण्डुरोगिणे । रेचनं कामलार्तस्य स्मिग्धस्यादौ प्रयोजयेत् ॥२३॥ ततः प्रशमनी कार्या किया वैद्येन जानता ।

कामला तथा पाण्डरोगवालको स्नेहके लिये कल्याणक, पञ्चगव्य अथवा महातिक्त घृत देना चाहिये । स्नेहके अनंतर विरेचन देना चाहिये। फिर दोषोंको शांत करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये॥ २२॥ २३॥

#### कामलानाशका योगाः

प्रातमाक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापहः।

त्रिफला अथवा गुर्न या दारहल्दीया नीमका स्वरसप्रातःकाल शहदके साथ चाटनेसे कामलाको नष्ट करता है ॥ २४॥

#### अञ्जनम्

अञ्जनं कामलार्तस्य द्रोणपुष्वीरसः स्मृतः ॥२५॥ गुमाका रस कामलावालेकी आंखोंमें आंजना चाहिये॥२५॥

#### अपरमञ्जनं नस्यं च

निशागैरिकधात्रीणां चूर्णं वा संप्रकल्पयेत्। नस्यं कर्कोटमूलं वा घ्रेयं वा जालिनीफलम् ॥२६॥ हल्दी, गेरू और आमलेके चूर्णका अजन लगाना चाहिये। २ इसमें कुछ आचार्य 'द्विपिचुः' से २ तोला नीमकी छाल अथवा खेखसाका चूर्ण अथवा कर्डुई तोरहके फलका चूर्ण सूंघना चाहिये अर्थात् नस्य लेना चाहिये ॥ २६ ॥

लेहाः

सशर्करा कामलिनां त्रिभण्डी हिता गवाशी सगुडां स शुण्ठी ॥ २७ ॥ दावीं सन्निफला व्योषविडंगान्ययसो रजः। मधुसर्पिर्युतं लिह्यात्कामलापाण्ड्रोगवान् ॥२८॥ तुल्या अयोरजः १ ध्याहरिद्राः श्लौद्रसर्विषा । चूर्णिताः कामली लिह्याद् गुडक्षौद्रेण वाभयाम् २९ धात्रीलौहरजोव्योषनिशाक्षौद्राज्यशर्कराः। लीढा निवारयन्त्याशु कामलामुद्धतामि ॥ ३०॥

कामलावालोको शकरके साथ निसोधका चूर्ण अथवा गुड़ और सोठके साथ इन्द्रायणकी जड़का चूर्ण खाना चाहिये। तथा दाहहल्दी त्रिफला, त्रिकटु, वायविडङ्ग, लौहभस्म सब समान भाग ले शहद घी मिलाकर कामला तथा पांडरोगवालेको चाटना चाहिये। तथा लौहमस्म, हर्र, हल्दी, सब समान भाग ले शहद, व घीके साथ अथवां केवल बड़ी हर्रका चूर्ण गुड़ और शहदके साथ चाटना चाहिये। आमला, लौहभस्म, त्रिकटु, हर्त्दी, शहर, घी व शकर मिलाकर चाटनेसे कामला शीघ्र ही नष्ट होती है।। २७॥ ३०॥

# क्रम्भकामलाचिकित्सा

दग्ध्वाक्षकाष्ट्रमंखमायसं तु गोमुत्रनिर्वापितमष्ट्रवारान् । विचूर्ण लीढं मधुना चिरेण क्रम्भाद्वयं पाण्ड्गदं निहन्ति ॥ ३१ ॥

लेना चाहिये। फिर महीन चूर्णकर शहदके साथ चाटनेसे कंभ-कामला-नामक पाण्डरोग नष्ट होता है।। ३१।।

## हलीमक चिकित्सा

पाण्डुरोगिकयां सर्वां योजयेश हलीमके। कामलायां च या दृष्टा सापि कार्याः भिष्ववरै:३२॥

पाण्डरोग तथा कामलाकी जो चिकित्सा कही गयी है, वही हलीमकमें भी करनी चाहिये॥ ३२॥

# विडंगायं लौहम

विडंगमुस्तत्रिफलादेवदारुषडूषणैः। तुल्यमात्रमयदचूर्णं गोमूत्रेऽष्ट्रगुणे पचेत् ॥ ३३ ॥ तेरक्षमात्रां गुडिकां कृत्वा खादेहिने दिने। कामळापाण्डुरोगार्तः युखमापद्यतेऽचिरात् ॥३४॥

चूर्णकर सबके समान लौहैभरम मिलाकर अठगुनेगोमूत्रमें पकाना चाहिये। इसकी एक एक तोलाकी गोली बनाकर प्रतिदिन खाना चाहिये। इससे कामलावान् तथा पाण्डुरोगी शीघ्र ही आरोग्यतारूपी सुख पाते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

### मण्ड्रवटकाः

च्यूषणं त्रिफला सुस्तं विडंगं चन्यचित्रकौ । दावीत्वङ् माक्षिको घातुर्प्रन्थिकं देवदारु च॥३५॥ एषां द्विपलिकान्भागांदचूणं कृत्वा पृथक् पृथक्। मण्ड्रं द्विगुणं चूर्णाच्छुद्धमञ्जनसन्निभम्॥ ३६॥ मुन्ने चाष्ट्रगुणे पक्तवा तस्मिस्त प्रक्षिपेत्ततः । उदुम्बरसमान्कुर्याद्वटकांस्तान्यथाग्नितः ॥३०॥ उपयुक्तीत तकेण सात्म्यं जीर्णे च भोजनम्। मण्डूरवटका होते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम् ॥३८॥ कुष्ठान्यजरकं शोथमूरुस्तम्भकफामयान्। अशांसि कामलामेहान्प्लीहानं शमयन्ति च ॥३९॥ निर्वाप्य बहुशो मूत्रे मण्हुरं प्राह्मभिष्यते । प्राह्यन्त्यष्टगुणितं मूत्रं मण्ड्रचूर्णतः ॥ ४० ॥

सोठ, कालीमिर्च छोटी पीपल, त्रिफला, नागरमोधा, वायविडङ्ग, चन्य, चीतकी जड़ दारुहलदी, दालचीनी, सोना-मक्खीकी भरम, पिपरामूल, देवदाह, प्रत्येक ८ तीले चूर्ण करना चाहिये। चूर्णसे द्विगुण मण्ड्र मिलाकर अठगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिये। गाढ़ा हों जानेपर चूर्ण छोड़कर एक तोलाकी गोली बना लेनी चाहिये। ओषधि पच जानेपर मट्ठेके साथ लौहिकहको बहेंदेकी लकडियोंसे तपाकर ८बार गोमूत्रमेंबुझा हितकर अन्न भोजन करे। यह लड्डू पाण्डुरोगवालेकोप्राणदायक होते हैं। यह कुछ, अजीर्ण, सूजन, ऊहस्तम्भ, कफके रोग, अर्श, कामला, प्रमेह, प्लीहाको शान्त करते हैं। मंहूर,गोमूत्रमें अनेक बार बुझाया हुआ लेना चाहिये, तथा पकानेमें मंह्रसे अष्टगुण गोमूत्र छोड़कर पकाना चाहिये और आसन्नपाक होने-पर चूण मिलाना चाहिये॥ ३५॥ ४०॥

१ कुछ वैद्योंका मत है कि यहांपर लौह प्रधान है, अतः लोहसे ही अठगुना गोमूत्र लेकर प्रथम लोह गोमूत्रमें पकाना चाहिये । गाढ़ा हो जानेपर चूर्ण मिलाकर गोलियां बनानी चाहिये। क्योंकि मिलाकर पकानेसे चूर्ण जल जायेगा। पर कुछ वैद्योंका मत है कि चूर्णके समान लोहभस्म मिलाकर सबसे अठगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिये। यही मत उचित प्रतीत होता है। चक्रपाणिजीके शब्दोंसे यही अर्थ निकलता है। पर शिवदासजीने दोनों मतोंका निद्र्शन किया है, अपना निश्चय वायविडङ्ग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदार,षद्वापा,(पिप्पली नहीं लिखा। तथा यहां द्रवद्वेगुण्य नहीं होता, इसकी मात्रा पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक, सौंठ, कालीमिर्च) सब समान भाग वर्तमानकालके लिये ४ रत्तीसे १ मासेतक है।।

# पुनर्नवामण्ह्रम्

पुनर्नवात्रिवृच्छुण्ठी पिष्पली मरिचानि च।
बिडंगं देवकाष्टं च चित्रकं पुष्कराह्नयम्॥ ४१॥
त्रिफलां द्वे हरिद्रे च दन्तीं च चित्रकं तथा।
कुटजस्य फलं तिक्ता पिष्पलीमूलमुस्तकम्॥ ४२॥
एतानि समभागानि मण्ड्रं द्विगुणं ततः।
गोमुत्रेऽष्टगुणे पक्त्वा स्थापयेत्स्तिग्धभाजने॥४३॥
पाण्डुशोथोद्रानाहशूलार्शःक्रिमिगुल्मनुत्।

पुनर्नवा, निसोध, सोठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, वायविडंग, देवदाह, चीतकी जड़, पोहकरमूल, आमला, हर्र, बहेड़ा, हत्दी, दाहहत्दी, दन्तीकी जड़, चव्य, इन्द्रयव, कुटकी, पिपरामूल, नागरमोथा,-प्रत्येक समान भाग और सबसे द्विगुण मण्हर मिलाकर अठगुने गोमूत्रमें पकाकर चिकने वर्तनमें रखना चाहिये। यह पांडुरोग, शोथ, उदररोग, आनाह, ग्रूल, अर्श, किमि और गुहमको नष्ट करता है॥ ४९-४३॥

#### मण्डूरवज्रवटकः

पश्चकोलं समिरिचं देवदार फलित्रकम् ॥ ४४ ॥
विडङ्ग मुस्तयुक्ताश्च भागास्त्रियलसंमिताः ।
यावन्त्येतानि चूर्णानि मण्डूरं द्विगुणं ततः ॥४५॥
पक्त्वा चाष्टगुणे मूत्रे घनीभूते तदुद्धरेत् ।
ततोऽक्षमात्रान् गुडकान्पिवेक्तकेण तक्तभुक्॥ ४६ ॥
पाण्डुरोगं जयत्येष मन्दागित्वमरोचकम् ।
अर्शासि प्रहणीदोषम् हस्तम्भमथापि वा ॥ ४७ ॥
किमिं प्लीहानमुद्रं गररोगं च नाश्येत् ।
मण्डूरवज्रनामायं रोगानीकविनाशनः ॥ ४८ ॥

पञ्चकोल, काली मिर्च, देवदार, आमला, हर्र, बहेड़ा, वायविंडग, नागरमोधा-सब मिलाकर १२ तोला, इसमें २४ तोला शुद्ध मण्ड्र मिलाकर अष्टगुण गोमूत्रमें पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर १ तोलाकी मात्रा महेके साथ सेवन करना चाहिये और महा पीना चाहिये। यह 'मण्ड्रवज़वटक' मन्दािम पांडुरोग, अरुचि, अर्श, यहणी, ऊरुस्तम्म, कीडे, प्लीहा, उदररोग तथा गरदोषको नष्ट करता है। ४४-४८॥

#### धाज्यरिष्टः

धात्रीफलसहस्रे द्वे पीडियत्वा रसं भिषकः । क्षोद्राष्ट्रभागं पिप्पत्याद्रचूर्णार्धकुडवान्वितम्॥४९॥ द्यार्करार्धतुलोन्मिश्रं पकं स्निग्धघटे स्थितम् । प्रपिवेत्पाण्डुरोगार्तो जीर्णे हितमिताद्यनः ॥५०॥ कामलापाण्डुहृद्रोगवातासृग्विषमज्वरान् । कासहिष्कारुचिश्वासानेषोऽरिष्टः प्रणाद्ययेत्॥५१॥

२००० दो हजार आवलोंका रस निकाल कर रससे अष्टमांश शहद और छोटी पीपलका चूर्ण ८ तोला, शक्कर र॥ शेर मिलाकर, चिकने वर्तनमें रख देना चाहिये। अरिध्ट सिद्ध होजानेपर पांडुरोगीको इसे पिलाना चाहिये। इसके हजम हो जानेपर हितकारक थोड़ा भोजन करना चाहिये। यह अरिष्ट कामला, पाण्डु, हद्दोग, बातरक्त, विषमज्वर, कास, हिक्का, अरुचि, स्वासको नष्ट करता है॥ ४९-५१॥

#### द्राक्षाघृतम्

पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षार्धप्रस्थसाधितः । कामलागुल्मपाण्ड्रवर्तिज्वरमेहोद्रापदः ॥ ५२ ॥ पुराना घी प्रस्थ, मुनक्काका कल्क आधा प्रस्थ, चतु-गुण जल डालकर पका लेना चाहिये । यह घत कामला, गुल्म, पांडुरोग, ज्वर, प्रमेह, तशा उद्ररोगको नष्ट करता है ॥ ५२ ॥

## हरिद्रादिघृतम्

हरिद्रात्रिफलानिम्बवलामधुकसाधितम्। सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामलाहरमुक्तमम् ॥ ५३ ॥ हत्दी, त्रिफला, नीमकी छाल, खरेटी और मोरेठीके दूधके साथ सिद्ध किया भैंसका धी-कामलाको नष्ट करता है॥ ५३ ॥

## मूर्वाद्यं घृतम्

मूर्वातिक्तानिशायासंकृष्णाचन्दनपंदैः ।
त्रायन्तीवृतसभूनिम्बपटोलाम्बुद्दारुभिः ॥ ५४ ॥
अक्षमात्रेष्टृतप्रस्थं सिद्धं क्षीरे चतुर्गुणे ।
पाण्डुताज्वरविस्फोटशोथाशारकिपत्तनुत् ॥५५॥
मूर्वा, कुटकी, हल्दी, जवासा, छोटी पीपल, लालचन्दन
पित्तपामड़ा, त्रायमाण, इन्द्रयवकी छाल, चिरायता, परव,
लकी पत्ती, नागरमोथा देवदाह,—प्रत्येक एक एक कर्ष ले
कल्क बनाकर एक सेर ९ छटांक ३ तोला घी, दूध ६ सेर
३२ तोला और सम्यक् पाकार्थ इतना ही जल मिलाकर
पकाना चाहिये। यह पांडुरोग, ज्वर फ्कोले, शोर्थ, अर्श

## व्योषाद्यं वृतम्

ब्योषं बिल्बं द्विरजनी त्रिफला द्विपुनर्नवाः । मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्गं देवादारु च ॥५६॥ वृश्चिकाली च भार्झी च सक्षीरैस्तैर्घृतं श्रुतम् । सर्वान्प्रशमयत्येतद्विकारान्मृत्तिकाकृतान् ॥ ५७॥

१ वासेति पाठान्तरम् ।

त्रिकटु, बेलका गूदा, हत्थी, दाहहत्दी, त्रिफला, दोनो रक्तित त पुनर्नवा, नागरमोथा, लीहभरम, पाढ़, वायविष्ठंग, देवदारु, है ॥ ६ ॥ विखुवा, भारज्ञी-इन सबका कत्क बना और कत्कसे चतुर्गुण घृत और घृतसे चतुर्गुण दूध और इतना ही जल मिलाकर पकाना चाहिये। यह घृत मृत्तिकासे उत्पन्न समस्त विकारोंको नष्ट करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

इति पाण्डुरोगाधिकारः समाप्तः ।

# अथ रक्तिपत्ताधिकारः

---

# रक्तापित्तचिकित्साविचारः

नौद्रिक्तमादौ संप्राह्मं बिलनोऽत्यइनतश्च यत्।
हृत्पाण्डुप्रहणीदोषप्लीहगुल्मज्वरादिकृत् ॥१॥
ऊर्ध्वं प्रवृत्तदोषस्य पूर्वं लोहितिपिक्तिनः।
अक्षीणबलमासाग्नैः कर्तव्यमपत्पणम्॥२॥
उर्ध्वंग तर्पणं पूर्वं कर्तव्यं च विरेचनम्।
प्रागधोगमने पेया वमनं च यथावलम् ॥३॥
तर्पणं सप्रतक्षौद्रलाजचूणैः प्रदापयेत्।
ऊर्ध्वगं रक्तपित्तं तत्पीतं काले व्यपोहति॥४॥
जलं खर्जूरमृद्धिकामधुकैः सपक्षकैः।
श्रतशीतं प्रयोक्तव्यं तर्पणार्थं सशकरम्॥ ५॥

बलवान् तथा पूर्ण भोजन करते हुए, रोगीके बढ़े हुए रक्तिपत्तको रोकना चाहिये । अन्यथा हद्रोग, पाण्डु-रोग, गृहणी, प्लीहा, गृहम, और ज्वरादि उत्पन्न कर देता हैं। जिसका बल, मांस, तथा अग्निक्षीण नहीं है और ऊर्ध्वगासि-रक्तिपत्त है, ऐसे रोगीको पहिले लंघन कराना चाहिये। जो क्षीणबलादि हो, उसे प्रथम तर्पण कराना चाहिये फिर विरेचन करानां चाहिये। और जिसे अथोखामि-रक्तिपत्त है, उसे पहिले पेया पिलाकर फिर वमन कराना चाहिये। तर्पण के लिये खीलके सत्त् बनाकर घी शहदके साथ चटानेसे त्रिण होता तथा ऊर्ध्वगामिरक्तिपत्त नष्ट होता है तथा खजूर ( छुहारा), मुनक्का, मौरेठी और फाल्सासे सिद्ध जल शक्कर मिलाकर तर्पणके लिये पिलाना चाहिये॥ १-५॥

## त्रिवृतादिमोदकः

त्रिवृता त्रिफछा इयामा विष्पछी शर्करा मधु । मोदकः सन्निपातोध्वरक्तपित्तज्वरापद्ः ॥ ६ ॥

निसोध, त्रिफला, काला निसोध, छोटी पीपल, शक्कर और शहद इनसे बनाये गये मोदक सन्निपात, ऊर्ध्वग

त्रिकदु, बेलका गूदा, हत्थी, दाहहत्दी, त्रिफला, दोनी रक्तिपत्त तथा ज्वरको नष्ट करते हैं । इससे विरेचन होता

## अधोगामि-रक्तपित्तचिकित्सा

शालपर्णादिना सिद्धा पेया पूर्वमधोगते । वमन मद्नोन्मिश्रो मन्थः सक्षोद्रशर्करः ॥ ७ ॥

अधोगामि—रक्तिपत्तमें पिहले शालपर्ण्यादि लघुपबमूलके जलसे सिद्ध पेया देना चाहिये । किर मैनफल, शहद और शक्कर मिला पानीसे पतला कर पिलाना चाहिये। इससे वमन होगा और अधोगामि-रक्तिपत्त नष्ट होगा ॥ ७ ॥

#### पथ्यम्

शालिषष्टिकनीवारकोरदूषप्रशातिकाः । दयामाकाश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तिपित्तनाम्॥८ मस्रमुद्रचणकाः मकुष्ठाश्चाढकीफलाः । प्रशस्ताः सूपयूषार्थं कल्पिता रक्तिपित्तनाम् ॥९॥ शाकं पटोलवेत्राप्रतण्डुलीयादिकं हितम् । मांसं लावकपोतादिशशणहरिणादिजम् ॥ १०॥ विना शुण्ठीं षडंगेन सिद्धं तोयं च दापयेत् ।

शालिके चावल, साठी, नीवार, कोदई, पसई, सावां, काकुनका पथ्य-मसूर, मूँग, चना, सोथी, अरहरकी दालके साथ देना चाहिये। तथा परवल, बेतकी कोपल, चौराई आदिका शाक और लवा, कबूतर, खरगोश तथा हरिणका मांस देना चाहिये। तथा षडंगकी औषधियोंसे सोठ कम कर पांच औषधियोंसे सिद्ध जल पीनेको देना चाहिये॥ ८-६०॥

#### स्तम्भनावस्था

क्षीणमांसबलं बालं वृद्धं शोषानुबन्धिनम् ॥ ११ ॥ अवम्यमविरेच्यं च स्तम्भनैः समुपाचरेत् । जिसका बल, मांस क्षीण है, जो बालक वृद्ध अथवा राज-यक्ष्मासे पीड़ित और वमन तथा विरेचनके अयोग्य है, उसे स्तम्भन द्वारा रोकना चाहिये ॥ ११ ॥

#### स्तम्भकयोगाः

वृषपत्राणि निष्पीड्य रसं समधुशकरम् ॥ १२ ॥ पिवेचेन शमं याति रक्तिपत्तं सुदारुणम् । आटरूषक निर्यूहे प्रियङ्गुमृत्तिकाश्वने । विनीय छोधं सक्षोद्रं रक्तिपत्तहरं पिवेत् ॥ १३ ॥ वासाकषायोत्पलमृत्प्रियङ्गु

लोघ्राश्वनाम्भोरुहकेसराणि । पीतानि हन्युर्मधुशकराभ्यां पित्तासृजो वेगमुदीर्णमाशु ॥ १४ ॥

तालीशचूर्णयुक्तः पेयः क्षीद्रेण वासकस्वरसः। आटरूपकमृद्वीकापध्याकाथ सर्गर्कर:। क्षौद्राढथः कसनश्चासरक्तपित्तनिवर्हणः ॥ १६॥

अइसेके पत्तीका स्वरस निकालकर शहद और शक्करके साथ चाटना चाहिये। इससे कठिन रक्तपित शान्त हो जाता है। अथवा अङ्कसाके क्वाथमें प्रियंगु (अभावमें कमल-गटा या मेंहदीके बीज) पिण्डोरामिटी, सफेद सुरमा अथवा रसौत और पठानी लोधका चूर्ण छोडकर पिलाना चाहिये। तथा अहसेका क्वाथ, नीलोफर, मिट्टी, प्रियंग, पठानी लोध, सफेदसुरमा अथवा रसौंत कमलका केशर-इनका चूर्ण और शहद व शकर मिलाकर पीनेसे बढ़ा हुआ रक्तपित शान्त होता है। तालीशपत्रके चूर्णसे युक्त अङ्कसेका स्वरस शहदके साथ पीनेसे कफ, वात, पित्त, तमक इवास और रक्तपित नष्ट होता है। इसी प्रकार अडूसा, मुनका और हर्रका क्वाथ शहद और शकर मिलाकर पीनेसे कास, खास और रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ १२-१६ ॥

#### वासाप्राधान्यम्

बासायां विद्यमानायामाज्ञायां जीवितस्य च । रक्तिपत्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीद्ति ॥ १०॥ वासाके रहते हुए और जीवनकी आशा रहते हुए रक्तपित क्षय, तथा कासवालोंको दुःखी नहीं होना चाहिये ॥ १०॥

# अन्ये योगाः

समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा वीतो रसः शोणितमाश हन्ति । मदयन्त्यङ्चिजः काथस्तद्वत्समधुशकरः ॥ १८॥ अतसीकुसुमसमङ्गा वटावरोहत्वगम्भसा पीता। प्रशमयति रक्तपित्तं यदि मुंक्ते मुद्रयूषेण ॥ १९ ॥ शहदके साथ अखीरका रस अथवा शहद और शक्करके साथ नेवारीकी जड़का क्वाथ रक्तको शीघ्र नष्ट करता है। इसी प्रकार अलसीके फूल, लज्जावन्तीके बीज, बरगदकी बीं

१ वासाके पत्तोंको महीन पीसकर कपड़ेमें रखकर निचोड़-लिखा है कि वासेके पत्तींका स्वेदन कर रस निकालना चाहिये। अन्यथा रस निकालना कठिन है। यह बात कुछ लाभदायक होता है।

और छालका चूर्ण जलके साथ उतारनेसे और मूंगकी दालके कफवातिपत्ततमकश्वासस्वरभेदरकिपित्तहरः॥१५॥ युषके साथ पथ्य लेनेसे रक्तपित शान्त होता है ॥१८॥१९॥

## क्षीरविधानम्

कपाययोगैर्विविधेदींमेऽमी निर्जिते कफे। रक्तिचं न चेच्छाम्येत्तत्र वातोल्वणे पयः ॥२०॥ छागं पयोऽथवा गव्यं शृतं पञ्चगुणे जले। अभ्यसेत्ससिताक्षौद्रं पञ्चमूलीशृतं पयः ॥ २१ ॥

दाक्षया पर्णिनीभिनां बळ्या मधुकेन वा। इवद्ष्या शतावर्या रक्तजित्साधितं पयः ॥ २२ ॥

अनेक काढे इत्यादि पिलाकर अमिके दीम तथा कफके क्षीण हो जानेपर यदि रक्तिपत्त शान्त न हुआ हो, तो वाता धिक्यमें बकरी अथवा गायका दूध पद्यगुण जलमें पकाकर देना चाहिये। अथवा पञ्चमूल (लघु) से सिद्ध दूध, मिश्री और शहद मिलाकर पीना चाहिये। अथवा मुनक्का, शालि-वर्णा, पृष्ठवर्णी, मुद्रवर्णी, माषवर्णी अथवा खरेटी, मौरेठी-गोखरू और शतावर इनमेंसे किसी एकसे सिद्ध दूध रक्तपि-तको शान्त करता हैं ॥ २०--२२ ॥

## केचन लेहाः

पक्कोदुम्बरकाइमयप्थयाखर्जूरगोस्तनाः । मधुना ब्रन्ति संलीढा रक्तपित्तं पृथक् पृथक् ॥२३॥ मुस्ताशाखोटकत्वप्रसबिन्दु द्वितययुग्द्रिगुणिताज्यः। भूनिम्बकलक ऊर्ध्वगिपत्तास्त्रद्वासकासहानिकर:२४

खदिरस्य प्रियङ्गानां कोविदारस्य शालमलेः। पुष्पचूर्ण तु मधुना लीढ्वा चारोग्यमइनुते ॥ २५॥

अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता। श्लेटमाणं रक्तिपंचं च हन्ति शूलातिसारकम्॥२६॥

वासकस्वरसे पथ्या सप्तधा परिभाविता। कृष्णा वा मधुना लीढा रक्तितं हुतं जयेत् ॥२७॥ इसी प्रकार पके गूलर, खम्भारके फल, हर्र, छुहारा, मुनका इनमेंसे किसी एकका कल्क शहदके साथ चाटनेसे रक्तपित्त नष्ट होता है। चिरायताका कल्क, नागरमोथा और सिहोरेका टो बिन्दु रस और सबसे द्विगुना घृत मिलाकर चाटनेसे ऊर्ध्वग रक्तिपत्त, स्वास, कास नष्ट होते हैं। कत्था, प्रियंग, कचनार, नेसे रस निकलता है। यह अनुभूत है। पर शिवदासजीने सेमर इनमेंसे किसी एकके फूलोंका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे आरोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार बडी हर्रका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे पाचन तथा दीपन होता है और कफ रक्तपित्त, अशों में ठीक भी है। रस कठिनतासे ही निकलता है, पर शूल तथा अतिसार नष्ट होते हैं। इसी प्रकार अड्सेके स्वरसमें असम्भव नहीं है, परिश्रमसे निकलता है और वही विशेष ७ वार भावित हर्र अथवा पिष्पली शहदके साथ चाटनेसे रक्त-पित्तको शीघ्र ही नष्ट करती है।। २३-२७॥

#### द्रवमानम्

भावनायां द्वा देयः सक्ष्यगार्द्रत्वकारकः। भावनामें इतना दव छोड़ना चाहिये, जिससे चूर्ण अच्छी तरह तर हो जाय।

# एलादिग्रटिका

एलपत्रत्वचोऽर्घाक्षाः पिप्परयर्घपलं तथा ॥ २८॥ सितामधुकखर्जूरमृद्वीकानां पलं पलम् । संचूर्ण्य मधुना युक्ता गुटिकाः कारयेद्भिषक् ॥२९॥ अक्षमात्रां तत्रश्चेकां भयक्षेत्रा दिने दिने। कासं श्वासं डवरं हिकां छिंदं मृच्छों मदं भ्रमम्३०॥ रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पार्श्वशूलमरोचकम्। शोथप्ळीहाढयवातांश्च स्वरभेदं क्षतक्षयम् ॥ ३१ ॥ गुटिका तर्पणी बृष्या रक्तिपत्तं च नाशयेत्।

छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, दालचीनी, प्रत्येक ६ मारी, छोटी पीपल २ तोला, मिश्री, मौरेठी, खजूर, अथवा छुहारा, सुनक्का, प्रत्येक ४ तोला-सब चीजें महीन पीस हदमशें मिलाकर गोली बना लेनी चाहिये। इसकी एक तोलिकी मात्रा प्रतिदिन लेना चाहिये। यह कास, झ्वास, ज्वर, हिक्का, वमन, मूर्छा, मद, भ्रम, रक्तपित, प्यास, पसलियोका दर्द, अरुचि, सूजन, प्लीहा, अहस्तम्म, स्वरभेद तथा क्षतक्षयको नष्ट करती है और तर्पण तथा वाजीकर है।। २८-३१॥

## पृथ्वीकायोगः

पृथ्वीकां शाणमात्रां तु खादेद् द्विगुणशर्कराम् । श्वास तथा डकारमें लोहकी गन्ध आनेपर बड़ी इलायचीका चूर्ण ३ माशे द्विगुण शकर मिलाकर फाकना चाहिये ॥३२॥

 भावनाविधि:-''दिवा दिवातपे शुष्कं रात्री रात्री च वासयेत् । शुक्कं चूर्णीकृतं द्रव्यं सप्ताहं भावनाविधिः ॥ द्रव्येण वावता द्रव्यमेकीभूयाईतां त्रजेत् । तावत्प्रमाणं निर्दिष्टं भिष-रिभर्भावनाविधी ॥"

२ इससे सूखी चीजें कूट कपड़छान कर लेना चाहिये। गोली चीजें सिलपर महीन पीसकर मिलाना चाहिये।

३ यहांपर श्रीशिवदासजीने 'पृथ्वीका' शब्दसे काला जीरा लिखा है। वह भी इस लिये कि टीकाकारोंने नहीं व्याख्यान किया। आगे आप लिखते हैं कि यद्यपि काला जीरा उष्ण होता है, पर द्विगुण शक्कर मिलनेके कारण अथवा प्रभावसे रोगनाशक होता है। पर इलायचीका प्रयोग क्यों न किया जाय ? इसका कुछ हेतु आपने नहीं लिखा, अतः मैंने वड़ी इलायची ही लिखना उचित समझा ।

# मुधि लेपः

नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतभृष्टं ऋक्षणिष्टमामलकम्। सेतुरिव तौयवेगं रूणद्धि मूर्भि प्रलेपेन ॥ ३३ ॥ आमला महीन पीस घीमें भूनकर शिरमें लेप करनेसे नासास बहते हुए रक्तको जलवेगको बांधके समान रोकता है ॥ ३३ ॥

#### नस्यम्

बाणप्रवृत्ते जलमेव देयं सशकरं नासिकया पयो वा। द्राक्षारसं क्षीरधृतं पिबेद्वा सशर्करं चेक्षरसं हितं वा ॥ ३४ ॥ नस्यं दाडिमपुष्पोत्थो रसो दर्वाभवोऽथवा । आम्रास्थिजः पलाण्डोर्वा नासिकास्नतरक्तजित्३५॥

नाक्से बहते हुए रक्तको रोकनेके लिये नासिकासे-शुक्करके सहित जल, अथवा दूध, अथवा अगूरका रस, अथवा शक्कर मिला दूध, व घी, अथवा ईखका रस, अथवा अनारके फूलोका रस, अथवा दूर्वाका रस, अथना आमकी गुठलीका रस, या प्याजका रस पीना चाहिये । अर्थात् नस्य लेना चाहिये ३४।३५

## उत्तरवस्तिः

मेद्रगेऽतिप्रवृत्ते तु बास्तिहत्तरसंज्ञितः ! श्रृतं क्षीरं पिबेद्वापि पश्चमूल्या तृणाह्वया ॥ ३६ ॥

लिङ्गसे अधिक रक्त आनेपर उत्तरवस्ति देना चाहिये। लोह्गन्धिनि नि:इवासे उद्गारे रक्तागन्धिनि ॥३२॥ अथवा तृणपश्चमूल ( कुश, काश, शरधानकी जड़, और ईखकी जड़ ) से सिद्धं दूध पीना चाहिये।। ३६॥

# दूर्वाद्यं घृतम्

द्वां सोत्पलकि अल्का मिलवा सैलवालुका। सिता शीतमुशीरं च मुस्तं चन्दनपद्मकौ ॥ ३७ ॥ विपचेत्कार्षिकेरतैः सपिराजं सुखाग्निना । ताण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं दत्त्वा चैव चतुर्गुणम्।।३८।। तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते। कर्णाभ्यां यस्य गच्छेतु तस्य कर्णौ प्रपूरयेत् ॥३९॥ चक्षु स्नाविणि रके तु पूरयेत्तेन चक्षुषी। मेद्रपायुप्रवृत्ते तु बस्तिकर्मसु योजयेत् ॥ ४०॥ रोगकूपप्रवृत्ते तु तद्भ्यंगे प्रयोजयेत् । ४१ ॥

दूध, कमलकी केशर, मझीठ, एलवालुक, सफेद दूब, कपूर, खस, नागरमोथा, सफेद चन्दन, पद्माख-प्रत्येक एक एक तोला ले करक बना करकसे चतुर्शुण बकरीका घी और घीसे चतुर्गुण दूध व चतुर्गुण चावलका जल मिलाकर पकाना चाहिये। यह वृत जिसे रक्तका वमन होता हो, उसे पिलाना चाहिये।जिसके

नाकसे आता हो, उसे नस्य देना चाहिये । जिसके कानोंसे आता तो नेत्रोमें भरना चाहिये। गुदा या लिङ्गसे यदि रक्त आता हो, तो वस्ति देना चाहिये और रोम कूपोंसे आता हो, तो इसकी मालिश करना चाहिये॥ ३७-४५॥

# शतावरीचृतम्

शतावरीदाडिमतिन्ति ही कं काकोलिमेरे मधुकं विदारीम्। विष्टा च मूलं फलपूरकस्य घृतं पचेत्क्षीरचतुर्गुणं ज्ञः ॥ ४२ ॥ कासज्बरानाहविबन्धशूलं तद्रक्तिपतं च घृतं निहन्यात् ॥ ४३ ॥

शतावर, अनारदाना, अपली, काकोली, \* मेदा, मौरेठी विदारीकन्द तथा विजीरे निम्बूकी जड़का करक छोड़ चतुर्गुण दूध मिलाकर वृत पकाना चाहिये। यह वृत कास, ज्वर, पेटका, दूध मिलाकर धृत पकाना चाहिये। यह घृतकास, उवर, पेटका दर्द, अफारा और रक्तपितको नष्ट करता है ॥ ४२-४३॥

# महाशतावरीखतम्

शतावर्यास्तु मूलानां रसप्रस्थद्वयं मतम्। तत्सभं च अवेत् क्षीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥४४॥ जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा तथैव च। काकोली श्रीरकाकोली मृद्वीका मधुकं तथा ॥४५॥ सुद्रपणीं साषपणीं विदारी रक्तचन्दनम्। शर्करामधुसंयुक्तं सिद्धं विस्नावयेद्भिषक् ॥ ४६॥ रक्तिपत्तिवकारेषु वातरक्तगदेषु च। क्षीणशुक्रेषु दातव्यं वाजीकरण मुत्तमम्।। ४०॥ असदाहं शिरोदाहं उवरं पित्तसमुद्भवम्। योनिशूलं च दाहं च मूत्रकृच्छं च पैत्तिकम्।।४८।। एतान्रोगान्निहन्त्याशु छिन्नाभ्राणीव मारुतः। शतावरीसपिरिदं बलवणां प्रिवर्धनम् ॥ ४९ ॥

ताजी शताबरीकी जड़का रस २ प्रस्थ और दूध दो प्रस्थ और घी १ प्रस्थ तथा जीवक, ऋषभक, तथा मेदा, महामेदा काकोली, क्षीरकाकोली, मुनक्का, मौरेठी, मुद्रपर्णी, भाषपर्णी बिदारीकन्द, लालचन्दनका कत्क पृतसे चतुर्थाश छोड़कर पृत

 इसमें काकोलीके अभावमें असगन्य और भेदाके अभा-वमें शतावर छोड़ना चाहिये। तिन्तिड़ोकके वीज छोटे लाल चिरौंजीके समान होते हैं। पसारी इन्हें त्रायमाणके नामसे देते-हैं। कोई कोई इमली ही छोड़ते हैं। तथा सम्यक् पाकार्थ चतुर्गुण जल भी छोड़ना चाहिये।

पकाना चाहिये। घृत शुद्ध हो जानेपर घृतसे चतुर्थोश शहद हो, उसके कानोमें छोड़ना चाहिये। यदि नेत्रसे ख्न आता हो, और मिश्री मिलाकर छान छेना चाहिये। पर मिश्रीका चूर्ण कुछ गरममें और शहद ठ०ढा होनेपर छोड़ना चाहिये। यह घृत रक्तिपत्त, वातरक्त तथा क्षीणशुक्रवालीको लाभ करता है। कन्धों तथा शिरकी जलन, पितञ्चर, योनि-शूल, दाह, पैत्तिक मूत्र छच्छ्र को यह घृत जैसे छोटे छोटे मेघोंके दुकड़ोंको वायु वैसेही नष्ट करता है। तथा बल, वर्ण और अग्निको उत्तम बनाता है ॥ ४४-४९ ॥

## प्रक्षपमानम्

स्नेहपादः स्मृतः कल्कः कल्कवन्मध्रक्षरे । इति वाक्यवलात्स्रेहे प्रक्षेपः पादिको भवेत् ॥५०॥ "स्नेहसे चतुर्थांश करक और करकके समान ही शहद और शकर मिलित छोड़ना चाहिये'' इस परिभाषासे प्रक्षेप स्नेहसे चतुर्थीश छोड़ना चाहिये॥ ५०॥

### वासाघृतम्

वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः। प्रदाय कल्कं विपचेद् घृतं तत् सक्षौद्रमाइवेव निहन्ति रक्तम् ॥ ५१ ॥

अइसेंके पन्नांगका काथ और अइसेके फूलोंका कल्क छोड़ कर घृत पकाना चाहिये। यह घृत शीघ्र ही रक्तपितको नष्ट करता है ॥ ५५ ॥

#### पुष्पकलकमानम्

शणस्य कोविदारस्य वृषस्य ककुभस्य च । कलकाढ्यत्वात्पुष्पकलकं प्रस्थे पलचतुष्ट्यम् ॥५२॥

शण, कचनार, अडूसा तथा अर्जुनके फूलोका कल्क अधिक होनेके कारण १ प्रस्थ (इन्द्रैगुण्यात्-१ सेर ९ छ० ३ तोला) में इनका करक ४ पल अर्थात् १६ तो॰ ही छोड़ना चाहिये॥ ५२॥

# कामदेवघतम्

अधगन्धापलशतं तद्धं गोक्षरस्य च। शतावरी विदारी च शालिपणीं बला तथा ॥५३॥ अद्वत्थस्य च शुङ्गानि पद्मबीजं पुनर्नवा । काइमरीफडमेवं तु माषबीजं तथैव च ॥ ५४ ॥ पृथग्दशपलानभागांश्चतुर्द्रोणेऽस्भसः पचेत्। चतुर्भागावशेषे तु कषायमवतारयेत् ॥ ५५ ॥ मृद्वीका पद्मकं कुष्ठं पिष्पली रक्तचन्द्नम्। बाढकं नागपुष्पं च आत्मगुप्ताफलं तथा ॥ ५६॥ नीलोत्पलं शारिवे द्वे जीवनीयं विशेषतः।

पथक्क समं चैव शर्करायाः पलद्वयम् ॥ ५७॥ रसस्य पौज्ड्रकेक्ष्मणामाढकं तत्र दापयेत्। चतुर्गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५८ ॥ रक्तपित्तं क्षतक्षीणं कामलां वातशोणितम्। हलीमकं तथा शोधं वर्णभेदं स्वरक्षयम् ॥ ५९॥ अरोचकं मूत्रकृच्छं पार्श्वशूलं च नाशयेत्। एतद्राज्ञां प्रयोक्तव्यं बह्वन्तः पुरचारिणाम् ॥ ६० ॥ स्त्रीणां चैवानपत्यानां दुबेलानां च देहिनाम्। क्रीबानामल्पश्चकाणां जीर्णानां यक्ष्मिणां तथा।।६१।। श्रेष्ठं बलकरं हृदां वृष्यं पेयं रसायनम्। ओजस्तेजस्करं चैव आयु:प्राणविवर्धनम् ॥ ६२ ॥ संबर्धयति शक्तं च प्रषं दुर्बलेन्द्रियम् । सर्वरोगविनिर्मुक्तं तोयसिक्तो यथाद्रमः ॥ ६३ ॥ कामदेव इति ख्यातः सर्वरोगेषु शस्यते ।

असगन्ध ५ सेर, गोखरू २॥ सेर, शतावरी, विदारीकन्द, शालिपणीं, खरेटी, पीपलको कोपल, कमलगटाकी मींगी, पुन-नेवा, खम्भारके फल तथा उड्द प्रत्येक ४० तोला सबदुरकु-चाकर २ मन २२ सेर ३२ तीला जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। इस काथ में १ प्रस्थ (१ सेर ९ छ० ३ तोला) घी तथा मुनका, पद्माख कूठ, छोटी पीपल, लालचन्दन, सुगन्धवाला, नागकेशर, कौंचके बीज, नीलोफर, सफेद शारिवा तथा काली सारिवा और जीवनीय गणकी ओषधियां प्रत्येक एक-एक तोलेका कल्क, शकर ८ तोला, पौडाका रस ६ सेर ३२ तोला तथा दूध ६ सेर ३२ तोला तथा इतना ही जल मिलाकर सिद्ध करना चाहिये। यह घृत रक्तपित्त, क्षतक्षीण, कावला, वातरक्त, हलीमक शोथ, स्वरभेद, वर्णभेद, अरोचक, मूत्रकृच्छ तथा पसुलियोंके सूलको नष्ट करता है। यह जिनके बहुत क्रियां हैं ऐसे राजाओंके लिये तथा जिनके सन्तान नहीं होती, ऐसी स्त्रियोंके लिये, दुर्वल मनुष्योंके लिये, नपुंसक तथा अल्पवीर्य-वालोंके लिये, बृद्धोंके तथा यक्ष्मावालोंके लिये विशेष लाभ-दायक है। बलको बढ़ाता, हृदयको बल देता है, वाजीकर है, ओज, तेज, आयु तथा वीर्यको बढ़ाता है । दुर्बल पुरुषोंको इस प्रकार रोगरहित तथा बलवान् बनाता है जैसे जलसे सींचा गया वृक्ष । यह"कामदेव वृत " सब रोगोमें लाभ करता है ॥ ५३-६३ ॥

इसका "कामदेव पृत" नाम है। और अन्य प्रन्थोंमें इसे वाजी-करणाधिकारमें लिखा है।

सप्तप्रस्थं घतम्

ज्ञतावरीपयोदाक्षाविदारीक्ष्वामलैः रसैः ॥ ६४ ॥ सर्विषा सह संयुक्तैः सप्तप्रस्थं पचेद् घृतम् । शर्करापादसंयुक्तं रक्तपित्तहरं पिबेत् ॥ ६५ ॥ उरःक्षते पित्तशूले योनिवातेऽप्यसृग्दरे। वल्यमूर्जस्करं वृष्यं क्षधाहृद्रोगनाशनम् ॥ ६६ ॥

शतावरीका रस, दूध, अंगूरका रस, विदारीकन्दका रस ईखका रस, आमलेका रस, प्रत्येक एक एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, मिश्री १ कुड़व मिलाकर पकाना चाहिये। यह रक्तपित्त उरःक्षत, पित्तशूल, योनिरोग रक्तप्रदरको नष्ट कर बल, ओज, बीर्यको बढाता और क्षधा तथा हद्रोगको करता है ॥ ६४ ॥ ६६ ॥

### कृष्माण्डकरसायनम्

कृष्माण्डकारपलशतं सुस्विन्नं निष्कुलीकृतम्। पचेत्तप्ते घृतप्रस्थे शनैस्ताम्रसमये दढे ॥ ६७॥ यदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्डशतं न्यसेत्। विष्वलीश्रङ्गरवेराभ्यां द्वे पले जीरकस्य च ॥६८॥ त्वगेलापत्रमरिचधान्यकानां पलार्धकम । न्यस्येच्चूणींकृतं तत्र दृव्यां संघट्टयेन्सुहः ॥ ६९॥ तत्पकं स्थापयेद्वाण्डे दत्त्वा क्षीद्रं घृताधकम्। तद्यथाग्निबलं खादेदक्तिपित्ती क्षयक्षयी ॥ ७० ॥ कासश्चासतमञ्जूदितृष्णाज्वरनिपीडितः। वृष्यं पुनर्नवकरं बलवर्णप्रसाधनम् ॥ ७१ ॥ उर:सन्धानकरणं बृहणं स्वरबोधनम् । अदिवभ्यां निर्मितं सिद्धं कृष्माण्डकरसायनम् ७२॥

पेठा ( छिलका तथा बीज निकाला हुआ ) मन्द आंचमें उवालकर रस निचोड़कर अलग रखना चाहिये। फिर पेठाको महीन पीसकर ५ सेरमें ६४ तोला घी डालकर मन्द आंचमें ख्ब सेंकना चाहिये। जब पक जाय और सुगन्ध उठने लगे तव वही पेठेका जल और ५ सेर मिश्री मिलाकर पंकाना चाहिये। जब सिद्ध होनेपर आ जाय, तब छोटी पीपल ८ तोला, सींठ ८ तोला, सफेद जीरा ८ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, काली मिर्च, धनियां प्रत्येक २ तोलाका महीन पिसा हुआ चूर्ण छोड़ना चाहिये और खूब कल्छीसे १ जीवनीयगणः-''जीवकर्षभकी मेदा महामेदा काकोली मिलाकर उतार लेना चरहिये। ठण्डा हो जानेपर शहद ३२ क्षीरकाकोली मुद्रमाषपण्यौ जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीव- तोला मिलाकर रख लेना चाहिये। इसे अग्नि और बलके अनु-नीयानि भवन्ति''। यह प्रयोग परम वाजीकर है, अत एव सार सेवन करना चाहिये। यह रक्तपित्त, क्षतक्षय, कास, श्वास, नेत्रोंके सामने अन्धकारका आ जाना, वमन, प्यास, ज्वरको नष्ट करता है। वाजीकरण, शरीरको नवीन बनाता, बल और वर्ण उत्तम करता, शरीरको बढ़ाता, त्वरको उत्तम बनाता तथा उरः क्षतको जोड़ता है । यह ''क़ूष्माण्डकरसायन'' भगवान् अहिवनीकुमारने निर्माण किया है ॥ ६७ ॥ ७२ ॥

# कूष्माण्डकरसायने द्रवमानम्

खण्डायलकमानेन रसःकृष्माण्डकद्रवात् ।
पात्रं पाकाय दात्वयं यावान्वा तद्रसो भवेत्।।७३।।
अत्रापि सुद्रया पाको निस्त्वचं निष्कुलीकृतम् ।
खण्डामलके अनुसार कृष्माण्डेका रस एक आढ़क छोड़ना चाहिये । अथवा रस जितना निकले उतना ही छोड़ना चाहिये । निष्कुलीकृत माने छीले हुए और पाक जब सुद्रा बनने लग जाये, तब समझना चाहिये ॥ ७५॥

### वासाकूष्माण्डखण्डः

पश्चाश्च पलं स्वित्रं कूष्माण्डात्प्रस्थमाज्यतः॥७४॥
प्राह्यं पलशतं खण्डं बासाकाथाढके पचेत्।
सुस्ता धात्री शुभा भार्ज्जा त्रिसुगन्धेश्च कार्षिकैः ७५
ऐलेयविश्वधन्याकमिरचेश्च पलांशिकैः।
पिष्पलीकुडवं चैव मधुमानी प्रदापयेत्॥ ७६॥
कासं श्वासं क्षयं हिकां रक्तिपत्तं हलीमकम्।
हृद्रोगमम्लिपत्तं च पीनसं च व्यपोहति॥ ७७॥

पेठा ( छिला हुआ तथा बीज निकाला हुआ ) उवालना चाहिये, फिर इसको निचोड़कर रस अलग रखना चाहिये, फिर पेठेको महीन पीसकर धीमें भूनना चाहिये, ५० पल (२॥सेर) पेठेमें धी १ प्रस्थ छोड़ना चाहिये । भुन जानेपर मिश्री ५ सेर, पेठेका रस और वासा काथ १ आढ़क मिलाकर पकाना चाहिये । सिद्ध होनेपर नागरमोथा, आमला, वंशलोचन, भारज्ञी, दालचीनी, तेजपात, इलायची प्रत्येक एक तोला एल बालुक, सोठ, धनियां काली मिर्च प्रत्येक ४ तोला तथा पीपल १६ तो० का महीन चूर्ण छोड़ मिलाकर उतार लेना चाहिये । फिर ठण्डा होनेपर शहद ३२ तोला छोड़ना चाहिये । यह अवलेह—कास, श्वास, क्षय, हिक्का, रक्तपित, अलीमक, हद्रोग, अल्लपित, और पीनसको नष्ट करता है ॥७४॥७७॥

#### वासाखण्डः

तुलामादाय वासायाः पचेदष्टगुणे जले । तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिषक् ॥ ७८ ॥

१ योगरत्नाकरमें इसी प्रयोगको कुछ बढ़ा दिया है। अर्थात् इसमें "क्षीद्रं घृताधर्कम्" से समाप्त हो जाता है। पर उन्होंने आगे लिखा है "क्षीदार्धिकां सितां केचित्केचित् दाक्षां सिता-धिंकाम्। द्राक्षार्थानि लवज्ञानि कर्षं कपूरकं क्षिपेत्। तथा कूष्माण्ड उवालकर निचोड़नेपर जितना स्वरस निकलता है, उसीसे पाक करनेका न्ववहार है। चुर्णानामभयानां च खण्डाच्छुद्धात्तथा शतम्। द्व पल पिप्पलीचुर्णात्सिद्धशीते च माक्षिकात्॥७९ कुडवं पलमात्रं तु चातुर्जातं सुचूर्णितम्। क्षिप्त्वा विलोडितं खादेद्रक्षपित्ती क्षतक्षयी। कासश्वासपरीतश्च यक्ष्मणा च प्रपीडितः॥ ८०॥

अहसेका पश्चांग ५ सेर ४० सेर जलमें पकाना चाहिये, १० सेर शेष रहनेपर उतार छानकर बड़ी हर्रका चूर्ण ३ सेर १६ तोला, मिश्री ५ सेर, पीपलका चूर्ण ८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। पाक हो जानेपर उतार ठण्डांकर शहद ३२ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर-प्रत्येकका चूर्ण ४ तोला छोड़ मिलाकर रक्तपित्त, क्षतक्षय, कास खास तथा यहमासे पीडित रोगीको यह "वासाँखण्ड" खाना चाहिये॥ ७८-८०॥

# खण्डकाद्यो लौहः

शतावरीच्छित्ररुद्दावृषमुण्डतिकाबलाः । तालमूली च गायत्री त्रिकलायास्त्रवस्तथा ॥७१॥ आङ्की पुष्करमूलं च पृथक् पञ्च पलानि च। जलद्रोणे विपन्तव्यमष्टमांशावशेषितम् ॥ ८२ ॥ दिव्यीषधहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा। पलद्वादशकं देयं रुक्मलौहं सुचूर्णितम्।। ८३।। खण्डतुर्यं घृतं देयं पलषोडशिकं बुधैः। पचेत्ताम्रमये पात्रे गुडपाको यथा मतः ॥ ८४ ॥ प्रस्थार्ध मधुनो देयं शुभाइमजतुकं त्वचम् । शृङ्गी विडङ्गं कृष्णा च सुण्ठचजाजी पलं पलम्८५ त्रिफला धान्यकं पत्रं द्वयक्षं मरिचकेशरम्। चूणें दत्त्वा सुमिथतं स्त्रिग्धे भाण्डे निधापयेत् ८६ यथाकालं प्रयुजीत बिडालपद्कं ततः । गव्यक्षीरानुपानं च सेव्यं मांसरसः पयः ॥ ८०॥ गुरुवृष्यात्रपानानि स्त्रिग्धं मांसादि चृंहणम्। रक्तिपत्तं क्षयं कासं पिक्तिश्लं विशेषतः ॥ ८८॥

१ यहां वासा आई ही लेना चाहिये। और "शुक्तद्रव्ये-िष्वदं मानं द्विगुणं तद् द्रवीद्रयोः।" इस सिद्धान्तसे द्विगुण नहीं करना चाहिये क्योंकि "गुडूची कुटजो वासा कृष्माण्डश्व शतावरी। अश्वगन्धा सहचरः शतपुष्पा प्रसारणी॥ प्रयोक्त-व्याः सदैवाद्दां द्विगुणा नैन कारयेत्॥" इसी प्रकार अष्टगुण जलको भी द्विगुण नहीं करना चाहिये। "मानं तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्वचिन्मतम्।" तथा मधु कुड्व होनेपर भी द्विगुण लिया जाता है। "सर्पिः खण्डजलक्षीद्रतैलक्षीरासवादिषु। अष्टी पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते॥"

वातरकतं प्रमेहं च शीतिपत्तं विम क्रमम्। श्वयथुं पाण्डुरोगं च कुष्ठं प्लीहोदरं तथा ॥ ८९ ॥ आनाई रक्तसंस्रावं चाम्छिपत्तं निहन्ति च। चक्षुष्यं मृंहणं वृष्यं माङ्गल्यं प्रीतिवर्धनम् ॥ ९० ॥ आरोग्यपुत्रदं श्रेष्ठं कामाग्निकलवर्धनम्। श्रीकरं लाघवकरं खण्डकाद्यं प्रकीर्तितम् ॥ ९१ ॥

शतावरी, गुर्च, अइसा, मुण्डी, खरेटी, मुसली, कत्था, त्रिफला, भारंगी, पोहकरमूल प्रत्येक ५ पल (२० तोला) एक द्रोण जलमें पकाना चाहिये। अष्टमांश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इसैमें मनःशिला अथवा स्वर्ण माक्षिकके योगसे बनाया कान्तलौहभस्म ४८ तोला, घी ६४ तोला, मिश्री ६४ तोला, छोड्कर पकाना चाहिये । अवलेह सिद्ध हो जानेपर वंशलोचन, शिलाजतु, दालचीनी, काकड़ा-सिंही, वायविडंग छोटी पीपल, सोठ, जीरा, प्रत्येक ४ तोला, त्रिफला, धनियां तेजपात, काली मिर्च, नागकेशर प्रत्येक २ तोला चूर्ण छोड ठंडा हो जानेपर शहद ३२ तोला छोड़ मिलाकर चिकने वर्तनमें रख लेना चाहिये। इसका १ तोला प्रतिदिन सेवन करना चाहिये। अनुपान-गायका दूध, पथ्य-दूध, मांसरस, भारी तथा वाजीकर अन्नपान तथा बुंहण मांसादि सेवन करना चाहिये। यह "खण्डकाद्यावलेह" रक्त-पित्त, क्षय, कास, परिणामशूल, वातरक्त, प्रमेह, शीतपित्त, वमन, ग्लानि सूजन, पांडरोग, कुष्ट, प्लीहा, आनाह,रक्तस्राव, तथा अम्लिपतको नष्ट करता, नेत्रबल शरीरवृद्धि, वीर्य मङ्गल तथा प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला, आरोग्य, पुत्र, काम, अग्नि तथा बलको बढानेवाला, शरीरकी शोभा तथा लाघव करने-वाला है ॥ ८१ ॥ ९१ ॥

#### अत्र पथ्यापथ्यम्

छागं पारावतं मांसं तिचिरिः ककराः शशाः । क्ररङ्गाः कृष्णसाराश्च तेषां मांसानि यौजयेत्।।९२।। नारिकेलपयःपानं सुनिषण्णकवास्तुकम्। शुष्कमूलकजीराख्यं पटोलं बृहतीफलम् ॥ ९३ ॥ फलं वार्ताकु पक्कामं खर्जूरं स्वादु दाडिमम्। ककारपूर्वकं यच मांसं चानूपसम्भवम् ॥ ९४ ॥

१ कुछ आचार्य इस प्रयोगमें गन्धक, अश्रक, और रसको भी मिलाते हैं और इसीके अनुकूल प्रमाण देते हैं। " न रसेन विना लौहं गन्धकं चाश्रकं विना । तथा चपलेन विना लौहं स्निग्ध पदार्थोंसे वमन अथवा विरेचन करना चाहिये । पर यः करोति पुमानिह ॥ उदरे तस्य किटानि जायन्ते नात्र शोधन ऐसा हो जिससे कृशता न बढ़े ॥ ३ ॥ संशयः । " पर यह व्यवहार सिद्ध नहीं है । उपरोक्त प्रमाण केवल चतुःसमलीहके लिये है। अतएव वहां 'इह' शब्द भी पढ़ा है। यह शिवदासजीका मत है।।

### वर्जनीयं विशेषेण खण्डकाशं प्रकुर्वता । लोहान्तरवद्त्रापि पुटनादिकियेप्यते ॥ ९५॥

बकरी, कबूतर, तीतर, कैकड़ा, खरगोश, काला मृग, तथा मृग, इनका मांस, नारियलका जल, चौपतिया, बधुआ, सूखी मूलो, जीरा, परवल, बडी कटेली, बेंगन, पके आम, छुहारा, मीठा अनार खाना चाहिये। जिन वस्तुओं के नामके आदिमें ककार है ऐसी चीजें तथा अनूपमांस 'खण्डकाद्य' सेवन करने-वालोंको त्याग देना चाहिये। दूसरे प्रयोगोंके समान इसमें भी लौह भस्म ही छोड़ना चाहिये ॥ ९२ ॥ ९५ ॥

# परिशिष्टम्

यच पित्रज्वरे प्रोक्तं बहिरन्तश्च अवजम् । रक्तिपेत्रे हितं तच क्षीणक्षतहितं च यत् ॥ ९६ ॥ जो पित्तज्वरके लिये बाहरी तथा भीतरी चिकित्सा कही गई है, वह तथा अतक्षीणकी जो चिकित्सा है, वह रक्तिपत्तमें लाभदायक होती है।। ९६।।

इति रक्तपित्ताधिकारः समाप्तः।

# अथ राजयक्ष्माधिकारः

## राजयक्ष्मणि पथ्यम्

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्गादयः शुभाः। मद्यानि जाङ्गलाः पक्षिमृगाः शस्ता विशुष्यताम् १ ग्रुष्यतां क्षीणमांसानां कल्पितानि विधानवित्। द्यात्कच्याद्मांसानिं बृंहणानि विशेषतः ॥ २ ॥

शालि तथा साठीके चावल, गेहू, यव, मूंग, शराब, जांगल प्राणियोका मांस हितकर है। जिनका मांस क्षीण हो गया है, उन्हें मांस खानेवाले प्राणियोंका मांस खिलाला अधिक पौष्टिक होता है ॥ १ ॥ २ ॥

## शोधनम्

दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम्। स्रोहस्वेदोपपन्नानां स्तेहनं यन्न कर्षणम् ॥ ३ ॥

जिनके दोष अधिक बढ़े हैं, उन्हें स्नेहन स्वेदन कराकर

शुद्धकोष्ठस्य युश्जीतं विधि बृंहणदीपनम् ।

कोष्ठ शुद्ध हो जानेपर बृहण तथा दीपनप्रयोग करनाचाहिये।

# राजयक्ष्मणि मलरक्षणप्रयोजनम्

शुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तं हि जीवितम् ॥ ४॥ तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मिणो मलरेतसी । मनुष्योका बल वीर्यके अधीन और जीवन मलके अधीन रहता है । अतः मल और वीर्यकी यत्नसे रक्षा करनी चाहिये ॥४॥

## षडंगयृषः

सिषण्पलीकं सयव सकुलत्थं सनागरम् ॥ ५॥ दाडिमामलकोपतं सिद्धसाजरसं पिवेत् । तेन षड् विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसाद्यः ॥ ६॥ रसे द्रव्याम्बुपेयावत्सूपशास्त्रवशादिह । पलानि द्वादश प्रस्थे घनेऽथ तनुके तु षद् ॥ ७॥ सांसस्य वटकं कुर्यात्पलमच्छतरे रसे ।

छोटी पीपल, सोठ, यव, कुलथी,अनारदाना,आमला—इनका जल बना बकरीका मांस छोड़ घीके साथ पकाकर यूष छानकर पूण खाकर बकरी पिलाना चाहिये। इससे पीनस, स्वरभेद आदि नष्ट होते हैं। रस बनानेके लिये जिस भांति पेया आदिमें जल और औषधियां (अर्थात् १ कर्ष औषधि १ प्रस्थ जल) छोड़ी जाती हैं, उसी प्रकार छोड़ना चाहिये। यदि रस गाड़ा बनाना हो, तो १ प्रस्थ जलमें १२ पल मांस और पतलेमें भण्ठ सांस और बहुत पतला बनानेमें १ पल ही मांस छोड़ना चाहिये। (इसमें सोठ, व पीपल इतना छोड़े, जिससे कहता आ जाय, आमला व अनारदाना इतना छोड़े,जिससे खट्टा हो जाय, यव और कुलथी यूषदव हैं, अतः इन्हें अधिकछोड़े)॥ ५-७॥—

## धान्यकादिकाथः

धन्याकिपिपछीविद्वद्शमूलीजलं पिबेत् ॥ ८॥ पाद्वशूलज्वरद्वासपीनसादिनिवृत्तये। धनियां छोटी पीपल, सोंठ, तथा दशमूलका काथ-पाद्वश्रल, ज्वर, श्वास तथा पीनसादिकी निवृत्तिके लिये पिलाना चाहिये॥ ८॥-

#### अश्वगन्धादिकाथः

अद्वगन्धामृताभीरुद्शमूळीबळावृषाः । पुष्करातिविषा च्रन्ति क्षयं श्लीररसाशिनः ।। ९ ॥ असनन्ध, गुर्च, शतावरी, दशमूळ, खरेटी, अङ्कसा, पोहक-रमूळ तथा अतीसका काथ-पीने तथा दूध या मांसरस सेवन करनेसे क्षय नष्ट होता है ॥ ९ ॥

## दशमूलादिकाथः

दशमूलवलारास्नापुष्करसुरदारुनागरैः कथितम् । पेयं पादर्वासशिरोरुक्क्षयकासादिशान्तये सलिलम् दशमूल, खरेटी, रास्ना, पोहकरमूल, देवदाह, व सोंठका काथ-पसली तथा कन्धों व शिरकी पीड़ा व क्षयज कासादिकी शांतिके लिये पीना चाहिये॥ १०॥

## ककुभत्वगाद्युत्कारिका

ककुभत्व ङ्नागवलावानरिबीजानि चूर्णितं पयसि । पकं घृतमधुयुक्तं ससितं यक्ष्मादिकासहरम् ॥११॥ अर्जुनकी छाल, खरेटी तथा कौंचके बीजोंका चूर्ण दूधमें पकाकर घी शहद व मिश्री मिलाकर खानेसे यक्ष्मा और कासादि नष्ट होते हैं॥ ११॥

## मांसचूर्णम्

पारावतक पिच्छाग कुरङ्गाणां पृथक् पृथक् । मांसचूर्णम जाक्षीरं पीतं थक्ष्महरं परम् ॥ १२ ॥ कवृतर, बन्दर, बकरा, मृग-इनमेंसे किसी एकके मांसका चूर्ण खाकर बकरीका दूध पीनेसे यक्ष्मा नष्ट होता है ॥ ५२॥

## नागबलाबलेहः

घृतकुषुमसारलीढं क्षयं क्षयं नयति गजबलामृलम्। दुग्धेन केवलेन तु वायसजंघा निपीतैव ॥ १३॥ नागबलाकी जड़का चूर्ण, धी और शहदके साथ चाटनेसे अथवा काकजंघाका चूर्ण केवल दूधके साथ पीनेसे क्षय नष्ट होता है॥ १३॥

### लेहद्रयम्

कृष्णाद्राक्षासित लेह: क्षयहा क्षोद्रतेलवान् । मधुसिंपर्युतो वादवगन्धाकृष्णासितोद्भवः ॥१४॥ छोटी पीपल, मुनक्का व मिश्रिको तैल व शहदके साथ चाटनेसे तथा असगन्ध, छोटी पीपल, व मिश्रीका चूर्ण घी व शहदके साथ चाटनेसे क्षय नष्ट होता है ॥ १४ ॥

### नवनीतप्रयोगः

शकरामधुसंयुक्तं नवनीतं लिहन् क्षयी। श्रीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये चाज्यमाक्षिके।। १५॥ मक्खनको शहद व शकरके साथ चाटनेसे अथवा विषम भाग धी व शहद चाटनेसे क्षय नष्ट होता और पुष्टि होती है॥ १५॥

# सितोपलादिचूर्णम्

सितोपलातुगाक्षीरीिपष्पलीबुहुलात्वचः । अन्त्यादृष्ट्वे द्विगुणितं लेह्येत्क्षीद्रसिपेषा ॥ १६ ॥ चूर्णितं प्राशयेदेतच्छ्वासकासक्षयापहम् । सुप्तजिह्वारोचिकनमल्पाम्निं पार्श्वशूलिनम् ॥ १७ ॥ हस्तपादांसदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ष्वगे ॥ १८ ॥ दालचीनी, १ भाग, छोटी इलायचीके दाने २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, वंशलोचन ८ भाग मिश्री १६ भाग सबका चूर्ण कपदछानकर घी व शहदके साथ चाटनेसे खास, कास, क्षय, जिह्वाकी सुप्तता, अरोचक, मन्दाग्नि, पसलियोंका दर्द, हाथ-पर और कन्धोंकी जलन तथा ऊर्धिंग रक्तपित्त नध्ट होते हैं॥ १६-१८॥

# लवङ्गाद्यं चूर्णम्

खबङ्गककोलमुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्पलजीरकं समम्। त्रुटिः सकृष्णागुरुभङ्गकेशरं कणा सविश्वा नलदं सहाम्बुदम्॥ १९॥

अहीन्द्रजातीफलवंशलोचनाः सिताष्टभागं समस्क्ष्मचूर्णितम् । सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं बलप्रदं षृष्यतमं त्रिदोषनुत् ॥ २०॥

उरोविबन्धं तमकं गलप्रहं सकासिहकारुचियक्ष्मपीनसम् । प्रहण्यतीसारभगन्दरार्बुदं प्रमेदगुरुमांश्च निहन्ति सज्वरान् ॥ २१॥

लवङ्ग, कंकोल, खश, सफेदचन्दन, तगर, नीलोफर, सफेद जीरा, छोटी इलायची, छोटी पीपल, अगर, भांगरा नागकेशर-छोटी पीपल, सोंठ, जटामांसी, नागरमोथा, शारिवा, जाय-फल, वंशलोचन -प्रत्येक समान भाग, मिश्री ८ भाग मिलाकर चूर्ण बना लेना चाहिये। यह चूर्ण रोचक, तर्पक, अग्नि-दीपक, बलदायक, वाजीकर और त्रिदोषनाशक हैं। छातीकी जकड़ाहट, नेत्रोंके सामने अन्धेरा छा जाना, गलेकी जकड़ाहट, खांसी, हिक्का, अरुचि, राजयक्ष्मा, पीनस, ग्रहणीरोग, अतीसार, भगन्दर, प्रमेह, गुल्म, और ज्वर इससे नध्ट होते हैं॥ १९-२१॥

# तालीशाद्यं चूर्णं मोदकश्च

तालीसपत्रं मरिचं नागरं विष्पली शुभा। यथोत्तरं भागवृद्धवा त्वगेले चार्घभागिके॥ २२॥ विष्पल्यष्टगुणा चाच प्रदेया शितशर्करा। श्वासकासारुचिहरं तच्चूर्ण दीपनं परम्॥ २३॥

९ यहां सिताष्टभागसे एकभागकी अपेक्षा ही अध्युण समझना चाहिये। समस्त चूर्णसे अष्टगुण नहीं। क्योंकि अन्यन्न शार्क्षधरादिमें समस्त चूर्णका आधा भाग मिश्रि लिखी है और वह प्रायः अष्टभागके समान ही है। यही शिवदा सजीका भी मत है। हत्पाण्डुमहणीरोगप्लीहशोषज्वराषहम् । छर्चतीसारश्चमं मृढवातानुलोमनम् ॥ २४ ॥ कल्पयेद् गुटिकां चेतच्चणं पक्तवा सितोपलाम् । गुटिका ह्यमिसंयोगाच्चूणां लघुतराः स्मृताः । पेत्तिके प्राहयन्त्येके शुभया वंशलोचनम् ॥ २५ ॥

तालीशपत्र १ भाग, काली मिर्च २ भाग, सेंट ३ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, मंशलोचन ५ भाग, दालचीनी तथा छोटी इलायचीके दाने प्रत्येक आधा धाधा भाग, मिश्री ३२ भाग मिलाकर चूर्ण बना लेना चाहिये । यह चूर्णव्यास, कास, अरुचिको नध्टकर अग्निको दीप्त करता तथा हदोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, प्लीहा, राजयहमा, ज्वर, वमन, अती-सार और श्रूलको न्ष्ट करता तथा मूढ वायुका अनुलोमन करता हैं। इसी चूर्णको पकाकर गोली बना लेनेसे गोलियां हलकी होती हैं, क्योंकि इनसें अग्निका संयोग होता है। कुछ लोगोगोंका मत है कि शुभासे वंशलोचन पैत्तिक रोगोंके लिये लेना चाहिये॥ २२॥--२५॥

# शृंग्यादिचूर्णम्

शृङ्गवर्जनाश्चगन्धानागवलापुष्करामयच्छित्रह्याः। तोलीशादिसमेता लेखा मधुसर्पिश्यां यक्ष्महराः २६

काकड़ासिंही अर्जुनकी छाल, असगन्ध, नागबला, पोहकर-मूल, कूठ, गुर्च-सब समान भाग, सबके समान तालीशा-दिचूर्ण भिलाकर घी,शहदके साथ चाठनेसे राजयहमा नष्ट होता है ॥ २६॥

# मधुताप्यादिलौहम्

मधुताप्यविडङ्गादमजतुलोहघृताभयाः । त्रन्ति यक्ष्माणमत्युत्रं सेव्यमाना हिताशिना ॥२७॥

शहद, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वायविडङ्ग, शिलाजतु, लोह-भस्म, घृत, बड़ी हर्रका झिलका -सब साथ मिलाकर चाटनेसे तथा भोजन पथ्यकारक करनेसे राजयहमा नध्ट होता है॥ २७॥

१ पर वास्तवमें वशलोचन ही लिया जाता है। दूसरे भी"तालीशं मिरचं शुण्ठी पिप्पली वंशलोचना इत्यादि "
ऐसे ही पाठान्तर हैं॥ २॥ यहां "तालीशादिसमेताः"
शब्दसे तालीशादि चूणाक्त द्रव्यमात्र लिये जाते हैं, वहांका
भागकम आवश्यक नहीं है। जैसा कि चैतसष्टतमें कत्याणकस्य
चान्नेन यह लिखनेपर भी कत्याणष्टतोक्त कव्क मात्र लिया
जाता है। अतः यहां शक्नादिके समान ही तालीशादि प्रत्येक
दृष्य छोडना चाहिये।

### विन्ध्यवासियोगः

व्योषं शतावरी त्रीणि फलानि दे बले तथा। सर्वामयहरो योगः सोऽयं लोहरजोऽन्वितः ॥२८॥ एव वक्षः क्षतं हन्ति कण्ठजांश्च गदांस्तथा। राजयक्षाणमत्युत्रं बाहुस्तम्भमथार्दितम् ॥ २९ ॥

सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपेल, शतावरी, त्रिफला, खरेठी, कंधी-प्रत्येक एक भाग, तथा लोई भन्म सबके समान मिला सेवन करनेसे समस्त रोग नष्ट होते हैं। उर:क्षत, कण्ठज-रोग, कासादि, बाहुस्तस्भ, अर्दित तथा राजयक्ष्माको नष्ट करता है ॥ २८-२९ ॥

### रसेन्द्रग्रटिका

कर्षः शुद्धरसेन्द्रस्य स्वरसेन जयार्द्रयोः। शिलायां खत्वयेत्तावद्यावितपण्डं घनं ततः ॥३०॥ जलकणाकाकमाचीरसाभ्यां भावयत्पुनः । सौगन्धिकपलं भूङ्गस्वरसेन विभाविताम् ॥३१॥ चुर्णितं रससंयुक्तमजाक्षीरपलद्वये। खिलवतं घनपिण्डं तु गुटी स्वित्रकछ।यवत् ॥३२॥ करवादौ शिवसभ्यचर्य द्विजातीन्पारतोष्य च । जीर्णान्त्रो भक्षयेदेकां श्रीरमांसरसाशनः ॥ ३३ ॥ सर्वरूपं क्षयं कासं रक्तिपत्तमरोचकम्। अपि वैद्यशतैस्यक्तमम्लपित्तं नियच्छति ॥ ३४ ॥

१ तीला गुद्ध पारद खरलमें अरणी व अदरखके स्वरससे उस समय तक घोटना कि घनता आजाय अर्थात् गोला बन जाय । फिर जल पिपप्ली,मकोयके रससे भावना देनी चाहिये। फिर इसीमें भांगरेके रससे भावित गन्धक ४ तीला छोड़ना चाहिये और बकरीका दूध ८ तीला मिला घोटकर गाढ़ा हो जाने पर मटरके बराबर गोली बना लेनी चाहिये। फिर शंकर जीका पूजन तथा बाह्मणोंको सन्तुष्ट कर अन्न पाक हो जानेपर १ गोली खानी चाहिये । दूध या मांस रसका पथ्य लेना चाहिये। यह समस्त प्रकारके क्षय, कास, रक्तिपत्त, अरो-चक इनको तथा सैकड़ों वैद्योंसे त्यक्त अस्लिपत्तको नष्ट करता है ॥ ३०-३४ ॥

#### एलादिमन्थः

एलाजमोदामलकाभयाक्ष-गायविनिम्बाशनशालसारान् ।

१-यहां लोह अधिक गुणकारक होनेसे सबके समान ही प्रकरणमें कहा है। अतः लेहही बनाकर प्रयोग करना चाहिये। ऐसा ही शिवदासजीका भी मत है।

विडंगभद्रातकचित्रकांश्च कटु विकामभोदस्र राष्ट्रिकाश्च ॥ ३५॥ पक्तवा जले तेन पचेत् सर्पि-स्तिस्मन्स्सिद्धे त्ववतारिते च। त्रिंशत्पलान्यत्र सितोपलाया दद्यान्तगक्षीरिपलानि षद च ॥ ३६ ॥

प्रस्थे वतस्य द्विगुणं च दद्यात् क्षीद्रं ततो मन्थहतं निद्ध्यात् पर्छ पर्छ प्रातरतो छिहेच पश्चारिप बेरक्षीर मतन्द्रितश्च ॥ ३७ ॥

एतद्धि मेध्यं परमं पवित्रं चक्षुष्यमायुष्यतमं तथैव । यक्षमाणमाञ्ज व्यपहन्ति शुलं पांडूवामयं चापि भगन्द्रं च। न चात्र किञ्चित्परिवर्जनीयं रसायनं चेतद्पास्यमाहः ॥ ३८॥

इलायची, अजवायन, आमला, बड़ी हर्र, बहेड़ा, कतथा, नीमकी छाल, विजैसार, शाल, वायविडंग, भिलावां, चीतकी जड, त्रिकद, नागरमोथा. सुराष्ट्रिका (सोरठी, मिटी इसके अभावमें भूनी फिटकरी ) जलमें पका काथ बनाकर इसी काथ से घृत पाक करे। इस १ प्रस्य घृतमें ३० पल मिश्री, ६ पल वंशलोचन और घृतसे द्विगुण शहद मिला मथकर रखना चाहिये। इससे १ पलकी मात्रा प्रातःकाल चाटना चाहिये। कपरसे दूध पीना चाहिये। यह मेधाको बढ़ानेवाला, पवित्र, नेत्रोंके लिये हितकर, आयु बढ़ानेवाला, यक्ष्मा, शूल, पांडुरोग, तथा भगन्दरको नष्ट करता है । इसमें कुछ परहेज भी करनेकी आवश्यकता नहीं । यह रसायन है ॥ ३५ ॥ ३८ ॥

# सर्पिग्रंडः

बला विदारी हस्वा च पश्चमूली पुनर्नवा। पञ्चानां क्षीरिवृक्षाणां शुंगा मुष्टचंशिकाः पृथकू ॥ एषां कषाये द्विंकीरे विदार्याजरसांशिके जीवनीयैः पचेत्करकेरक्षमात्रैर्धृताढकम् ॥ ४० ॥ सितापलानि पूर्ते च शीते द्वात्रिंशदावपेत्। गोधूमिपपछीवांशीचूर्णं शृङ्गाटकस्य च ॥ ४१ ॥

१ यहां पर 'द्विक्षीरे' का अर्थ "द्विप्रकारकं क्षीरं यत्रेति छोड़ना चाहिये। तथा यहां वृत मधु नहीं लिखा है, पर लेह- तथा। क्षीरद्वयं चात्र प्राधान्यादाजं गव्यं च प्राह्मप्" ऐसा किया है। अर्थात् १ भाग गायका दूध, तथा १ भाग बकरी का दूध छोड़ना चाहिये।

समासिकं कौडिविकं तत्सर्वं खजमृ चिछतम्।
स्त्यानं सिपंगुंडान्कृत्वा भूर्जपत्रेण वेष्टयेत्॥ ४२॥
ताञ्जग्ध्वा पिछकान्क्षीरे मद्यं चामुपिबेक्तथा।
शोषे कासे क्षतक्षीणे श्रमक्षीभारकर्विते॥ ४३॥
रक्तिष्ठीवने तापे पीनसे चौरसि क्षते।
शस्ताः पार्षशिरःशुले भेदे च स्वरवर्णयोः॥ ४४॥
काथ्ये त्रयोदशपले द्रव्यास्पत्वभयाज्जलम्।
अष्टगुणं काथसमौ विदार्याजरसौ पृथक्॥ ४५॥
केचिद्यथोक्तकाथ्ये तु काथं घृतसमं जगुः।

खरेटी, विदारीकन्द, लघुपश्चमूल, पुनर्नवा,पांची क्षीरिवृक्षी (क्यीतन, बट, गूलर, पीपल, प्लक्ष् ) के कोमल, पत्ते प्रत्येक४ चार तोला इनका काथ तथा घीसे द्विगुण दूध और विदारी-कन्दका रस तथा बकरेके मांसका रस घीके समान मिलाकर तथा जीवनीयगणकी भीषधियोंका करक प्रत्येकका १ तोला मिलाकर एक आढ़क पृत पकाना चाहिये । पृत सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर मिश्री ३२ पल तथा गेहूँका आटा, छोटी पीपल, वंशलोचन, सिंघाड़ेका चूर्ण, तथा शहद प्रत्येक एक कुडव अर्थात् १६ तोला छोड़कर मिलाना चाहिये । लहुडू बनानेके योग्य हो जानेपर एक एक पलके लडूडू बनाकर ऊपरसे भोजपत्र लपेट देना चाहिये। इनको खाकर दूध या मद्य पीना चाहिये। यह राजयक्मा, कास, क्षतक्षीण थके तथा स्त्रीगमन व बोझा ढोनेसे कुश, खून थूकनेवालों तथा दाह व पीनससे पीड़ित व उरःक्षतसे युक्त पुरुषोंके लिये विशेष हितकर है। पसलियों तथा शिरका दर्द, स्वरभेद, वर्णविकृति भी इससे नष्ट होती है। काध्य द्रव्य प्रतसे कम है, अतः अष्टगुण जल छोड़ना और चतुर्थीश शेष रखना तथा काथके समान विदारीकन्दका रस और बकरेके मांसका रस छोड़ना चाहिये । कुछका मत है कि काथ्य द्रव्य कम होनेपर भी काथ घीके समान ही बनाना चाहिये॥ ३९-४५॥

#### च्यवनप्राशः

विल्वाग्निमन्थदयोनाककादमयः पाटली बला।
पण्यश्चतसः पिप्पल्यः दवदंष्ट्रा बृह्तीद्वयम् ॥४६॥
शृङ्गीतामलकीद्राक्षाजीवन्तीपुष्करागुरु ।
अभया सामृता ऋंद्विजीवकषभकौ शठी ॥ ४०॥
मुस्तं पुनर्नवा मेदा सूक्ष्मेलोत्पलचन्दने ।
विदारी वृषमूलानि काकोली काकनासिका ॥४८॥

एषां पलोनिमतानभागान् ज्ञतान्यामलकस्य च ।
पश्च द्यात्तदैकध्यं जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ४९ ॥
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौषधान्यथ तं रसम् ।
तच्चामलकमुद्धृत्य निष्कुलं तैलसपिंषोः ॥ ५० ॥
पल्छद्वादशके भृष्ट्रवा दत्त्वा चार्धतुलां श्विषक् ।
मत्स्यण्डिकायाः षूताया लेहवत्साधु साधयेत् ५१॥
षद्पलं मधुनश्चात्र सिद्धशीते प्रदापयेत् ।
चतुष्पलं तुगाक्षोर्याः पिष्पल्या द्विपले तथा ॥५२॥
पलमेकं निद्ध्याञ्च त्वगेलापत्रकेशरात् ।
इत्ययं च्यवनपाशः परमुक्तो रसायनः ॥ ५३ ॥

बेलका गूदा, अरणी, सोनापाठा, खम्भार, पाढल, खरेटी, मृंगवन, मषवन, छोटी पीपल- सरिवन, पिठिवन, गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काकड़ासिघी, भूई आंवला, मुनका, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, बडी हर्रका छिल्क, गुर्च ऋद्धि-जीवक, ऋषसक, कपूरकचरी या कपूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, छोटी इलाइची, नीलोफर, लाल चन्दन, विदारीकन्द, अह्सकी छाल, काकोली, काकनासा, प्रत्येक द्रव्य आठ आठ तो० और ५०० ताजे पके हुए आंवलोंको छोड़कर एक द्रोण जल अर्थात् (५१ सेर १६ तो० जल) में पकाना चाहिये। आमला पक जानेपर उतार ठण्डाकर काथ छानकर अलग रख लेना चाहिये। आंवले निकालकर उनकी गुठली निकाल कप-ड़ेसे रगड़कर छना हुआ गूदा लेना चाहिये । और जो नसें निकलती हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिये। फिर इस गूदेकी काले तिलका तैल ४८ तोला और घी ४८ तोला छोड़कर सेंकना चाहिये। जब कुछ सुर्खी आ जावे और सुगन्ध उठने लगे तब, मिश्री ५ सर और काढा छोड़कर पकाना चाहिये। अवलेह सिद्ध हो जानेपर उतार ठण्डा कर शहद ४८ तोला, वंशलोचन ३२ तोला, छोटी पीपल १६ तोला, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर प्रत्येक ८ तोला चूर्ण किया हुआ मिलाना जाहिये। यह ''च्यवनप्रास'' तैयार हुआ यह परम रसायन है ॥ ४६-५३॥

#### च्यवनप्राशस्य गुणाः

कासश्वासहरश्चेष विशेषेणोपदिइयते। श्रीणक्षतानां वृद्धानां बालानां चाङ्गवर्धनः॥ ५४॥ स्वरक्षयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्। पिपासां मूत्रशुक्तस्थान्दोषांश्चेवापकर्षति॥ ५५॥ अस्य मात्रां प्रयुश्चीत योपरुन्ध्यात्र भोजनम्। अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोऽभृत्पुनर्युवा॥५६॥ मेधां स्मृतिं कांतिमनामयत्वं वपुःप्रकर्षं बल्पिन्द्रियाणाम्।

<sup>(</sup>१) ऋदि जीवक, ऋषभक, मेदा तथा काकोलीके सभावमें कमशः प्रतितिधि द्रव्य ( बाराहीकन्द, बिदारी-कन्द, विदारीकन्द, शनावर असगन्ध) छोड़ना चाहिये।

स्त्रीषु प्रहर्षं परमित्रवृद्धिं वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम् ॥ ५७ ॥ रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाः लभेत जीर्णाऽपि कुटीप्रवेशात् । जराकृतं रूपमपास्य सर्वे विभर्ति रूपं नवयौवनस्य ॥ ५८ ॥

सितामत्स्यण्डिकालाभे धात्र्याश्च मृदुभर्जनम् । चतुर्भागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवेत् ॥ ५९ ॥

उपयुक्त मात्रासे सेवित हुआ यह कास तथा इवासको नष्ट करनेवाला, क्षीणक्ष्त, वृद्ध तथा बालकोके शरीरको पृष्ट करनेवाला, स्वरभेद, उरःक्षत, हदरोग, वातरक्त, पिपासा तथा मृत्र और वीर्यके दोषोंको नष्ट करता है। इसकी मात्रा उतनी ही सेवन करनी चाहिये, जो भोजनको कम न करे। इसके प्रयोगसे युद्ध च्यवन फिर जवान हुए थे। इस रसायनके सेवनसे मेधा, स्मृति, कान्ति, नीरोगता, शरीरवृद्धि, इन्द्रियशक्ति श्लीगमनशक्ति, अग्निवृद्धि, वर्णकी उत्तमता तथा वायुकी अनुलोमता होती है। इसको "कुटी प्रावेशिक" विधिसे सेवन करनेसे वृद्ध पुरुष भी बृद्धताके लक्षणोंको छोड़कर नवयौवनके रूपको धारण करता है। मत्स्यिण्डकाके अभावमें मिश्री छोड़ना तथा आवलोंको मन्द आंचसे मृतु भर्जन करना चाहिये चतुर्थोश कवाथ रहनेपर प्रायः द्रव्य गतरस हो जाता है। (यह प्रयोग चरकसंहिताका है। अतः उन्हींके मानके अनुसार सब चीजोंका मान लिखा है)॥ ५४॥ ५९॥

# जीवन्त्याद्यं घृतम्

जीवन्ती सधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च । शटीपुष्करसूलं च न्याष्ट्रीं गोक्षुरकं बलाम् ॥६०॥ नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम् । पिष्पलीं च समं पिष्ट्रा घृतं वैद्यो विषाचयेत्॥६१॥ एतद्व-याघिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम् । रूपमेकादशविधं सार्परम्यं न्यपोहति ॥ ६२॥

जीवन्ती, मीरेठी मुनका, इन्ह्रयन, कच्र्र, पोहकरमूल, छोटी कटेरी, गोखरू, खरेटी, नीलोफर, भूमिआंवला, त्रायमाण, यवासा, छोटी पीपल सब समान भाग ले पीम जल मिलाकर कत्क बनाना चाहिये। कत्क द्रव्यसे चतुर्गुण घी और घीसे चतुर्गुण जल मिलाकर घी पकाना चाहिये। यह घी राजय-क्माके समग्र लक्षणोंको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ६०॥ ६२॥

### विपलीघृतम्

पिपलीगुडसंसिद्धं लागक्षीरयुतं घृतम्। एतद्ग्निविष्टुद्धयर्थं सेव्यञ्च क्षयकासिभिः॥६३॥।

छोटी पीपल व गुडका कल्क दोनोंसे चतुर्गुण घी और घीसे चतुर्गुण वक्तीका दूध तथा दूधके समान जल मिलाकर पकाना चाहिये। यह क्षय तथा कासवालोंको अग्निवृद्धिके लिये सेवन करना चाहिये॥ ६३॥

### पाराशरं घृतम्

यष्टीबलागुड्रच्यलप क्वमूलीतुलां पचेत् ।

शूर्पेऽपामष्टभागस्ये तत्र पांच पचेद् घृतम् ॥ ६४ ॥
धात्रीविदारीक्षुरसे त्रिपाचे पयसोऽभणे ।
धुपिष्टेर्जीवनीयश्च पाराशरिमदं घृतम् ॥ ६५ ॥
ससैन्यं राजयक्ष्माणमुन्मूल्यित शीलितम् ।
मौरेठी, खरेटी, गुर्च, लघु पधमूल सब मिलाकर ५ सेर (अर्थात् प्रत्येक १० छ० ) जल २ द्रोण (५१ सेर १८ तो०)
जल छोड़कर पकाना चाहिये । अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छानकर १ आढ्क घी, १ आढ्क आंवलोका रस, १ आढ्क विदारीकन्द रस, १ आढ्क दिखका रस, दूध १ द्रोण और घृतसे चतुर्थोश जीवनीय गणकी औषियोंका कत्क मिलाकर पकाना चाहिये । यह पराशर महर्षिका बनाया घृत सेवन करनेस ससैन्य राजयक्ष्माको नष्ट करता है ॥ ६४ ॥ ६४ ॥

### छागलाद्यं घृतम्

छागमांसतुळां दत्त्वा साधयेन्नलेवणेऽम्भसि । पादशेषेण तेनैव घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६६ ॥ ऋद्धियृद्धी च मेदे द्वे जीवकषंभको तथा । काकौळीक्षीरकाकोळीकलेकेः पळमितेः पृथक् ॥६७ सम्यक् सिद्धेऽवतार्याथ शीते तस्मिनप्रदापयेत् । शर्करायाः पळान्यष्टौ मधुनः कुडवं तथा ॥ ६८ ॥ पळ पळं पिवेत्प्रातयंक्ष्माणं हन्ति दुर्जयम् । क्षतक्षयं च कासं च पार्श्व शुरूमरोचकम् ॥ ६९ ॥ स्वरक्षयमुरोरोगं श्वासं हन्यात्सुदारुणम् । वकरेका मांस ५ सेर जल २५ सेर ४८ तोले छोड़कर तना चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ

पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ धी तथा ऋदि, वृद्धि मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोळी, क्षीग्काकोळी, (शतावर, विदारीकन्द, असगन्ध, वाराहीकन्द ये उनके अभावमें छोड़ने चाहिये) प्रत्येक ४ तोलाका कल्क छोड़कर घी पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छान ठण्डाकर मिश्री ३२ तोला, शहद १६ तोला मिलाकर रखना चाहिये। इससे प्रतिदिन ४ तोलाकी मात्रा सेवन करना चाहिये। यह राजयक्ष्मा, क्षतक्ष्य, कास, पार्श्व-श्रूल, अरोचक, स्वरभेद, उरःक्षत तथा कठिन श्वासको नष्ट करता है। ६६॥ ६९॥

१ पात्रम्=आढकम्। २ नत्वणो=द्रोणः।

छागघतम्

तोयदोणद्वितये मांसं छागस्य पलशतं पक्सवा। जलमष्टांशं सुकृतं तस्मिन्विपचेद् घृतप्रस्थम् ॥७०॥ कल्केन जीवनीयानां कुडवेन तु मांससर्पिरिदम्। वित्तानिलं निहन्यात्तज्ञानिव रसकयोजितं पीतम् ७१ कासश्वासानुत्री यक्ष्माणं पार्श्वहर्द्धं घोराम् । अध्वब्यवायशोषं शमयति चैवापरं किञ्चित्।।७२॥

बकरेका मांस ५ सेर जल २ द्रोण छोड़कर पकाना चाहिये। अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ घी मिला तथा जीवनीय गणकी औषधियों (जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर-काकोली, मुद्रपणी, माषपणी, जीवन्ती, मौरेठी, मेदा, महा मेदा) का मिलित कलक १ कुड्व छोड़कर घृत पकाना चाहिये। यह घृत मांसरसके साथ पीनेसे वातपित्त-जन्य रोग, कासं, स्वास, यहमा, पसलियों तथा-हृदयकी पीडा तथा अध्वशीष और व्यवायशोषको नष्ट करता है ॥ ७० ॥ ७२ ॥

# अजापश्चकं घृतम्

छागशकृद्रसम्त्र भीरैर्द्धा च साधितं सर्विः। सक्षारं यक्ष्महरं कासश्चासोपज्ञान्तय पेयम् ॥७३॥ प्रत्येक घीके समान मिलाकर घी सिद्ध करना चाहिये । यह है ॥ ७६-८० ॥ घी यवाखार मिलाकर चाटनेसे यहमा तथा-कास, इवासको शान्त करनेमें श्रेष्ठ होता है। यहां घी भी बकरीका ही छोडना चाहिये॥ ७३॥

# बलागर्भ घृतम्

द्विपञ्चमूलस्य पचत्कवाये प्रस्थद्वये मांसरसस्य चेके। करकं बलायाः सुनियोज्य गर्भे सिद्धं पयः प्रस्थयतं घृतं च ॥ ७४ ॥ सर्वाभिघातोत्थितयक्ष्मशूल-क्षतक्षयोत्कासहरं प्रदिष्टम् ॥ ७५ ॥

दरामूलका क्वाथ २ प्रस्थ मांसरस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, खरेटी १ कुड़वका कल्क सब एकमें मिलाकर पकाना चाहिये। ष्टतमात्र रहनेपर उतार छानकर सेवन करना चाहिये। यह समस्त प्रकारके चोटके रोग, राजयहमा, शूल, क्षतक्षय और कासको नष्ट करता है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

#### नागबलाघृतम्

पादशेषे जलद्रोणे पचेन्नागबळातुलाम्। तेन काथेन तुरुयांशं घृतं क्षीरं च साधयेत् ॥७६॥ इनका काढा और भूमिआंवला, कचूरं, मुनक्का, पोहक्र

पलाधिकश्चातिबलाबलायष्ट्रिपनर्नवैः। प्रपौण्डरीककाइमर्यपियालकपिकच्छ्रभिः॥ ७७॥ अश्वगन्धासिताभीरुमेदायुग्मात्रिकण्टकैः। मृणालविसशालुकशृङ्गाटककशेरुकैः ।।। ७८ ॥ एतन्नागबलासपी रक्तितं क्षतक्षयम । हन्ति दाहं भ्रमं तृष्णां बलपृष्टिकरं परम् ॥ ७९ ॥ बल्य मौजस्यमायुष्यं वलीपलितनाशनम् । उपयुश्जीत षणमासान्वृद्धोऽपि तरुणायते ।। ८० ॥

नागबलाका पञ्चांग ५ सेर, १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थोरा रहनेपर उतार छान क्वाथके वरावर घी और इतना ही दूध तथा घीसे द्विगुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। तथा पकाते समय कंघी, खरेटी, मौरेठी, पुनर्नवा, पुण्डरिया. खम्भार, चिरौंजी, कौंचके बीज, असगन्ध, सफेद दूर्वा शता-वरी, मेदा, महामेदा, गोखुरू, कमलकी डण्डी, तन्तु तथा कन्द, सिंघाडा और कशेरू-प्रत्येक २ तीला ले कल्क वना-कर छोड़ना चाहिये। यह ''नागबलाघृत''-रक्तपित्त, उरःक्षत दाह, भ्रम तथा प्यासको नष्ट करता है और वल व पृष्टिको बढ़ाता है। ओज तथा आयुको बढ़ाता और वदनकी झुरिंचों तथा वालोंकी सफेदीको नष्ट करता है। इसका ६ मासतक बकरीकी लेंडियोंका रस तथा उसीका मूत्र, दूध और दही प्रयोग करनेसे वृद्ध भी जवानोंके समान बलवान् होता

# निर्गुण्डीघृतम्

समूलफलपत्राया निर्गुण्ड्याः स्वरसैषृतम् । सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधिर्भाति देववत् ८१ सम्भालके पञ्चांगसे सिद्ध घृत सेवन करनेसे मनुष्य क्षय रोगसे मुक्त होकर देवताओं के समान शोभायमान होता है ॥ ८१॥

### बलायं घतम्

बलाइवदंष्टावृह्तीकलशीधावनीस्थिराः । निम्बं पर्पटकं मुस्तं त्रायमाणां दुरालभाम् ॥८२॥ कृत्वा कषायं पेष्यार्थं दद्यात्तामलकीं शटीम्। द्राक्षां पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च ॥ ८३॥ घृतं पयश्च तिसद्धं सर्पिडर्वरहरं परम् । क्षयकासप्रशमनं शिरःपाइवंरुजापहम् ॥ ८४ ॥ चरकोदितवासाद्यघृतानन्तरमुक्तितः। वदन्तीह घृतात्काथ पयश्च द्विगुणं पृथक् ॥ ८५॥ खरेटी, गोखरू, बड़ी कटेरी, शालिपणीं, छोटी कटेरी, पृष्ठ-पर्णी, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, नागरमोथा,त्रात्यमाण, यवासा

मूल, मेदा, आंवला इनका कहक और दूध मिलाकर घी पकाना चाहिये। यह घृत ज्वरको नष्ट करता, क्षय, कास, शिर व पसिलयोंकी पीड़ाको शान्त करता है। इसको चरकमें वासाय घृतके अनन्तर लिखा है,अतः उसीके अनुसार घृतसे दूना काथ तथा दूना ही दूध छोड़ना चाहिये॥ ८२-८५॥

# चन्द्नाद्यं तैलम्

चन्दनाम्बु नखं वाष्यं यष्टीशेलेयपद्मकम् ।
मिजिष्ठा सरलं दारु शत्येला पृतिकेशरम् ॥ ८६ ॥
पत्रं तैलं मुरामांसी कंकोलं वित्ताम्बुदम् ।
हिरिद्रे शारिवे तिक्ता लयङ्गागुरुकुंकुमम् ॥ ८७ ॥
त्वन्नेणु निलका चैभिस्तेलं मस्तु चतुर्गुणम् ।
लाक्षारससमं सिद्धं प्रहन्नं बलवर्णकृत् ॥ ८८ ॥
अपस्मारुवरोन्माद्कृत्यालक्ष्मीविनाशनम् ।
आयुःपुष्टिकरं चैव वाजीकरणमुक्तमम् ॥ ८९ ॥

लालचन्दन, सुगन्थवाला, नख, कूठ, मौरेठी, शिलारस, पद्माख, मझीठ, सरल, देवदाह, कचूर, इलायची, खहाशी (अभावे लताकस्त्री), नागकेशर, तेजपात, छरीला, मरोड़-फली, जटामांशी, कंकोल, प्रियइगु, नागरमोथा, हलदी, दाहहलदी, शारिवा, काली शारिवा, कुटकी, लवङ्ग, अगर, केशर, दालचीनी, सम्भाद्धके बीज, नलिका इन सबका कत्क, करकसे चतुर्गुण तेल तथा तेलसे चतुर्गुण दहीका तोड़ तथा तेलके बराबर लाखका रस मिलाकर पकाना चाहिये।

१ लाक्षारस बनानेके सम्बन्धमें कई मत हैं। भैषज्य-रलावलीकारका सत है-''लाक्षायाः पङ्गुणं तोयं दःवैक-विंशतिवारकम् । परिस्नान्य जलं ग्राह्यं किं वा कार्थ्यं यथो-दितम् ॥'' अर्थात् लाखको छः गुने जलमें घोलकर २१ वार छान लेनेसे लाक्षारस तैयार होता है। अथना काथकी विधि "आदाय शुष्कद्रव्यं वा स्वरसानामसम्भवे । वारिण्यष्टगुणेकाथ्यं त्राह्यं पादावशेषितम् ॥'' इस सिद्धान्तसे अष्टगुण जलमेंपकाकर चतुर्थीश शेष रखना चाहिये। योगरलाकरकारने दूसरीही पद्धति बतायी है। उनका मत है कि ''दशांशं लोधमादाय तद्दशांशां च सर्जिकाम् । किञ्चिच बदरीपत्रं वारि पोडशधा स्मृतम् ॥ वस्त्रपुतो रसो प्राह्यो लाक्षायाः पादशेषित:।'' अर्थात् लाखसे द्शांश लोघ्र, लोघ्रसे दशांश सज्जी और कुछ बेरकी पत्तीमिला सोलह गुने जलमें पकाकर चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर काममें लाना चाहिये। पर शिवदासजीने लिखा है-''लाक्षारसो लाक्षाकायः, लाक्षायाः षोडशपलम्, पाकार्थजलं षोडशशरावम् शेषं प्रस्थेंकम्'' अर्थात् लाख ६४ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला, शेष ६४ तोला रखना चाहिये। यह पद्धति सरलताके विचारसे ही उन्होंने लिखी है और रस भी निकल आवेगा। अतः यही विधि काममें लानी चाहिये।

यह सिद्ध तैल प्रहब्न, बलवर्णकारक, अपस्मार ज्वर, उन्माद, महर्षिशाप तथा फ़ुरूपताको नष्ट करता, आयु और पुष्टिको करता तथा वाजीकर है ॥ ८६-८९ ॥

### छागसेवोत्कृष्टता

छागं मांसं पयदछागं छागं सर्पि: सद्यर्करम् । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये त् यक्षमनुत् ॥ ९० ॥

वकरीका मांस, वकरीका दूध, वकरीका घी, शकरके साय तथा वकरियोंके वीचमें रहना तथा वकरियोंके मध्यमें सोना यहमाको नष्ट करता है ॥ ९०॥

#### उरःक्षतचिकित्सा

उरो मःवा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम् । सद्य एव पिवेजीण पयसाद्यात्सशर्करम् ॥ ९१ ॥

इक्ष्वालिकाविसप्रन्थिपद्मकेशरचन्द्रनैः । शृतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं पिवेस्क्षती ॥ ९२ ॥

बलाइवगन्धाश्रीपणींबहुपुत्रीपुनर्नवाः पयसा नित्यमभ्यस्ताः क्षपयन्ति श्रतक्षयम् ॥९३॥

उरःक्षत जानकर तत्काल ही लाखको शहदमें मिलाकर चाटना चाहिये, ऊपरसे दूध पीना चाहिये । तथा पच जानेपर दूध शकरके साथ ही पथ्य लेना चाहिये। तथा उरःक्षतको जोड़नेके लिये काशकी जड, कमलके तन्तु, गांठ, कमलके फूलका केशर तथा लालचन्दनसे सिद्ध दूध, शहद मिलाकर पीना चाहिये। इसी प्रकार खरेटी, असगन्ध, शालपर्णी अथवा गम्भारीफल, शतावरी, व पुनर्नवाको प्रतिदिन दूधके साथ सेवन करनेसे उरःक्षत नष्ट होता है। ( व्वेत सुरमाको कूट कपड्छानकर लाखके रसकी २१ भावना देकर रखे। इसकी १ माशेकी मात्रा दिनमें ४ बार मक्खन व शहद मिलाकरसेवन करनेसे अवस्य लाभ होता है। यह कितने ही बार अनुभव किया गया है। इसी प्रकार यहमाके रोगीको अश्रक भस्म १ रत्ती, विद्रम भरम १ रत्ती मिलाकर लिसोड़ेके शर्वतके साथ चटाते रहनेसे रोगीको सुख मिलता है अर्थात् उपद्रव नहीं बढते । लिसोडाका शर्वत इस भांति बनाना चाहिये । ४ छः लसोड़ा सूखे हुए साफ लेकर दुरकुचाकर रातमें दो सेर जलमें मिट्टीके पात्रमें भिगोदेना चाहिये। सवेरे कुछ गरमकर छान लेता चाहिये। लुगदी फेंक देना चाहिये। इसमें एक सेर मिश्री मिलाकर पतली चाशनी बना लेनी चाहिये।यही 'शर्वत लिसोड़ा' है। इसे हकीम लोग ''लउकसिपश्ता'' के नामसे व्यवहार करते है। यह जुलाम, सूखी खांसी, रक्तिपत्त आदिमें अकेले ही बड़ा लाभ करता है। इसकी मात्रा दिनभरमें २ तोलासे ४ तोलेतक कई बार देना चाहिये॥ ९१॥ ९३॥

### बलायं घृतम्

घृतं बळानागवळार्जुनाम्बु-सिद्धं सयष्टीमघुकत्कपादम् । हृद्रोगग्रूळक्षतरक्तपित्त-कासाऽनिळासुकु शमयत्यदीर्णम् ॥ ९४ ॥

खरेटी, गङ्गरन और अर्जुनकी छालका काथ तथा मौरे-ठीका कल्क छोड़कर सिद्ध किया घत-घतहद्रोग, शूल, उरःक्षत रक्तपित, कास और वातरक्तको नष्ट करता है।। ९४॥

इतिराजयक्ष्माधिकारः समाप्तः।

# अथ कासरोगाधिकारः

-0-C+\$10-a

# वातजन्यकासे सामान्यतः पथ्याद्यपायाः

वास्तूको वायसीशाकं मूळकं सुनिषणाकम् । स्नेहास्तैलादयो भक्ष्याः श्लोरेक्षरसगौडिकाः॥ १॥ दृध्यारनालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च । शस्यते वातकासेषु स्वाह्वम्ललवणानि च ॥ २॥ प्राम्यानूपौदकैः शालियवगोधूमषष्टिकान् । रसेर्माषात्मगुप्तानां यूषैर्वा भोजयेद्वितान् ॥ ३॥

बथुवा मकोय,मूली, चौपत्तिया, तैल आदि स्नेह,दूध,ईखकें रस और गुड़से बनाये गये भोजन, दही, कांजी, खड़ेफल, शरा-बका पान, मीठे, खड़े, और नमकीन, पदार्थ सेवनसे वातज कास शान्त होता है। प्राम्य, आनूप और औदक प्राणियोंके मांस-रस तथा उड़द व केंवाचके यूषसे शालि, साठिके बावलोंका भात, यव, गेहूंसे बनाये पदार्थ सेवन करने चाहिये॥ १॥३॥

# पश्चमूलीकाथः

पश्चमूळीकृतः काथः पिष्पळीचूर्णसंयुतः । रसात्रमश्रतो नित्यं वातकासमुद्र्यति ॥ ४॥

लघुपसमूलके काथमें पीपलका चूर्ण छोड़कर पीने तथा नित्यमां सरसके साथ भात खानेसे वातज कासनष्ट होता है।।४।।

# शृंग्यादिलेहः

शृङ्गीशटीकणाभाङ्गीगुडवारिद्यासकैः। सर्वेजैर्वातकासच्नो लेहोऽयमपराजितः॥ ५॥

काकडार्सिगी, कचूर, छोटी पीपल, भारंगी, गुड़, नागरमोथा, यवासा तथा तैल--इनका लेह बनाकर चाटनेसे वातज कास नष्ट होता है ॥ ५ ॥

# विश्वादिलेह:

चूणिता विश्वदुस्पर्शशृङ्गीवाक्षाशटीसिताः। ळीढास्तैलेन वातोत्थं कासं घन्तीह दारूणम् ॥६॥ सोट, यवासा, काकड़ासिंगी, मुनक्का, कच्र, मिश्री इनको तैलके साथ चाटनेसे वातज कास नष्ट होता है॥ ६॥

# भाङ्गर्चादिलेहः

भार्ङ्गीद्राक्षाशटीशृङ्गीपिप्पलीविश्वभेषजैः । गुडतैलयुतो लेहो हितो मारुतकासिनाम् ॥ ७॥

भारंगी, मुनक्कां, कचूर, काकड़ासिंगी, पीपल, सोंठ इनका चूर्ण गुड तैल मिलाकर चाटनेसे वातज कास नष्ट होता है।। ७॥

### पित्तजकासचिकित्सा

पित्तकासे तनुकफे त्रिवृतां मधुरैयुंताम् । दद्याद्धनकफे तिक्तिविरेकार्थं युतां भिषक् ।। ८ ॥ पित्तज कासमें यदिकफ पतला आता हो, तो तिक्त औष-धियोंके और यदि कफ गाढ़ा हो, तो तिक्त औषधियोंके साथ निशोधका चूर्ण विरेचनके लिये देना चाहिये॥८॥

#### पथ्यम्

मधुरैर्जाङ्ग खरसैः स्यामाक यवको द्रवाः । सुद्रादियूषैः शाकैश्च तिक्त कैर्मात्रया हिताः ॥ ९ ॥ मीठे पदार्थ, जांगल प्राणियोंके मांसरस, मूंग आदिके यूष और तिक्तशाकोंके साथ सांवा, कोदौ तथा यवके पदार्थ खिलाने चाहिये ॥ ९ ॥

### बलादिकाथः

बंलाद्विबृहतीबासाद्राक्षाभिः कथितं जलम् । पित्तकासापहं पेयं शकरामधुयोजितम् ॥ १०॥ खरेटी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अङ्सा, मुनक्का, इनका काथ शक्कर व शहद मिलाकर पीनेसे पित्तजकासको नष्ट करता है॥ १०॥

# शरादिक्षीरम्

शरादिपञ्चमूलस्य पिष्पलीद्राक्षयोस्तथा । कषायेण श्रतं क्षीरं पिबेत्समधुशकरम् ॥ ११ ॥ शरादि पञ्चमूल (शर, दर्भ, कास, इश्च तथा शालिकीमूल) छोटी पीपल, मुनका-इनके काथसे सिद्ध किया द्ध शहद व शक्कर मिलाकर पीना चाहिये ॥ ११ ॥

# विशिष्टरसादिविधानम्

काकोलीवृहतीमेदायुग्मैः सवृषनागरैः। पित्तकासे रसक्षीरयूषांश्चाप्युद्कल्पयेत्।। १२ ॥

काकोली, बड़ी कटेरी, मेदा, महामेदा, अङ्सा व सोठके मिलाये गये मांसरसके साथ हस्के अन्नका भोजन कराना काथसे रस, क्षीर, यूष बनाकर पित्तजकासमें सेवन करना चाहिये \* ॥ १६ ॥ १७ ॥ चाहिये॥ १२॥

# द्राक्षादिलेह:

द्राक्षामळकखर्जूरं पिप्पलीमरिचान्वितम्। पित्तकासापहं होतिहिह्यान्माक्षिकसार्पेषा ॥ १३ ॥

मुनका, आमला, छुहारा, पिण्डखजूर अथवा छोटी पीपल, काली मिर्च-इनकी चटनी बना घी व शहद मिलाकर पित्तंज-कासके नाशार्थ चाटनी चाहिये ॥ ५३ ॥

# खर्ज्रादिलेह:

खर्जरिपपलीद्राक्षासितालाजाः समाशिकाः। मध्यपिर्युतो लेहः पित्तकासहरः परः ॥ १४॥ खजूर अथवा छुहारा, छोटी पीपल, मुनक्का,मिश्री, धानकी लाई समान भाग लेकर घी व शहद मिलाकर चाटनेसे पित्तज-कास शान्त होता है ॥ १४ ॥

### शटचादिरसः

शटीहीबेरबृहतीशर्कराविश्वभेषजम्। पिष्टा रसं पिबेत्प्तं सघृतं पिचकासनुत् ॥ १५ ॥ मधुना पद्मबीजानां चूर्णं पैतिककासनुत्।

कचूर, सुगन्धवाला, बड़ी कटेरी, शक्कर, सीठ-इनको जलमें महीन पीस रस निकालकर चीके साथ पीनेसे पित्तजकास नष्ट होता है। शहदके साथ कमलके बीजोंका चूर्ण चाटनेसे भी पैत्तिक कास नष्ट होता है ॥ १५ ॥

#### कफकासचिकित्सा

बलिनं वमनेनादौ शोधितं कफकासिनम्।। १६॥ यवान्नैः कट्टरूक्षोण्णैः कफन्नैखार्यपाचरेत्। पिप्पलीक्षार कैर्यूषैः कौलत्थैर्मूलकस्य च ॥ १७॥ लघून्यत्रानि भुजीत रसैर्वा कटुकान्विते:।

बलवान् कफकासवालेको प्रथम वमन कराकर कटु रूक्ष,उष्ण, कफनाशक यवादि अन्न सेवन कराना चाहिये। तथा कुलथी अथवा मूलीके यूषमें पीपल व क्षार मिलाकर अथवा कटुद्रन्य

१ यद्यपि यहां इस योगमें पित्तजकासके लिये लिखा है, तथापि कफसहित पित्तज कासमें इसे देना उचित है। पर केवल लघु शस्यते। स्वासकासञ्वरहरं वलवर्णामिवर्द्धनम् ॥" पाणि:-"पिप्पत्यामलको द्राक्षा खर्जूर शर्करा मधु। लेहोऽयं खास, कास, ज्वरको नष्ट करनेमें तथा बल, वर्ण व अग्नि सष्टतो लीढः पित्तक्ष्यजकासजित् "।

### पौष्करादिक्वाथः

पौष्करं कट्फलं भाङ्गीविश्वपिष्पलिसाधितम्। पिबत्काथं कफोट्रेके कासे इवासे च हृद्महे ॥१८ पोहकरमूल, कायफल, भारङ्गी, सोंठ व छोटी पीपलका काथ कफकी अधिकतासे उत्पन्न कास, श्वास तथा हृदयके ददे व जकड़ाहटको नष्ट करता है ॥ १८ ॥

### शृङ्गवरस्वरसः

स्वरसं शृङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम् । पाययेच्छ्वासकासम्नं प्रतिक्यायकफापहम् ॥१९॥ अदरखका स्वरस शहद मिलाकर चाटनेसे श्वास, कास, प्रतिश्याय तथा कफ नष्ट होते हैं॥

#### नवाङ्गयूषः

मुद्रामलाभ्यां यवदाहिमाभ्यां कर्कन्धुना मूलक्युण्ठकेन । शटीकणाभ्यां च कुलत्थकेन यूषो नवाङ्गः कफरोगहन्ता ॥ २०॥ मूग, आंवला, यव, अनार, बेर, मूलीके दुकड़े, कचूर,छोटी पीपल तथा कुलधीका युध कफरोगको नष्ट करता है। इसे 'नवा-ज्ञयूष ' कहते हैं ॥ २०॥

#### दशमूलक्वाथः

पाइवंशुले ज्वरे इवासे कासे श्लेष्मसमुद्भवे। पिरपलीचूर्णसंयुक्तं दशमूलीजलं पिबेत् ॥ २१ ॥ दशमूलका काढा पीवलका चूर्ण छोड़कर पीनेसे पाइव-शूल, ज्वर, श्वास, कास आदि कफजन्य रोग नष्ट होते हैं॥ २१॥

#### कट्रफलादिक्वाथः

कट्रफलं कच्लां भार्जी मुस्तं धान्यं वचाभया। शृङ्गी पर्पटकं शुंठी सुराह्वा च जले शृतम् ॥२२॥ मध्हिंगुयतं पेयं कासे वातकफात्मके। कण्ठरोगे क्षये शुले दवासहिकाञ्चरेषु च ॥ २३ ॥

 पञ्चकोलसाधितं सीरम्-" पञ्चकोलैः श्रतं क्षीरं कफःनं पित्तजमें मरिचके स्थानमें शर्करा छोड़नी चाहिये। यदाह क्षीर- —अर्थात् पञ्चकोलसे सिद्ध दूध कफनाशदः, हल्का और बढ़ानेमें श्रेष्ठ है।

कायफल, रोहिशघास, भारङ्गी, नागरमोथा, धनियां, वचा बड़ी हर्रका छिल्का, काकड़ाशिंगी, पित्तपापडा, सीठ, तुलसी सबका काथ बनाकर शहद व भूनीहींग मिलाकर पीनेसे वात-कफारमक कास, कण्ठरोग, क्षय, शूल, खास, हिका तथा ज्वर नष्ट होता है ॥ २२ ॥ २३ ॥

### अन्येयोगाः

कण्टकारीकृतः क्वाथः सकृष्णः सर्वकासहा । बिभीतकं घृताभ्यक्तं गोशकृत्परिवेष्टितम् ॥ २४ ॥ स्वित्रमग्री हरेत्कासं ध्रुवमास्यविधारितम्। वासकस्वरसः पेयो मधुयक्तो हिताशिना ॥ २५॥ पित्तरलेष्मकृते कासे रक्तपित्ते विशेषतः। पिष्पली मधुकं द्राक्षा लाक्षा शृङ्गी शतावरी ॥२६॥ द्विगुणा च तुगाश्रीरी सिता सवश्चतुर्गुणा। तं सिह्यान्मधुसर्पिभ्यां क्षतकासनिवृत्तये । २७ ॥ पिप्पली पद्मकं लाक्षा सपक्वं वृहतीफलम्। घृतक्षौद्रयुतो लेहः कासद्वासनिवर्हणः ॥ २८॥

भटकटैयाका काथ छोटी पीपलके चूर्णके साथ पीनेसे समस्त कास नष्ट होते हैं। बहेड़ेके ऊपर घी चुपड़कर गायका गोबर ऊपरसे लपेटकर अग्निमें पकाना चाहिये, पक जानेपर निकाल दुक दे कर मुखमें रखना चाहिये । इससे कास अवश्य नष्ट होता है। अड्सेका स्वरस शहद मिलाकर पीने तथा पथ्य भोजन करनेसे पित्तकफजन्य कास तथा रक्तपित नष्ट होता हैं। छोटी पीपल, मौरेठी मुनक्का, लाख, काकड़ाशिगी, राता-वर समभाग, वंशलीचन २ भाग, मिश्री सबसे चतुर्गुण मिला चूर्ण बनाकर घी, शहदके साथ चाटनेसे क्षतकास नष्ट होता है। छोटी पीपल, पद्माख, लाख, बड़ी कटेरीके फल सबका महीन चूर्ण कर घी, शहद मिलाकर चाटनेसे कास, खास नष्ट होतां है ॥ २४-२८ ॥

# हरीतक्यादिगुटिका

हरीतकीनागरमुस्तचुर्ण गुडेन तुख्यं गटिका विधेया। निवार्यत्यास्य विधारितेयं र्वासं प्रवृद्धं प्रवलं च कासम् ॥ २९ ॥

बड़ी हर्रका छिल्का, सीठ तथा नागरमीथा चूर्ण गुड़के साथ मिला गोली बनाकर मुखमें रखनेसे खास तथा कास नष्ट होता है।। २८॥

# मरिचादिगुटिका

कर्षः कर्षार्धमथो पलं पलद्वयं तथार्धकर्षश्च ।

सर्वोषधैरसाध्या ये कासा सर्ववैद्यसंत्यकाः। अपि पूर्य छर्दयतां तेषामिदं महौषधं पण्यम् ॥ ३१ काली मिर्च १ तीला, छोटी पीपल ६ माशे, अनारका छिल्का ४ तीला, गुड ८ तीला, यवाखार ।

६ माशे मिला गोली बनाकर सेवन करनेसे अधिक कफ युक्त असाध्य कास भी नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ ३९ ॥

# समशक्रचूर्णम्

**खबङ्गजातीफल**पिप्पलीनां भागान्त्रकल्याक्षसमानमीषाम । पलार्धमेकं मरिचस्य दद्यात पलानि चरवारि महौषधस्य ॥ ३२ ॥ सितासमं चूर्णमिदं प्रसह्य रोगानिमानाशु बलान्निहन्यात्। कासज्वरारोचक महग्रम-इवासाग्निमान्चप्रहणीप्रदोषान् ॥ ३३ ॥

लवज्ञ, जायफल, छोटी पीपल प्रत्येक १ तोला, काली मिर्च २ तोला, सॉठ १६ तोला, सबके बराबर मिश्री मिला चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे कास, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गुल्म, खास, अग्निमांच, ग्रहणीरोग नष्ट होते हैं॥ ३२॥ ३३॥

# हरितक्यादिमोदकः

हरीतकी कणा शुण्ठी मरिचं गुडसंयुतम्। कासन्नो मोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः॥ ३४॥

बड़ी हर्रका छित्का, छोटी पीपल, सोंठ, तथा मिर्चका चूर्ण गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे तृष्णा, अरोचक तथा कास नष्ट होते हैं ॥ ३४ ॥

# व्योषांतिका गुटिका

तालीशवह्निदीप्यकचिकाशुंठ्यम्छवेतसन्योषैः। तुल्येस्त्रिसुगंधियुतैर्गुडेन गुटिका प्रकर्तव्या ॥ ३५॥ कासश्वासारोचकपीनसहत्कण्ठंवांनिरोधेषु । प्रहणीगुदोद्भवेषु गुटिका व्योषान्तिका नाम ॥३६॥ त्रिसुगन्धमत्र संस्कारत्वाञ्चतुर्माषिकं प्राह्मम् ।

तालीसपत्र, चीता, अजवाइन, चन्य, सोठ, अम्लवेत, सोंठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपात, इलायची सब समान भाग ले, सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर गोली बनानी चाहिये। यह-कास, श्वास, अरोचक, पीनस, हृदय, कण्ठ मरिचस्य पिष्पळीनां दाडिमगुडयावराकामाम्३०॥ तथा वाणीकी स्कावट (स्वरमेद), ग्रहणी तथा अर्शको नष्ट करती है। त्रिसुंगन्ध संस्कार होनेसे प्रत्येक ४ मासा लेना चाहिये॥ ३५॥ ३६ ॥-

# मनःशिलादिधूमः

मनःशिष्ठालमधुकमांसीमुस्तेङगुदैः पिवेत् । धूमं ज्यहं च तस्यानु सगुडं च पयः पिबेत् ॥३७॥ एव कासान्पृथग्द्वन्द्रसर्वदोषसमुद्भवान् । शतैरपि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान ॥ ३८॥

मनशिल, हरताल, मौरेठी, जटामांसी नागरमोथा, तथा इंगुदीकी बत्ती बनाकर धूम पीना चाहिये, ऊपरसे गुड़का शर्वत पीना चाहिये। यह अनेकी प्रयोगीसे न सिद्ध होनेवाले हजारों कासोंको नष्ट करता है ॥ ३७-३८॥

# अपरो धूमः

मनःशिलालिप्तद्लं बद्यां धर्मशोषितम्। सक्षीरं धूमपानातु महाकासनिर्वहणम् ॥ ३९ ॥

बेरकी पत्तीपर मनशिलका लेप कर धूपमें मुखा कर धूम पान करनेसे महाकास नष्ट होता है। मनशिलको दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये॥ ३९॥

### अन्यो धूमः

अर्कच्छल्लशिले तुल्ये ततोऽर्धेन कटुत्रिकम्। चुर्णितं वह्निक्षिप्तं पिबेद् धूमं तु योगवित् ॥४०॥ अक्षयेद्थ ताम्बूलं पिबेद् द्ग्धमथाम्बु वा । कासाः पञ्चविधा यान्ति शान्तिमाशु न संशयः४१

आककी छाल और मनशिल समान भाग ले दोनोंसे आधामिलित त्रिकटु चूर्ण मिला कर अग्निमें जलाकर धूम पान करनेके बाद ऊपरसे पान खाने या दूध या जल पीनेसे शीघ्र ही पांची कास नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ ४९ ॥

# वार्ताकीधूमः

मरिचशिलार्कक्षीरैर्वार्ताकीं त्वचमाशुभावितां शुष्काम कृत्वा विधिना धूमं पिबतः कासाः शमं यान्ति।।४२॥

मिर्च, मनःशिला और वेंगनकी छालको आकके दूधमें भावना देकर बत्ती बना सुखाकर धूम्रपाव करनेसे समस्त कास शान्त होते हैं ॥ ४२ ॥

१ यहांपर ''त्रिसुगन्ध'' के शम्बन्धमें शिवदासजीने लिखा है-'सर्वचूर्णापेक्षया चतुर्थीशेन मिलितं त्रिसुगन्धचूर्णम् ।' कारीके रसमें १ माग घृत और घृतसे चतुर्थीश रासन, खरेटी, (दालचीनी, तेजपात, इलायची) का चूर्ण लेना चाहिये। रिक कासोंको नष्ट करता है।। ४८॥ ४९॥

### दशमूलघृतम्

दशमूलीकषायेण भार्झीकरकं पचेद् घृतम्। दक्षतितिरिनिर्यूहे तत्परं वातकासनुत् ॥ ४३ ॥

दशमूलके काढे और मुर्गा व तीतरके मांसरसमें भारंगीका कल्क छोडकर सिद्ध किया घृत वातकासको नष्ट है॥४३॥

# अपरं दशम्लघृतम्

दशमूलाढके प्रस्तं घतस्याक्षसमेः पचेत् । पुष्कराह्वज्ञटीविल्वपुरसञ्योषहिंगुभिः ॥ ४४ ॥ पेयानुपानं तहेयं कासे वातकफाधिके। इवासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ ४५ ॥

दशमूलका काथ एक आडक, पोहकरमूल, कचूर, बैलका गूदा और तुलसी तथा त्रिकट व हींग प्रत्येक एक कर्ष मिला कल्क बनाकर एक प्रस्थ घी मिलाकर पकाना चाहिये। इसे पेयाके अनुपानके साथ देनेसे वाताकफात्मक कास तथा श्वास नष्ट होते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

# दशमूलषट्पलकं घतम्

दशमूलीचतुःप्रस्थे रसे प्रस्थोन्मितं हविः। सक्षारै: पञ्चकोलैस्तु कल्कितं साधु साधितम् ४६॥ कासहत्पार्वशूलध्ने हिक्काउवासनिबर्हणम् । करकं षद्वपलमेवाच प्राहयन्ति भिष्ववराः ॥ ४७॥

दशमूलका काथ ४ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, यवाखार व पश्च-कोल प्रत्येक एक पल कल्क बना छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह घी--कास, हृदय व पसलियोंका शूल, हिक्का, स्वास नष्ट करताहै। इसमें प्रत्येक कल्क द्रव्यका कल्क १ एक पल अर्थात् मिलकर ६ पल ही कल्क वैद्य छोड़ते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

### कण्टकारीद्वयम्

कण्टकारीगुडूचीभ्यां पृथक् त्रिंशत्पलाद्रसे । प्रस्थः सिद्धो घृत।द्वातकासनुद्वह्निदीपनः ॥ ४८॥ घृतं रास्नाबलान्योषद्वदंष्टाकलकपाचितम्। कण्टकारीरसे पीतं पञ्चकासनिपुदनम् ॥ ४९ ॥

कण्टकारी तथा गुर्च प्रत्येकका १२०तीला काथ (या रस ) धी १ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करनेसे वाताकासको नष्ट तथा अप्रिको दीप्त करनेवाला होता है। इसी प्रकार चतुर्गुण कण्ट-अर्थात् समस्त चूर्णकी अपेक्षा चतुर्थाश मिलित त्रिष्ठगन्धि त्रिक्ड, गोखरूका कत्क मिलाकर सिद्ध किया वृत-पांची प्रका-

### **ब्**हत्कण्टकारीघृतम्

सपत्रमूलशाखायाः कण्टकार्या रसाढके। घृतपस्थे बलाग्योपविडङ्गशटिचित्रकैः ॥ ५० ॥ सौवर्घलयवक्षार्बिल्वामलकपुष्करै:। बुश्चीरबृहतीपथ्यायमानीदाडिमधिभिः॥ ५१॥ द्राक्षापुनर्नवाचन्यधन्वयासाम्छवेतसै:। शृङ्गीतामलकीभाङ्गीरास्नागोक्षरकैः पचेत् ॥५२॥ कल्केस्तु सर्वकासेषु हिकाइवासे च शस्यते। कण्टकारीष्ट्रतं सिद्धं कफव्याधिविनाशनम् ॥५३॥

षी और खरेटी, त्रिकटु, बिडंग, कचूर, चीतकी जड़ कालान-मक, यवाखार, बेलका गूदा, आंवला, पोहकर मूल, पुनर्नवा, बड़ी कटेरी, हर्र, अजवायन, अनारदाना, ऋद्धि, मुनक्का, पुनर्नवा, चन्य, यवासा, अम्लवेत, काकड़ाशिंगी, भूम्याम-लकी, भारंगी, रासन, गोखह्का मिलित कल्क घीसे चतुर्थोश छोड़कर पकाना चाहिये। इससे कफरोग, कास, श्वास हिका आदि नष्ट होते हैं ॥ ५०-५३ ॥

# रास्नाद्यं घृतम्

द्रोणेऽपां साधयेद्रास्तां दशमूलीं शतावरीम् । पलिकां मानिकांशांस्थीन्कुल्लान्बद्ररान्यवान् ५४॥ तुलार्धं चाजमांसस्य तद्शेषेण तेन च।

घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ५५ ॥ सिद्धं तह्रशभिः कल्कैर्नस्यपानुवासनैः। समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्॥ ५६॥

पञ्चकासान् क्षयं दवासं पादर्वशूलमरोचकम्। सर्वाङ्गिकाङ्गरोगांश्च सप्लीहोध्वानिलं जयेत् ॥५७॥

जीवकर्षभकों मेदे काकोल्यों शूर्पपर्णिके। जीवन्ती मधुकं चेव दशको जीवको गणः॥ ५८॥

रासना, दशमूलकी औषधियां, शतावर प्रत्येक एक पल, कुलधी, बैर व यव प्रत्येक ३२ तोला, बकरीका मांस २॥ सेर एक द्रोण जल मिला पका छानकर काथमें एक आड्क घी एक आढ़क दूध और २ आढ़क जल तथा जीवनीय गण ( जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा महा-मेदा, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती मधुक ) इनका कत्क प्रत्येक ४ तोला छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह घी-नस्य, पान, अनुवासन वस्तिद्वारा जहां जैसा उचित हो, वातरोगोमें प्रयोग करना चाहिये। यह पांच प्रकारके कास, क्षय, पार्व-नष्ट करता है। जीवनीयगण कोष्टमें लिखा समझिये ५४-५८॥ होनेके कारण विरुद्ध नहीं होता।

### अगस्त्यहरितकी

दशम्ली स्वयंगुप्तां शैखपुष्पी शटीं बलाम् । हस्तिपिप्पस्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकान् ॥ ५९ ॥ भाङ्गीपुष्करमूलं च द्विपेलांशं यवादकम्। हरीतकीशतं चैकं जलपञ्चाढके पचेत् ॥ ६०॥ येवेः स्विन्नेः कषायं तं पूतं तच अयाशतम्। पचेद् गुडतुलां दत्त्वा कुडवं च पृथग्वृतात् ॥ ६१ ॥ तैलात्स**पिष्पलीचूर्णा**तिसद्धशीते च माक्षिकात्। लिह्याद द्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्॥६२॥

तद्वलीपलितं हन्यानमेधायुर्बलवर्धलम् । पञ्चकासान्क्षयं इवासं हिकाः स्विषमञ्बरान् ६३॥

हन्यात्रथा प्रहण्यशाँहद्रोगारुचिपीनसान्। अगस्यविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम् ॥ ६४ ॥

दशमूल, कौचके बीज, शंखपुष्पी, कचूर, खरेटी गजपीपल लटजीरा, पिपरामूल, चीतकी जड़, भारंगी, पोहकरमूल प्रत्येक ८ तोला, यव एक आढक, बड़ी हर्र १००, जल ५ आढ़क मिलाकर पकाना चाहिये। यव पक जानेपर काढ़ा उतारकर छान लेना चाहिये और हर्र अलग निकाल लेना चाहिये। फिर काढ़ा व हर्र व गुड़ ५ सेर तथा घी व तैल प्रत्येक ३२ तोला, छोटी पीपलका चूर्ण १६ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर ठण्डाकर ३२ तोला शहद सिलाना चाहिये फिर प्रतिदिन २ हर्र इसकी खाकर ऊपरसे २ तीला अवलेह चाटना चाहिये। यह रसायन है। बालोंकी सफेदी तथा झुरिंयोंको नष्ट करता, मेधा, आयु व बलको बढ़ाता है। पांची कास, क्षय, खास हिक्का, विषमज्वर, ग्रहणी, अर्श, हृद्रोग, अरुचि, व पीनसकी नष्ट करता है। महर्षि अगस्त्यका बताया यह श्रेष्ठ रसायन है ॥ ५९-६४॥

# **भृग्रहरीतकी**

सम्खपुष्प च्छद्कण्टकार्या-स्तुलां जलद्रोणपरिष्लुतां च । हरीतकीनां च शतं निद्ध्या-दथात्र पक्तवा चरणावशेषे ॥ ६५ ॥

१ यहांपर यवोका स्वेदन चतुर्थोश रह जानेपर हो जाता है। यद्यपि कुछ आचार्योंने अएमांश रोष लिखा है, पर वह सुश्रुतसे विरुद्ध पड़ता है। अतएव शिवदासजीको अभीष्ट नहीं है। तथा घृत, तैल व शहद यहां द्विगुण ही लिये जाते हैं। शूल, अरोचक, सर्वोंग, एकांग रोग, प्लीहा, तथा ऊर्घ्ववातको यद्यपि घृतके समान शहद यहां पड़ता है,पर द्रव्यान्तरसे संयुक्त

गुडस्य दस्ता शतमेतद्भी
विषक्षमुत्तार्य ततः सुशीते ।
कदुत्रिकं च द्विपलप्रमाणं
पल्लानि षद् पुष्परसस्य तत्र ॥ ६६ ॥
क्षिपेचतुर्जातपलं यथाभि
प्रयुज्यमानो विधिनावलेहः ।
वातात्मकं पित्तकफोद्भवं च
द्विदोषकासानपि तांखिदोषान् ॥ ६७ ॥
क्षयोद्भवं च क्षतजं च हन्यात्
सपीनसञ्चासस्ररःक्षतं च ।
यक्षमाणमेकादशरूपमुंभ
भृग्पदिष्टं हि रसायनं स्यात् ॥ ६८ ॥

कटेरीका पश्चांग ५ सेर, जल एक द्रोण तथा वडी हर्र १०० मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थांश वाकी रहनेपर उतार छान हरें अलग निकाल काथमें मिला उसीमें गुड़ ५ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। अवलेह बन जानेपर उतार ठण्डाकर त्रिकंट प्रत्येक ८ तोला, शहद २४ तोला, दालचीनी, तेजपात इलायची, नागकेशर प्रत्येक४ तोला, मिलाकर रखना चाहिये। अप्रिके अनुसार इसका प्रयोग करनेसे समस्त कास, पीनस, श्वास, उरःक्षत तथा उप्र यक्ष्मा भी नष्ट होता है। ६५-६८॥ इति कासरोगाधिकारः समाप्तः।

# अथ हिकाश्वासाधिकारः

हिकाश्वासयोश्चिकित्साक्रमः

हिक्काइवासातुरे पूर्वं तैलाक्ते स्वेद इष्यते । हिनग्धैर्लवणयोगेश्च मृदु वातानुलोमनम् ॥ १ ॥ ऊर्ध्वोधःशोधनं शक्ते दुर्वले शमनं मतम् ।

हिक्का तथा श्वाससे पीडित रोगीको प्रथम तैलसे मालिश कर स्वेदन करना चाहिये। तथा स्निग्ध व लवणयुक्त पदार्थोंसे वायुका अनुलोमन करनेवाले वमन व विरेचन बलवान्को तथा निर्वलको शमनकारक उपाय करने चाहिये॥ १॥

१ यह प्रयोग प्रन्थांतरमें कुछ पाठभेदसे मिलता है। वहां "त्रिकटु" त्रिफल लिखा है। 'कटुत्रिकं च त्रिपलप्रमाणम्' पर शिवदासजीने प्रत्येक २ पल ही लिखा है। इस प्रकार ६ पल कटुत्रिक होता है।

# केचन लेहाः

कोलमजाञ्जनं लाजातिकाकाञ्चनगैरिकम् ॥ २ ॥ कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी कासीसं दिध नाम च । पाटल्याः सफलं पुष्पं कृष्णा खर्जूरमस्तकम् ॥३॥ पडेते पादिका लेहा हिक्कान्ना मधुसंयुताः ।

(१) बेरकी गुठली, काला सुरमा व खील। (२) कुटकी सुनहला गेरू। (३) छोटी पीपल, आंवला, मिश्री, व सौंठ। (४) कसीस व कैथा। (५) पाढ़लके फल व फूल। (६) पीपल, छुहारा नागरमोथा,। ये छः लेह स्लोकके एक एक पादमें कहे गये शहदके साथ चाटनेसे हिक्काको नष्ट करते हैं॥ २॥ ३॥

#### नस्यानि

मधुकं मधुसंयुक्तं पिष्पली शर्करान्विता ॥ ४ ॥ नागरं गुडसंयुक्तं हिकान्नं नावनत्रयम् । स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्यं वालक्तकाम्बुना ॥५॥ योज्यं हिक्काभिभूताय स्तन्यं वा चन्दनान्वितम् ।

शहदके साथ मीरेठीका चूर्ण अथवा शक्करके साथ छोटी पीपलका चूर्ण अथवा सोंठ गुड़के साथ अथवा मक्षिकाविष्ठा, स्त्रीदुग्ध व लाक्षा रसके साथ अथवा स्त्रीदुग्ध, चन्दन मिलाकर सूंघनेसे हिक्का नष्ट होती है ॥ ४ ॥ ५ ॥

### केचन योगाः

मधुसौवर्चलोपतं मातुलुङ्गरसं पिबेत् ॥ ६ ॥
हिक्कार्तस्य पयद्यागं हितं नागरसाधितम् ।
कृष्णामलकशुण्ठीनां चूणं मधुसितायुतम् ॥ ७ ॥
मुहुर्मुहुः प्रयोक्तन्यं हिक्कादवासनिवारणम् ।
हिक्कात्वासी पिबेद्राङ्गीं सविद्वामुष्णवारिणा ।
नागरं वा सिता भाङ्गीं सौवर्चलसमन्वितम् ॥८॥

मधु व काला नमक मिला विजीरे निम्बूका रस पीनेसे अथवा सोठसे सिद्ध दूध पीनेसे अथवा छोटी पीपल, आंवला, सोठका चूर्ण शहदके साथ बारबार चाटनेसे अथवा सोठके साथ भार्जीका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे अथवा सोठ, मिश्री, भारजी व काला नमक मिलाकर गरम जलसे उतारनेसे हिक्का, खास नष्ट होते हैं ॥ ६-८॥

# शृंग्यादिचूर्णम्

शृंगीकदुत्रिकफलत्रयकण्टकारी-भार्ज्जी सपुष्करजटा लवणानि पश्च । चूर्णे पिबेदशिशिरेण जलेन हिक्का-दवासोर्ध्ववातकसनारुचिपीनसेषु ॥ ९॥

काकड़ाशिंगी, त्रिफला, त्रिकटु, भटकटैया, भारङ्गी, पोहकर-मल, पांची लवण समान भाग ले चूर्ण बनाकर गरम जलके साथ पीनेसे हिक्का, खास, डकार, कास और अरुचि व पीनस नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥

कल्कद्वयम्

अभयानाग्रकलं पौष्करयेवशूकमरिचकलं वा। तोयेनोट्णेन पिबेच्छवासी हिक्की च तच्छान्त्यै॥१०॥ बढी हर्र व सोठका कल्क अथवा पोहकरमूल, यवाखार व काली मिर्चका कल्क गरम जलके साथ पीनेसे हिक्का तथा इवास नष्ट होते हैं ॥ १० ॥

### अमृतादिकाथः।

अमृतानागरफञ्जीव्याघीपणांससाधितः काथः । पीतः सकणाचूणः कासश्वासी जयत्याञ्च ॥ ११ ॥ गुर्च, सोठ, भारज्ञी, छोटी कटेरी तथा तुलसीका काथ, छोटी पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे कास, ख्वास शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥

#### दशमूलक्वाथः

द्शमूळीकषायस्तु पुष्करेण विचूर्णितः। श्वासकासप्रशमनः पाइवहृत्छूळनाशनः॥ १२॥ दशमूलका काथ, पोहकरमूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे खास, कास, पसली तथा हृदयका शूल नष्ट होते हैं ॥ १२ ॥

# कुलत्थादिक्वाथः

कुल्ल्थनागरच्याघ्रीवासाभिः क्वथितं जलम्। पीतं पुष्करसंयुक्तं हिक्काइवासनिवर्हणम् ॥१३॥ कुलथी, सोंठ, छोटी कटेरी तथा अङ्ग्सासे बनाया गया काथ पोहकरमूल चूर्ण मिलाकर पीनेसे हिक्का, इवास नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥

### गुडप्रयोगः

गुडं कटुकतें छेन मिश्रयित्वा समं छिहेत्। गुड़, कडुआ तैल मिलाकर चाटनेसे २१ दिनमें खास निर्मूल हो जाता है। दोनों समान भाग मिलाकर चार तोला तक चाट सकते हैं ॥ १४ ॥

# अपरं शृंग्यादिचूर्णम्

श्क्रीमहौषधकणाधनपुष्कराणां चुर्णे शटीमरिचशर्करया समतम्। क्वाथेन पीतममृतावृषपञ्चमूल्याः इवासं त्र्यहेण शमयेदतिद्रोषमुत्रम् ॥ १५ ॥

काकृड्याशिंगी, सोठ, छोटी पीपल, नागरमोथा, पोहकरमूल, कचूर, काली मिर्च तथा शक्कर सब समान भाग ले चूर्ण अइसा तथा लघु पश्चमूलके काथके साथ पीनेसे ३ दिनमें उम्र स्वासको नष्ट करता है ॥ १५॥

# हरिद्रादिलेह:

हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रास्तां कणां शटीय । जहात्तेलेन विलिह्ब्छ्वासान्प्राणहरानिष॥ १६॥ हल्दी, काली मिर्च, मुनक्का, गुड़, रास्ना, पीपल, कचूर-इनका चूर्ण तेलके साथ चाटनेसे प्राणहर खास भी नष्ट होते हैं॥ १६॥

# मयूरपिच्छभूतिः

हिकां हरति प्रवलां प्रवलं दवासे च नाशयत्याशा। शिखिपिच्छभूतिपिप्पलिचूणं मधुमिश्रितं छीढम् १७ मयूर पिच्छ भरम और पीपल चूर्ण मिलाकर शहदके साथ चाटनेसे हिक्का तथा खास नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

# बिभीतकचूर्णम्

कर्षे कलिफलचूर्णे लीढं चात्यन्तमिश्रितं मधुना । अचिराद्धरित इवासं प्रबलामुद्धंसिकां चैव ॥१८॥

बहे ड़ेका चूर्ण १ तोला शहदमें मिलाकर चाटनेसे प्रबल खास तथा हिक्का नष्ट होती है ॥ १८॥

# हिस्राचं वृतम्

हिसाविडङ्गप्तीकत्रिफलाव्योषचित्रकै:। द्विश्रीरं सर्पिषः प्रस्थं चतुर्गुणजलान्वितम् ॥१९ ॥ कोलमात्रः पचेत्तद्धि कासदवासं व्यपोहति। अर्शांस्यरोचकं गुरुमं शकृद्भेदं क्षयं तथा ॥ २० ॥

जटामांसी अथवा हैंस, तथा वायविडंग, (कजो), त्रिफला, त्रिकटु तथा चीतकी जड़का कल्क, ६४ तोला घी तथा घीसे द्विगुण द्ध और चतुर्गुण जल मिला त्रिसप्ताहप्रयोगेण दवासं निमूर्छतो जयेत् ॥ १४ ॥ सिद्ध कर सेवन करनेसे कास, खास, अर्श अरोचक, गुल्म, दस्तोंका पतला आना तथा क्षय नष्ट होते हैं। कल्ककी प्रत्येक औषधि ६ माशे छोड़नी चाहिये॥ १९--२०॥

# तेजोवत्याद्यं घृतम्

तेजोवत्यभया कुष्ठं पिष्पली कटुरोहिणी। भूतीकं पौष्करं मूळं पहाई। चित्रकं शटी।।२१।। सौवर्घलं तामलकी सैन्धवं बिल्वपेशिका। तालीसपत्रं जीवन्ती वचा तैरक्षसंमितः ॥ २२ ॥ हिङ्गुपादैर्घृतप्रस्थं पचेत्तोयचतुर्गुणे ।

एतद्यथावळं पीत्वा हिकाइवासौ जयेन्नरः ॥ २३ ॥ शोथानिळाशोंप्रहणीहत्पाइवंहज एव च ।

चन्य, बड़ी हर्रका खिल्का, क्रूठ, छोटी पीपल, कुटकी अजनाइन, पोहकरमूल, ढांकके बीज, चीतकी जड़, कचूर, कालानमक, भुइआंवला, सेंधानमक, बेलका गूदा, तालीशपत्र, जीवन्ती, वचा प्रत्येक १ एक तौला, हींग ३ माशेका करक घी ६४ तोला और जल चतुर्ण मिलाकर, पकाना चाहिये। इस प्रतका बलानुसार सेवनसे हिक्का तथा झास, शोथ, वार्तार्श, प्रहणी हदय तथा पार्वश्रल नष्ट होता है। २१-२३॥

# भाङ्गीगुड:

शंतं संगृह्य क्षाङ्गर्थास्तु दृश्मूल्यास्त्थापरम् ॥३४॥ शतं हरीतकीनां च पचेत्तोयं चतुर्गुणे । पादावशेष तिस्मस्तु रसे वस्त्रपरिष्कृते ॥ १५ ॥ आलोडच च तुलां पूतां गुडस्य त्वभयां ततः । पुनः पचेत्तु मृद्धभौ यावल्लहत्वमागतम् ॥ २६ ॥ सुशीते मधुनश्चात्र षट्पलानि प्रदापयेत् । विकटु त्रिसुगन्धं च पलिकानि पृथक् पृथक्॥२७॥ कर्षद्वयं यत्रक्षारं संचूण्यं प्रक्षिपेत्ततः । अक्षयेपभयामेकां लेहस्याधेपलं लिहेत् ॥ २८ ॥ श्वासं सुदाहणं हन्ति कासं पञ्चविधं तथा । स्वरवणंप्रदो ह्येष जठामश्च दीपनः ॥ २९ ॥ पलोल्लेखागते माने न ह्येगुण्यमिहेष्यते । हरितकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाढकं जलम् ॥ ३० ॥

भारत्ती ५ सेर, दशमूल मिलित ५ सेर, हर्र १०० सबसे चतुर्गुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्योश शेष रहने-पर उतार छान, हर्र निकाल काथमें मिला उसीमें ५ सेर गुड़ मिलाकर पकाना चाहिये। लेह सिद्ध हो जानेपर ठण्डाकर शहद २४ तोला, त्रिकडु, त्रिसुगन्ध ( दालचीनी, तेजपात, इलायची) प्रत्येक पृथक् पृथक् ४ तोले तथा यवाखार २ तोले मिलाना चाहिये। फिर इससे १ हर्र खाकर ऊपरसे २ तोला चटनी चाहिये। फिर इससे १ हर्र खाकर ऊपरसे २ तोला चटनी चाहिये। यह कास तथा धासको नष्ट करता, अग्नि दीप्त करता तथा स्वर व वर्णको उत्तम बनाता है। यहां पलसे परिमाण लिखा है, अतः चतुर्गुणको ही छोड़ना चाहिये, चतुर्गुणको द्विगुण कर अष्टगुण नहीं डालना चाहिये। हरीतकी १०० होनेसे १ प्रस्थ होगी, उनका भी चतुर्गुण एक आढ़क ही जल छोड़ना चाहिये॥ २४-२०॥

### कुलत्थगुडः

कुलत्थं दशमूलं च तथैव द्विजयष्टिका। पित्तजन्यमें दूधके साथ भोजन तथा दूध और घी पीना चाहिये। शतं शतं च संगृह्य जलद्रोणे विपाचयेत्।। ३१।। कफजन्यमें छोटी पीपल, पिपरामूल, काली मिर्च, सेठिका चूर्ण

पादावशेषे तिस्मस्तु गुडस्यार्धतुलां क्षिपेत्। शीतीभूते च पके च मधुनोऽष्टौ पलानि च ॥३२॥ षद् पलानि तुगाक्षीर्याः पिष्पल्याश्च पलद्वयम् । त्रिसुगन्धिकयुक्तं तत्खादेदग्निबलं प्रति ॥ ३३ ॥ श्वासं कासं उवरं हिक्कां नाशयेत्तमकं तथा । प्रतिशतं द्रोणनियमाङ्क्षेयं द्रोणत्रयं त्विह् ॥ ३४ ॥

कुलथी, दशमूल, भारज्ञी प्रत्येक ५ सेर, जल ३ द्रोण (अर्थात् ३८ सेर ३२ तोला) मिलाकर पकाना, चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छान गुड २॥ सेर मिलाकर अवलेह बनाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर शहद ३२ तोला, वंशलोचन २४ तोला, छोटी पीपल ८ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची ८ तोला प्रत्येक मिलाकर अग्निबलानुसार खाना चाहिये। यह-खास, कास, ज्वर, हिक्का तथा निबलताको नष्ट करता है। प्रतितुलापर १ द्रोणके सिद्धान्तसे जल ३ द्रोण ही पड़ेगा॥ ३१-३४॥

इति हिक्काश्वासाधिकारः समाप्तः।

# अथ स्वरभेदाधिकारः

### स्वरभेदे चिकित्साऋमः

वाते सलवणं तैलं पित्ते सिप्तः समाक्षिकम् ।
कफे सक्षारकदुकं भौद्रं कवल इष्यते ॥ १ ॥
गले तालुनि जिह्नायां दन्तमूलेषु चाश्रितः ।
तेन निष्कृष्यते श्रेष्मा स्वरश्चास्य प्रसीदति ॥ २ ॥
आद्ये कोष्णं जलं पेयं जग्ध्वा यृतगुडौदनम् ।
श्रीरात्रपानं पित्तोत्थे पिवेतसिप्तिनिद्रतः ॥ ३ ॥
पिप्पली पिष्पलीमूलं मिरचं विद्यभेषजम् ।
पिवेतस्वेण मितमान्कफजे स्वरसंक्षये ॥ ४ ॥
स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्विधिरिष्यते ।
क्षयजे सर्वजे चापि प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ५ ॥

वातजन्य स्वरभेदमें लवणके सहित तैल, पित्तजन्य स्वरभे-दमें शहदके सहित घी और कफजन्यमें क्षार और कदुपदा-थोंके साथ शहदका केवल धारण करना चाहिये। इससे गला, तालु, जिह्वा तथा दन्तमूलोमें जमा हुआ कफ निकलता है और स्वर उत्तम होता है। इसी प्रकार वातजन्यमें घी, गुड़ मिलाकर भात खाना चाहिये, कपरसे गरम जल पीना चाहिये। पित्तजन्यमें दूधके साथ भोजन तथा दूध और घी पीना चाहिये। कफजन्यमें छोटी पीपल, पिपरामूल, काली मिर्च, सोठका चूर्ण गोमत्र मिलाकर पीना चाहिये । मेदोजन्य स्वरभेदमें कफके समान ही चिकित्सा करनी चाहिये। तथा क्षयज व सित्रपा-तज स्वरभेदमें प्रत्याख्यान ("असाध्यहै, अच्छा हो,या न हो," ऐसा कह ) कर चिकित्सा करनी चाहिये॥ १-५॥

# चन्यादिचूर्णम्

चध्याम्छवेतसकदुत्रिकतिन्तिडीक-तालीसजीरकत्गादहनैः समांशैः। चूर्ण गुडप्रमृद्तिं त्रिस्मन्धियुक्तं वैस्वयंपीनसकफारुचिषु प्रशस्तम् ॥ ६ ॥

चच्य, अम्लवेत, सौंठ, मिर्च, पीपल, तिन्तिडीक, तालीशपत्र, सफेद जीरा, वंशलीचन, चीतकी जड, दाल, चीनी, तेजपात, इलायची--समान भाग, सबके समान गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे स्वरभेद, पीनस तथा कफजन्य अरुचि. नष्ट होती है ॥ ६ ॥

### केचन योगाः

तैलाफं स्वरभेदे वा खदिरं धार्येन्मुखे। पथ्यां पिष्पलियुक्तां वा संयुक्तां नागरेण वा ॥७॥ अजमोदां निशां धात्रीं क्षारं विह्नं विचूर्ण्य च। मधुसपियुंतं लीढूवा स्वरभेदं व्यपोहति ॥ ८॥ कलितरूफलसिन्धुकणाचूणं तकेण लीढमपह्रति। स्वरभेदं गोपयसा पीतं वामलकचूणं च ॥ ९ ॥ वदरीपत्रकरकं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम् । स्वरोपघाते कासे च लेहमेन प्रयोजयेत्।। १०।।

करथेके चूर्णको तिलतैलमें डुवाकर अथवा हर्र छोटी पीपलके साथ अथवा सोठके साथ मुखमें रखना चाहिये । अजवा-इन, हल्दी, आंवला, यवाखार, व चीतकी जडका चूर्ण बनाकर घी व शहदके साथ चाटनेसे स्वरभेद नष्ट होता है। इसी प्रकारसे बहे डेके फलका छिल्का सेंधानमक छोटी पीपलका चूर्ण महेके साथ चाटनेसे अथवा आंवलेका चूर्ण गोदुग्धके साथ सेवन करनेसे स्वरभेद नष्ट होता है । अथवा बेरकी पत्तीकी चटनी घीमें भून सेंधानमक मिलाकर स्वरभेद तथा कासमें चाटना चाहिये॥ ७-१०॥

# उच्चैर्व्याहरणज-स्वरभेदचिकित्सा

शर्करामधुमिश्राणि शृतानि मधुरैः सह। पिवेत्पयांसि यम्योच्चैर्वद्तोऽभिहतः स्वरः ॥११॥

मिलाकर पीना चाहिये॥ ११॥

### कण्टकारीघृतम्

व्याचीस्वरसविपकं रास्नावाट्यालगोक्षरव्योषेः। सर्पिः स्वरोपघातं हन्यात्कासं च पञ्चिवधम्।।१२

छोटी कटेरीका स्वरस तथा रासन, खरेटी, गौखरू और मिर्च पीयलके कल्कसे सिद्ध घृत-कास तथा स्वरभेदको नष्ट करता है ॥ १२ ॥

# स्वरसाभावे ग्राह्यद्रव्यम्

शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वर्सानामसम्भवे। वारिण्यष्टगुणे साध्यं प्राह्यं पादावशेषितम् ॥१३॥

स्वरसके अभावमें सूखा द्रव्य अठगुणे जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर छानकर काममें लाना चाहिये ॥ १३॥

# भृंगराजघतम्

भृङ्गराजासृतावलीवासकद्शमूलकासमद्रसः। सर्विः सिपप्लीकं सिद्धं स्वर्भेदकासिजन्मधुना॥ भांगरा, गुर्च, अहूसा, दशमूल और कासमर्दका स्वरस तथा छोटी पीपलके कल्कसे सिद्ध घृत शहदके साथ चाटनेसे स्वरभेद तथा कासको नष्ट करता है ॥ १४॥

इति स्वरभेदाधिकारः समाप्तः।

# अथारोचकाधिकारः



# अरोचके चिकित्सोपायाः

वान्ति समीरणे पित्ते विरेकं वमनं कर्फे। कुर्याद् धृद्यानुकूछानि ह्रषणानि मनोघ्ने ॥ १ ॥ वान्तो वचाद्भिरिनले विधिवत्पिबे चु स्तेहोष्णतोयमदिगान्यतमेन चूर्णम्। कृष्णाविहङ्गयवभस्महरेणुभाङ्गी-रास्नैछिहंङ्गुछवणोत्तमनागराणाम् ॥ २ ॥ पैत्ते गुडाम्बुमधुरैर्वमनं प्रशस्तं लेहः ससैन्धवसितामधुसर्पिरिष्टः । निम्बाम्बु छर्दितवतः कफजे तु पान राजदुमाम्बु मधुना सह दीव्यकाट्यम् ॥३॥ चूणं यदुक्तमथवानिलजे तदेव सर्वेश्च सर्वकृतमेवमुपक्रमेच्च ॥ ४॥

वातारोचकमें वमन, पित्तमें विरेचन तथा कफमें वमन और मधुर गणकी औषधियोंसे सिद्ध दूधमें शक्कर व शहद मनके विकार,तथा घृणा आदिसे उत्पन्न आरोचकमें हृदयके लिये हितकर अनुकूल प्रसन्नताकारक पदार्थोंका सेवन करना चाहिये।

वातारीचकर्में वचाके क्वाथसे वमन कर विधिपूर्वक स्नेह गरम डंग, यवाखार, सम्भाऌके बीज, भारङ्गी, रासन, इलायची, करना हितकर है ॥ ९९ ॥ भुनी हींग, सेंधानमक, तथा सीठका चूर्ण पीना चाहिये। पित्तारोचकमें गुड़का शरबत व मीठी चीजोसे वमनकर संधा नमक, मिश्री, शहद औरघी मिलाकर चाटना चाहिये। कफा-रोचकमें नीमके क्वाथसे वमनकर अमलतासका क्वाथ अजवा-इनका चूर्ण व शहद डालकर पीना चाहिये। अथवा वातारो-चक्सें जो चूर्ण लिखा है, वहीं खाना चाहिये। और सनिपात-जको सभी प्रयोगीको सम्मिश्रणसे शान्त करना चाहिये॥ १०४॥

#### कवलग्रहाः

कुष्ठसौवर्चलाजाजी शर्करामरिचं विदम । धाज्येलापदाकोशीरपिष्यलीचनद्नोत्पलम् ॥ ५ ॥ लोधं तेजोवती पथ्या त्र्यूषणं सयवायजम्। आर्द्रदाडिमनियांसश्चाजाजीशर्करायुतः ॥ ६ ॥ सतेलमाक्षिकाश्चेते चत्वारः कवलप्रहाः। चतुरोऽरोचकान्हन्युर्वाताद्येकजसर्वजान् ॥ ७ ॥ त्यङ्क् मुस्तमेला धान्यानि मुस्तमामलकानि च । त्वक्च दावीं यमान्यश्च पिष्पत्यस्तेजोवत्यपि ॥८॥ यमानी तिन्तिडीकं च पश्चेते मुखशोधनाः। श्लोकपादैरभिहिताः सर्वारोचकनाशनाः ॥ ९॥

(१) कूठ, काला नमक, सफेद जीरा, शक्कर, मिच, बिड्लवण (२) आंवला, इलायची, पद्माख खरा, छोटी पीपल, सफेद चन्दन, नोलोफर, (३) लोध, चन्य, हर्र, त्रिकटु यवाक्षार (४) ताजे अनारका रस, जीरा व शक्करके साथ इस प्रकार यह चार प्रयोग क्रमशः वात, पित्त, कफ तथा सनि-पातज अरोचकमें तैल व शहदके साथ कवलके रूपमें प्रयुक्त करना चाहिये। दालचीनी, नागरमोथा, छोटी इलायची, धनियां, नागरमोथा, आंवला, दालचीनी, दारुहलदी, अजवाइन छोटी पीपल, व चन्य, अजवाइन, तिन्तिडीक इन पांच प्रयोग-मेंसे सिद्ध किसी एक औषधका कवल धारण करनेसे समस्त अरोचक नष्ट हो जाते हैं ॥ ५-९ ॥

### अम्लिकादिकवलः

अभ्लिका गुडतोयं च त्वगेलामरिचान्वितम्। अभक्तच्छन्दरोगेषु शस्तं कत्रलधारणम् ॥ १० ॥ अस्ती, गुड, जल, दालचीनी, इलायची, मिर्च मिलाकर कवल धारण करनेसे अरोचक नष्ट होता है ॥ १० ॥

### कारव्यादिकवलः

कार्ब्याजाजीमरिचं द्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम्। सौवर्चलं गृहं भौद्रं सर्वारोचकनाशनम् ॥ ११ ॥

काला जीरा, सफेद शीरा, मिर्च मुनक्का, अम्लवेत, जल अथवा शराबमेंसे किसी एकके साथ छोटी पीपल, वायवि- अनारदाना, काला नमक, गुड़, शहद-इनका कवल घारण

# **ज्यूषणादिकवलः**

त्रीण्यूपणानि विफला रजनीद्वयं च चूर्णीकृतानि यवशूकविमिश्रितानि । क्षीद्रान्वितानि वितरेन्मुखधारणार्थ-मन्यानि तिक्तकद्रकानि च भेषजानि १२॥ त्रिकट, त्रिफला, हत्दी, दारुहत्दी, यवाखारका चूणे बना शहद मिलाकर मुखमें धारण करनेसे तथा अन्य तिक्त कड़ पदार्थ मुखमें धारण करनेसे अरोचक नष्ट होता है ॥ १२ ॥

### दाडिमरसः

विद्रचूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाडिमसम्भवः। असाध्यामपि संहत्यादक्चिं वक्षधारितः ॥ १३ ॥ बिडलवणका चूर्ण व शहद अनारके रसमें मिलाकर कवल धारण करनेसे असाध्य अरुचिको भी नष्ट करता है ॥ १३ ॥

### यमानीषाडवम्

यमानी तिन्तडीकं च नागरं चाम्छवेतसम्। दाडिमं बद्रं चाम्लं किषकाण्युपकल्पयेत् ॥ १४ ॥ धान्यसीवर्चलाजाजी वराङ्गं चार्धकार्षिकम्। पिप्पलीनां शतं चैकं द्वे शते मार्चस्य च ॥ १५॥ शर्करायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्। जिह्नाविशोधनं हृदं तच्चूणं भक्तरोचनम् ॥ १६॥ हत्पीडापार्श्वशूलं विवन्धानाहनाशनम् । कासद्वासहरं प्राहि प्रहण्यशाविकारतृत् ॥ १७॥ अजवाइन, तिन्तिडीक, सौंठ, अम्लवेत, अनारदाना, खट्टे बेर प्रत्येक एक तोला, धनियां, काला नमक, सफेद जीरा। दालचीनी प्रत्येक ६ माशे, छोटी पीपल, १०० गिनतीमें फाली मिच, २००, मिश्री १६ तोला-सबका चूर्ण बना लेना चाहिये। यह "यमानीषाडव" चूर्ण जिह्नाको शुद्ध करता, हय तथा भोज-नमें रुचि करता, हृदयका दर्द, पसलीका दर्द, मलकी रुकावट, अफारा, कास, खास, तथा प्रहणी और अर्शको नष्ट करता है ॥ १४-१७ ॥

१ " षाडव इति मधुरात्रयोगस्य संज्ञा । यमान्युपलक्षितः षाडवः यमानीषाडवः। इति शिवदासः।" तिन्तिडीक इम्लीका भी पर्यायवाचक है, अतः इम्ली भी वैद्य लोग छोड़ते हैं। पर मेरे विचारसे तिन्तिडीक एक स्वतन्त्र खद्दा द्रव्य होता है,इसके बीज लाल लाल चिरौंजीके दानेसे कुछ छोटे होते हैं, उन्हें ही छोडना चाहिये।

#### कलहंसकः

अष्टादश शिष्ठफलान्यथ दश मरिचानि विंशतिश्च पिष्पस्याः । आर्द्रकपलं गुडपलं प्रस्थत्रयमारनालस्य ॥ १८ ॥ एतद्विडळवणयुतं खजाहतं सुरभि गन्धादयम् । च्यञ्जनसहस्रघाति ज्ञेयं कलहंसकं नाम ॥ १९ ॥

अठारह सिहंजनके बीज, १० काली मिर्च, २० छोटी पीपल, अदरख, ४ तोला, गुड़ ४ तोला, काझी ३ प्रस्थ सब एकमें मिला तथा लवणसे नमकीन हो इतना बिड़लवण मिला मथनीसे मथकर रखना चाहिये। यह सुगन्धित, भोजनमें रुचि करनेवाला तथा पाचक "कलहंस" नामक पना हैं॥१८-१८॥

इत्यरोचकाधिकारः समाप्तः।

# अथ छर्चधिकारः

-0C+\$40-0

# **लंघन**प्राशस्त्यम्

आमाशयोत्क्रेशभवा हि सर्वा-श्वर्धो मता छंघनमेव तस्मात्। प्राक्कारयेन्मारुतजां विमुच्य संशोधनं वा कफित्तहारि॥१॥

समस्त छर्दियां आमाशयमें दोष बढ़ जानेसे ही होती हैं, अतः वातजको छोड़कर सबमें प्रथम छंघन ही कराना चाहिये। अथवा कफ, पित्तनाशक सैशोधन अर्थात्, वमन विरेचन कराना चाहिये॥ १॥

### वातच्छर्दिचिकित्सा

हन्यात्क्षीरोदंकं पीतं छिदें पवनसम्भवाम् । ससैन्धवं पिबत्सिपिवितच्छिदिनिवारणम् ॥ २ ॥ सुद्रामलकयूषं वा ससिपिकं ससैन्धवम् । यवाग्रं मधुमिश्रां वा पञ्चमूलीकृतां पिबेत् ॥ ३ ॥ दूध व जल मिलाकर पीना अथवा संघानमकके साथ घी पीना अथवा मूंग व आंवलेका यूष, घी, संधानमक मिलाकर अथवा पश्चमूलसे सिद्ध की हुई यवागू शहद मिलाकर पीनेसे बातच्छिदिं नष्ट होती है ॥ २-३ ॥

१ यहांपर 'क्षीरोदकम्' के स्थानमें पाठान्तर 'क्षीरष्टतम्' ऐसा सुश्रुत टीकाकार डहणने किया है और उसका अर्थ 'क्षीरा. दुर्भूतं पृतम्' किया है। पर वाग्भटने "पीतं तुरुयाम्बु वा पयः" कहा है, अतः वही यहां लिखा गया है॥

### **पित्तच्छिर्दैचिकित्सा**

पित्तात्मिकायां त्वनुलोमनार्थे द्राक्षाविदारीक्षुरसेस्त्रिवृत्स्यात् । कफाशयस्थं त्वतिमात्रवृद्धं पित्तं जयेत्स्यादुभिरूर्ध्वमेव ॥ ४ ॥

शुद्धस्य काले मधुशकराभ्यां
 लाजेश्च मन्थं यदि वापि पेयाम्।
प्रदापयेनमुद्ररसेन वापि
शाल्योदनं जाङ्गलजै रसैर्वा॥ ५॥

चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलकीरसम् । पिवेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिस्तेन निवर्तते ॥ ६॥

चन्द्रंत च मृणालं च बालकं नागरं वृषम् । सतण्डुलोद्कक्षोद्रं पीतः करको विम जयेत् ॥७॥ कषायो भृष्टसुद्रस्य सलाजमधुशकरः । छर्चतीसारतृड्दाह्ज्वरप्नः संप्रकाशितः ॥ ८॥

हरीतकीनां चूर्णं तु लिह्यान्माक्षिकसंयुतम् । अधोभागीकृते दोषे छर्दिः क्षिप्रं निवर्तते ॥ ९ ॥

गुड्रचीत्रिफल।रिष्टपटोलैः कथितं पिबेत् । श्रोद्रयुक्तं निहन्याशु छाँदै पित्ताम्लसम्भवाम् ॥ काथः पर्पटजः पीतः सश्लोद्रदछर्दिनाशनः ॥ १०॥

पित्तच्छिर्दिमें मुनका, विदारीकन्द और ईखके रसके साथ निसोथका चूर्ण अनुलोमन ( विरेचन ) के लिये देना चाहिये। अथवा कफाशयस्थ अधिक बढ़े पितको मधुर द्रव्यो द्वारा वमन कराकर ही निकाल देना चाहिये। युद्ध हो जानेपर भोजनके समय शहद व शक्करके साथ धानकी लाईकीपेया अथवा मन्थ अथवा मूंगके यूषके साथ या जांगल प्राणियोंके मांस रसके साथ शालि चावलोका भात खिलाना चाहिये। चन्दनका चूर्ण १ तोला, आंवलाका रस ४ तोला, शहद १ तोला मिलाकर पीनेसे वमन बन्द हो जाता है। इसी प्रकार सफेद चन्दनका कल्क, कमलकी डण्डी, सुगन्धवाला, सौंठ अङ्सा इनका कल्क चावलोंके धोवन व शहदंके साथ पीनेसे पित्तज वमन शान्त होता है। इसी प्रकार भुनी मूंगका काढ़ा खील, शहद व शक्कर मिलाकर पीनेसे वमन, अतीसार, तृषा, दाह व ज्वरको शान्त करता है। अथवा हर्रका चूर्ण शहद मिलाकर चाटनेसे विरेचनसे दोष गुद्ध हो जाते हैं और वमन शान्त होती है। अथवा गुर्च, त्रिफला, नीमके पत्ते, परवलके पत्तेका काथ बना शहद मिलाकर पीनेसे पित्तज छर्दिं शीघ्र ही शान्त होती है। पित्तपापड़ाका क्वाथ शहदके साथ पीनेसे वमन शान्त होती है॥ ४-१०॥

# कफच्छर्दिचिकित्सा

कफारिमकायां वमनं प्रशस्तं सपिप्पलीसर्षपनिम्बतोयैः । पिण्डीतकैः सम्धवसंप्रयुक्ते-

रखर्यां कफामाश्यशोधनार्थम् ॥ ११॥ विडङ्गेत्रिफलाविश्वचूणे मधुयुतं जयेत । विडङ्गप्रवशुण्ठीनामथवा ऋष्मजां विमम् १२॥ सजाम्ववं वा बद्रस्य चूणे

मुस्तायुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम् । दुरालभां वा मधुसंमयुक्तां

लिह्यात्कफच्छर्दिविनिम्रहार्थम् ॥ १३ ॥

कफात्मक वमनमें कफ और आमकी शुद्धिके लिये छोटी पीपल, सरसों, नीमका काय, मैनफल व सेंधानमकका चूर्ण मिला पीकर वमन करना चाहिये। वायविडंग, त्रिफला व सोंठका चूर्ण अथवा वायविडंग, नागरमोथा व सोंठका चूर्ण शहद मिलाकर चाटनेसे कफज छिंदें शान्त होती है। जामुनकी गुठली और बेरकी गुठलीका चूर्ण अथवा नागरमोथा व काक-डाशिंगीका चूर्ण अथवा जवासाका चूर्ण शहद मिलाकर चाटनेसे कफज छिंदें शान्त होती है। ११–१३॥

# सन्निपातजच्छदिंचिकित्सा

तर्पणं वा मधुयुतं तिसृणामिष भेषजम् ।
कृतं गुद्धच्या विधिवत्कषायं हिमसंज्ञितम् ॥ १४ ॥
तिसृष्विष भवेत्पथ्यं माक्षिकेण समायुतम् ।
शहद युक्तं तर्पण (ठाईके सतुओका ) त्रिदोषज छार्दिको
हितकर है। इसी प्रकार गुर्वका शीत कषाय बना शहद मिठाकर पीनेसे त्रिदोषज छार्दे शान्त होती है ॥ १४ ॥

#### शीतकषायविधानम्

द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निश्चि संस्थितात्॥१५॥ कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहतः। षद्रभिःपलैश्चतुभिर्वा सलिलाच्छीतफाण्टयोः १६॥ आष्ट्रतं भेषजपलं रसाख्यायां पलद्वयम्।

द्रव्यको कुचल कर गरम जलमें रातमें भिगोना चाहिये, प्रातः मलकर छाननेसे जो काढ़ा निकले वही "शीतकषाय"है। द्रव्य एक पल शीतकषाय या फाण्ट बनानेके लिये ६ पल या४ पल जलमें भिगोना चाहिये और यदि रस बनाना हो तो उतने ही जलमें २ पल औषध छोड़ना चाहिये॥ १५॥ १६॥

# श्रीफलादिशीतकषायाः

श्रीफलस्य गुडूच्या वा कषायो मधुसंयुतः। पेयदल्लाद्विये शीतो मूर्वा वा तण्डलाम्बुना ॥१७॥ जम्ब्बाम्रपल्लवगवेधुकधान्यसेव्य-ह्रीवेरवारि मधुना पिवतोऽल्पमल्पम् । छिद्दैः प्रयाति शमनं त्रिसुगन्धियुक्ता छीडा निह्नित मधुनाथ दुरालभा वा ॥ १८ ॥ जातो रसः कित्यस्य पिष्पलीमरिचान्वितः । श्रीद्रेणः युक्तः शमयेलेहोऽयं छिद्देमुल्बणाम् ॥१९॥ पिष्टा धात्रीकलं द्राक्षां शकरां च पलोन्मिताम् । दस्वा मधुपलं चात्र कुडवं ससिलस्य च । वाससा गालितं पीतं हन्ति छिद्दे त्रिदोषजाम् २०॥

वेल अथवा गुर्चका शीतकषाय शहदके साथ अथवा मूर्वाका चूर्ण चावलके जलके साथ पीनेसे त्रिदोषज छर्दि शान्त होती है। जामुन, आमके पत्ते, पसहींके चावल, खश, तथा सुगन्ध-वालाका काथ शहद मिलाकर थोड़ा थोड़ा पीनेसे अथवा दाल-चीनी, तेजपात, इलायची व जवासाका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे त्रिदोषज छर्दि शान्त होती है। कैथेका रस छोटी पीपल व काली मिर्चका चूर्ण तथा शहद मिलाकर चाटनेसे बढ़ी हुई छर्दि शान्त होती है। आंवला, मुनका व शकर तीनों मिलाकर ४ तोला, शहद ४ तोला व जल १६ तोला मिला छानकर पीनेसे त्रिदोषज छर्दि शान्त होती है॥ १७-२०॥

# एलादिचूर्णम्

एलालवङ्गगजकेशरकोलमञ्जा-लाजाप्रियङ्गुघनचन्दनिष्पलीनाम् । चूर्णानि माक्षिकसितासहितानि लीद्वा लादे निहन्ति कफमारुतिपत्तजां च॥२१॥

छोटी इलायची, लबङ्ग, नागकेशर, बेरकी गुठलीकी गूदी, खील, प्रियंगु (इसके अभावमें कमल, गट्टेकी मींगी) नागरमोथा, सफेद चन्दन, छोटी पीपलका चूर्ण शहद व मिश्री मिलाकर चाटनेसे त्रिदोषज छिंदै शान्त होती है ॥ २१॥

# कोलमजादिलेहः

कोलामलकमज्जानो माक्षिकाविद्सितामधु। सकृष्णातण्डुलो लेह्दछर्दिमाशु नियच्छति।।२२॥ वेर व आंवलेकी गुठलीकी गूदी, मोम, मिश्री, शहद तथा छोटी पीपलका बनाया गया अवलेह छर्दिको शान्त करता है॥ २२॥

### पेयं जलम्

अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्ध्वा निर्वापितं जले । तज्जलं पानमात्रेण लिंदैं जयति दुस्तराम् ॥ २३ ॥ पीपलकी सूखी छालको जलाकर जलमें बुझा देना चाहिये। यह जल पीने मात्रसे छिद्दिं नष्ट होती है।। २३॥

# रक्तच्छर्दिचिकित्सा

यष्ट्रयाह्नं चन्दनोपेतं सम्यक् क्षीरप्रपेषितम् । तेनेवालोड्य पातव्यं रुधिरच्छिदिनाशनम् ॥ २४॥ मौरेठी तथा सफेद चन्दनको दूधमें पीस तथा दूधमें ही मिलाकर पीनेसे रक्तच्छाँदं शान्त होती है ॥ २४॥

# त्रयो लेहाः

छाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानां सौद्राभयात्रिकदुधान्यकजीरकाणाम् । पथ्यामृतामरिचमाक्षिकपिष्पलीनां लेहास्त्रयः सकलवन्यरुचित्रशांत्ये ॥ २५ ॥

(१) खील, कैथा, शहद, छोटी पीपल, काली मिर्च, (२) अथवा शहद, बड़ी हर्र, त्रिकटु, धनियां जीरा (३) अथवा छोटी हर्र, गुर्च, काली मिर्च, शहद, छोटी पीपल, यह तीनो अवलेह-समस्त वमन-तथा अरुचिको शान्त करते हैं ॥२५॥

पद्मकाद्यं घृतम्

पद्मकामृतिम्बानां धान्यचन्दनयोः पचेत्। कल्के काथे च हविषः प्रस्थं छदिंनिवारणम्। तृष्णाहिचप्रशमनं दाहज्वरहरं परम्॥ २६॥

पद्माख, गुर्च, नीमकी छाल, धनियां, लालचन्द्नके कल्क और काथमें सिद्ध किया घत-छर्दि, तृष्णा, अरुचि, दाह तथा ज्वरको शान्त करता है॥ २६॥

इति छर्चधिकारः समाप्तः।

# अथ तृष्णाधिकारः

\*

वातजतृष्णाचिकित्सा

तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं द्धि शस्यते । रसाश्च बृंहणाः शीता गूड्च्या रस एव च ॥ १ ॥ पश्चाङ्गकाः पश्चगणा य उक्ता-स्तेष्वम्बु सिद्धं प्रथमे गणे वा । पिबेःसखोष्णं मनुजोऽल्पमात्रं

वातजन्य तृष्णामें गुड़के साथ दही तथा बृहण शीतलरस तथा गुर्चका रस लाभदायक होता है। पैश्वगण (लघु-महत्-

तृष्णोपरोधं न कदापि कुर्यात्।

५ "पञ्चगणसे" लघुपञ्चमूल, बृहत्पञ्चमूल, अर्थात्दश्चमूलकेर "कस्मर्दः चर्व गण हुए तथा तीसरा तृणपञ्चमूल, "कुशः काशः शरो दर्भ पञ्चमूलम् ।"

तृण-कण्टकि-वस्त्री-भेदात् )के पञ्चाङ्गका जल अथवा प्रथम गण् ( लघुपञ्चमूल ) में सिद्ध किया जल कुछ गरम पीना चाहिये। प्यास कभी नरोकना चाहिये॥ १ ॥–

# पित्तजतृष्णाचिकित्सा

पिचोत्थितं पित्तहरैविंपकं
निहन्ति तोयं पय एव चापि ॥ २ ॥
काइमर्यश्चर्करायुक्तं चन्दनोशीरपद्मकम् ।
द्राक्षामधुकसंयुक्तं पित्ततर्षे जलं पिवेत् ॥ ३ ॥
पित्तजायां तु तृष्णायां पकोदुम्बरजो रस ॥
त्काथो वा हिमस्तद्वच्छारिवादिगणाम्बु वा ॥४॥
स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षीरष्टतं वातिपच्जे तर्षे
तद्वद् द्राक्षाचन्दनखर्जूरोशीरमधुयुतं तोयम् ॥५॥

सशारिवादौ तृणपञ्चमूले तथोत्पलादौ मधुरे गण वा । कुर्यात्कषायांस्तु तथेव युक्तान् । मधूकपुष्पादिषु चापरेषु ॥ ६ ॥

पित्तज तृष्णाको पित्तहर ओषिधियोंसे सिद्ध दूध अथवा जल नष्ट करता है। खम्मार, मिश्री, चन्दन, खश, पद्याख, मुनक्का, मौरेठीसे सिद्ध जल पीना चाहिये। पके गूलरका रस अथवा उसीका हिम कषाय अथवा शारिवादिगणका कषाय पित्तज तृष्णाको नष्ट करता है। जीवनीय गणसे सिद्ध दूध तथा वृत वातपित्तज-तृष्णाको शान्त करता है। तथा मुनक्का चन्दन, खुहारा, खश और शहदका शर्वत तथा शारिवादिगण अथवा तृष्णपञ्चमूल, उत्पलादि गण और मधुरगण तथा महुआ आदिमेंसे किसी एकका कषाय बनाकर पित्तज तृष्णासे पीड़ित पुरुषको पिलाना चाहिये॥ २-६॥

# कफजतृष्णाचिकित्सा

विस्वाढकीधातिकपञ्चकोलदभेषु सिद्धं कफजां निहन्ति ।
हितं भवेच्छर्दनमेव चात्र
तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन ॥ ७ ॥
सजीरकाण्यार्द्रकश्रुङ्गवेरसौवर्षलान्यधंजलाष्ट्रतानि ।
मद्यानि हृद्यानि च गन्धवन्ति
पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम् ॥ ८ ॥

इक्षुश्रेति गणो वरः । तृष्णपञ्चम्लमाख्यातम् ।'' ''गुड्ची-मेषश्यक्षी-शारिवा-विदारी-हरिद्रामु वल्लीपञ्चम्लमिति संज्ञा ।' ''करमर्दः चदंष्ट्रा च हिंसा क्षिण्टी शतावरी इति कण्टिक-पञ्चमूलम् ।''

बैलका गूदा, अरहरकी पत्ती, व धायके फूल, पश्वकोल, तथा कुलसे सिद्ध जल कफज तृष्णाको दूर करता है। तथा नीमके काथसे वमन करना इसमें विशेष हित करता है। मदामें आधा जल और जीरा, अद्रख, सोंठ, व कालानमक मिलाकर पीनेसे तृष्णा शीघ्र ही शांत होती है ॥ ७-८ ॥

# क्षतक्षयजिचकित्सा

क्षतोत्थितां रुग्विनिवार्णेन जयेद्रसानामसृजश्च पानैः। क्षयोत्थितां श्लीरजलं निहन्या-न्मांसोदकं वाथ मधूदकं वा ॥ ९॥

क्षतोत्थित तृष्णामें पीड़ा शान्तकर मांसरस रक्त पिलाना चाहिये। क्षयोत्थित तृष्णाको दूध और जल अथवा मांसरस तथा शहदका शर्वत शांत करता है ॥ ९ ॥

# सर्वजतुष्णाचिकित्सा

गुर्वञ्जामुह्मियनैजेयेनु क्षयाहते सर्वकृता च तृष्णाम्॥ ळाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमदितम्। काइमर्यशक्रंरायुक्तं पिवेतृष्णार्दितो नरः ॥ १० ॥

गुर्वन्नजन्य तृष्णामें वमन कराना चाहिये। तथा क्षयजको छोड़कर समस्त तृष्णाओंको वमन शांत करता है । खीलसे सिद्ध जलको ठंढाकर गुड़, खम्भार व शकर मिला कर पीनेसे है। इसी प्रकार मधुका गण्डूष मुखको साफ करता, मुखके समस्त तृष्णाएँ शांत होती हैं ॥ १० ॥

#### सामान्यचिकित्सा

अतिरूक्षदुर्वलानां तर्षे शमयेन्नुणामिहाश पयः । छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो हृदाः ॥११॥ आम्रजम्बूकषायं वा पिबेन्माक्षिकसंयुतम् । छाँदै सर्वी प्रण्दति तृष्णां चैवापकषिति ॥ १२ ॥ वटशुङ्गसितालोधदाडिमं मधुकं मुधु । पिबेत्तण्डुळतोयेन छर्दित्णानिवारणम् ॥ १३॥ गोश्तनेश्चरसक्षीरयष्टीमधुमधूरपलैः। नियतं नस्यतः पानैस्तृष्णा शाम्यति दारुणा ॥१४॥

अतिरूक्ष तथा दुर्बल पुरुषोंकी तृष्णाको दूध अथवा बक-रेका मांसरस घीमें भून ठंडाकर मधुर द्रव्य मिलाकर पीनेसे शान्त करता है। इसी प्रकार आम और जामुनकी पत्तीका काढ़ा शहद मिलाकर पीनेसे समस्त छिद तथा तृष्णाचे नष्ट होती हैं। बरगदके कोमल पत्ते, मिश्री, लोध, अनारदाना, मौरेठी, शहद-सब मिला चावलके जलके साथ पीनेसे छिंद तथा तृष्णा नष्ट होती है। तथा मुनक्का, ईखका रस, दूध, मीरेठी, शहद और नीलोफरको मिलाकर नाकके द्वारा पीनेसे कठिन तच्या शान्त होती है ॥ ११ ॥ १४ ॥

### गण्ड्रषस्तालुशोषे

क्षीरेक्षरसमाध्वीकैः क्षीद्रशीधुगुडोदकैः। वृक्षाम्डाम्लेख गङ्करतालुशोषनिवारणः ॥ १५ ॥ दूध, ईखका रस, माध्वीक ( मधुका आसव ) शहद, शीधु ( मधुर दृव्योका आसव ) शर्वत अम्लवेत, काजी इनमेंसेकिसी एक्से गड्डच धारण करना-ताल शोषको नष्ट करता है ॥ १५॥

### अन्ये योगाः

तालशोषे पिबेत्सर्पिधतमण्डमथापि वा। मुच्छांच्छदित्वादाहस्रीमद्यभृशकशिताः ॥ १६ ॥ पिबेयः शीतलं तोयं रक्तिपत्ते मदात्यये। धान्याम्लमास्यवेरस्यमलदौर्गनध्यनाज्ञनम् ॥१७॥ तदेवालवणं पीतं मुखशोषहरं परम्। वैशद्यं जनयत्यास्थे संद्धाति मुखब्रणान् ॥ १८ ॥ दाहतृष्णाप्रशमनं मधुगण्डूषधारणम् ।

तालुशोधमें घृत अथवा घृतमण्ड पीना मूर्छा, छर्दि, तुषा, दाह, स्त्रीगमन व मद्य पीनेसे कुश पुरुषोंको तथा रक्तपित्त व मदात्ययमें ठण्डा ही जल पीना चाहिये। काजी मुखकी विरसता, मल तथा दुर्गन्धिको नष्ट करती तथा बिना नमक पीनेसे मुखशोषको शांत करती घानोंको भरता तथा दाह व तृष्णाको शांत करता है ॥१६-१८

### मुखालेप:

कोलदाडिमबुक्षाम्लचुक्रीकाचुक्रिकारसः ॥ १९ ॥ पञ्चाम्छको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ।

वेर, अनार, वृक्षाम्ल, चूका और इमलीके रसका मुखके भीतर लेप करनेसे तत्काल तृष्णा शान्त होती है ॥ १९॥-

### वारिणा वमनम

वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपासितम् ॥२०॥ पाययेद्वामयेश्वापि तेन तृष्णा प्रशाम्यति ।

ठण्डा जल शहद मिला कण्ठ पर्यन्त पिलाकर वमन करानेसे तृष्णा शान्त होती है ॥ २०॥-

### वटशुङ्गादिगुटीः

वडशङ्कामयक्षौद्रळाजनीलोत्पलैर्हेढा ॥ २१ ॥ गुटिका वद्नन्यस्ता क्षिप्रं तृष्णां नियच्छति।

वरगदकी कोपल, कूठ, शहद, खील तथा नीलोफरकी हद गोली बनाकर मुखमें रखनेसे तत्काल तृष्णा शान्त होतीहै २ १॥ चिरोत्थतृष्णाचिकित्सा

भोदनं रक्तशालीनां शीतं माक्षिकसंयुतम् । भोजयेत्तन शाम्येतु छर्दिस्तृष्णा चिरोत्थिता ॥२२ लाल चावलौका भात ठण्डा कर शहद मिलाकर भोजन करनेसे चिरोत्थ तृष्णा शान्त होती है ॥ २२ ॥

#### जलदानावश्यकता

पूर्वामयातुरः सन्दीतस्तृष्णादितो जलं याचन्।
न लभेत् चेदादेवेव मरणमाप्नोति दीघरोगंवा २३
तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणान्विमुञ्चिति।
तस्मात्सर्वास्ववस्थामु न कचिद्वारि वायते॥२४॥
पहिले किसी रोगसे पीडित हुआ और उसीमें तृष्णा वढ़
गयी और जल मांगता है, ऐसी अवस्थामें जल न मिलनेसे
शीप्रही मर जाता है। अथवा कोई बड़ा रोग हो जाता है।
प्यास अधिक लगने पर मूर्छा होती है। मूर्छासे प्राणत्याग कर
देताहै।अतः किसी अवस्थामें जलका निषेध नहींहै २३-२४

इति तृष्णाधिकारः समाप्तः॥

# अथ मूर्च्छाधिकारः

---

# सामान्यचिकित्सा

सेकावगाही मणयः सहाराः
शीताः प्रदेहा व्यजनानिलश्च ।
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति
सर्वाष्ठ मूर्च्छास्वनिवारितानि ॥ १ ॥
सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि
सदाडिमा जाङ्गलजा रसाश्च ।
तथा यवा लोहितशालयश्च
मूर्च्छांसु शस्ताश्च सतीनमुद्गाः ॥ २ ॥

शीतल द्रवद्रव्योंसे सिश्चन तथा अवगाह (जलादिमें बैठना) शीतल मणि तथा हार तथा शीतल लेप व पंखेकी वायु तथा गन्धयुक्त शीतल पानक समस्त मूर्छाओंमें हितकर हैं। तथा मधुरवर्गमें सिद्ध दूध तथा जांगल, प्राणियोंका मांसरस तथा लाल चावल, यव व मटर, मूंगका पथ्य हितकर है॥ १॥ २॥

### यथादोषं चिकित्साक्रमः

यथादोषं कषायाणि ज्वरघ्रानि प्रयोजयेत्। १ "स्थितं व रक्तजायां तु मूच्छांयां हितः शीतिक्रियाविधिः॥३॥ तत्त्वचिद्रका।

मद्यजायां वमेन्मद्यं निष्ट्रां सेवेद्यथासुखम् । विषजायां विषञ्चानि भेषजानि प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥ दोषज मूर्छामें यथादोष ज्वरनाशक काढे तथा रक्तजन्य मूर्छामें शीत कियाएँ हितकर हैं। मद्यजन्य मूर्छामें भद्यका वमन कर सुखपूर्वक सोना चाहिये। विषजन्य मूर्छामें विषनाशक औषधियोका प्रयोग करना चाहिये॥ ३॥ ४॥

# कोलादिचूर्णम्

कोलमङ्जोषणोशीरकेशरं शीतबारिणा।
पीतं मूच्छां जयेक्कीढं तृष्णां वा मधुसंयुतम्।।५।।
बेरकी गुठली, काली मिर्च, खश तथा नागकेशरका चूर्ण
ठंढे जलके साथ पीनेसे अथवा शहद मिलाकर चाटनेसे छाँदे
व तृष्णा शान्त होती है॥ ५॥

# महोषधादिकाथः

महीषधामृताक्षुद्रापीष्करप्रन्थिकोद्भवम् । पिवेत्कणायुतं काथं मूच्छायेषु मदेषु च ॥ ६ ॥ सोठ, गुर्च छोटी करेटी पोहकरमूल, तथा पिपरामूलका काथ पिप्पलीका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मूर्छा व मद शान्त होता है ॥ ६ ॥

### अमचिकित्सा

शतावरीवलामूलद्राक्षासिद्धं पयः पिकेत् ।
ससितं अमनाशाय बीजं वाटयालकस्य वा॥ ७ ॥
पिवेद् दुरालभाकाथं सघृतं अमशान्तये ।
विफलायाः प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा ॥
रसायनानां कौम्भेस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ ८ ॥
शतावरी, खरेटीकी जड़ तथा मुनक्कासे सिद्ध दूध मिश्रीके
साथ पीनेसे चक्कर आना बन्द होता है । इसी प्रकार खरेटीके
बीजोंका चूर्ण मिश्री दूधके साथ अमको नष्ट करता है । अथवा
यवासाका काथ घी मिलाकर अथवा त्रिफलाका प्रयोग अथवा
दूधका प्रयोग अथवा रसायन औषिघयोंका प्रयोग अथवा
पंकीम्भ' संइक (१० वर्ष या १०० वर्ष पुराने ) धृतक
प्रयोग हितकर है ॥ ०॥ ८॥

### त्रिफलाप्रयोगः

मधुना हन्त्युपयुक्ता चिफला रात्रौ गुडार्द्रकं प्रातः ।
सप्ताहात्पश्यभुजो सद्मुच्छांकासकामलोन्मादान् ॥९
शहदके साथ त्रिफला रातमें तथा गुड़ अदरख प्रातःकाल सेवन करनेसे पथ्य भोजन करनेवालेके सात दिनमें

भिंस्थितं वर्षशतं श्रेष्ठं कीम्भं सिप्स्तिदुव्यते । ११ इति तत्त्वचित्रका । मद, मूर्छा, कास, कामला, तथा उन्मादरोग नष्ट होते हैं॥ ९॥

# संन्यासचिकित्सा

अञ्जनान्यवपीडाश्च घूमः प्रधमनानि च। स्चीभिस्तोदमं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥१०॥ छुञ्जनं केशरोम्णां च दन्तेर्देशनमेव च। आत्मागुप्तावघर्षश्च हितास्तस्यावबोधने ॥ ११॥

तीक्ष्ण अजन, तीक्ष्ण द्रव तथा शुष्क नस्य, धूमपान, सुई कोचना, जलाना, नाख्नोंके बीचमें सुई आदि चुभाना, बाल व रोमोंका उखाड़ना, दातोंसे काटना, कोंचका घिसना बेहो-शीको दूर करता है॥ १०॥ १९॥

इति मूर्छाधिकारः समाप्तः।

# मदात्ययाधिकारः

-000

# **वर्जूरादिमन्थः**

सन्थः खर्जूरमृद्धीकावृक्षाम्लाम्लीकदािकः । पक्षवकः सामलकेर्युको मद्यविकारनुत् ॥ १॥ छुहारा, मुनक्का, बिजीरा, नीम्बूया अम्लवेत या कोकम, इमली, अनार, फालसा व आंवला मिलाकर बनाया गया मन्य-मद्यविकारको नष्ट करता है॥ १॥

#### मन्थाविधिः

जले चतुष्पले शीते क्षुण्णद्रव्यपलं क्षिपेत् । मृत्पाचे मद्येस्सम्यक्तस्माच द्विपलं पिवेत् ॥ २॥ १६ तोला ठण्डे जलमें ४ तोला कृटी औषधि छोड़, मल, छानकर ८ तोला पीना चाहिये ॥ २॥

### तर्पणम्

सतीनमुद्गमिश्राम्वा दाडिमामलकान्वितान् । द्राक्षामञ्जकखर्जूरपरूषकरसेन वा ॥ ३ ॥ कल्पयेत्तर्पणान्यूषान् रसांश्च विविधात्मकान् । मटर, मूंग, आंवला, अनार मिलाकर मुनक्का, आंवला, खुहारा, फालसाके रससे तर्पण, यूष तथा अनेक प्रकारके मांस-रस बनाना चाहिये ॥ ३ ॥

# सर्वमदात्ययचिकित्सा

मग्रं सौवर्चलग्योषयुक्तं किश्विजलान्वितम् ॥४॥ जीर्णमद्याय दातन्यं वातपानात्ययापहम् । सुद्रयूषः सितायुक्तः स्वादुर्वा पैशितो रसः॥५॥

पित्तपानात्यये चोड्यः सर्वतश्च क्रिया हिमाः ।
पानात्यये कफोद्भूते लंघनं च यथावलम् ॥ ६ ॥
सर्वजे सर्वभेवदं प्रयोक्तद्यं चिकित्सितम् ॥ ७ ॥
आभिः क्रियाभार्मेश्राभिः शांतिं याति मदात्ययः ।
वातजन्यमें मध कुछ जल तथा काला नमक व त्रिकटुचूर्ण मिलाकर पीना चाहिये । पित्तजन्य मदात्ययमें मूंगका
यूष मिश्री गिलाकर अथवा मांसरस, मीठा मिलाकर पीना
चाहिये । तथा समस्त शीतल चिकित्सा करनी चाहिये ।
कफात्मक मदात्ययमें षलानुसार लंघन तथा दीपनीय औषधियाँसे युक्त मद्य पीना चाहिये । तथा सर्वजमें यह सभी
चिकित्सा करनी चाहिये । इन क्रियाओंसे मदात्यय शान्त
हो जाता है ॥ ४-७ ॥

### दुग्धप्रयोगः

न चेन्मद्यक्रमं मुक्खा क्षीरमस्य प्रयोजयेत् ॥ ८॥ छंघनाद्यैः कफे क्षीणे जातदौर्वस्यलाघवे ।

ओजस्तुल्यगुणं क्षीरं विपरीतं च मद्यतः ॥ ९ ॥ क्षीरप्रयोगं मद्यं वा क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत् ।

यदि पूर्वोक्त चिकित्सासे मदात्यय शान्त न हो, तो मद्यका कम छोड़कर दूधका प्रयोग करना चाहिये। लंघनादिसे कफके क्षीण हो जानेपर तथा दुर्बलता व लघुता बढ़ जाने पर दूध ही पीना चाहिये। दूध ओजके समान तथा मद्यसे विपरीत है। अतः क्षीर या मद्यका प्रयोग क्रमशः थोड़ा थोड़ा करना चाहिये॥ ८॥ ९॥

# पुनर्नवाद्यं धृतम्

पयः पुनर्नवाकाथयष्टीक वक्षप्रसाधितम् । घृतं पुष्टिकरं पानान्मचपानहत्तेजसः ॥ १० ॥

पुनर्नवा काथ, द्ध, तथा मौरेठीके कल्कसे सिद्ध पृत पुष्टि-कारक तथा मद्यपानसे क्षीण ओजवालेको हितकर है ॥ १० ॥

#### अष्टाङ्गलवणम्

सौवर्षलमजाश्यश्च वृक्षाम्लं साम्ख्वेतसम्।
त्वभेलामारिचार्थांशं शर्कराभागयोजितम् ॥ ११ ॥
हितं लवणमष्टाङ्गमिमसन्दीपनं परम् ।
मदात्यये कपशाय द्यान्स्रोतोविशोधनम् ॥ १२ ॥
काला नमक, (१) जीरा, (२) विजीरा (३) निम्बू,
(४) अम्लवेत प्रत्येक एक भाग, (५) दालचीनी, (६)
इलायची, (७) काली मिर्च, प्रत्येक आधा भाग, शक्कर १

भाग, मिलाकर बनाया गया चूर्ण कफज मदात्ययको नष्ट, अप्नि

दीप्त तथा स्रोतोंको शुद्ध करता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

# चन्यादिचूर्णम्

चन्यं सौवर्चलं हिंगु पूरकं विश्वदीप्यकम्। चूणें मद्येन दातव्यं पानात्ययरुजापहम् ॥ १३ ॥

चव्य, काला नमक, भूनी हींग, बिजीरा निम्बू, सोठ, अजवाइनका चूर्ण मद्यके साथ पीनेसे मदात्ययको नष्ट रेके नदोको शक्करके साथ दूध पीनेसे नष्ट करता है।। १८॥ करता है ॥ १३॥

### मद्यपानाविधिः

जलाप्लुतश्चन्द्रनरूषिताङ्गः स्रावी सभक्तां पिशितोपदंशाम्। पिबन् सुरां नैव लभेत रोगान् मनोमतिष्नं च मदं न याति॥ १४॥

शीतजलमें स्नान कर चन्दन लगां, माला पहिन भोजनके साथ मांस खाते हुए शराब पीनेसे कोई रोग उन्माद मदात्य-यादि नहीं होते ॥ १४ ॥

### पानविश्रमचिकित्सा

द्राक्षाकिपत्थफलदादिमपानकं यत्। तत्पानविभ्रमहरं मधुशकराह्यम्।

मुनक्का, केया तथा अनारके रसका पना, शहद, शक्कर मिलाकर पीनेसे पान विश्रम नष्ट होता है।

#### पथ्याघृतम्

पध्याकाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसेन वा । सर्पिः कल्याणकं वापि मदमुछिहरं पिबेत् ॥१५॥ छोटी हर्रके काढे अथवा आंवलेके काढ़ेके साथ सिद्ध घृत अथवा "कत्याणक" पृत सद मूर्छाको नष्ट करता है ॥ १५ ॥

# पूगमदिचिकित्सा

सच्छिदिमूच्छातीरं मदं पृगफलोद्भवम्। सद्यः प्रशमयत्पीतमातृप्तेर्वारि शीतलम् ॥ १६ ॥ वन्यकरीषघाणाज्जलपानाञ्चवणभक्षणाद्वापि । शाम्यति पूगफलमद्दचूर्णरुजा शकेराकवलात् १७ शंखचूर्णरजोद्याणं स्वल्पं मद्मपोहति।

सुपारीके नशेकी जिसमें वमन, मूर्छा तथा अतीसारतक होता हो तृप्तिपर्यन्त ठण्डा जल पीनेसे नष्ट करता है, वनकण्डेको सूंघनेसे, जल पीनेसे तथा नमक खानेसे सुपारीका नशा तथा शक्करका कवल धारण करनेसे चूनेके खानेसे उत्पन्न पीड़ा नष्ट होती है। शंखका चूर्ण सूंघनेसे भी इसका नशा उतरता है।। १६॥ १७॥

### कोद्रवधुस्तूरमदचिकित्सा

कूष्माण्डकरसः सगुडः शमयति मद्नकोद्रवजम् । धौरतरं च दुग्धं सर्शकरं पानयोगेन ॥ १८॥

मदकारक कोदवके नशेको गुड़केसाथ पेठेका रस तथा धत्-

इति मदात्ययाधिकारः समाप्तः।

# अथ दाहाधिकारः

### दाहे सामान्यक्रमः

शतधौतपृताभ्यक्तं दिह्याद्वा यवसक्तुभिः। कोलामळकयुक्तेवा धान्याम्लैरिव बुद्धिमान् ॥१॥ छाद्येत्तस्य सर्वाङ्गमारनालार्द्रवाससा ॥ लामजोनाथ शक्तेन चन्दनेनानुलेपयेत् ॥ २ ॥ चन्द्नाम्बुकणास्यन्दितालवृन्तोपबीजितः। सुप्याद्वाहादिंतोऽम्भोजकद्लीद्लंस्तरे ॥ ३॥ परिषेकावगाहेषु व्यजनानां च सेवने। शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादाहोपशान्तये ॥ ४ ॥ क्षीरैः क्षोरिकषायेश्च सुशोतेश्चन्द्नान्वितैः। अन्तर्दाहं प्रशमयेदेतैश्चान्येश्च शीतलेः ॥ ५॥

१०० बार धोये हुए घृतसे मालिश कर यवसत्तुओंसे अथवा बेर और आंवले मिली काजीके साथ लेप करना चाहिये। समस्त शरीर काजीसे तर कपड़ेसे ढक देना चाहिये। अथवा खश, चन्दन और सिरकासे लेप करना चाहिये। चारपाईपर कमल व केलाके पत्ते विछाकर सुलाना चाहिये। तथा चन्दनके जलसे तर ताड्के पंखेसे इस प्रकार हवा करना किरोगीका शरीर जलबिन्दुओंसे तर हो जाय। प्यास और जलनकी शान्तिक लिये परिषेक, अवगाह तथा पंखाके तर करनेमें ठण्हा जल-हितकर होता है। शीतल दूध, क्षीरि वृक्षोंके काथ ठण्डे किये, चन्दन मिले हुए तथा अन्य शीतल पदार्थोंको पिला तथा सेकादि कर अन्तर्दाह शान्त करना चाहिये ॥ १-५ ॥

# कुशायं घृतं तैलं च।

कुशादिशालपणीिभजीवकाद्येन साधितम्। तैंछं घृतं वा दाहद्नं वातिपत्तविनाशनम् ॥ ६ ॥ कुशादिपञ्चमूल, शालपेणीं" तथा जीवकादिगणकी ओष-

१ यहां '' शालपर्णां'' शब्दसे युन्दके सिद्धान्तसे सुश्रुतोक्त विदारिगन्धादि गणलेना चाहिये । दूसरे आचायोंने लघुपश्चमूल

धियोंसे सिद्ध तेल व पृत दाह तथा वातिपत्तको नष्ट अपस्मारमें कहेंगे, वह उन्मादमें भी करनी चाहिये। क्योंकि करता है ॥ ६ ॥

# फिलन्यादिप्रलेप:

फलिनी लोघ्रसेन्याम्बु हेमपत्रं कुटन्नटम्। कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥

वटी ) लोध, खस, सुगन्धवाला, नागकेशर, तेजपात, मोथा, इनके चूर्णको पीले चन्दनके रसमें पीसकर लेप करना चाहिये॥ ७॥

# हीबेराचवगाहः

हीबेरपद्मकोशीरचन्दनक्षीदवारिणा। सम्पूर्णमवगाहेत द्रोणीं दाहादिंतो नरः ॥ ८॥

सुगन्धवाला, पद्माख, खश, चन्दनके चूर्णसे युक्त जलसे भरे टबमें बैठना चाहिये॥ ८॥

इति दाहाधिकारः समाप्तः।

# अथोन्मादाधिकारः

सामान्यत उन्मादचिकित्सोपायाः उन्मादे वातिके पूर्व स्नेहपानं विरेचनम्। पित्रजे कफ्जे वान्तिः परो बस्त्यादिकः क्रमः॥१॥ यचोपदेक्ष्यते किञ्चद्पस्मारचिकित्सिते। उन्मादे तच्च कर्तव्यं सामान्याहोषद्व्ययोः ॥ २ ॥ उन्मादोको शान्त करती है ॥ ६ ॥

वातोन्मादमें पहिले स्नेहपान, पित्तोन्मादमें पहिले विरेचन तथा कफोन्मादमें प्रथम वमन कराना चाहिये। तदनन्तर वस्त्यादि क्रमका सेवन करना चाहिये । जो जो चिकित्सा

माना है। पर निश्चलका मत है कि यहां आदि शब्द नहीं है, अतः केवल शालपणी ही लेना चाहिये।शिवदासजीने इस मतको अन्तमें लिखकर छोड़ दिया है, अतः प्रतीत होता है उन्हें भी यही मत अभीष्ट था । यहांपर यद्यपि विभिन्न टीकाकारोंनेक्तक और क्वाथ दोनों छोडना लिखाहै उसमें 'कुशादिशालिपणींभिः जीवकाद्येन कल्कः' अथवा 'कल्कंक्वायावनिर्देशे गणात्तस्मात्समावपेत्' इस वचनसे सभीसे कल्क क्वाथ लेना लिखा है। पर मेरे विचारसे चक्रमाणि लिखित पूर्व परिभाषा ''यत्राधिकरणे नोक्तिर्गणे स्यात्स्नेहसंविधौ । तत्रैव कल्कनियूहा विष्येते स्नेहवेदिना ॥ एतद्रक्यवलेनैव कत्कसाध्यपरं घृतम्'' के सिद्धान्तसे केवल कल्क छोड़कर पाक करना चाहिये।

दोनोंमें दोष तथा धातु समान ही दूषित होते हैं ॥ १-२ ॥

#### स्वरसप्रयोगाः

त्राह्मीकूष्माण्डीफळषड् प्रन्थाशङ्खपुष्पिकास्वर्साः। उन्मादहतो हष्टाः पृथगेते कुष्टमधुमिश्राः ॥ ३ ॥ ब्राह्मी, कृष्माण्ड, वच तथा शंखपुष्पीमेंसे किसी एकका प्रियंगु (इसके अभावमें मेंहदी अथवा कमलगृहागिरीके स्वरस कूठका चूर्ण व शहद मिला चाटनेसे उन्माद नष्ट होता है ॥ ३ ॥

#### दशम्लकाथः

दशमूलाम्ब सघृतं युक्तं मांसरसेन वा। ससिद्धार्थकचूणें वा पुराणं वैककं घृतम्।। ४।। दशमूलका काथ घी अथवा मांसरसके साथ अथवा सफेद सरसोंके चूर्णके साथ अथवा केवल पुराना घी सेवन करना चाहिये॥ ४॥

### पुराणघृतलक्षणम्

उप्रगन्धं पुराणं स्याइशवर्षस्थितं घृतम् । लाक्षारसनिभं शीतं प्रपुराणमतः परम् ॥ ५ ॥ दश वर्षका पुराना घी लाक्षारसके समान लाल तथा उम्र गन्धयुक्त होता है, इससे अधिक दिनका 'प्रपुराण' कहा जाता है ॥ ५ ॥

#### पायसः

इवेतोन्मत्तोत्तरदिङ्मूलसिद्धस्तु पायसः । गुडाज्यसंयुतो हन्ति सर्वोन्मादांस्तु दोषजान्॥६॥ सफेद धत्रेकी उत्तर दिशाको गयी जहसे सिद्ध दूधमें गुड, घी तथा चावल मिलाकर बनायी गई खीर समस्त दोषज

### उन्मादनाशकनस्यादि

उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशाखजः। रसो नस्येऽभ्य जने च सार्षप तैलिम व्यते ॥ ७ ॥ अपकचटकी क्षीरपीतोनमाद्विनाशिनी। वद्धं सार्षपतें डाक्तमुत्तानं चातपे न्यसेत् ॥ ८॥ उन्मादमें शहदके साथ ताड़ी पीना च।हिये । अथवा केवल ताडी पीना चाहिये। नस्य और मालिशमें सरसोंके तैलका प्रयोग करना चाहिये । कची गुक्षा पीसकर दूधके साथ पिलानी चाहिये। तथा शरीरमें तैल लगवा बान्धकर उताना धूपमें सुलाना चाहिये॥ ७॥ ८॥

# सिद्धार्थकाद्यगदः

सिद्धार्थको हिङ्गु वचा कर श्वो देवदारु च। मिजिष्ठा त्रिफला द्वेता कटभीत्वक् कटुनिकम् ९

समांशानि प्रियंगुश्च शिरीषो रजनीद्वयम्। वस्तम्बेण पिष्टोऽयमगदः पानमञ्जनम् ॥ १० ॥ नस्यमालेपनं चैव स्नानमुद्रतंनं तथा । अपस्मार्विषोन्माद्कृत्याळक्ष्मीज्वरापहः ॥ ११ ॥ भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्यते। सर्पिरेतेन सिद्धं वा सगोमुत्रं तदर्थकृत् ॥ १२ ॥

सफेद सरसों, भुनी हींग, वच, मुझीट, त्रिफला, सफेद विष्णुकान्ता, मालकांगनी, दालचीनी, त्रिकटु, प्रियङ्गु, सिरसाकी छाल, हल्दी, तथा दाहहल्दी चूणे कर बकरेके मुत्रमें पीस गोली बना लेनी चाहिये। इसका प्रयोग अजनकर, पिलाकर, नस्य देकर, आलेपकर, उद्वर्तनकर तथा स्नानके जलमें मिलाकर करना च। हिये। यह--अपस्मार, उन्माद, विष, शाप, कुरूपता, ज्वर तथा भूतबाधाको नष्ट करता है। राजद्वारमें मान होता है। इन्हीं औषधियोंके कल्क तथा गोमूत्रमें सिद्ध घृत भी यही गुण करता है ॥ ९-५२॥

# ञ्यूषणाद्यवर्तिः

ध्यूषणं हिंगु छवणं वचा कटुकरोहिणी। शिरीवनक्तमालानां बीजं ववेताश्च सर्वपाः ॥१३॥ गोमूत्रिपष्टेतेवां वर्तिनेत्राखने हिता। चातुर्थिकमपरमारमुन्मादं च नियच्छति ॥ १४॥

त्रिकटु, हींग, नमक, वच, कुटकी, सिरसाकी छाल, कजाके बीज, सफेद सरसी-इनको गोमूत्रमें पीस बत्ती बनाकर आंखमें लगानेसे चातुर्थिक ज्वर, अपत्मार तथा उन्माद रोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥

### सामान्यप्रयोगाः

शुद्धस्याचारविभ्रंशे तीक्ष्णं नावनमञ्जनम् । ताडनं च मनोबुद्धिस्मृतिसंवेदनं हितम् ॥ १५॥ तर्जन वासनं दानं सान्त्वनं हषेणं भयम्। विस्मयो विस्मृतेहेंतोनयन्ति प्रकृतिं मनः ॥ १६ ॥ कामशोकभयकोधहर्षेष्यलोभसम्भवान् । परस्परप्रतिद्वनद्वेरेभिरव शमं नयेत् ॥ १७ ॥ इष्ट्रद्रव्यविनाशात्त मनो यस्योपहन्यते। तस्य तत्सदृशप्राप्त्या शान्त्याश्वासेश्च ताञ्जयेत् १८ प्रदेहोत्साद्नाभ्यङ्गधूमाः पानं च सर्विषः। प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्मृतिसंज्ञाप्रबोधनम् ॥ १९॥ कल्याणकं महद्वापि द्याद्वा चैतसं वृतम्। तैलं नारायणं चापि महानारायणं तथा ॥ २०॥

तथा शासन द्वारा मन, बुद्धि व स्मरणशक्तिको ग्रुद्ध करना चाहिये। डाटना, दुःख देना, दान, शांति देना, प्रसन्न करना, डराना, आश्चर्यकी बातें कहना, यह उपाय स्मरणश क्तिकोउत्पन्न कर मनको शुद्ध करते हैं। काम, कोध, शोक, भय, हर्ष, ईर्षा, लोभसे उत्पन्न उन्मादोको परस्पर विरुद्ध इन्हीं (यथा कामो-न्मादीको कोधोत्पन्न कराकर ) से शान्त करना चाहिये। इसी प्रकार जिसको इष्ट द्रव्य आदिके नाशसे उन्माद हुआ है, उसे उसीके सदश प्राप्ति, शांति तथा आश्वासनसे जीतना चाहिये। लेप, उबटन, मालिश, धूम तथा घृतपान कराना चाहिये। इनसे मन, बुद्धि, स्मरणशक्ति तथा ज्ञान प्रबुद्ध होता है। कल्याणघृत, महाकल्याणघृत, चैतसघृत, नारायणतेल तथा महानारायणतैलका प्रयोग करना चाहिये ॥ १५ ॥ २० ॥

# कल्याणकं घृतं क्षीरकल्याणकं च

विशालात्रिफलाकौनतीदेवदार्वेलवालकम् । स्थिरानतं रजन्यौ द्वे शारिवे द्वे प्रियंगुकाः ॥२१॥ नीलोत्पलेलामिजछादन्तीद।हिमकेशरम्। तालीशपत्रं बृहती मालत्याः कुसुमं नवम् ॥ २३ ॥ विडङ्गं पृश्चिपणीं च कुछं चन्द्पद्मकौ। अष्टार्विशतिभिः कल्केरेतैरक्षसमन्वितैः ॥ २३ ॥ चतुर्गुणं जलं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् । अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ २४ ॥ वातरक्त प्रतिइयाये तृतीयकचतुर्थके । वस्यशीम्त्रकृच्छे च विसर्पोपहतेषु च ॥ २५॥ कण्डुपाण्डुवामयोनमादे विषमेहगरेषु च। भूतोपहतचित्तानां गद्भदानामरेतसाम् ॥ २६ ॥ शस्तं स्त्रीणां च वनध्यानां धन्यमायुर्वस्प्रदम् । अलक्ष्मीपापरक्षोघ्रं सर्वमहनिवारणम् ॥ २७ ॥ कल्याणकिमदं सिप: श्रेष्ठ पुंसवनेषु च । द्विजलं सचतुःक्षीरं श्लीर्कल्याणकं त्विदम् ॥२८॥

इन्द्रायणकी जड़, त्रिफला, सम्भालूके बीज, देवदाह, एल-वाछक, शालिपणी, तगर, हल्दी, दाहहल्दी, सारिवा, काली सारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, छोटी इलायची, मझीठ, दन्ती, अनारदाना, नागकेशर, तालीसपत्र, बड़ी कटेरी, मालती फूल, वायविंडंग, पिठिवन, कूठ, चन्दन, पद्माख प्रत्येक १ तीलाका कल्क, घी १ प्रस्थ, जल ४ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करना चाहिये यह घृत अपस्मार, ज्वर, कास. शोष, मन्दामि, क्षय, वतरक्त प्रतिस्थाय, तृतीयक चातुर्थिकज्वर, वमन, अर्श, मूत्रकच्छ, विसपं, खुजली, पाण्डुरोग, उन्माद, विष, प्रमेह,गरविष,भूतो-जिस मनुष्यको (वमन विरेचन द्वारा ) ग्रुद्ध होनेपर भी नमाद तथा स्वरभेदको नष्ट करता है। यह वन्ध्या स्त्रियोको अपने आचार आदिका ज्ञान न रहे, उसे तीक्ष्ण नस्य, अजन लाभ करता है। धन, आयु तथा बल देता है। कुरूपता, पापरोग, राक्षसदोष तथा ग्रहदोष नष्ट होते हैं। यह "कल्या-णक'' घृत सन्तान उत्पन्न करनेमें तथा वाजीकरणमें उत्तम है। द्विगुण जल तथा चतुर्गुण दूध मिलाकर सिद्ध करनेसे यही घृत ''क्षीरकल्याणक'' कहा जाता है। २१-२८॥

# महाकल्याणकं घृतम्

एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैकविंशतिम्। रसे तस्मिन्पचेत्सपिंगृष्टिक्षीरचतुर्गुणम्॥ १९॥ वीराद्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्तर्षभद्धिभः। मेदया च समैः कल्केस्तत्स्यात्कल्याणकं महत्॥ बृंहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम्॥ ३०॥

पूर्वोक्त विशाला आदि २८ औषधियोंसे पहिलेकी ०अलग कर शालपणी आदि २१ औषधियोंका काथ, ष्टतसे चतुर्युण तथा चतुर्युण एकवार व्याई गायका दूध और ष्टतसे चतुर्योश शतावर, दोनों उड़द, काकोली, कौंच, ऋषभक, ऋदि,मेदाका कल्क छोड़कर घी पकाना चाहिये। यह"महाकल्याणक" ष्टत विशेषकर बृंहणीय तथा सिन्नपातको नष्ट करता है ॥२९॥३०॥

# चैतसं घृतम्

पश्चमूल्यावकाइमयौं रास्त्ररण्डितृबृद्धला ।
मूर्वा शतावरी चेति काथ्यैद्विपलिकेरिमेः ॥ ३१॥
कल्याणकस्य चाङ्गेन तद् घृतं चैतसं स्मृतम् ।
सर्वचेतोविकाराणां शमनं परमं मतम् ॥ ३२॥
घृतप्रस्थोऽत्र पक्तव्यः काथो द्रोणाम्भसा घृतात् ।
चतुर्गुणोऽत्र सम्पाद्यः कहकः कल्याणके रितः ॥

काश्मरीको छोड़कर शेष दोनों पश्चमूल, रासन, एरण्ड़की छाल, निसोथ, खरेटी, मूर्चा, शतावरी प्रत्येक ८ तोला १ दोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ घी तथा कल्याणक छतमें कही ओषधियोका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये।यह छत समस्त मनोविकारजन्य रोगोंको शान्त करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ३१-३३॥

# महापैशाचिकं घृतम्

जटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी वचा।
त्रायमाणा जया वीरा चोरक कटुरोहिणी ॥३४॥
वयस्था शूकरी छत्रा सातिच्छत्रा पलङ्कषा।
महापुरुषदन्ता च वयस्था नाकुलीद्वयम्॥३५॥
कटुम्भरा वृश्चिकाली स्थिरा चैव च तेष्ट्रतम्।
सिद्धं चातुर्थकोन्माद्महापस्मारनाशनम्॥३६॥
महापेशाचिकं नाम घृतमेतद्यथामृतम्।
मेधाबुद्धिस्मृतिकरं बालानां चाङ्कवर्धनम्॥३०॥

जटामांसी, छोटी हर्र, जटामांसी, नील, कींचके बीज, बच, त्राथमाण, अरणी, शतावरी, मटेउर, इटकी, गुर्च, बाराही-कन्द, सौंफ, सोवाके बीज, गुग्गुल अथवा लाक्षा, शतावरी, त्राझी, राम्ना, गन्धरास्ना, मालकांगनी, विलुआ तथा शालय-णींका करक और करकसे चतुर्गुण घी और घीसे चतुर्गुण जल मिलाकर सिद्ध किया यह एत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, प्रहरोष, व अपस्मारको नष्ट करता तथा मेधा, बुद्धि और बालकोंके शरीरको बढ़ाता है ॥ २४–२७॥

# हिंग्वाद्यं घृतम्

हिंगुसौवर्चछव्योषैर्दिपछांशैर्घृताढकम् ' चतुर्गुणे गयां मूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम् ॥ ३८ ॥ हींग, काला नमक, त्रिकदु प्रत्येक ८ तोला, धी ६ सेर३२ तोला, गोमूत्र २५सेर ४८ तो० मिला सिद्ध कर सेवन करनेसे उन्माद रोग नष्ट होता है ॥ ३८ ॥

# लशुनाद्यं घृतम्

लशुनस्याविनष्टस्य तुलाधं निस्तुषीकृतम्।
तद्धं द्शम्ल्यास्तु द्वचाढकेऽपां विपाचयेत् ॥३९॥
पादशेषं घृतप्रस्थं लशुनस्य रसं तथा।
कोलमूलकवृक्षाम्लमातुलुङ्गार्द्रके रसः ॥ ४०॥
दाडिमाम्बुमुरामस्तुकाष्ट्रिकाम्लेस्तद्धिकः।
साधयेत्त्रिफलादाकलवणव्योषदीप्यकेः॥ ४१॥
यमानीचव्यहिंग्वस्लवेतसेश्च पलाधिकः।
सिद्धमेतित्पवेच्लूलगुल्माशांजठरापहम् ॥ ४२॥
वश्चपाण्ड्वामयप्लीह्योनिदोषिकिमिज्वरान्।
वातश्चेष्मामयांश्चान्यानुन्मादांश्चापकषति॥ ४३॥

लहसुन छिला हुआ २॥ सेर, दशमूल १। सेर, जल २ आढक (यहां 'दियुणं तद् द्रवार्द्रयोः'' से १२ सेर ६४ तोला ) में मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छान-कर काथमें १ प्रस्थ घृत, लग्जनका रस १ प्रस्थ, बैर, मूली, बिजौरा निन्चू, कोकम, अदरखका, रस, अनारका रस,शराब, दहीका तोड़, काजी प्रत्येक६४तोला, त्रिफला, देवदार, लवण, त्रिकट, अजवाइन, अजमोद, चन्य, हींग, अम्लवेत, प्रत्येक २ तोलाका करक मिलाकर सिद्ध किया गया घृत पीनेसे, शूल, गुल्म, अर्श, उदररोग, बद, पाण्डुरोग, प्लीहा, योनिदोष किमिरोग, ज्वर, वातकफके अन्य रोग तथा उन्मादको नष्ट करता है ॥ ३९-४३॥

# आगन्तुकोन्माद्चिकित्सा

सिंपःपानादिरागन्तोर्मन्त्रादिश्चेष्यते विधिः । पूजाबस्युपहारेष्टिहोममन्त्राञ्जनादिभिः ॥ ४४ ॥

# जयेदागम्तुमुन्मादं यथाविधिः शुचिभिषक् ।

भागनतकोन्मादमें घृतपान, मन्त्रजप, पूजा, बलि, उप-हार, यज्ञ, होम, अझन पवित्रतासे करना चाहिये ॥ ४४ ॥

#### अञ्जनम्

कृष्णामरिचसिन्धृत्थमधुगोपित्तनिर्मितम् ॥ ४५ ॥ अञ्जनं सर्वभूतोत्थमहोनमाद्विनाशनम्। दार्वीमधुभ्यां पुष्यक्षें कृतं च गुडिकाञ्जनम् ॥४६॥ मरिचं वातपे मासं सपितं स्थितमञ्जनम्। वैकृतं पदयतः कार्यं भूतदोषहतस्मृतेः ॥ ४७ ॥

छोटी पीपल, काली मिर्च, सेंधानमक, शहद, गोरोचनसे बनाया अजन समस्त भूतोन्मादोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार दारहल्दी व शहदसे बनायी गोलीको आम्ननेसे भी उन्माद नष्ट होता है। काली मिर्च व गोरोचनको महीने भर धूपमें रखकर भृतदोषसे उन्मत्तकी आंखोमें लगाना चाहिये ॥ ४५-४७ ॥

#### धूपाः

निम्बपत्रवच।हिंगुसर्पनिर्मोकसर्षपैः। डाकिन्यादिहरो धूपो भूतोन्माद्विनाशनः ॥ १८॥ कार्पासास्थिमयूरपिच्छबृहतीनिमिन्यपिण्डीतकै-स्त्वग्वांशीषृषदंशविद्तुषवचाकेशाहिनिर्मोककैः। गोश्रुङ्गद्विपदन्तिंगुमरिचेस्तुल्येस्तु धूपः कृतः स्कन्दोनमादिपशाचराक्षससुरावेशज्वरप्रःस्मृतः ४९

नीमकी पत्ती, वच, हींग, सांपकी केंचुल तथा सरसोसे बनाया धूप डाकिनी तथा भूतादिजन्य उन्मादको नष्ट करता है। इसीप्रकार कपासकी मुठली, मयूरका पंख, बड़ी कटेरी, शिवनिर्माल्य, मैनफल, दालचीनी, वंशलीचन, विलाड्की विष्ठा, धानकी भूसी, वच, केश, सांपकी केचल, गौका सींग, हाथीके दांत, हींग, कालीमिर्च-इन सब औषधियोंसे बनाया गया धूप, स्कन्दोन्माद, पिशाच,राक्षस, सुरावेश तथा ज्वरको नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

#### नस्यम्

ब्रह्मराक्ष्मजित्रस्यं पक्नेन्द्रीफलम्त्रजम् । विष्णुकान्ता और चावलका जल मिलाकर बनाया गया नस्य घीके साथ लेनेसे भूतदोष नष्ट होता है।। ५०॥

### तीक्ष्णीषधनिषधः

देवर्षिपितृगन्धर्वेरुनमत्तस्य च बुद्धिमान् । वर्जयेद जनादीनि तीक्ष्णानि क्ररमेव च ॥ ५१ ॥

देव, ऋषि, पितृ, तथा गन्धर्वादि ग्रहोंसे तथा ( बह्यरा-क्षससे ) उन्मत्तको तीक्ष्ण अज्ञनादि कर चिकित्सा न करनी चाहिये॥ ५१ ॥

# विगतोन्मादलक्षणम्

प्रसादश्चेन्द्रियाथितां बुद्धचात्ममनसां तथा । धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम् ॥ ५२॥ उन्माद शान्त हो जानेपर इन्द्रियां अपने विषयको ठीक प्रहण करने लग जाती हैं। बुद्धि, आत्मा व मन प्रसन्न होते हैं और शरीरस्थ धातु अपने रूपमें हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ इत्युन्मादाधिकारः समाप्तः।

# अथापस्माराधिकारः

# वातिकादिक्रमेण सामान्यतश्चिकित्साः

वातिकं बस्तिभिः प्रायः पैत्तं प्रायो विरेचनैः। श्लेष्मिकं वमनप्रायैरपस्मारमुपाचरेत् ॥ १ ॥ सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च । अपस्मार विमोक्षार्थं योगान्संशमनाव्कृण् ॥ २ ॥

वातिक अपस्मारको वस्तिसे, पित्तजको विरेचनसे तथा कफजको प्रायः वमन कराकर चिकित्सा करनी चाहिये। शुद्ध हो जानेपर संसर्जन क्रमके अनन्तर शान्त करनेवाल योगोंका सेवन करना चाहिये ॥ ९ ॥ २ ॥

### अभ्रनानि

मनोह्वा तार्क्यजं चैब शकृत्पारावतस्य च। अञ्जनं हन्त्यपस्मारमुन्मादं च विशेषतः ॥ ३ ॥ यष्टीहिंगुवचावऋशिरीषळशुनासये:। साजामूत्रेरपस्मारे सोन्मादे नावनाश्वने ॥ ४ ॥ पुष्योद्धृतं ज्ञनः पित्तमपस्मारन्नमञ्जनम् । तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं स्मृतम् ॥ ५॥

मनिशल, रसौंत कबूतरकी विष्ठा तीनोंका अजन अपस्मार तथा उन्मादको नष्ट करता है। तथा मौरिठी, हींग, वच, तगर, साइयं भूतहरं नस्यं श्वेताज्येष्ठाम्बुनिर्मितम् ॥५०॥ सिरसाकी छाल, लहसुन, कूठ इसकी वकरेके मूत्रमें पीसकर पके इन्द्रायणके फल तथा गोमूत्रका नस्य अथवा सफेद अजन तथा नस्य देना चाहिये। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्रमें निकाला गया कुत्तेका पित्त अपस्मारको अञ्जनसे नष्ट करता है। वही घीमें मिलाकर धूप देना चाहिये॥ ३-५॥

# धूपोत्सादनलेपाः

नकुलोल्कमार्जारगृधकीटाहिकाकजै:। तुण्डै: पक्षे: पुरीषेश्च धूपनं कारयेर्द्धिषक् ॥ ६॥ कायस्थाञ्ज्ञारदान्मुद्गान्मुस्तोज्ञीयरवांस्तथा । सञ्योषान्बस्तम् चेण पिष्टा वर्ति प्रकल्पयेत् ॥ ७ ॥ अपस्मारे तथोन्मादे सर्पद्ष्टे गरादिते । विषपीते जलमृते चेताः स्युर्मृतोपमाः ॥ ८ ॥ अपेतराक्षसीकुष्ठपूतनाकेशिचोरकैः । उत्सादनं मूचिष्टम् जैरेवावसेचनम् ॥ ९ ॥ जतुकाशकृतस्तद्वद्रग्धेवां वस्तरोम्नि ॥ १० ॥ अपस्मारहरो लेपो मूचसिद्धार्थशिष्ट्रसः ॥ १० ॥

नेवला, उत्लु, बिल्ली, गृध, कीट, सर्प, तथा काककी चोच, पंख और मलसे धूप देना चाहिये। सक्साल, शरदऋतुकी मूंग, नागरमोथा, खश, यव तथा त्रिकटुको बकरेके मूत्रमें पीस बत्ती बनाकर अजन तथा धूपसे ये अपरमार, उन्माद, सर्पके काटे हुएको तथा विष पिये हुए, कृत्रिम विष खाये हुए तथा जलसे मरे हुएको अगृत तुल्य गुण देते हैं। इनका अजन लगाना चाहिये तथा धूप देनी चाहिये। तथा तुलसी, कूठ, छोटी हर्र, जटामांसी,भटे उर, इनको गोमूत्रमें पीसकर उवटन लगाना चाहिये तथा गोमूत्रसे ही स्नान कराना चाहिये। लाख व काश तथा जलाये हुए बकरेके रोवां अथवा गोमूत्र, सरसों व सिंह-जनकी छालसे लेप करना चाहिये॥ ६-१०॥

# वचाचूर्णम्

यः खादेत्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः। अपस्पारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद् ध्रुवम् ॥११॥

जो शहरके साथ वचका चूर्ण चाटता तथा दूध भातका पथ्य लेता है, उसका पुराना महाघोर अपस्मार भी नष्ट होता है॥ ११॥

### अन्ये योगाः

उल्लिम्बतनरमीवापाशं दग्ध्वा कृता मसी।
शीताम्बुना समं पीता हन्त्यपरमारमुद्धतम् ॥१२॥
प्रयोश्यं तैळळशुनं पयसा वा शतावरी।
ब्राह्मीरसश्च मधुना सर्वापरमारभेषजम् ॥ १३॥
निर्देश निर्द्रवां कृत्वा छागिकामरनालिकाम्।
तामम्लसाधितां खादन्नपरस्मारमुदस्यति ॥ १४॥
हत्कम्पोऽश्चिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता।
दशमूलीजलं तस्य कल्याणाज्यं च योजयेत्॥१५॥

जिस रस्सीसे मनुष्य फांसीपर लटकाया गया हो, उस रस्सीको जलाकर ठंढे जलके साथ पीनेसे उद्धत अपस्मार नष्ट होता है। तैलके साथ लहसुन तथा दूधके साथ शतावरी अथवा शहदके साथ ब्राह्मीरस समस्त अपस्मारोंको नष्ट करता है।

मेदासिंही व अमरवेलका रस निकाल जलाकर काजीमें पकाकर खानेसे अपस्मार नष्ट होता है। जिसके हत्कम्प, अक्षिरुजा, पसीना तथा हाथ पैरोंमें ठण्डक हो, उसे दशमूलकाथ तथा कल्याण एत पिलाना चाहिये॥ १२-१५॥

### स्वलपश्चगव्यं घृतम्

गोशकृद्रसद्ध्यम्छक्षीरम्बैः समैधृतम् । सिद्धं चातुर्थिकोन्माद्महापस्मारनाज्ञनम् ॥ १६ ॥

षीके बराबर गायके गोबरकारस, दही, दूध व मूत्र मिलाकर सिद्ध करना चाहिये। यह एत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, प्रह तथा अपस्मारको नष्ट करता है॥ १६॥

### **बृह**त्पश्चगव्यंघृतम्

दे पश्चमूले विफला रजन्यौ कुटजःवचम् ।
सप्तपणमपामागं नीलिनीं कटुरोहिणीम् ॥ १७ ॥
शम्यांक फल्गुमूलं च पौष्करं सदुरालभम् ।
द्विपलानि जलद्रोणे पक्ता पादावशेषिते ॥ १८ ॥
भार्झी पाठां त्रिकटुकं त्रिवृतां निचुलानि च ।
श्रेयसीमादकीं मूर्वां दन्तीं भूनिम्बचित्रको ॥१९॥
दे शारिवे रौहिषं च भूतिकं मदयन्तिकाम् ।
भिषोत्पिष्टाक्षमात्राणि तः प्रस्थं सिष्धः पचेत्॥२०
गोशकृद्रसद्ध्यम्लक्षीरम्बेश्च तत्समेः ।
पश्चगन्यमिति ज्यातं महत्तद्मतोपमम् ॥ २१ ॥
अपस्मारं उवरे कासे श्वयथानुद्रेषु च ।
गुल्मार्शःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके ॥ २२ ॥
अलक्सीप्रहरक्षोद्मं चातुर्थिकतिनाशनम् ।

दशमूल, त्रिफला, हत्दी, दारहत्दी, कुहेकी छाल, सातवन, लटजीरा, नील, कुटकी, अमलतासका गृदा, अज्ञीरकी जड़, पोहकरमूल, यवासा प्रत्येक ८ तोला, एक द्रोण जलमें मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर काथमें घी १ प्रस्थ, भारज्ञी, पाढ़, त्रिकटु, निसोथ, जलवेतस अथवा समुद्र फल, गजपीपल, अरहर, मूर्वा दन्ती, चिरायता, चीतकी जड़, सारिवा, काली सारिवा, रोहिष घास, अजवायन तथा नेवारी प्रत्येक १ तोला पीस कल्क कर छोड़ना चाहिये। तथा गायके गोवरका रस, खट्टा दही, दूध, गोमूझ घीके समान छोड़कर पकाना चाहिये। यह " वृहत्पञ्चगव्य घृत" अपस्मार, ज्वर, कास, सूजन उदररोग, गुल्म, अर्श, पाण्डरोग, कामला, हलीमक, कुरूपता, प्रहदोष, राक्षस दोष, तथा चातुर्थिक ज्वर हो नष्ट करता है। १७-२२॥

# महाचैतसं घृतम्

शणिख्यत्रथेरण्डो दशमूली शतावरी ॥ २३ ॥

रास्ना मागिधका शिष्टुः काध्यं द्विपिलकं भवेत्।
विदारी मधुकं मेदे द्वे काकोल्यो सिता तथा ॥२४
एभिः खर्जूरमृद्वीकाभीरुयुजातगोक्षुरैः।
चैतसस्य घृतस्यांगैः पक्तव्यं सिर्परत्मम्॥२५॥
महाचैतससंज्ञं तु सर्वापस्मारनाशनम्।
गरोन्मादप्रतिश्यायनृतीयकचतुर्थकान्॥३६॥
पापाछक्ष्मयौ जयदेतत्सर्वप्रहिनवारणम्।
कासश्चासहरं चैव शुक्रार्तविवशोधनम्॥२७॥
घृतमानं काथविधिरिह चैवसवन्मतम्।
कल्कश्चेतसकलकोक्तद्रव्यैः साधं च पादिकः॥२८॥
नित्यं युज्ञातकाप्राप्तौ तालमस्तकमिष्यते।

सन, निसोथ, एरण्डकी, छाल, दशमूल, शतावर, रासन, छोटी पीपल, सिहंजन यह प्रत्येक ८ तोला ले १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थाश रहनेपर उतार छानकर विदारी-कन्द, मौरेठी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मिश्री, छुहारा, मुनक्का, शतावर, गोखरू, युष्ठात, तथा कल्याणकपृतका कल्क पृतसे चतुर्थाश मिलाकर पृत पकाना चाहिये। यह "महाचैतसपृत" समस्त अपस्मार, कृत्रिम विष, उन्माद, जुखाम, तृतीयक चातुर्थिक ज्वर, पाप, कुरूपता, प्रह दोष, कास, तथा श्वासको नष्ट करता और रजवीर्यको गुद्ध करता है। घीका मान तथा काथ चैतसके समान समझना चाहिये। कल्क कुल मिलाकर पृतसे चतुर्थांश ही हो। युष्ठातकके अभावमें ताड़का मस्तक लेना चाहिये॥ २३-२८॥

#### कुष्माण्डघृतम्

कूष्माण्डकरसे सर्पिरष्टादशगुणे पचेत् ॥ २९ ॥ यष्टचाह्वकरंक तत्पानमपस्मारविनाशनम् ।

घीसे चतुर्थोश मोरेठीका कत्क तथा अठारह गुणा कुम्हडेका रस मिलाकर सिद्ध किया गया घृत अपस्मारको नष्ट करता है।। २९॥

### ब्राह्मीघृतम्

ब्राह्मीरसे वचाकुष्ठशंखपुष्पीभिरेव च ॥ ३० ॥ पुराणं मध्यमुन्माद्प्रहापस्मारनुद् घृतम् ।

ब्राह्मीके रसमें पुराना घी, वच, कूठ, व शंखपुष्पीका कल्क छोड़कर पकानेसे उन्माद ब्रह्दोष, अपस्मारको नष्ट करता तथा मेथाको बढ़ाता है।। ३०॥

#### पलंकषाद्यं तैलम्

पंछकषावचावध्यावृश्चिकास्यर्कसर्षदैः ॥ ३१॥ जटिलापूतनाकेशीलाङ्गलीहिंगुचोरकैः। लशुनातिविषाचित्राकुष्टैर्विइभिश्च पक्षिणाम् ॥३२ मांसाशिनां यथालाभं बस्तम्त्रे चतुर्गुणे । सिद्धमभ्यश्वने तैलमपस्मारविनाशनम् ॥ ३३ ॥

गुग्गुल, बच, हर्र, विछुआ, आक, सरसों, जटामांसी, किरयारी, जटामांसी, छोटी हर्र, हींण, मटेउर, लहसुन, अतीस, दन्ती, कूठ तथा मांस खानेवाले पिक्षयोंकी विष्ठाका कल्क तथा चतुर्गुण गोमूत्र मिलाकर सिद्ध किया गया घत मालिश करनेसे अपस्मारको नष्ट करता है।। ३१-३३॥

#### अभ्यङ्गः

अभ्यङ्गः सार्षपं तैलं बस्तमूत्रे चतुर्गुणे । सिद्धं स्याद्गोशकृत्मुत्रेः पानीत्सादनसेव च ॥३४॥

चतुर्गुण बकरेके मूत्रमें मिलाकर सिद्ध किया गया सरसीका तैल मालिश करने तथा गायके गोबरके रसका गोमूत्रके साथ पीना तथा उबटन लगाना हितकर है ॥ ३४॥

इत्यपस्माराधिकारः समाप्तः।

# अथ वातव्याध्यधिकारः

### तत्र सामान्यतश्चिकित्सा

स्वाद्रम्ळळवणैः स्निग्धैराहारैर्वातरोगिणः। अभ्यङ्गस्नेह्नस्त्याचैः सर्वानेवोपपाद्येत्॥१॥

समस्त वातरोगियोंको मीठे खट्टे नमकीन तथा स्नेहयुक्त भोजन तथा मालिश व स्नेहयुक्त वस्ति आदि देना हित-कर है।। १॥

#### भिन्नभिन्नस्थानस्थवातचिकित्सा

विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिबेन्नरः ।
आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा दोषहरी क्रिया ॥ २ ॥
आमाशयगते वाते छर्दिताय यथाक्रमम् ।
देयःषड्धरणो योगः सप्तरात्रं सुखाम्बुना ॥ ३ ॥
यदि वायु कोष्ठगत हो, तो क्षार पिलाना चाहिये। यदि
आमाशयमें हो,तो शोधन कर वात नाशक किया करनी चाहिये
अर्थात् आमाशयगत वायुमें प्रथम स्नेहन स्वेदन कराकर वमन
कराना चाहिये। फिर षड्धरण योग ७ दिनतक गरम जलसे

### षड्धरणयोगः

देना चाहिये॥ २॥ ३॥

चित्रकेन्द्रयवाः पाठाकटुकातिविषाभयाः । महाव्याधिप्रशमनो योगः षड्धरणः स्मृतः ॥ ४ ॥ पलद्शमांशो घरणं योगोऽयं सौशुतस्ततस्तस्य । माषेण पंचगुक्तकमानेन प्रत्यहं देयः ॥ ५ ॥

छिलका यह वातव्याधिको नष्ट करनेवाला 'बङ्घरण' योग कहा जाता है । यह योग सुश्रुतका है, अतः उन्हींके मान (५ रत्तीके माशा) से पलके दशमांश ( ३२ रत्ती ) एक खराक बनाना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥

### पकाशयगतवातिचिकित्सा।

पकाशयगते वाते हितं स्नेहविरेचनम । बस्तयः शोधनीयाश्च प्राज्ञाञ्च लवणोत्तराः ॥ ६ ॥ पकाशयगत वातमें स्नेहयुक्त विरेचन, शोधनीय वस्ति तथा नमकीन चटनी हितकर है।। ६॥

### संहलवणम्

स्त्रहीलवणवातिक्रस्नेहांइल्ले घटे दहेत् । गोमयैः स्नेहलवणं तत्परं वातनाज्ञनस् ॥ ७॥

थूहर, वेंगन, नमक, तिलतैल समान भाग ले एक भंडियामे बन्दकर वनकण्डोकी आंचमें पकाना चाहिये। यह वात नष्ट करनेमें उत्तम 'स्नेहलवण' है ॥ ७ ॥

#### विभिन्नस्थानस्थवातचिकित्सा

कार्यो बस्तिगते चापि विधिर्वस्तिविशोधनः। त्वज्यांसास्कृशिराप्राप्ते कुर्याचस्यिवसोक्षणम् ८॥ क्षेत्रोपनाहाग्रिकम्बन्धनीन्मर्दनानि च। स्नायुसन्ध्यस्थिसम्प्राप्ते कुर्याद्वाते विचक्षणः ॥९॥

स्वेदाभ्यङ्गावगाहांश्च हृद्यं चात्रं त्वगाश्चि । शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम् ॥१०॥

विरेको मांसमेदःस्थे निरुहाः शमनानि च। बाह्याभ्यन्तरतः स्निहेरस्थिमज्जगतं जयेत् ॥ ११ ॥

हर्षोऽल्यान शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्। विबद्धमार्गे शुक्रं तु दृष्टवा द्याद्विरेचनम् ॥ १२ ॥

वस्तिगत वायुमें वस्तिशोधक विधि और त्वचा, मांसरक्त तथा शिराओंमें प्राप्त वायुमें रक्तमोक्षण करना चाहिये। तथा यदि वायु स्नायु सन्धि व अस्थिमें प्राप्त हो, तो स्नेहन उपनाहन, अभिकर्म, बन्धन, व मर्दन कहने चाहिये। त्वरगत-वायुमें स्वेद, अभ्यंग, अवगाह तथा हृदयके लिये हितकर अन्न सेवन करना चाहिये। रक्तगत वायुमें शीतल लेप विरे-चन तथा रक्तमोक्षण हितकर है। तथा मांसभेदः स्थित वायुमें निरूहणवस्ति तथा शमनप्रयोग और अस्थि व मज्ञागत वायुमें षधारण करना चाहिये ॥ १८॥

बाह्य व अभ्यन्तर स्नेहका प्रयोग करना चाहिये। शुक्रगत-वायुमें प्रसन्नता तथा बलशुककारक अन्न पान हितकर हैं, चीतकी जड़, इन्द्रयव, पाढ़, कुठकी, अतीस, बड़ी हर्रका पर यदि शुक्रका मार्ग मन्द हो तो शुक्र विरेचन औषध देना चाहिये॥ ८-१२॥

# ग्रष्कगर्भचिकित्सा

गर्भे शुक्ते तु वातेन बालानां चापि शुब्बताम्। सितामधुककाइमयहितमुत्थापने पयः ॥ १३ ॥ गर्भके सुखने तथा बालकोंके शोष रोगमें मिश्री, मोरेठी तथा खम्भारके चूर्णके साथ दूध पीना हितकर है ॥ १३ ॥

### शिरोगतवातचिकित्सा

शिरोगतेऽनिले वातशिरोरोगहरी किया। शिरोगत वायुमें वातशिरोरोगनाशक चिकित्सा करनी चाहिये।

### ह्नु स्तम्भिचिकित्सा

व्यादितास्ये इतुं स्विन्नामंगुष्ठाभ्यां प्रपीडय च।।१४ प्रदेशिनीभ्यां चोत्रस्य चिवुकोन्नामनं हितम्। जिसका मुख खुला ही रह गया हो, उसकी ठोड़ीको स्वेदित कर अंगूटोंसे दबाकर उसी समय दोनों तर्जनियोंसे ठोढ़ीको जपरकी ओर उठावे ॥ १४ ॥--

### अर्दितचिकित्सा

अर्दिते नवनीतेन खादेन्माषेण्डरी नरः॥ १५॥ क्षीरमांसरसैर्भुकरवा दशमूलीरसं पिबेत्। क्तहाभ्यङ्गशिरोबस्तिपाननस्यपरायणः ॥ १६॥ अर्दितं स जयेत्सिपः पिवेदौत्तरभक्तकम् । अर्दितरोगमें मक्लनके साथ उड़दके बढ़े खाने चाहियें,तथा दूध व मांसरसके साथ भोजन कर दशमूलका काथ पीना चाहिये। तथा जो मनुष्य स्नेहाभ्यज्ञ शिरोबस्ति, स्नेपान तथा स्नेहयुक्त नस्य लेता है तथा घीके साथ भोजन करता है, उसका अर्दितरोग नष्ट होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

### मन्यास्तम्भचिकित्सा

पश्चम्लीकृतः काथो दशमूलीकृतोऽथवा ॥ १७ ॥ रूक्षःस्वेदस्तथा नस्यं मन्यास्तरभे प्रशस्यते । पञ्चमूलका काढ़ा अथवा दशमूलका काढ़ा तथा रूक्ष स्वेद रूक्ष नस्य मन्यास्तम्भको दूर करता है ॥ १७ ॥

#### जिहास्तम्भचिकित्सा

वाताद्वाग्धमनीदुष्टौ स्नेहगण्ड्षधारणम् ॥ १८ ॥ वायुसे वाग्वाहिनी शिराओंके दूषित होनेपर स्नेहका गण्ड-

# कल्याणको लेहः

सहिरद्रा वचा कुष्ठं पिष्पली विश्वभेषजम् ।
अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसैन्धवम् ॥१९॥
एतानि समभागानि ऋक्षणचूर्णानि कारयेत् ।
तच्चूर्णं सर्पिषालोडच प्रत्यहं भक्षयेत्ररः ॥ २०॥
एकविंशतिरात्रेण भवेच्छुतिधरो नरः ।
सेघदुन्दुभिनिर्घाषो मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ २१॥
जडगद्गद्ममूक्त्वं लेहः कल्याणको जयेत् ।

हरिद्दा, वच, कूट, छोटी पीपल, सोट, जीरा, अजवाइन, मौरेटी, सेंधानमक सबका महीन चूर्णकर घीके साथ प्रतिदिन) चाटना चाहिये। इक्कीस रात्रितक इसके प्रयोग करनेसे मनुष्य श्रुतिधर (एकवार सुनकर सदा याद रखनेवाला),मेघ तथा दुदुभीके समान गरजनेवाला तथा मत्त को किलके समान स्वरवाला होता हैं। जड़ता, गद्रदकण्ट तथा मूकताको यह ''कह्याणक'' लेह नष्ट करता है। १९-२१॥

# त्रिकस्कन्धादिगतवायुचिकित्सा

रूक्ष त्रिकस्कन्धगतं वायुं मन्यागतं तथा । वमनं हन्ति नस्यं च कुशलेन प्रयोजितम् ॥ २२ ॥

त्रिक, स्कन्ध तथा मन्यागतवायुको कुशल पुरुषद्वारा प्रयुक्त रूक्ष वमन तथा नस्य शान्त करता है ॥ २२ ॥

### माषबलादिकाथनस्यम्

माषवलाशूकशिम्बीकतृणरास्त्राश्वगन्धोरुवूकाणाम् काथो नस्यनिपीतो रासठलवणान्वितःकोष्णः २३॥ अपहरति पक्षवातं मन्यास्तंभं सकर्णनाद्रुजम्। दुर्जयमदितवातं सप्ताहाज्जयति चावश्यम् ॥२४॥

उड़द, खरेटी, कोंचके बीज, रोहिष घास, रासन, असगन्ध तथा एरण्डकी छालका काथ, भूनी हींग व नमक मिलाकर कुछ गरम गरम नासिका द्वारा पीनेसे (नस्य- छेनेसे (अवस्यमेव पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, कानका दर्द तथा सनसनाहट व कठिन अर्दितरोग ७ दिनमें नष्ट होजाता है।। २३॥ २४॥

#### विश्वाचीचिकित्सा

द्शमूलीबलामाषकाथं तैलाज्यमिश्रितम् । सायं भुक्तवा पिबेन्नकं विश्वाच्यामपबाहुके ॥२५॥ रसं बलायास्त्वथ पारिभद्रा-त्तथात्मगुप्तास्त्ररसं पिबेद्वा । नस्यं तु यो मांसरसेन द्या-न्मासाद्सौ वज्रसमानबादः ॥ २६ ॥

(१) दशमूल, खरेटी, उड़दका क्राथ, तैल व घी मिलाकर साथकाल भोजन करनेके अनन्तर पीनेसे विश्वाची तथा अप-बाहुक रोग नष्ट होता है। तथा (२) खरेटीका रस व (३) नीमका रस (४) अथवा कौंचका रस जो पीता है तथा (५) मांसरससे नस्य लेता है, उसके विश्वाची व अपवाहुक रोग नष्ट होते हैं॥ २५॥ २६॥

### पक्षाघातचिकित्सा

माषात्मगुप्तकेरण्डवाट्यालकश्वतं पिबेत्।
हिंगुलसेन्धवसंयुक्तं पक्षाघातनिवारणम् ॥ २७॥
बाहुशोषे पिबेत्सपिर्भुबत्वा कत्याणकं महत्।
हृदि प्रकुषिते वाते चांशुमत्याः पयो हितम् ॥२८॥
उड़द, कौंचके बीज, एरण्डकी छाल तथा खरेटीका काथ
भुनी हींग व संधानमक मिलाकर पीनेसे पक्षाघातरोग नष्ट
होता है। बाहुशोषमें मोजनके अनन्तर महाकत्याणकष्टतका
सेवन करना चाहिये। तथा हदयमें वायुके कुषित होनेपर
अपतन्त्रकवातमें) शालिपणींसे सिद्ध किया दूध पीनाचाहिये॥ २७॥ २८॥

# हरीतक्यादिचूर्णम्

हरीतकी वचा रास्ता सैन्धवं चाम्छवेतसम्। घृतमात्रासमायुक्तमपतन्त्रकनाशनम् ॥ २९॥ वडी हर्रका खिल्का, वच, रासन, संधा नमक तथा अम्छ-वेतका चूर्ण धीमें मिलाकर चाटनेसे अपतन्त्रक रोग नष्ट होता है ॥ २९॥

### स्वलपरसोनपिण्डः

पलधमं पलं चैव रसोनस्य सुकुट्टितम् ।
हिंगुजीरकसिन्धृत्थैः सौवर्चलकदुत्रयैः ॥ ३० ॥
चूणितैर्माषकोन्मानैरवचूण्यं विलोडितम् ।
यथाग्नि भक्षितं प्राता ह्रवृक्षाथानुपानतः ॥ ३१ ॥
दिने दिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरन्तरम् ।
वातरोगं निहन्त्याशु अदितं सापतन्त्रकम् ॥ ३२ ॥
एकाङ्गरोगिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे ।
ऊहस्तम्भे च गृध्रस्यां क्रिमिकोष्ठे विशेषतः ॥३३॥
कटीपृष्ठामयं हन्यादुद्रं च विशेषतः ।

साफ कुटा हुआ लहसुन ६ तोला, भुनी हींग, जीरा, सेंधानमक, काला नमक, सोंट, मिर्च, पीपल प्रत्येक १ माशे चूर्णकर अपनी अग्नि तथा बलके अनुसार सेवन करने तथा अपरसे एरण्डकी छालका काथ पीनेसे १ मासमें वातरोग, अर्दित, अपतन्त्रक, पक्षाघात, सर्वाङ्गग्रह, ऊरुस्तम्भ, गृप्नसी, किसिकोष्ठ, कमर, पीठके रोग तना उदर रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३०-३३॥

### विविधा योगाः

हन्ति प्राग्भोजनात्पीतं दध्यम्लं सवचीषणम्॥३४॥ अपतातकमन्योऽपि वातव्याधिकमो हितः। वातर्ग्रदेशमूल्या च नरं कुव्जमुपाचरेत्॥ ३५॥ स्नेहमांसरसर्वापि प्रवृद्धं तं विवर्जयत्। पिष्पल्यादिरजस्तूनीप्रतित्त्योः मुखाम्बुना ॥३६॥ पिबद्धा स्नेहलवणं सघृतं क्षारहिंगु वा। आध्माने लेघनं पाणितापश्च फलवर्तयः॥ ३७॥ दीपनं पाचनं चैव बस्तिश्चात्यत्र शोधनः। प्रत्याध्माने तु वमनं लेघनं दीपनं तथा॥ ३८॥ प्रत्याधीलाक्षीलकयोरनतिवृद्धागुल्मवत्।

वच व कालीमिर्चके चूर्णके साथ खहा दही भोजनके पहिले पीनेसे अपतन्त्रक नष्ट होता है तथा दूसरा भी वातन्याधिकम सेवन करना चाहिये। कुन्ज पुरुषको वातनाशक स्नेह व मांसरस तथा दशमूलका सेवन कराकर अच्छा करना चाहिये। तथा पुराने व बढे हुए कुन्जत्वकी चिकित्सा न करनी चाहिये। त्नी तथा प्रतित्नीमें कुछ गरम जलके साथ पिप्पत्यादिगणका चूर्ण पीना चाहिये। अथवा स्नेहलवण अथवा घीके साथ भुनी हींग व लवण खाना चाहिये। पेटमें अफारा होनेपर लंघन कराना, हाथ गरम कर पेटपर फिराना तथा फलवित (जिससे दस्त साफ हो) धारण कराना चाहिये। दीपन, पाचन औषधियोंका तथा शोधनवस्तिका भी प्रयोग करना चाहिये। प्रत्याध्मानमें वमन, लंघन तथा दीपन भौषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याध्मानमें वसन, लंघन तथा दीपन भौषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याध्मानमें वसन, लंघन तथा दीपन भौषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याध्मानमें वसन, लंघन तथा दीपन भौषध सेवन करना चाहिये। प्रत्याध्मान चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३४-३८॥

# गृध्रसीचिकित्सा

दश्मूलीबलारास्नागुड् चीविश्वभेषजम् ॥ ३९ ॥
पिवेदरण्डतैलेन गृप्रसीखश्वपंगुषु ।
शेफालिकादलैः क्वाथो मृद्वग्निपरिसाधितः ॥४०॥
दुर्वारं गृप्रसीरोगं पीतमात्रं समुद्धरेत् ।
पश्चमूलकषायं तु क्वूतैलं त्रिवृद्घृतम् ।
त्रिवृतैवाथवा युक्तं गृप्रसीगुल्मशूलनुत् ॥ ४१ ॥
तैलं घृतं वार्द्रकमातृलुङ्गथो रसं सचुकं सगुडं पिवेद्वा
कटयूरुपृष्ठत्रिकगुल्मशूलगृप्रस्युदावतंहरः प्रदिष्टः ४२
तैलमरण्डजं वापि गोमूत्रेण पिवेत्तरः ।
मासमेकं प्रयोगोऽयं गृप्रस्यूरुप्रहापहः ॥ ४३ ॥
गोमूत्रेरण्डतैलाभ्यां कृष्णा पीता सुचूर्णिता ।
दीर्घकालोत्थितां हन्ति गृप्रसीं कफवातजाम्॥४४॥
अशाति यो नरो नित्यमैरण्डतैलसाधितम् ।

वार्ताकं गृष्ट्रसीखिन्नः प्वामाप्रोत्यसौ गतिम् ॥४५ पिष्टुरण्डफलं क्षीरे सविश्वं वा फलं रुबोः ।

पायसो भक्षितः सिद्धो गृध्रसीकटिशूलनुत्।। ४६ ॥

दशमूल, खरेटी, रासन, गुर्च, सोठका चूर्ण एरण्डतैलके साथ गृधसी, खडा तथा पंगतामें पीना चाहिये। अथवा सम्भा-लुकी पत्तीका काथ मन्द आंचपर पकाकर पीना चाहिये। इससे शीघ्र ही गुध्रसी रोग नष्ट होता है। अथवा पश्चमूलका काथ, एरण्डतेलके साथ अथवा निसाथ व घीके साथ अथवा केवल निसोधके साथ पीना चाहिये। इससें गृधसी, गुल्म, व शूल नष्ट होता है। इसी प्रकार तैल अथवा भी अदरख व विजीरे नीम्बूके रस तथा चुकाके साथ अथवा गुड़के साथ पीनेसे कमर, छह, पीठ, त्रिक तथा गुल्मका शूल, गुधसी व उदावर्त रोग नष्ट होते हैं। अथवा एरण्डका तेंल गोमूत्रके साथ एक मासतक पीनेसे गुधसी तथा उहस्तम्भ रोग नष्ट होता है । छोटी पीप-लका चूर्ण गोमत्र व एरण्डतैलके साथ पीनेसे कफवातज पुरानी गृत्रसी नष्ट होती है। जो मन्ष्य एरण्डतैलमें भूने बैंगन प्रति-दिन खाता है। उसका गृप्रसी रोग नष्ट होता तथा पूर्वकेसमान शरीर होता है। एरण्ड्के केवल बीज अथवा सौंठ सहित पीस दूधमें मिलाकर खीर बना खानेसे गृधसी तथा कमरका दर्द नष्ट होता है ॥ ३९-४६ ॥

#### रास्नागुग्गुल:

रास्त्रायास्तु पलं चैकं कर्षान्यश्व च गुग्गुलोः । सर्पिषा वटिकां कृत्वा खादेद्वा गृधसीहराम् ॥४७॥ रासन ४ तोला,गुग्गुल २० तोला दोनो एकमें मिला घीके साथ गोली बनाकर खानेसे गृप्रसी रोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

### गृध्रस्या विशेषचिकित्सा

गृप्तस्यातं नरं सम्यक्पाचनायैर्विशोधितम् । ज्ञात्वा नरं प्रदीप्ताप्तं वस्तिभिः समुपाचरेत्॥४८॥ नादौ बस्तियिधं कुर्याद्यावदूध्वं न शुध्यति । स्त्रेहो निर्धकस्तस्य भस्मन्येवाहुतियथा ॥ ४९ ॥ गृप्तास्यातंस्य जंगायाः स्त्रेहरवेदे कृते भृशम् । पद्ध्यां निर्मादितायाश्च सुक्ष्ममागेण गृप्तसीम् ॥५० अवतायाँगुलो सम्यक्षनिष्ठायां शनैः शनैः । झात्वा समुन्नतं प्रंथिं कण्डरायां व्यवस्थितम् ॥५१ तं शस्त्रेण विदार्याशु प्रवालांकुरसन्निभम् । समुद्धृत्याग्निना दण्ध्वा लिम्पेयष्ट्याह्वचन्दनैः ५२ विध्येच्छिरांपिद्रवस्तेरधस्ताच्चतुरंगुले । यदि नोपशमं गच्छेद्दहेत्पादकनिष्ठिकाम् ॥ ५३ ॥

युष्टिसीसे पीड़ित पुरुषको पहिले पाननादिसे छुद्ध कर अगि दीप्त हो जानेपर बस्ति देना चाहिये जबतक कर्ष्यभाग छुद्ध नह हो जाय, तबतक बस्ति देना चाहिये । तथा जघामें स्नेहन व स्वेदन ख्व करनेके अनन्तर पैरोमें दबवाना चाहिये, फिर ऊपरसे दबा दबाकर युप्टिसीकी गांठको धीरे धीरे किनिष्ठिका अंगुलीमें लाकर जब यह विदित हो जाय कि गांठ नसमें आकर ऊंची उठ गयी है, तब उसे शक्से काटकर निकाल देना चाहिये। वह मूंगेके अंकुरके सदश निकलेगी, उसे निकालकर उस स्थानको अग्निसे जलाकर मीरेठी व चन्दनका लेप करना चाहिये। अथवा इन्द्रबस्तिके ४ अगुल नीचे शिराव्यध करना चाहिये। और यदि इससे भी न शान्त हो तो पैरकी किनिष्ठा अगुलीको जला देना चाहिये। ४८ ५३॥

# वंक्षणशूलादिनाशकाः योगाः

तगरस्य शिफामाद्रौं विष्ट्वा तक्रेण यः विवेत्। वंक्षणानिलरोगार्तः स क्षणादेव मुख्यते ॥ ५४॥ दक्षमृत्नीकषायेण विवेद्वा नागराम्भसा। कटिशूलेषु सर्वेषु तेलमेरण्डसम्भवम् ॥ ५५॥

वंक्षण सन्धिमं जिसके श्रूल हो, उसे तगरकी जड़ पीसकर मद्धेठेके साथ पीना चाहिये। तथा दशमूलके काढ़ेके साथ अथवा सोठके काढ़ेके साथ समस्त कटिशूलों एरण्ड़ तैल पिलाना चाहिये॥ ५४॥ ५५॥

### शिराव्यधः

विश्वाच्यां खञ्जपंग्वोश्च दाहे हर्षे च पादयोः। कोष्टुशीर्षविकारे च विकारे वातकण्टके ॥ ५६ ॥ शिरां यथोक्तां निर्विध्य चिकित्सा वातरोगनुत्।

विश्वाची, खझवात, पंगुता, पादहर्ष तथा पाददाह व कोष्टुकशीर्ष व वातकण्टक रोगमें जो शिरा उचित हो, उसका व्यथ कर वातरोगनाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५६॥

### पाददाहचिकित्सा

शिराव्यधः पाददाहे वांते कण्टकवत् किया॥५०॥ क्षतधौतपृतोन्मिश्रर्भागकेशरकण्टकः । पिप्टैः प्रलेपः सेकश्च दशमूल्यम्बुनेष्यते ॥ ५८॥ आलिप्य नवनीतेन स्वेदो हस्तादिदाहहा ।

पाद दाहमें शिराव्यध करना चाहिये तथा वातकण्टक रोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये। नागकेशरके काण्टोंको महीन पीस सी वार धोये हुए धीमें मिलाकर लेप करने तथा दशमूल कायका सिश्चन करनेसे पाद दाह शान्त होता है। मक्खनसे लेप कर स्वेदन करनेसे हस्तादि दाह नष्ट होता है॥ ५७-५८॥

# पादहर्षचिकित्सा

अग्नितप्तेष्टिकाखण्डं काश्जिकैः परिषिच्य तु । तद्वाप्परवेदनं कार्यं पादहर्षविनाशनम् ॥ ५९ ॥

अग्निमें तपाये गये ईंटके दुकड़ेको कार्जीमें बुझाने पर जो बाष्प उठता है, उससे स्वेदन करनेसे पादहर्ष शान्त होता है॥ ५९॥

# **झिन्झिनवातचिकित्सा**

दशमूलस्य निर्ध्यूहो हिंगुपुष्करसंयुतः । शमयत् परिपीतस्तु वातं झिव्झिनिसंझितम्।।६०।। दशमूलका काथ भुनी हींग व पोहकरमूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे झिज्झिनी वात नष्ट होता है ॥ ६०॥

# क्रोण्डुकशीर्ववातकण्टकखङ्घीचिकित्सा

गुरगुळुं कोच्दुशीर्षे तु गुद्धचित्रिफळाम्ससा ।
श्वीरेणेरण्डतेलं वा पिवद्वा वृद्धदारकम् ॥ ६१ ॥
रक्तावसेचनं कुर्यादसीक्ष्णं वातकण्टके ।
पिवेदेरण्डतैलं वा दहेत्स्चिक्षिरेव वा ॥ ६२ ॥
खळ्यां क्तिरधाम्ळळवणेः स्वेदनसदीपनाहनम् ।
गुर्च व त्रिफळाके काढ़ेके साथ गुग्गुळ अथवा द्धके साथ
एरण्डतैल अथवा विधारेका चूर्ण पीना चाहिये। वातकण्टक रोगमं
वार वार रक्तमोक्षण (फस्त खुलाना) कराना चाहिये। अथवा
एरण्डतेल पीना चाहिये। अथवा मुईसे जला देना चाहिये।
खल्लीरोगमें चिकने खटेव नमकीन पदार्थोंसे स्वेदन, मर्दन व
उपनाहन करना चाहिये॥ ६१॥ ६२॥

### आदित्यपाकगुग्गुङ्धः

पृथक्पछांशा त्रिफ्छा पिष्पछी चेति चूणितम्।।६२ दशमूलाम्बुना भान्यं स्वगेलाधेपलान्वितम् । दस्वा पलानि पञ्चेव गुग्गुलोवेटकीकृतः ॥ ६४ ॥ एष मांसरसाभ्यासाद्वातरोगान्विशेषतः । हन्ति सन्ध्यस्थिमज्जस्थान्वृक्षमिनद्राशनियथा ॥६५

त्रिफला,छोटी पीपल प्रत्येक ४ तोला,दालचीनी, इलायची प्रत्येक २ तोला मिला चूर्णकर २० तोला गुरगुल भिलाकर दशमूलके काढ़ेसे सात भावना देनी चाहियें, फिर गोली बना लेनी चाहिये। यह मांसरसके साथ खानेसे सन्धि, अस्थि तथा मज्जागत वातरोगोंको बक्षको इन्द्रवज्रके समान नष्ट करता है।। ६३-६५॥

#### भावनाविधिः

भाव्यद्रव्यसमं काथ्यं क्वाथोऽष्टांशस्तु तेन च । आद्रं याविहनं भाव्यं सप्ताहं भावनाविधः॥६६॥

जितने द्रव्यकी भावना देनी हो, उतने ही काथ द्रव्य अष्टमांश काथ रखकर उतार छान भिगोना चाहिये, ऐसा कि जिससे दिनभर गीला रहे। सात दिनतक भावना देनी चाहिये॥ ६६ ॥

# आभादिगुग्गुहु:

आहा ( आ ) इवगन्धाहपुव गुहूची-श्तावरीगोध्वरबृद्धदारकम्। रास्त्राज्ञनाह्वासक्रठीयमानी-सनागरा चेति समेश्च चूर्णम् ॥ ६७ ॥

तुल्यं अवेत्कौशिकमत्र मध्ये देयं तथा सार्परतोऽधभागम् । अर्धाक्षमात्रं त्वथ तत्प्रयोगात् कृत्वाऽनुपानं सुरयाथ यूपेः ॥ ६८ ॥

मरोन वा कोष्णजलेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वापि। कटिपहे गुप्रसिबाहुपृष्ठे हनुप्रहे जानुनि पाद्युग्मे॥ ६९॥

सन्धिस्थित चास्थिगते च वाते मजागते सायुगते च कोष्ठे। रोगा अयेद्वातक फानुविद्धान् वातेरितान् हृद्प्रह्योनिदोषान् ॥ ७० ॥

भग्नास्थिविद्धेषु च खजवाते त्रयोदशाङ्गं प्रवद्गित तज्ज्ञाः ॥ ७१ ॥

आहा अथवा आभा ( बबूलकी छाल अथवा लग्जन ), असगन्ध, हाऊबेर, गुर्च, शतावरी, गोखुरु, अजवाइन,विधारा, रासन, सीफ, कचूर, सीठ सब समान भाग ले कूट, छान चूण कर सबके समान शुद्ध गुग्गुल तथा गुग्गुलुसे आधा घी मिलाना चाहिये। इसकी ६ माशा मात्रा शराब अथवा यूष अथवा मरा अथवा कुछ गरम जल अथवा दूध अथवा मांसरसके साथ सेवन करनेसे संधि, अस्थि, मजा, स्नायु तथा कोष्ठगत वात, तथा फफवातके अन्यरोग, हद्रोग, योनिदोष, भम, अस्थिविद्र, खझवात आदि नष्ट होते हैं। इसे ''त्रयोदशाङ्ग गुग्गुछ'' कहते 11 90-03 11 \$

# मिश्रितवातचिकित्साः

जित्वा वरकममे तु वाते वातहरं हितम्। अन्नावृते तदुहेखो दीपनं पाचनं छघु ॥ ७२ ॥ सुप्तिवाते त्वसृङ्मोक्षं कारयेद्वहुशो भिषक्। दिह्याच लवणागारधूमैमस्तैलविमदितेः ॥ ७३॥

मिश्रित वायुमें प्रथम बढे हुए दोषको जीतकर वातहर-( जिसका काढा बनाया जाय ) लेना चाहिये और उसका चिकित्सा करनी चाहिये। अत्रसे आहत वायुमें अर्थात् आमा-शयमें बढ़े वायुमें पहिले वमनद्वारा शुद्ध कर दीपन, पाचन तथा लघु (इलके ) श्रीषधका सेवन करना चाहिये । स्पर्शज्ञान न होनेपर बार बार फरत खुलाना तथा तैलमें मिलाये हुए नमक तथा गृह भूमका लेप करना चाहिये॥ ७२॥ ७३॥

### आहारविहाराः

सर्पिस्तेलवसामजापानाभ्यश्वनबस्तयः ॥ स्वेदाः क्लिग्धा निवातं च स्थानं प्रावरणानि च ॥ रसाः प्यांसि भोज्यानि स्वाद्वम्हळवणानि च । बुंहणं यतु तत्सर्वे प्रशस्तं वातरोगिणाम् ॥ ७५॥ पटोलपालकर्यूषो वृष्यो वातहरो रुघुः। वाटयालककृतो यूषः परं वातविनाज्ञनः ॥ ७६ ॥ बलायाः पञ्चमूलस्य दशमूलस्य वा रसे । अजाशीर्षाम्बुजोन्पऋव्यादिपिशितेः पृथकु ॥ ७७॥ साथयित्वा रसान्सिग्धान्दध्यम्खच्योषसंस्कृतान् । भोजयेद्वातरोगार्तं तैर्व्यक्तलवणेर्नरम् ॥ ७८ ॥

पञ्चमूलीबलासिद्धं श्लीरं वातामये हितम्।

घी, तैल, वसा, मजाका पीना तथा मालिश करना व बस्ति देना, स्निग्ध स्वेदन, वातरहित स्थान, गरम ओढ़ना, मांसरस, दूध तथा उससे बनाये पदार्थ, भीठे, खटे, नमकीन पदार्थ तथा जो शरीरको बढ़ाते हैं वे सब वातरोगको नष्ट करते है। तथा परवल व पालकका यूष वाजीकर, लघु तथा वात-नाशक होता है। खरेटीका यूप वातनाशक द्रव्योमें श्रेष्ठ है। ( यहांपर कुछ आचायांका मत है कि यूष होनेसे यूषप्रधान मुद्रादि भी छोड़ना चाहिये, कुछका मत है कि नहीं ।पर यदि छोड़ी ही जाय तो उड़द छोड़ना चाहिये) तथा खरेंटी, पश्चमूल तथा दशमूलके काथमें बकरेकी मूंडी अथवा जलीय प्राणी अथवा आनूपदेशके प्राणी तथा मांसभक्षक प्राणियोका मांस पकाकर रस छान स्तेह ,तथा दही व त्रिकटु मिलाना चाहिये तथा इन्हीमें नमक मिलाकर भोजनके साथ खाना नाहिये इससे वातरोग नष्ट होते हैं। तथा पत्रमूल व खरेंटीसे सिद्ध दूध वातरोगको नष्ट करता है ॥ ७४-७८ ॥

#### वातनाशकगणः

वाजिगन्धा बळास्तिस्रो दशमूळी महौषधम्। द्वे गुध्रनख्यौ रास्ना च गणो मारुतनाञ्चनः ॥७९॥

असर्गंघ, तीनों बला (खरेटी, कंघी, गंगेरन ) दशमूल, सोंठ, नखनखी, रासन यह गण वायुको नष्ट करता है।। ७९।।

# कोलादिभदेहः

कोलं कुल्त्थं सुरदाहरास्ना-माषा उमातैलफलानि कुष्ठम्। वचाशताहै यवचूर्णमम्ल-मुज्जानि वातामयिनां प्रदेह: ॥ ८० ॥ अत्तूपवेशवारोष्णप्रदेहो वातनाशनः।

बेर, कुलथी, देवदारु, रासन, उड़द, अलसी तथा तिल आदि तैलद्रव्य, कूट, वच सौंफ,सोवा, यवचूर्ण, कांजी सबको गरम कर वातरोगवालोंके छेप करना चाहिये। अथवा भान्प-मांसके वेशवारका गरम गरम छेप करना चाहिये॥ ८०॥

#### वेशवार:

निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडघृतान्वितम्॥८१॥ कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार इति समृतम्। हड्डी रहित मांसको पीस पकाकर गुड़, घी, मिर्च, व पीपल मिलानेसे "वेशवार" बनता है।। ८९॥-

### शाल्वणभेदः

काकोल्यादिः स वातन्नः सर्वाम्लद्रव्यसंयुतः॥८२॥ सानूपमांसः सुस्वन्नः सर्वस्नेहसमन्वितः। सुखोष्णः स्पष्टळवणः शाल्वणः परिकीर्तितः॥८३॥ तेनोपनाहं कुर्वीत सर्वदा वातरोगिणाम् । वातन्नो भद्रदार्वादिः काकोल्यादिस्तु सौश्रतः ८४॥ मांसेनात्रीषधं तुल्यं यावताम्लेन चाम्लता । पद्वी स्यात्स्वेनार्थं च काश्जिकाद्यम्लमिष्यते॥८५॥ चतुःस्नेहोऽत्र तावान्स्यात्सुस्विन्नत्वं यतो भवेत् । समस्तं वर्गमधं वा यथालाभमथापि वा ॥ ८६ ॥ प्रयुज्जीतेति वचनं सर्वत्र गणकर्मणि।

काकोल्यादिगण, वातम भद्रदार्वादिगण तथा अम्लद्रव्य, काजी,आन्पमांस चारों स्नेहोंमें सेंक कुछ नसक मिलाकर गरम गरम उपनाहन (पुल्टिस) करना चाहिये। इसमें वातघ्र गत देवदार्वादिगण, कैकोल्यादिगण, सुश्रुतोक्त इनके चूर्णके समान

१ काकोल्यागण, तथा वातम भद्रदावीदिगण यहां सुश्रुतोक्त लेना चाहिये । उनके पाठ इस प्रकार हैं । '' काकोल्यी मधु-कामेदे जीवकर्षभकी सह । ऋषिरृद्धिस्तुगाक्षीरी पुण्डरीकं सपद्मकम् ॥ जीवन्ती सामृता शृङ्गी मृद्धीका चेति कुत्रचित् । काकोल्यादिर्यं पितशोणितानिलनाशनः॥''इति काकोल्यादिः। गलो वरा गोक्षुरतण्डुलाः ॥ अकौ श्वदेष्ट्रा गणिका धत्तूरक्षादमः दिरित्येष गणी वातविकारनुत्॥ "

मांस तथा जितनेसे खट्टा हो जावे, उतना काजी आदि इच्य छोड़ना चाहिये। तथा इसको बांधकर ऊपरसे पट्टी बांधनी चाहिये। स्नेह चारों मिलाकर इतने ही छोड़ने चाहियें जिससे अच्छी तरह पक जावे । इसमें समस्त अथवा आधे अथवा यथालाभ दृष्य मिलाने चाहियें । यही नियम सब गणीमें समझना चाहिये ॥ ८२-८६ ॥

#### अश्वगन्धावृतस्

अश्वगन्धाकवाये च कल्के श्वीरचतुर्गुणम् ॥ ८७॥ घृतं पकं तु वातन्नं वृष्यं मांसविवर्धनम् ।

असगन्धके काढ़े तथा कल्कमें चतुर्गुण दूधके साथ सिद्ध हुआ पृत वातनाशक,वाजीकर तथा मांसवर्द्धक होता है॥८७॥-

### दशम्लघृतम्

दशमूलस्य निर्यूहे जीवनीयैः पलोनिमतैः ॥ ८८ ॥ क्षीरेण च घृतं पकं तर्पणं पवनातिं नुत्।

२ प्रस्थ घी, २ प्रस्थ दूध, ६ प्रस्थ दशगूलका काथ तथा जीवनीय गणकी औषिययां प्रत्येक ४ तोला छोडकर सिद्ध किया घृत तृप्तिकारक तथा वातनाशक है। ८८ ॥ ८९ ॥

### आजघृतम्

आजं चर्मविनिर्मुक्तं त्यक्तशृङ्गखुरादिकम्। पञ्चमूळीद्वयं चैव जलद्रोणे विवाचयेत्।। ९०॥ तेन पाँदावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्। जीवनीयैः स्यष्ट्याहैः क्षीरंः चैव शतावरीम् ९१॥ छागलाद्यमिदं नाम्ना सर्ववातविकारनुत्। अर्दिते कर्णशुले च वाधियें मूकमिनिमने ॥ ९२ ॥ जडगद्भद्रंगूनां खञ्जे गृध्रसिकुब्जयोः। अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरेतत्प्रशस्यते ॥ ९३ ॥ द्रोणे द्रव्यतुलाश्रुत्या स्थाच्छागद्शमूलयोः । पृथक् तुलार्धे यष्ट्रयाह्नद्वयं देयं द्विधोक्तितः ॥ ९४ ॥

चर्म, सींग, तथा खर आदिसे रहित बकरेका मांस २॥सेर तथा दशमूल मिलित २॥ सेर २५ सेर ४८ती० जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थोश रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ घी तथा जीवणीय गणकी औषिघयां व मौरेठी व शतावरका कल्क तथा घीके बराबर दूध मिलाकर पकाना चाहिये। यह "छाग-लादि घृत?' समस्त वातरोग यथा-अर्दित, कर्णशूल, बाधिर्य, "भद्रदाह निशे भार्झी वहणो मेषश्वक्रिका। जटाझिण्टी चार्त- मूकता, मिन्मिनापन, जड़ता, गद्रदवाणी तथा पंगुता, खज, ग्रध्मी, कुञ्जता, अपतानक व अपतन्त्रकको नष्ट करता है। १ भेदकः। वरी स्थिरा पाटला रुग्वर्षाभूर्वेषुको यतः॥ भद्रदार्ता- द्रोण जलमें १ तुला काथ छोड्ना चाहिये, अतएव मांस व दशमूल दोनों आधा तुला पृथक् पृथक् मिलनेसे १ तुल

हुआ। मौरेठी दोनों छोड़ना चाहिये। क्योंकि दो मौरेठीकी, जातियां हैं॥ ९०-९४॥

# एलादितेलम्

एलामुरासरलशैलजदाहकौन्ती-चण्डाशटीनलदचम्पकहेमपुष्पम् । स्थौणेयगन्धरसपृतिदलामृणाल-श्रीवासकुन्दुहनसाम्बुवराङ्गकुष्ठम् ॥ ९५ ॥

कालीयकं जलदककंटचन्दनश्रीजीत्याः फलं सविकसं सहकुंकुमं च।
स्पृक्षातुरुष्कलधु लाभतया विनीय
तैलं बलाकथनदुग्धयुतं च दृथ्ना ॥ ९६॥
सार्ध पचेनु हितमेतदुदाहरन्ति
वातामयेषु बलवणवपुःप्रकारि॥

छोटी इलायची, सुरामांसी, सरल (देवदाहिवशेष) भूरिछरीला, देवदाह, सम्भालके बीज, चोरक, कचूर, जटामांसी,
चम्पा, नागकेशर, थुनेर बोल, खट्टाशी, तेजपात, कमलकी
ढण्डी, गन्धाविरेजा, तापान, नख, सुगन्धवाला, दालचीनी,
कूठ, तगर, नागरमोथा, काकड़ाशिंगी,सफेद चन्दन, जायफल,
मझीठ, केशर, चतुर्गुण खरेटीका काथ तथा उतना दूध व
उतना ही दही मिलाकर पकाना चाहिये। यह तेल वातरोगोंको
नष्ट करता तथा बल, वर्ण व शरीरको उत्तम बनाता
है॥ ९५॥ ९६॥

# बलांशरीयकतेले

बलानिष्काथकल्काभ्यां तैलं पकं पर्योऽन्वितम्। सर्वबातविकारप्रमेवं शैरीयपाचितम्॥ ९७॥

बलाके काथ व करक अथवा कटसैलाके काथ व करकसे सिद्ध तैल समस्त वातरोगोंको नष्ट करता है। इसमें तैलके समान दूध भी छोडना चाहिये॥ ९७॥

# महाबलातेलम्

बलामूलकषायस्य दशम्लीकृतस्य च । यवकोलकुत्थानां काथस्य पयसस्तथा ॥ ९८ ॥ अष्टावष्टी शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः । पचदावाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ॥ ९९ ॥ तथागुरुं सर्जरसं सरलं देवतारु च । मिलाष्ट्रां चन्दनं कुष्ठमेलां कालानुशारिवाम्॥१०० मांशी शैलेयकं पत्रं तगरं शारिवां वचाम् । शतावरीमश्चगन्धां शतपुष्पां पुनर्नवाम् ॥ १०१ ॥ तत्साधु सिद्धं सौवर्ण राजते मृण्मयेऽपि वा ।

गिक्षत्य कलशे सम्यक्सुनिगुप्तं निधापयेत्।।१०२।।

बलातेलिमदं नाम्ना सर्ववातिकारनुत् ।

यथावलिमतो मात्रां सृतिकाये प्रदापयेत् ॥ १०३ ॥

या च गर्भाधिनी नारी क्षीणशुक्तस्र यः पुमान् ।

क्षीणवाते ममहतेऽभिहते मिथतेऽथवा ॥ १०४ ॥

भन्ने अमाभिपन्ने च सर्वथेवोपयोजयेत् ।

सर्वानाक्षेपकादीस्र वाताव्याधीन्त्यपोहति॥१०५॥

हिक्काकासमधीमन्थं गुल्मश्वासं सुदुस्तरम् ।

पण्मापानुपयुज्येतदन्त्रवृद्धिमपोहति ॥ १०६ ॥

प्रत्यप्रधातुः पुरुषो भवेष स्थिरयौवनः ।

एतद्धि राज्ञा कर्तव्यं राजमात्रास्त्र ये नराः ॥१००॥

सुखिनः सुकुमाराश्च बलिनश्चापि ये नराः ।

खरेटीकी जड़का काथ, द्शमूलका वेर, कुलगीका काथ तथा दूध प्रत्येक ८ भाग, तिल-तैल १ भाग तथा जीवकादि मधुर गणकी औषधियाँ व सेंधा-नमक, अगर, राल, सरल, देवदाह, मझीठ, चन्दन, कूठ, इलायची, काली शारिवा, जटामांसी, छरीला, तेजपात, तगर, शारिवा, वच, शतावरी, असगन्ध, सौंफ, पुनर्नवाकी जड़ सबका करक, तैलसे चतुर्थीश मिलाकर सिद्ध किया तैल सोने, चांदी अथवा मिटीके वर्तनमें रखकर समयपर प्रयोग करना चाहिये। यह वातरोगोंको नष्ट करनेवाला ''बलातैल''है। इसकी मात्रा बलके अनुसार सूतिका स्त्रीको देना चाहिये । जो स्त्री गर्भकी इच्छा करती है अथवा जो पुरुष क्षीण हो गया है तथा क्षीणतासे बढ़े हुए वायु तथा मर्माभिघात अथवा कहीं अभि-घात या मिथत हो, दूट गया हो अथवा थकावट हो इनमें इसका प्रयोग करना चाहिये। आक्षेपकादि समस्त वातरोगोंको नष्ट करता तथा हिका, कास, अधिमन्थ, गुल्म, श्वासको नष्ट करता है। इसके ६ मासतक प्रयोग करनेसे अन्त्रवृद्धि नष्ट होती है, नवीन धातु बनते हैं, यौवन स्थिर होता है। यह राजाओं, धनिकों, सुखी पुरुषों, सुकुमार तथा बलवानोंके लिये बनाना चाँहिये॥ ९८-१०७॥

# नारायणतैलम्

बिल्वाग्निमन्थरयोनाकपाटलापारिभद्रकाः। प्रसारण्यश्वगन्धा च बृहती कण्टकारिका ॥१०८॥ बला चातिबला चैव स्वदंष्ट्रा सपुनर्नवा। एषां दशपलान्भागांश्चतुर्द्रोणेऽम्भसःपचेत् ॥१०९॥

१-इसके आगे नवीन पुस्तकोंमें विष्णुतैल नामक एक तैल लिखा है। पर प्राचीन प्रतियोंमें न होनेके कारण उसे यहां न लिखकर प्रकरणके अन्तमें लिखा है।

पाद्शेषं परिस्नाव्य तैलपात्रं प्रदापयेत्। शतपुष्पा देवदारु मांसी शैलेयकं वचा ॥ ११० ॥ चन्द्नं तगरं कुष्टमेला पणीचतुष्टयम्। रास्ना तुरगगन्धा च सैन्धवं सपुनर्नवम् ॥१११॥ एषां द्विपलिकान्भागान्पेषियत्वा विनिश्चिपेत् । श्वतावरीरसं चैव तैलत्त्रसं प्रदापयेत् ॥ ११२ ॥ आजं वा यदि वा गव्यं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्। पाने बस्ती तथाभ्यक्रे भोज्ये चैव प्रशस्यते॥११३॥ अश्वो वा वातसम्भग्नो गजो वा यदि वा नरः। पंगुढ: पीठसपीं च तैलेनानेन सिध्यति ॥ ११४ ॥ अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश्च ये। दन्तशूले हुन्स्तम्भे मन्यास्तम्भे गलप्रहे ॥११५॥ यस्य शुष्यति चैकाङ्गं गतिर्थस्य च विह्वला। क्षीणेन्द्रिया नष्टशुका ज्वरक्षीणाश्च ये नराः ११६ बधिरा लहुजिह्वाश्च मन्द्रमेघस एव च। अब्पप्रजा च या नारी या च गर्भ न विन्दति ११७ वातातां वृषणी येषामन्त्रवृद्धिश्च दारुणा। एतत्तेलवरं तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम् ॥ ११८॥ तगरं नतमत्र स्याद्भावे शीतली जटा।

बैलकी छाल या गूदा, अरणी, सोनापाठा, पाट्ल, नीम या फरहृद, गन्धप्रसारणी, असगन्ध, नडी कटेरी, छोटी कटेरी सरेटी, कंधी, गोखुरू, पुनर्नवा प्रत्येक आधा सेर १०२ सेर ३२ तोला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थोश रहनेपर उतार छानकर ६ सेर ३२ तो० तिलतैल तथा सौंफ, देवदार, जटा-मांसी, छरीला, वच, चन्दन, तगर, कूठ, इलायची, मुद्रपर्णी, माषपणीं, शालपणीं, पृष्टिपणीं, रासन, असगन्ध, सेंधानमक, पुननेवा प्रत्येक ८ तोलाका कल्क तथा शतावरीका रस ६ सेर ३२ तोला और गाय अथवा बकरीका दूध २५ सेर ४८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह तेल पीने बस्ति देने तथा मालिश व भोजनके साथ देनेके लिये हितकर है। वातसे पीड़ित घोड़ा, हाथी अथवा मनुष्य इससे सभी सुखी होते हैं। इससे पंगु तथा लकहियों पौलोंके सहारे घसीटकर चलनेवाला भी अच्छा होता है। जो वातरीग अधीभागमें तथा जो शिरमें होते हैं, वे नष्ट होते हैं । दन्तश्र्ल, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलग्रह इससे अच्छे होते हैं। जिसका एक अंग सूख रहा है अथवा जिसकी गति ठीक नहीं है जिसकी इन्द्रियां शिथिल, वीर्य नष्ट तथा जो ज्वरसे क्षीण हैं, जो बहिरे, जिड़ाशक्ति रहित, तथा मन्द बुद्धिवाले हैं, जिनके सैतान कम होती अथवा होती ही नहीं, जिनके अण्डकोष वायुसे पीड़ित कठिन रतनमालायाम्।

अन्त्रवृद्धि है, उनके लिये यह उत्तम ''नारायण'' तैल लिखा है। तगर न मिलनेपर रातिली जटा (शीतकुंभी नामक जलजबृक्ष ) छोड़नी चाहिये॥ १०८-११८॥

# महानारायणतेलम्

शतावरी चांश्रमति पृश्चिपणी शटी वरा । एरण्डस्य च मूलानि बृहत्योः प्तिकस्य च ११९॥ गवेधकस्य मुलानि तथा सहचरस्य च। एषां दशपळान्भागा अळद्रोणे विपाचयेत् ॥१२०॥ पादावशेषे पूर्ते च गर्भं चैनं समापवेत् । पुनर्नवा वचा दारु शताह्वा चन्द्नागरु ॥ १२१॥ कैलेयं तगरं कुष्टमेला मांसी स्थिरा बला। अश्वाह्वा सैन्धवं रास्ना पलार्धानि च पेषयेत् १२२ गन्याजपयसोः प्रस्थी ह्रौ द्वावत्र प्रदापयेत्। ज्ञतावरीरसप्रस्थं तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १२३ ॥ अस्य तैलस्य सिद्धस्य शृणु वीर्यमतः परम् । अशानां वातभग्नानां कुञ्जराणां नृणां तथा ॥१२४॥ तैलमेतत्प्रयोक्तव्यं सर्ववातनिवारणम्। आयुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन हढो भवेत १२५ गर्भमश्वतरी विन्देतिक पुनर्मानुषी तथा। हुच्छलं पार्श्वशूलं च तथैवार्धावभेदकम् ॥ १२६ ॥ अपचीं गण्डमालां च वात्रक्तं ह्नुप्रह्म्। कामलां पाण्डुरोगं च ह्यदमरीं चापि नाशयेत् १२७ तैलमेतद्भगवता विष्णुना परिकीर्तितम् । नारायणिमति ख्यातं वातान्तकरणं परम् ॥१२८॥

शतावर, शालपणीं, पिठिवन, कचूर, त्रिफला, एरण्डकी जड़की छाल, छोटी बड़ी कटेरीकी जड़, पूतिकर कि जड़, नागबलाकी जड़, पियवासाकी जड़ प्रत्येक ४० तोला जल २५ सेर ४८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर काथमें पुनर्नवा, वच, देवदार, सौंफ, चन्दन, अगर, छरीला, तगर, कूट, इलायची, जटामांसी, शालपणीं, खरेटी, असगन्ध, सेंधानमक, रासन प्रत्येक २ तौलाका कल्क तथा गायका दूध २ प्रस्थ तथा बकरीका दूध २ प्रस्थ तथा वकरीका दूध २ प्रस्थ तथा वकरीका दूध २ प्रस्थ तथा वकरीका दूध निर्मे के पानेसे अग्र ३ प्रस्थ तथा करती है। इसके पीनेसे अग्र ३ व्हर्ती तथा शरीर हढ़ होता है। खचरी भी गर्भ धारण करती है फिर लीके लिये तो क्या कहना।हद्यका दर्द,पार्व्वग्रल, अर्थावभेद, अपची, गण्डमाला, वातरक्त, हनुग्रह, कामला।

९ ''शीतली, शीतकुम्भी च शुक्रपुष्पा जलोद्भवा।'' इति रत्नमालायाम्।

पाण्डुरोग तथा अक्षमरीको नष्ट करता है। यह तैल साक्षात् भगवान् विष्णुका बनाया हुआ समस्त वातरोगीको नष्ट करने-वाला है ॥ ११९-१२८॥

# अश्वगन्धातेलम्

शतं पक्तवाश्वगन्धाया जलद्रोणेंऽशशिवतम् । विस्नाव्य विपचेत्रैलं श्रीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥१२९ करकैं भृणालका छ्कबिस कि अल्कमालती।--पुष्पेर्ह्षीबेरमधुकशारिवापद्मकेशरैः ॥ १३० ॥ मेदापुनर्नबाद्राक्षामि छान्हतीद्वयै:। एछेळवाळुत्रिफलामुस्तचन्द्नपद्मकैः ॥ १३१ ॥ पकं रक्ताश्रयं वातं रक्तिपत्तमसृग्द्रम् ! हन्यात्पुष्टिबळं कुर्योत्कृशानां मांसवर्धनम् ॥१३२॥ रेतोयोनिविकारचं चाणशोषापकर्षणम् । षण्डानपि घृषान्कुर्यात्पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥१३३॥

असगन्ध ५ सेर जल १ द्रोणमें पकाना तथा चतुर्थीश रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ तिलतेल ४ प्रस्थ दूध तथा कम-लकी डण्डी,कमलकी जड़, कमलके तन्तु तथा कमलका केशर, मालतीके फूल, सुगन्धवाला, मौरेठी, शारिवा, कमलके फूल, नागकेशर, मेदा, पुनर्नवा, मुनक्का, मजीठ, छोटी, कटेरी,बडी कटेरी, छोटी बढ़ी इलायची, एलवालुक, त्रिफला, नागरमोथा चन्दन, पद्माख, प्रत्येकका मिला हुआ करक तैलसे चतुर्थोश छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल रक्ताश्रित वात, रक्तपित, रक्तप्रदरको नष्ट करता,पुष्टि तथा बल बढ़ाता और कुश पुरुषोंके मांसको बढाता, रज व वीर्यके दोषोंको नष्ट करता, नाकका स्खना नष्ट करता तथा नपुंसकोंको भी पीने, मालिश तथा अनुवासन विस्तिसे पुरुषत्व प्रदान करता है ॥ १२९-१३३ ॥

# मुलकाचं तैलम्

मूलकस्वरसं तैलं क्षीरदध्यम्लकाश्विकम्। तुल्यं विवाचयेत्कलर्केबलाचित्रकसैन्धवैः ॥ १३४॥ विष्वल्यतिविषारास्त्राचविकागुरुचिनकैः। अ**हातकवचाकुष्ठश्वदंष्ट्राविश्वभेषजैः** ॥ १३५ ॥ पुष्कराह्वशटीबिल्वशताह्वनतदारुभिः। तित्सद्धं पीतमत्युप्रान्हन्ति वातात्मकानगदान् १३६

भाग तथा खरेटी, चीतकी जड़, सेंधानमक, छोटी पीपल, अतीस, रासन, चन्य, अगर, चीतकी जड़, भिलावां बच, कूठ, गोखुरू, सोठ, पोहकरमूल, कचूर, बेलका गृदा, सौंफ, तगर, देवदाहका मिलित कल्क तैलसे चतुर्थांश छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल पीनेसे उप्रवातात्मक रोगोंको नष्ट इस परिभाषाको लगाकर द्विगुण अर्थात् १९८ तोला और करता है ॥ १३४-१३६ ॥

### रसोनतैलम्

रसोनकल्कस्वरसेन पक्वं तैलं पिबद्यस्वनिलामयातः । तस्याञ्च नदयन्ति हि वातरोगा प्रन्था विशाला इव दुग्रेहीताः ॥ १३७ ॥

जो वातव्याधिसे पीड़ित पुरुष लहसनके करक ब स्वरससे पकाया हुआ तैल पीता है, उसके वातरोग इस प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं जैसे दुष्टके हाथमें पड़े हुए अथवा ज्ञानपूर्वक न पढ़े गये विशाल प्रन्थ ॥ १३७॥

# केतक्यादं तेलम्

कतिकनागबलातिबलानां यद्वहलेन रसेन विपक्षम्। तैलमनस्पत्षोदकसिद्धं मारुतमिथागंत विनिहन्ति ॥ १३८॥

अन्तरवचनात्तत्र तुल्ये काथतुषोद्के । अकल्कोऽपि भवेत्सनेहो यः साध्यः केवले द्रवे१३९

केवड़ा, गङ्गरन व कंघीके काथ तथा काजीमें सिद्ध किया गया तैल अस्थिगत वायुको शान्त करता है । इसमें प्रत्येक द्रव्यका काथ तथा तुषोदक ( काजी ) तैलके वरावर छोड़ना चाहिये। कल्कके बिना भी स्नेह सिद्ध होता है, जो केवल द्रवमें सिद्ध किया जाता है ॥ १३८ ॥ १३९ ॥

# सेन्धवाद्यं तेलम्

द्वे पले सैन्धवात्पञ्च शुण्ठचा प्रन्थिकचित्रकात्। दे दे भहातकास्थिनी विंशतिर्दे तथाढके ॥ १४०॥

आर्नालात्पचेत्प्रस्थ तैलमेतैरपत्यदम् । गृष्ट्रस्युरुप्रहार्शोऽर्तिसर्ववातविकारनुत् ॥ १४१ ॥

सेंधानमक २ पल, सोंठ ५ पल, पिपरामूल २ पल, चीतकी जड़ २ पल, भिलावांकी गुठली २० गिनी हुई, काजी २ आढ़क तथा तैल १ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये। यह मूलीका स्वरस, तिलतैल, खट्टा दही, काजी प्रत्येक समान तैले सन्तानदायक तथा गृथसी, करुप्रह, अर्थ और बातरोगों को नष्ट करता है ॥ १४० ॥ १४१ ॥

> १ इसमें करक अधिक है, अतः "द्विगुणं तद् द्रवाईयोः" द्विगुण काजी अर्थात् १२ सेर ६४ तीला छोडना चाहिये।

### माससैन्धवतैलम्

तैलं सङ्कुचितेऽभ्यंगो माषसैन्धवसाधितम् । बाह्रौ शीर्षगते नस्यं पानं चौत्तरभक्तिकम् ॥ क्वाथोऽत्र माषनिष्पाद्यः सैन्धवं कल्कमेव च१४२

उड़दका काथ तथा संधानमकका कल्क छोड़कर सिद्ध किया तैल संकुचित अंगोमें मालिश करनेके लिये तथा बाहु वा शिरोगत वायुमें नस्य तथा भोजनके साथ पिलाना हितकर होता है १४२॥

# माषादितेलम्

माषात्मगुप्तातिविषोरुवृक-रास्नाशताह्वाछवणेः सुपिष्टैः । चतुर्गुणे माषबछाकषाये तेलं कृतं हन्ति च पक्षवातम् ॥ १४३ ॥

उड़द तथा खरेटीका काथ तथा उड़द, कौंच, अतीस. एरण्ड, रासन, सौंफ सेंधानमकका कटक छोड़कर सिद्ध किया गया तैल पक्षाघातको नष्ट करता है ॥ १४३ ॥

# द्वितीयं माषतेलम्

माषप्रस्थं समावात्य पचेत्सम्यग्जलाढके।
पादशेष रसे तस्मिन्धोरं दद्याचतुर्गुणम् ॥१४४॥
प्रस्थं च तिलतेलस्य करुकं दत्त्वाक्षसम्मितम्।
जीवनीयानि यान्यष्टौ शतपुष्पां ससेन्धवाम् १४५
रास्तात्मगुप्तामधुकं बलाव्योषं विकण्टकम्।
पक्षघातेऽदिंते वाते कणशूले सुदाहणे॥ १४६॥
मन्दश्रुतौ चाश्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे।
इस्तकम्पे शिरःकम्पे विश्वाच्यामवबाहुके॥१४७॥
शस्तं कलायखन्ते च पानाभ्यन्त्रनबस्तिभिः।
साषतेलमदं श्रेष्ठमुध्वंजन्त्रगदापद्वम्॥ १४८॥

१ प्रस्थ उड़द १ आढ़क जलमें पकाना, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छान लेना चाहिये, फिर इसमें ४ प्रस्य दूध, तैल १ प्रस्थ तथा जीवनीय गणकी औषधियां तथा सौंफ, संधानमकक रासन, कौंचके बीज, मौरेठी, खरेटी, त्रिकटु, गोखरू प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल पक्षाघात, अदिंत, कर्णश्रूल, कम सुनाई पड़ना या न सुनाई पड़ना, त्रिदोषज तिमिररोग, हस्त तथा शिरके कम्प, विश्वाची, अववाहुक तथा कलायखबको पीने, मालिश तथा पिचकारी लगानेसे नष्ट करता है। १४४-१४८।

### तृतीयं माषतेलम्

माषातसीयवकुरण्टककण्टकारीगोकण्टदुण्टुकजटाकपिकच्छुतोयैः।
कार्पासकास्थिशणबीजकुल्रत्थकोलक्वाथेन बस्तपिशितस्य रसेन चापि ॥१४९
शुण्ठया समागधिकया शतपुष्पया च
सेरण्डमूलसपुनर्नवया सरण्या
रास्नाबलामृतलताकटुकैर्विपक्वं
माषाख्यमेतद्वबाहुहरं च तैलम् ॥१५०॥
अर्धाङ्गशोषमपतानकमाढयवातमाक्षेपकं सभुजकम्पशिरःप्रकम्पम्।
नस्येन बस्तिविधिना परिषेचनेन
हन्यात्कटीजघनजानुरुजश्च सर्वाः॥१५१॥

उड़द, अलसी, यन, पियावांसा, भटकटैया, गोखरू, सोनापाठेकी जड़की छाल तथा कौंचके बीज व विनौले, सनके बीज, कुलथी व बेरका काथ तथा बकरेके मांस रस तथा सोंठ, छोटी पीपल, सौंफ, एरण्डकी जड़, पुनर्नवा, गन्धप्रसारणी, रासन, खरेटी, गुर्च, कुटकीका करक छोड़कर पकाये गये तैलको अभ्यङ्ग, नस्य, बस्तिकर्म तथा परिषेचनके द्वारा प्रयोग करनेसे अववाहुक, अर्धाङ्गशोष, अप-तानक, करस्तम्म, आक्षेपक, भुजा, तथा शिरके कम्पनको दूर करता है। तथा कमर, जंघा व घुटनोंकी पीड़ाको नष्ट करता है। १४९-१५१॥

# चतुर्थं माष्तेलम्

माषक्वाथे बलाक्वाथे रास्ताया दशमूलजे।
यवकोलकुल्ख्यानां लागमांसभवे पृथक् ॥ १५२॥
प्रस्थे तैलस्य च प्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्।
रास्तात्मगुप्तासिन्ध्त्थशताह्नैरण्डमुस्तकैः ॥१५३॥
जीवनीयैंबलान्योषैः पचदक्षसमैभिषक्।
हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुशोषेऽवबाहुके॥१५४॥
बाधिये कणशूले च कर्णनादे च दाहणे।
विश्वाच्यामदिते कुन्जे गृध्रस्यामपतानके॥१५५॥
बस्यभ्यञ्जनपानेषु नावने च प्रयोजयेत्।
माषतैलमिदं श्रेष्ठमूर्ध्वजन्नुगदापहम्॥१५६॥
काथप्रस्थाः षडेवात्र विभक्त्यन्तेन कीर्तिताः।

उड़दका काथ ६४ तोला, खरेटीका काथ ६**४** तोला, रासनका काथ ६४ तीला, दशमूलका काथ ६४ तो०, यव, बेर व कुलथीका काथ ६४ तोला तथा वकरेके मांसका काथ

६४ तीला, तैल, ६४ तीला, दूध ३ सेर १६ तीला तथा की ही क्या समस्त वातरोगोंकी नष्ट करता है रासन, कौँचके बीज, संधानमक सौँफ, एरण्डकी छाला नागरमोथा, जीवनीयगणकी औषधियां खरेटी, तथा त्रिकटु प्रत्येक १ तोलाका करक छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल बस्ति, अभ्यङ्ग, नस्य तथा पानसे हस्त व शिरके कम्प, बाहुशोष, अवबाहुक, बाधिर्य कर्णश्रूल, कर्णनाद, विश्वाची, अदिंत, कुब्ज, गृध्रसी, अपतानक तथा शिरके रोगोंको नष्ट करता है। इव इब्य अर्थात् काय तैल द्विगुण मात्रामें छोड़ना चाहिये॥ १५२-१५६॥

# पश्चमं मावतेलम्

माषस्यार्घाढकं दत्त्वा तुळाघं दशमूळतः ॥१५७॥ पलानि लागमांसस्य त्रिंशद द्रोणेऽस्भसः पचेत्। पूतर्शाते कषाये च चतुर्थांशावतारिते ॥ १५८ ॥ प्रस्थं च तिलतेलस्य पयो द्याचत्र्राणम् । आत्मगुप्तोरुवूकश्च शताह्वा छवणत्रयम् ॥ १५९ ॥ जीवनीयानि मिलिष्ठा चन्यचित्रककट्रफलम्। सन्योषं पिप्पलीमृलं रास्नामधुकसैन्धवम् ॥१६०॥ देवदार्वमृता कुछ वाजिगन्धा वचा शटी। एतैरक्षसमैः कल्कैः साधयेनमृद्नाग्निना ॥ १६१ ॥ पक्षाघातर्दिते वाते बाधिये हनुसंबहे । कर्णनादे शिरःशूले तिसिरे च त्रिदोषजे ॥ १६२ ॥ पाणिपाद्शिरोघीवाश्रमणे मन्दवङ्कमे । कलायखञ्जे पाङ्गगुरये गृधस्यामवबाहुके ॥१६३॥ पाने बस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे। तैलमेतत्प्रशंसन्ति सर्ववातरजापहम् ॥ १६४ ॥

उड़द १॥ सेर ८ तोला, दशमूल २॥ सेर, वकरेका मांस १॥ सेर, सब २५ सेर ४८ तीला जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहने पर उतार छान १ प्रस्थ तिल तैल, दूध ६ सेर ३२ तोला, कौंचके बीज, एरण्डकी छाल, सौंफ, तीनो नमक, जीवनीयगणकी औषधियां, मझीठ, चव्य, चीतकी जड़, कैफरा, त्रिकटु, पिपरामूल, रासन, मौरेठी, सेंधानमक, देवदाह, गुर्च, कूठ, अश्वगन्ध, बच, कच्र, प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोड़कर मन्द आंचपर पकाना चाहिये। इस तैलको पिलाने, वस्ति देने, मालिश नस्य, कान तथा नेत्रोमें डाल-नेके लिये प्रयोग करना चाहिये । यह पक्षाघात, अर्दित, बाधिर्य, ठोढ़ीकी जकड़ाहट, कर्णनाद, शिरःशूंल, तिमिर, हाथ, पैर, शिर, गर्दनके घूमने तथा पैरोंकी शक्ति कम ही होनेसे गुणोमें अन्तर नहीं हो सकता, अतः वहींपर इसका हो जाने, कलायखन्ज, पांगुत्य, गृप्रसी, और अवबाहुक- भी पाठ देखिये॥

11 840-958 11

# षष्ठं महामाषतेलम्

द्विपञ्जमूली निष्काध्य तैलात्बोडशभिर्गुणैः। माषाढकं साधियत्वा तन्निर्यूहं चतुर्गुणम् ॥१६५॥ ग्राहियत्वा तु विपचेत्रेलप्रस्थं पयः समम् । कलकार्थं च समावाप्य भिग्वद्रव्याणि बुद्धिमान् १६६ अश्वगन्धां शटीं दारु वलां रास्तां प्रसारणीम् । कुष्टं परूषकं भार्झी हे विदायों पुनर्नवाम् ॥२६७॥ मातुलङ्गफलाजाज्यौ रामठं शतप्रिकाम्। शतावरीं गोक्षरकं पिप्पलीमूलचित्रकम् ॥ १६८ ॥ जीवनीयगणं सर्वं संहृत्येव ससैन्धवम् । तत्साधु सिद्धं विज्ञाय माषातैलिमदं महत्।।१६९।। बस्त्यभ्यञ्जने पाननावनेषु प्रयोजयेत् । पक्षाचाते हन्स्तम्भे अदिते सापतन्त्रके ॥ १७०॥ अवबाहकविश्वाच्योः खञ्जपङ्ग्लयोशपि । हनुमन्यायहे चैवमधिमन्थे च वातिके ॥ १७१ ॥ शकक्षये कर्णनादे कर्णशले च दारुणे। कलायखञ्जरामने भैषज्यमिद्मादिशेत् ॥ १७२ ॥ दशमूलाढकं द्रोणे निष्काथ्य पादिको भवेत्। काथश्चतुर्गुणस्तैलान्माषकाथेऽत्ययं विधिः ॥१७३॥

दशमूल ३ सेर १६ ती०, जल २५ सेर ४८ तीले में पकाकर काथ ६ सेर ३२ तो०, उड़द ४ प्रस्थका काथ ६ सेर ३२ तोला, तैल १२८ तोला, दूध १२८ तोला, असगन्ध, कच्र, देवदारु, खरेटी, रासन, गन्धप्रसारणी, कूठ, फारुसा-भार्जी, विदारीकन्द, क्षीरविदारी,पुनर्नवा, विजीरे निम्बूका फल, सफेद, जीरा, भुनी हींग, सोंफ, शतावरी, गोखरू, पिपरामूल, चीतकी जड, जीवनीयगण, सेंधानमक सब समानभागका कल्क छोडकर तैल पकाना चाहिये । यह "महामाषतैल"-बस्ति, मालिश, पान तथा नस्यके लिये प्रयुक्त करना चाहिये। यह पक्षाघात, हनुस्तम्भ, अर्दित, अपतन्त्रक, अववाहक, विश्वाची,

 इसी तैलके अनन्तर, त्रिशतीप्रसारिणी तैल दूसरी प्रतियोमें लिखा है, पर माष तैलोंके मध्यमें प्रसारिणीतैल लिखना उचित नहीं समझा गया, किन्तु आगे त्रिशती. प्रसारिणी तैल दूसरा लिखेंगे। उसमें और इसमें पाठ भेदके सिवाय कोई दूसरा अन्तर नहीं है। हां, इसमें गुण अधिक लिख दिये गये हैं उतने उसमें नहीं लिखे । पर तैल एक खजता, पांगुल्य, हनुमह

### मजसेहः

प्राम्यानुपौद्कानां तु भिन्नास्थीनि पचेजाले। तं सोहं दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत् ।। १७४॥ जीवकर्षभकास्कोताविदारीकपिकच्छ्रभिः। बातव्रजीवनीयैश्च कल्केद्विक्षीरभागिकम् ॥१७५॥ तित्सद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा पानानुवासनात् । शिरः पार्श्वास्थिकोष्टस्थं प्रणुद्त्याञ्च मारुतम् १७६ ये स्युः प्रक्षीणमज्जानः क्षीणश्रक्रीजसश्च ये । बलपुष्टिकरं तेषामेतत्स्यादमृतोपमम् ॥ १७७॥

मान्य, आनूप तथा औदक प्राणियोकी हृ ब्रियोकी चूर्ण कर जलमें पकानाचा हिये, जितना इसका स्नेह निकले उससे चतुर्गण दशमूलकाथ तथा द्विगुण दूध तथा जीवक, ऋषभक,आस्फोता (विष्णुकान्ता या हापरमाली) विदारीकन्द, कौंचके बीज वातष्न ( देवदार्वादि ) तथा जीवनीयगणकी ओषधियोंका कल्क स्नेहसे चत्रथींश छोड़कर पकाना चाहिये। यह स्नेह नस्य,अनु-बासन, बस्ति, मालिश तथा पीनेसे शिर, पसली, हड्डी तथा कोष्ठगत वायुको नष्ट करता है, जिनके मज्जा, ओज तथा शुक क्षीण हो गये हैं.उनके लियेयह स्नेह अमृत तुल्य बल तथा पुष्टि करनेवाला है ॥ १७४-१७७ ॥

# महास्नेहः

प्रस्थःस्यात्त्रिफलायास्तु कुलत्थकुडवद्वयम् । कृष्णगन्धात्वगाढक्योः पृथक्पञ्चपलं भवेत् १७८॥ रास्नाचित्रकयोर्द्वे दे दशमूलं पलोनिमतम्। जलद्रोणे पचेत्पाद्शेषं प्रस्थोन्मितं पृथक् ॥ १८९ ॥ सुरारनालद्ध्यम्लसौवीरकतुषोद्कम्। कोलदाडिमवृक्षाम्लरसं तैलं घृतं वसाम् ॥ १८०॥ मजानं च पयश्चेव जीवनीयपलानि षट् । कल्कं दत्त्वा महास्त्रेहं सम्यगेनं विपाचयेत् १८१॥ शिरामजास्थिगे वाते सर्वाङ्गैकाङ्गरोगिष् ! वेपनाक्षेपशूलेषु तमभ्यङ्गे प्रदापयेत् ॥ १८२ ॥

त्रिफला ६४ तोला, कुलथी ३२ तोला, सिहंजनेकी छाल २० तोला, अरहर २० तोला, रासन ८तोला, चीतकी जड ८ तोला, दशमूल प्रत्येक द्रव्य ४ तोला, जल १२ सेर ६४ तोला छोड़कर पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छान- चूर्णसंयुतान् । आस्तानम्भसा तद्वजातं तच तुषोदकम् । तुषो-काथ अलग रखना चाहिये। उसी काथमें शराब ६४ तोला, दिकं यवैरामेः सतुषैः शकलीकृतैः॥"

मन्याप्रह, वातिक अधिमन्थ, काजी ६४ तोला, दहीका तोड़ ६४ तोला, सौवीरैक तुषोदक शुकक्षय, कर्णनाद,कर्णशूल तथा कलायखाको शान्त करता है। बेर, अनार तथा विजीरे निम्बूका रस प्रत्येक दय ६४ तोला, कपर जो '' घोड़श भिगुणेः '' है उसका अर्थ यह है कि तैलसे तैल, घी, चर्बी, मज्जा तथा दूध प्रत्येक ६४ तोला तथा जीव-१६ गुण जल छोड़कर काथ बनाना चाहिये ॥ १६५-१७३ ॥ नीयगणकी ओषियां मिलित २४ तोलाका करूक छोड़कर पकाना चाहिये। यह महास्नेह मालिशके लिये शिरा, मज्जा तथा अस्थिगत वात, सर्वोङ्गरोग, एकाङ्गरोग,करूप, आक्षेप तथा शूलमें प्रयुक्त करना चाहिये॥ १७८-१८२॥

# क्रब्जपसारणीतेलम

प्रसारणीशतं क्षणं पचेत्तोयार्मणे शुभे। पाद्शिष्टे सम तेलं द्धि द्दात्सका जिकम् १८३॥ द्विग्णं च पयो दत्त्वा कल्कान्द्विपल्किंग्तथा। चित्रकं पिपालीमूलं मधुकं सैन्धवं वचाम् ॥१८५॥ शतपृष्पां देवदार रास्ना वारणपिष्पलीम् । प्रसारण्याश्च मूलानि मांसी भहातकानि च।।१८५॥ पचेन्मृद्धिमा तैलं बातऋष्मामयाश्वयेत्। अशीति नरनारीस्थान्वातरोगानपोहति ॥ १८६ ॥ कुडजं स्तिमितपंगुत्वं गृध्रसीं खुडकार्दितम्। हन्प्रशिरोप्रीवास्तरभं वापि नियच्छति॥१८७॥

गन्धप्रसारिणी ५ सेर जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये। चतु-र्थीशं शेष रहनेपर उतार छान काथके समान तैल तथा उतना ही दही और उतना ही काजी और तैलसे दूना दूध तथा चीतकी जड़, पिपरामूल, मौरेठी, सेंधानमक, वच, सौंफ, देव-दारु, रासन, गजपीपल, गन्धप्रसारणीकी जड़, जटामांसी, भिलावां प्रत्येक ८ तोलाका करक छोड़कर मन्दामिसे पकाना चाहिये। यह तैल वातकफके रोगोंको जीतता तथा अस्सी प्रकारके पुरुष तथा स्त्रियोंके वातरोगों तथा कुन्जता, जकड़ाहट पंगुता, ग्रप्रसी, वातकंटक, हुनु, पृष्ठ, शिर व गर्दनकी जकड़ाहट इत्यादिको नष्ट करता है।। १८३-१८७॥

# त्रिशतीपसारणीतैलय

प्रसारण्यास्तुलामधगन्धाया दशमूलतः। तुलां तुलां पृथग्वारि द्रोणे पादांशशिषते॥ १९९ ॥

१ सौवीर तथा तुषोदककी निर्माणविधि-"सौवीरस्तु यवै-रामैः पक्तेर्वा निस्तुषेः कृतः । गौधूमैपि सौवीरमाचार्थाःकेचिद्-चिरे'' अः रित् कष्चे या पक्ष भूसीरहित यवीको अष्टगुण जल पूरित घड़ेमें बन्द कर १५ दिनतक रख छानकर काममें लाना चाहिये। कुछ लोग गेहुऔंसे भी सौवीरक बनाना कहते हैं। " तुषाम्बु संधितं ज्ञेयमामैर्विदल्तियैवैः । तुषोदकं तुषजले तदेव परिकीर्तितम् ॥" अथवा-"मृष्टान्माषतुषान्सिद्धान्यवांस्तु तैलाढकं चतुःक्षीरं द्धितुल्यं द्विकाश्जिकम्। द्विपलेर्यन्थिकक्षारप्रसारण्यक्षसैन्धवैः ॥ १८९ ॥ समश्जिष्ठाग्रियष्ट्याह्नैः पिळकेर्जीवनीयकैः। शुण्ठ्याः पञ्च पलं दत्त्वा त्रिंशद्भक्षातकानि च१९० पचेद्रस्त्यादिना वातं हन्ति सन्धिशिरास्थितम्। पुंस्त्वोत्साहस्मृतिप्रज्ञावलवर्णामिवृद्धये ॥ १९१ ॥ प्रसारणीयं त्रिशती अक्षं सौवर्चलं त्विह ।

गंधप्रसारणी ५ सेर, असगंध ५ सेर, दशमूल ५ सेर, प्रत्येक अलग अलग २५ सेर ४८ तोला जलमें मिला चतर्थीश शेष काथ बनाना चाहिये, फिर काथभें तैल ६ सेर ३२ तोला, दूध २५ सेर ४८ तोला, दही ६ सेर ३२ तोला, काञ्जी १२ सेर ४८ तोला तथा पीपरामल, यवाखार, गन्धप्रसारणी, सोवर्चलनमक, सेंधानकमक,मङीठ, चीतकी जड, मौरेठी प्रत्येक ८ तोला तथा जीवनीयगणकी प्रत्येक औषधियां ४ तोला, सींठ २० तोला, भिलावां ३० गिनतीके छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल वस्ति आदिद्वारा संधि तथा शिरा-ओमें स्थित वायुको नष्ट करता है । यह "उत्साह, स्मृति, बुद्धि, बल, वर्ण तथा अग्निकी वृद्धि करता है। यह "त्रिकती-प्रसारणी" तैल है। इसमें "अक्ष" शब्दका अर्थ सौवर्चल नमक है। १८८-89911

१ यही तैल दूसरी प्रतियोमें इस प्रकार पाठभेदसे लिखा है—''समूलपत्रशाखां च जातसारां प्रसारणीम् । कुट्टियत्वा पलशतं दशमूलशतं तथा । अर्वगन्धापालशतं कटाहे समिध-क्षिपेत् । वारिद्रोणे पृथक्पक्त्वा पादशेषावतारितम् ॥ कषायाः समामात्रास्तु तैलपात्रं प्रदापयेत् । दध्नस्तथाढकं दत्त्वा द्विगुणं नैव काजिकम् ॥ चतुर्गुणेन पयसा जीवनीयैः पलोन्मितैः। श्वज्ञवेरपलान्पच त्रिंशद्भलातकानि च द्वे पले पिप्पलीमूलाचि-त्रकस्य पलद्वयम् । यवक्षारपले द्वे च मधुकस्य पलद्वयम् ॥ प्रसारणी पले द्वे च सैन्धवस्य पलद्वयम् । सौवर्चललवणे द्वे च मिजिष्ठायाः पलद्वयम् ॥ सर्वाण्येतानि संस्कृत्य शनैर्भद्विभिना पचेत्। एतदभ्यक्षनं श्रेष्ठं बस्तिकर्मनिरूहणे ॥ पाने नस्ये च दातब्यं न क्वचित्प्रतिहन्यते । अशीतिं वातजान् रोगांश्वत्वारिं-शच पैत्तिकान् ॥ विंशातिं रलैध्मिकांश्चेव सर्वानेतान्व्यपोहति । गृध्रसीमस्थिभंगं च मन्दाग्नित्वमरोचकम् । अपस्मारमथोन्मादं विश्रमं मन्दकेगामिताम् । त्वग्गताश्वेव ये वाताः शिरासन्धिग-ताश्च ये॥जानुसन्धिगताश्चेव पादपृष्ठगतास्तथा । अर्वो वाताच संभन्नो गजो वा यदिवा नरः॥प्रसारयति यस्माद्धि तस्मादेषा पसारणी।इन्द्रियाणां प्रजाननी वृद्धानां च रसायनी॥एतेनांधकवृ-<sup>६</sup>णीनों कृतपुसवनं महत्।प्रसारणीतैलमिदं बलवर्णीभिवर्धनम्॥अप और वह तैल एक ही है। अतः उसीके अनुसार इसका भी नयति वलीपलितमुत्पाटयति पक्षाघातम् । वातस्तभं सर्वोङ्गगतं अर्थं समझना । पर इसमें गुण अधिक लिखे गये हैं । उन्हें वायुगुब्सं च नाशयति॥एतदुपसेवमानःप्रसन्नवर्णेन्द्रियो भवति॥'' समझ लेना चाहिये ॥

#### सप्तशतीकं प्रसारणीतेलम्

सम्लपत्रामुत्पाटच शरत्काले प्रसारणीम् ॥१९२॥ शतं प्राह्यं सहचराच्छतावर्याः शतं तथा । बलातमगुप्ताश्वगन्धाकेतकीनां शतं शतम् ॥ १९३॥ पचेच्चतुर्गुणे तोये द्रवैस्तेलाढकं भिषक् । मस्तु मांसरसं चुकं पयश्चाढकमाढकम् ॥ २९४ ॥ द्ध्याढकसमायक्तं पाचयेनमृद्नामिना । द्रव्याणां च प्रदातव्या मात्रा चार्धपलांशिका १९५ तगरं मदनं कृष्टं केशरं मुस्तकं त्वचम । रास्त्रा सैन्धवपिष्पल्यौ मांसी मिलक्ठयष्ट्रिका १९६ तथा मेदा महामेदा जीवकर्षभको पुनः। शतपुष्पा व्याघ्रनखं शुण्ठी देवाह्नमेव च ॥१९७॥ काकोली शीरकाकोली वचा भहातकं तथा। पेवियत्वा समानेतान्साधनीया प्रसारणी ॥१९८॥ नातिपक्वं न हीनं च सिद्धं प्तं निधापयेत्। यत्र यत्र प्रदातव्या तन्मे निगद्तः शृणु ॥ १९९ ॥ क्रवजानामथ पङ्ग्रनां वामनानां तथैव च । यस्य शुष्यति चैकाङ्ग ये च भग्नास्थिसन्धयः २०० वातशोणितदुष्टानां वातोपहतचेतसाम्। स्त्रीप प्रक्षीणशुक्राणां वाजीकरणमुत्तमम् ॥२०१॥ बस्ती पाने तथाभ्यक्ते नस्ये चैव प्रदापयेत् । प्रयुक्तं शमयत्याशु वातजान्विविधानगदान् २०२॥

शरद्ऋतुमें मूल पत्ते सहित उखाड़ी गयी प्रसारणी ५ सेर, पियावांसा ( कद्सौला )५ सेर, शतावरी ५ सेर, खरेटी, कौंच, असगन्ध तथा केवड़ा प्रत्येकका पश्चाझ ५ सेर सबसे चतुर्गण जल मिलाकर काथ बनाना चाहिये। चतुर्थोश रहनेपर उतार छानकर तैल ८ सेर ३२ तोला, दहीका तोड़ मांसरस, चूका तथा द्ध प्रत्येक एक आढ़क तथा दही एक आढक मिला मृदु आंचसे पकाना चाहिये । तथा तगर, मैनफल, कूठ, नागकेशरं, नागरमोथा, दालचीनी, रासन, सेंधानमक, छोटी पीपल, जटामांसी, मजीठ, मौरेठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, सौंफ, नख, सोंठ, देवदाह, काकोली, क्षीरकाकोली, वन, भिलानां प्रत्येक २ तोलाका कल्क छोड़कर मन्द आंचसे यह''प्रसारणीतैल'' सिद्ध करना चाहिये। यह न जलने पावे न मृदु रहे अर्थात् मध्यपाक करना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर

इसकी निर्माणपद्धति उपरोक्त तेलसे भिन्न नहीं अर्थात् यह

तथा जोड़ दूट गये हैं, वातरक्त, वातोन्माद तथा क्षीणशुक-वालोंको अत्यन्त हितकर है, बस्ति, पान मालिश, तथा नस्यमें इसका प्रयोग करना चाहिये। प्रयोग करनेसे यह वातज अनेक रोगोंको नष्ट करता है। (इन प्रसारणी तैलोंको यद्यपि एक ही बड़े पात्रमें पकाना लिखा है और उत्तम भी यही है, पर इतने बढ़े पात्रोंका यदि प्रवंध न हो सके तो एक एक द्रवके साथ कई बारमें मंद आंचसे पका लेना चाहिये ॥ १९२-१२०२ ॥

# एकादशशतिकं प्रसारणीतेलम्

शाखामूलदलैः प्रसारणितुलास्तिस्रः कुरण्टानुले । छिन्नायाश्च तुले तुले रुवकतो रास्नाशिरीषानुलाम् देवाह्वाच सकेतकाद् घटशते निष्काध्य कुंभांशिके तोये तैलघटं तुषाम्ब्रकलशी द्त्वाढकं मस्तुनः २०३

शुकाच्छागरसाद्थेशुरसतः श्रीराच द्रवाढकं स्पृकाकर्कटजीवकाद्यविकसाकाकोलिकाकच्छुरा। सुक्ष्मेलाघनसारकुन्दसरलाकाइमीरमांसीनखेः। कालीयोत्पलपद्मकाह्मयनिशाककोलकप्रनिथकै:।।

चाम्पेयाभयचोचपूगकटुकाजातीफलाभीरुभि । श्रीवासामरदारुचन्द्नवचाशैलेयसिन्ध्द्रवैः तैलाम्भोदकटम्भरांच्रिनलिकावृश्चीकच्चोरकैः कस्तूरीदशमूलकेतकनतध्यामाश्वगनधाम्बुभिः २०५

कौन्तीताक्ष्यंज्ञङ्कीफललघुदयामाशताह्वामये-र्भक्षातित्रफलाञ्जकेशरमहाद्यामालवङ्गानिवतैः। सत्रयोषेश्विफलेर्महीयसि पचेन्मन्देन पात्रेऽग्निना पानाभ्यं जनबस्तिनस्यविधिना तन्मारुतं नाशयेत्॥ सर्वोङ्गार्धगतं तथावयवगं सन्ध्यस्थिमज्ञान्वितं ऋष्मोत्थानथ पैत्तिकांश्च शमयेन्नानाविधानामयान् धात्न्वृंहयति स्थिरं च कुरुते पुंसां नवं यौवनं वृद्धस्यापि बर्छं करोति सुमहद्वन्ध्यासु गर्भप्रदम् ॥ पीत्वा तैलमिदं जरत्यपि सुतं सृतेऽसुना भूरुहाः सिक्ताःशौषमुपागताश्च फलिनःस्त्रिग्धा भवन्ति स्थिराः

गन्धप्रसारणीका पञ्चांग १५ सेर (३ तुला) पियावांसा १० सेर, गुर्च १० सेर, एरण्ड्का पञ्चांग १० सेर रासन व सिरसाकी छाल मिलाकर ५ सेर, देवदाह व केवड़ा मिलाकर ५सेर, सब मिलाकर १०० द्रोण (आजकलकी तौलसे ६४ मन) जलमें मिलाकर पकाना चाहिये। काथ पकते पकते जब १ द्रोण(२५ सेर ४८ तोला ) रह जावे, तब उतार छानकर इसी काथमें तैल १ द्रोण अर्थात् २५ सेर ४८ तोला, सतुष धान्यकी

भग्नाङ्गाः सुरढा भवंति मनुजा गावो हयाः कुञ्जराः॥

उतार छानकर रखना चाहिये। इसे कुबड़े, पहुगु तथा वाम- काजी २ द्रोण दहीका तोड़ ६ सेर ३२ तोला, सिरका, बकरेका नोंको देना चाहिये,जिनका एकांग सूखता है,जिनकी अस्थियाँ मांसरस, ईखका रस, दूध प्रत्येक ६ सेर ३२ तोला, मालतीक फूल, काकड़ाहिंगी, जीवकादिगणकी औषधियां, मजीठ, काकोली कींचके बीज, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दके फूल सरल, कूठ या पोहकरमूल, जटामांसी, नख, तगर, नीलोफर, पद्माख, हत्दी, कंकोल, पिपरामूल, चम्पावती, खरा, कलभी तज, सुपारी, लताकम्तूरी जायफल, शतावरी, गन्धविरोजा, देवदारु, चन्दन, वच, छरीला, संधानमक, शिलारस, नागर-मोथा, प्रसारणीकी जड़, नाड़ी, पुननर्वा,कचूर,कस्त्री, दशमूळ, केबड़ाके फूल, तगर, रोहिषघास, असगन्ध, सुगन्धवाला, सम्भाल्के बीज, रसौंत, शाल,जायफल, अगर, निसोध, सौंफ कूठ, भिलावां, त्रिफला, कमलका केशर, विधारा, लवज्ज, त्रिकटु, त्रिफला, सबका कल्क मिलित तैलसे चतुर्थोश छेण्ड्-कर बढ़े कड़ाहमें मन्द आंचसे पकाना चाहिये। यह तैल पान, अभ्यङ्ग, वस्ति तथा नस्यविधिसे वायुको नष्ट करता, सर्वाङ्ग-गत. अर्धाङ्गगत, तथा सन्धि, अस्थि, मज्जागत वायु तथा कफ व पित्तके रोग नष्ट करता, धातुओंको बढ़ाता, नर्वान यौवनको स्थायी करता, बृद्धको भी बलवान् बनाता, बन्ध्याको भी गर्भवती बनाता है। युद्धा भी इस तैलको पीकर बालक उत्पन्न करे। इससे सींचनेसे सूखे वृक्ष भी फलयुक्त हो सकते हैं। भग्नांग मनुष्य, बैल, घोड़ा, हाथी इससे दढांग और स्थिर होते हैं॥ २०३-२०८॥

# अष्टादशशतिकं प्रसारणीतेलम्

समूलदलशाखायाः प्रसारण्याः शतत्रयम् । शतमेकं शतावर्या अश्वगन्धाशतं तथा ॥ २०९ ॥ केतकीनां शतं चैकं दशमूलाच्छतं शतम्। शतं वाटचालकस्यापि शतं सहचरस्य च ॥२१०॥ जलद्रोणशतं दुस्वा शतभागावशेषितम्। ततस्तेन कषायेण कषायद्विगुणेन च ॥ २११ ॥ सुव्यक्तेनारनालेन द्धिमण्डाढकेन च । क्षीरशुक्तेक्षुनिर्यासच्छागमांसरसाढकैः ॥ २१२ ॥ तैलाद द्रोणं समायुक्तं हहे पात्रे निधापयेत्। द्रव्याणि यानि पेप्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम् ॥ भहातकं नतं शुण्ठी पिप्पली चित्रकं शटी। वचा स्पृक्का प्रसार्ण्याः पिष्पल्या मूलमेव चरे १४ देवदार शताहा च सुक्मेला त्वकच बालकम्। कुंकुमं मदमश्जिप्ठा तुरुष्कं निखकागुरु ॥२१५॥ कपूरकुन्दुरुनिशालवङ्गध्यामचन्द्नम्। कक्कोलं नलिका मुस्तं कालीयोत्पलपत्रकम् २१६ शटीहरेणुरो छैयश्रीवासं च सकेतकम्। त्रिफला कच्छराभीरुः सरला पद्मकेशरम् २१७॥

प्रियंगूशीरनलदं जीवकाद्यं पुनर्नवा । दशमूल्यक्षगन्धे च लागपुष्पं रसाजनम् ॥२१८॥ कटुकाजातिपूगानां फलानि शहकीरसम्। भागांखिपलिकान्दस्वा शनैर्मृद्वमिना पचेत् २१९॥ विस्तीणें सुदृढे पात्रे पाक्यैषा तु प्रसारणी। प्रयोगः षड्विधश्चात्र रोगार्तानां विधीयते ॥२२०॥ अभ्यङ्गात्त्वगातं हन्ति पानात्कोष्ठगतं तथा भोजनात्सूक्ष्मनाडीस्थान्नस्यादृध्वगतांस्तथा ॥२२१॥ पकाशयगते बहितर्निक्हः सार्वकायिके । एतद्धि वडवाश्वानां किशोराणां यथामृतम् ॥२२२॥ एतदेव मनुष्याणां कुञ्जराणां गवामपि। अनेनैव च तैलेन शुप्यमाणा महादुमाः ॥ २२३ ॥ सिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलकाखिनः। वृद्धोऽप्यनेन तैलेन पुनश्च तरुणायते ॥ २२४ ॥ न प्रसूते च या नारी सावि पीत्वा प्रस्यते। अप्रजः पुरुषो यस्तु सोऽपि पीरवा लभेत्मुतम् २२५ अशीतिं वातजानरोगान्पैत्तिकाञ्स्रैष्मिकानपि । सन्निपातसमुत्थाश्च नाशयेत्सिप्रमेव तु ॥ २२६ ॥ एतेनान्धकयुष्णीनां कृतं पुंसवनं महत्। कृत्वा विष्णोर्बिछं चापि तैलमेतत्प्रयोजयेत् २२७॥ काथे तुलार्धं रास्नायाः किलिमस्य च दीयते। अञ्चातकासहत्वे तु तत्थाने रक्तचन्द्नम् ॥ २२८ ॥ त्वक्पंत्र पत्रमधुरीकुष्ठचम्पकगैरिकाः। प्रनिथकोषो मरुवकमधिकत्वेन दीयते ॥ २२९ ॥ कपूरमददानं च शुक्तेर्गन्धोदकक्रिया। द्रव्यशुद्धिः पाकविधिर्भाविप्रसारणीसमः ॥२३०॥

गन्धप्रसारणीका पश्चांग १५ सेर, शतावरी ५ सेर, असगंध ५ सेर, केवड़ाका पञ्चांग ५ सेर, दशमूलकी प्रत्येक ओषधि ५ सेर, खरेटीका पञ्चांग ५ सेर, पियावाँसा ५ सेर, सब दुरकुचाकर ६४ मन जलमें पकाना चाहिये । २५ सेर ४८ तोला बाकी रहनेपर उतार छानकर क्षाथ अलग करना चाहिये फिर इसी काथमें काथसे दूनी काजी तथा १ आढ़क दहीका तोड़. दूध १ आढ़क ( अर्थात् ६ सेर ३२ तोला० ) तथा सिरका, ईखका रस तथा बकरेका मांस रस पत्येक १ आढ़क, तैल १ द्रीण अर्थात् २५ सेर ४८ तो० तथा भिलावां, तगर. सीठ, छोटी पीपल, चीतकी जड़, कचूर, वच, मालतीके फूल, गंधप्रसारणी, पिपरामूल, देवदाह, सींफ, छोटी, इलायची, कल्मी तज, सुगन्धवाला, केशर, कस्त्री, मजीठ, शिलारस, नख, अगर, कपूर, इंदरगोद, हस्दी, लवंग रोहिषधास, लालचन्दन, कंकील, नाड़ी, नागर, हस्दी, लवंग रोहिषधास, लालचन्दन, कंकील, नाड़ी, नागर,

मोथा, तगर, नीलोफर, तेजपात, कचूर, सम्भालूके बीज, छरीला, गन्धाविरोजा, केवड़ाके फूल, त्रिफला, कौचके बीज-शतावरी, सरल, कमलका केशर, वियंगु, खश, जटामांसी, जीवकादिगणकी ओषधियां, पुनर्नवा, दशमूल, असगन्ध, नाग-केशर, रसौत, लताकस्त्री, जायफल, सुपारी, राल प्रत्येक द्रव्य १२ तोले ले कत्क बना मिलाकर एक बडे विशाल पात्रमें मन्द आंच से पकाना चाहिये। इसका प्रयोग ध्रकारसे होता है। (१) मालिश करनेसे त्वचाके रोगोंको तथा (२) पीनेसे कोष्टगत बातको(३)भोजनके साथ सूक्ष्म नाडियोमें प्रविष्टवायको, (४)नस्यसे अर्ध्वज्रुगतवातको,(५) पकाशयगत वायुको अनुवा-सन वस्ति तथा(६)समस्त देहगत वायुको निरुहण बस्ति द्वारा नष्ट करता है।यह घोड़ी, घोड़े, हाथी, गाय तथा मनुष्य सभीके लिये अमृततुल्य गुणदायक है। इस तैलके सींचनेसे सूखे हए वृक्ष फिर हरे होते तथा अंकुर और फल तथा शाखाओं से यक्त होते हैं। इस तैलसे वृद्ध भी बलवान् होता तथा जिस स्त्रीके संतान नहीं होती उसके सन्तान होतीहै शुक्रदोषसे जिसे संतान नहीं होती उसे भी यह सन्तान देता है। हर प्रकारके वात पित्त. कफ तथा सित्रपातसे होनेवाले रोग इससे नष्ट होते हैं। इससे अन्धक और वृष्णिके वंशमें बहुत बालक उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान्का पूजन कर इस तैलका प्रयोग करना चाहिये। इस काथमें रासन २॥सेर और देवदाह२॥सेर और छोड़ना चाहिये। यदि मिलावां सहन न हो ( किसीको भिलावां विशेष विकार करता है अत ऐसे रोगींक लिये यदि बनाना हो ) तो भिलावांके स्थानमें लाल चन्दन छोड़ना चाहिये। तथा दाल-चीनी, तेजपात, सोवाकी पत्ती, कुठ, चम्पा, गेरू, प्रनिथपर्ण, जावित्री और महकब भी छोड़ना चाहिये। द्रव्योंकी शुद्धि तथा पाककी विधि आगे लिखे प्रसारणी तैलकी भांति करना चाहिये। (तैल पाकमें गन्ध इध्य जब तैल परिपक्व होनेके समीप पहुँच जाय तभी छोड़ना उत्तम होगा क्योंकि पहिले छोड़नेसे गन्ध उड़ जायगा ) ॥ २०९-२३० ॥

# महाराजप्रसारणीतेलम्

शतत्रयं प्रसारण्या द्वे च पीतसहाचरात् । अश्वगन्धेरण्डबला वरी राग्ना पुनर्नवा ॥ २३१ ॥ केतकी दशमूलं च पृथक्त्वक्पारिभद्रतः । प्रत्येकमेषां तु तुला तुलार्धं किलिमात्तथा ॥२३२॥ तुलार्धं स्याच्छिरीषाच लाक्षायाः पञ्चिकितिः । पलानि लोधाच तथा सर्वमेकत्र साधयेत् ॥ २३३॥ जलपञ्चादकशते सपादे तत्र शेषयेत् । द्रोणद्वयं काष्त्रिकं च षड्विंशत्थादकोन्मितम्२३४ श्रीरदधोः पृथकप्रशान्दश मस्त्वादकं तथा ।

इक्षरसादको चैव छागमांसतुलात्रयम् ॥ २३५ ॥ जलपश्चचत्वारिंशतप्रशान्यके तु शेषयेत्। सप्तदशरसप्रस्थान्मिश्वाक्वाथ एव च ॥ २३६॥ कडवोनाढकोन्मानो द्वेरेतस्त साधयेत्। सुशुद्धतिलतैलस्य द्रोणं प्रस्थेन संयुतत् ॥ २३७॥ काञ्जिकं मानतो द्रोणं शुक्तेनात्र विधीयते। आद्य एभिद्रवै: पाक: कल्को भल्लातकं कणा २३८॥ नागरं मरिचं चैव प्रत्येकं षद्रपलोनिमतम्। भरुळातका सहत्वे तु रक्तचन्द्रन मुच्यते ॥ २३९ ॥ पध्याक्षधात्री सरलं शताह्वा कर्कटी वचा। चौरपुष्पी शटी मुस्तद्वयं पद्मं च सोत्पलम्॥२४०॥ पीपलीमलमिलाष्ट्रा साधगन्धा पुनर्नवा। दशमूलं समुदितं चक्रमदौं रसाञ्जनम् ॥ २४१ ॥ गन्धतुणं हरिद्रा च जीवनीयो गणस्तथा। एषां त्रिपलिकैर्भागैराद्यः पाको विधीयते ॥ २४२ ॥ देवपुष्पी बोलपत्रं शल्लकीरसशैलजे। प्रिय इंगूशीरमधुरीमांसीदार्वलाचलम् ॥ २४३ ॥ श्रीवासो नलिका खोटिः सुक्ष्मेला कुन्दुरुर्मुरा। नखीत्रयं च त्वक्पत्री पमरा प्तिचम्पकम् ॥२४४॥ मद्नं रेणुका स्पृक्वा मह्वं च पलत्रयम्। प्रत्येकं गन्धतोयेन द्वितीयः पाक इष्यते ॥ २४५ ॥ गन्धोदकं तु त्वक्तत्रीषत्रकोशीरस्रतकम् । प्रत्यंक सबलामूलं पलानि पञ्चविशतिः॥ २४६॥ कुष्ठार्धभागोऽत्र जलप्रसास्तु पञ्चविंशतिः। अर्घावशिष्टाः कर्त्तःयाः पाके गन्धाम्बकर्मणि १४७ गन्धाम्बुचन्दनाम्बुभ्यां तृतीयः पाक इष्यते । कल्कोऽत्र केशरं कुष्ठं त्वक्कालीयककुंकुमम् २४८॥ भद्रश्रियं प्रनिथपणं छताकस्तूरिका तथा। लवङ्गागुरुकक्कोलजातीकोषफलानि च ॥ ३४९ ॥ एला लेवक छल्ली च प्रत्येक त्रिपलोनिमतम । कस्तूरी षट्पला चन्द्रात पलं साधं च गृह्यते३५०॥ वेधार्थं च पुनश्चन्द्रमदौ देयौ तथोन्मितौ ! महाप्रसारणी सेयं राजभोग्या प्रकीर्तिता ॥२५१॥ गुणान्त्रसारणीनां तु बहत्येषा बलोत्तमान् ।

(१) गन्धप्रसारणीका पश्चांग १ ५ सेर, पीले फूलका पियावांस १० सेर, असगन्ध, एरण्ड, खरेटी, शतावरी, रासन, पुनर्नवा, केबड़ा, दशमूलकी, प्रत्येक औषधि, नीमकी छाल, प्रत्येक द्रव्य

५ सेर, देवदाह २॥ सेर, सिरसाकी छाल २॥ सेर, लाख, १। सेर, तथा लीध १। सेर तथा जल ५३५ आढक अर्थात ४२ मन मिलाकर पकाना चाहिये, २ द्रोण अर्थात् २५ सेर ४८ तोला शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इसमें काजी २६ आढक अर्थात् १ मन ३ सेर १६ तीला छोडना चाहिये ( यद्यपि यहां काजी ३६ आढ्क लिखी है, तथापि आगे "काञ्चिकं मानतो द्रौणम्" इस श्लोकसें पूर्वका खण्डन कर १ द्रोण ही लिखा है) अतःकाङी १ द्रोण (१२ सेर६४तोला) द्ध ८ सेर, दही ८ सेर दहीका तोड़ १ आढ़क ( ३सेर १६ तोला ), ईखका रस ६ सेर ३२ तोला, बकरेका मांस १५ सेर जल ३६ सेरमें पकाकर शेष १७ प्रस्थ अर्थात् १३ सेर ४८ तोला छानकर सिद्ध किया रस मझीठका काढा ३ सेर तथा तिलतैल १३ सेर ४८ तोला तथा भिलावां छोटी पीपल, सोंट, कालीमिर्च प्रत्येक २४ तोला, भल्लातक यदि बदीरत न हो तो उसके स्थानमें लाल चन्दन छोड़ना चाहिये। तथा हरें, बहेडा, आंवला, सरल, सौंफ, काकडाशिंगी, वच, ( चोरहुली ), कचूर, मोथा, नागरमोथा, कमल, नीलोफर, पिपरामूल, मझीठ, असगन्ध, पुननेवा मिलित दशमूल, चकौड़ा, रसौंत, रोहिषघास, हल्दी तथा जीवनीयगणकी औष-धियां प्रत्येक १२ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। यह पहिला पाक हुआ। पाक तैयार हो जानेपर उतार छानकर फिर कडाहीमें चढाना चाहिये )। (२) फिर लवंग, बोल, तेजपात, शालका रस, छारछीला, प्रियंगु, खश, सौंफ, जटा-मांसी, देवदारु, खरेटी, सुनहली चम्पा, गंधाविरोजा, नाड़ी-शाक, कुन्दरू खोटी, छोटी इलायची मुरा, तीन प्रकारका नख, काला जीरा, पमरा ( देवदारुभेद ) खट्टाशी, चश्पा, मैनफल, सम्भालुके बीज, मालतीके फूल, महवा प्रत्येक १२ तोला तथा गंधोदक मिलाकर द्वितीय पाक करना चाहिये। गृन्धोदक-विधि:-तेजपात, दालचीनी, खश, मोथा, खरेटीकी जड़ प्रत्येक १। सेर कुठ १० छ० जल २० सेर मिलाकर पकाना चाहिये, आधा रह जानेपर उतार छान लेना चाहिये। यही गंधोदक छोडना चाहिये। इस प्रकार द्वितीय पाक चाहिये। फिर (३) गंधोदक तथा चंदनका जल छोड़ तथा नागकेशर, कूठ, दालचीनी, तगर, केशर, चंदन, भटेउर, लता-कस्तूरी, लवंग, अगर, कंकोल, जावित्री, जायफल, इलायची, लवंग, छल्लीका फूल लवंगके पेड़की छाल प्रत्येक १२ तोला, कस्त्री २४ तो०, कपूर ६ तोला छोडकर तृतीय पाक करना चाहिये । इसमें चन्दनीदकका विशेष वर्णन नहीं है, अतःचंद-नका काथ ही तैलसे समान भाग छोड़ना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर विशेष सुगंधित बनानेके लिये कस्त्री तथा कप्र उतरना ही फिर छोडना चाहिये। यह ''महाराज-प्रसारणी'' तैल महाराजाओं के ही लिये बनाया जा सकता है। यह पूर्वोक्त प्रसारणी तैलोंके समग्र गुणोंको विशेषताके साथ करता है।। २३१-२५१॥-

#### शुक्तविधिः

अत्र शुक्तविधिर्मण्डः प्रस्थः पञ्चाहकोन्मितम् १५२ काष्ट्रिकं कुडवं दृष्टनो गुडप्रस्थोऽम्लम्लकात् । पलान्यष्टौ शोधितार्द्रात्पलपोडशकं तथा ॥२५३॥ कणाजीरकसिन्धूत्यह्रिद्रामित्चं पृथक् । द्विपलं भाविते भाण्डे घृतेनाष्ट्रदिनस्थितम् ॥२५४॥ सिद्धं भवति तच्छुक्तं यदा विस्नाव्य गृह्यते । तदा देयं चतुर्जातं पृथक्कषेत्रयोन्मितम् ॥२५५॥

मांड ६४ तोला, काओ १६ सेर, दही १६ तोला, गुड़ ६४ तोला, खट्टी मूली ३२ तोला, अदरख छिली हुई ६४ तोला, छोटी पीपल, जीरा, सेंधानमक, हत्दी काली मिर्च प्रत्येक ८ तोला सब एकमें मिलाकर घीसे भावित वर्तनमें ८ दिनतक रखना चाहिये, फिर इसे छानकर इसमें दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर प्रत्येक ३ तोले छोड़ने चाहिये।यह"शुक्त" हुआ। यही काओं स्थानमें महाराजप्रसारणीतेलमें छोड़ना चाहिये। इस तैलमें द्रवद्वेगुण्यकी परिभाषांके अनुसार समस्त द्रव दृव्य (काथ व तैलादि) द्विगुण छोड़ना चाहिये॥२५२॥२५५॥

#### गन्धानां क्षालनम्

पञ्चपह्नवतीयेन गन्धानां क्षालनं तथा । शोधनं चापि संस्कारो विशेषश्चात्र वक्ष्यते २५६॥ गन्धद्रव्योका क्षालन, शोधन तथा संस्कार पञ्चपक्षवसे सिद्ध जलसे करना चाहिये। विशेष आगे लिखेंगे॥ २५६॥

#### पश्चपछवम् ।

आम्रजस्यूकपित्थानां बीजपूरकबिष्वयोः। गन्धकर्मणि सर्वत्र पत्राणि पञ्चपछ्रवम् ॥ २५७॥ आम, जामुन, कैथा, बिजौरा तथा बेलके पत्ते गन्धादि कर्ममें ''पञ्चपछ्रव'' नामसे लेना चाहिये॥ २५७॥

#### नखशुद्धिः

चण्डीगोमयतोयन यदि वा तिन्तिडीजलैं: ।
नखं संक्वाथयेदेभिरलाभे मृण्मयेन तु ॥ २५८ ॥
पुनरुद्धृत्य प्रक्षाल्य भर्जियत्वा निषेचयेत् ।
गुडप्थ्याम्बुना ह्येवं शुध्यते नात्र संशयः ॥२५९॥
भैसके गोबरके रस अथवा इमलीके काथ अथवा गिष्टी
मिले पानीसे नख पकाना चाहिये । फिर निकालकर धोना
चाहिये । फिर तपाकर गुड़ मिले छोटी हर्रके काढ़ेमें बुझाना
चाहिये ॥ २५८ ॥ २५९ ॥

# वचाहरिद्रादिशोधनम्

गोमूत्रे चालम्बुषके पक्त्वा पञ्चदलोदके । पुनः सुरभितोयन बाष्पस्वेदेन स्वेदयेत् ॥२६०॥ गन्धोमा गुध्यते होवं रजनी च विशेषतः ।
मुस्तकं तु मनाक् क्षुण्णं काष्त्रिकं विदिनोषितम् ॥
पञ्चपष्ठवपानीयस्वित्रमातपशोषितम् ।
गुडाम्बुना सिच्यमानं भर्जयच्चूर्णयत्ततः ॥२६२॥
आजशोभाञ्चनजलैर्भावयेद्दचेति गुध्यति ।
कांजिके क्वथितं शैलं भृष्टपथ्वागुडाम्बुना ॥२६३॥
सिच्चेदेवं पुनः पुष्पैर्विविधेरधिवासयेत् ।

गोमूत्र, मुण्डीके काथ तथा पश्चपल्लवके जलमें पकाकर फिर गन्धोदक द्वारा बाध्यस्वेदसे स्वेदन करना चाहिये,इस प्रकार "वच" और "हल्दों" गुद्ध होती है। मोथाको दुरकुचाकर कालीमें ३ दिन रखना चाहिये,फिर पश्चपल्लवके जलमें दोलायन्त्रसे स्वेदित कर धूपमें सुखाना चाहिये। फिर गुड़का शर्वत छोड़कर पकाना चाहिये। शर्वत जल जानेपर उतार महीन चूर्णकर बकरेंके मूत्र तथा सहिजनके काथमें भावना देनी चाहिये। इस प्रकार 'मोथा"गुद्ध होता है। शिलारसको कालीमें पकाना चाहिये, फिर भुनी छोटी हर्र व गुड़के जलमें मिलाना चाहिये। फिर अनेक सुगन्धित पुष्पासे अधिवासित करना चाहिये॥ २६०-२६३॥

### पूतिशोधनम्

यथालाभमपामार्गस्नुह्यादिश्वारलेपितम् ॥ २६४ ॥ बाष्पस्वेदेन संस्वेद पूर्ति निर्लोमनां नयेत् । दोलापक्वं पचेत्पश्चात्पञ्चपल्लववारिणि ॥२६५॥ खलः साधुमिबोत्पीड्य ततो निःस्नेहतां नयेत् । आजशोभाञ्जनजलैभीवयेच पुनः पुनः ॥२६६॥ शिमुमूले च केतक्याः पुष्पपत्रपुटे च तम् । पचेदेवं विशुद्धः सन्मृगनाभिसमो भवेत् ॥२६७॥

खट्टाशी (गन्धमार्जाराण्ड़) को अपामार्गादि जितने क्षार मिल सकें उनसे लेप कर पद्मपत्नविक जलमें (दोलायन्त्रसे) स्वेदन करना चाहिये। फिर लोम साफ कर देना चाहिये। फिर पश्चपत्नविक काथमें पका निचोड़कर निस्नेह करना चाहिये। फिर अजमूत्र तथा सहिंजनके काथमें ७ भावनायें देनी चाहियें। फिर सहिंजनके काथमें केवड़ेके पुष्प वा पत्रोंके सम्पुटमें रखकर पकाना चाहिये। इस प्रकार "खट्टाशी" ग्रुद्ध होकर कस्त्रीके समान होती हैं॥ २६४॥

### तुरुष्कादिशोधनम्

तुरुष्कं मधुना भाव्यं काइमीरं चापि सर्पिषा। रुधिरेणायसं प्राज्ञेगोंमूत्रेप्रनिथपणकम् ॥ २६८॥ मधूदकेन मधुरीं पत्रकं तण्डुलाम्बुना।

तुरुष्ककी शहदसे भावना, केशरकी घीसे भावना, केशरके जलसे अगरकी भावना, गोमूत्रसे मटेउरकी भावना, शहदके जलसे सौंफकी, चावलके जलसे तेजपातकी भावना देनी चाहिये॥ २६८॥

### कस्त्रीपरीक्षा

ईषत्क्षारानुगन्धा तु दग्धा याति न भस्मताम् २६९ पीता केतकागन्धा च छघुस्निग्धा मृगोत्तमा ।

जिसका केवड़ेके समान गंध तथा कुछ क्षार अनुगन्ध हो और जलानेसे भस्म न हो, रगड़नेसे पीली, हल्की तथा चिकनी हो, वह कस्तूरी उत्तम होती हैं ॥ २६९ ॥

### कर्प्रश्रेष्ठता

पकात्कपूरतः प्राहुर्षकं गुणवत्तरम् ॥ २७०॥ तत्रापि स्याद्यद्कष्ठदं स्फटिकाभं तदुत्तमम् । पक्वं च सदछं स्निग्धं हरितद्यति चोत्तमम् २७१॥ भङ्गे मनागपि न चेन्निपतन्ति ततः कणाः ।

पकाये कपूरकी अपेक्षा विना पका अच्छा होता है। कचा कपूर भी जो चूरा न हो तथा स्फटिक के समान साफ हो, वह अच्छा होता है। पकाया हुआ भी दलके सहित, चिकना, हरितवर्णयुक्त और टूटनेसे यदि कुछ भी कण अलग न हो, वह उत्तम होता है।। २००-२०२॥

# कुष्ठादिश्रेष्ठता

मृगशृङ्गोपमं कुष्ठं चन्दनं रक्तपीतकम् ॥ २७२ ॥ काकतुण्डाकृतिः स्निग्धो गुरुश्चेवोत्तमोऽगुरुः । स्निग्धाल्पकेशरं त्वस्नं शालिजो वृत्तमांसलः२७३॥ मुरा पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिङ्गजटाकृतिः । रेणुका मुद्रसंस्थाना शस्तमानूपजं घनम् ॥२७४॥ जातीकळं सशब्दं च स्निग्धं गुरु च शस्यते । पला सूक्ष्मफला श्रेष्ठा प्रियंगु श्यामपाण्डुरा २७५ नखमश्चखुरं हस्तिकणं चैवात्र शस्यते । एतेषामपरेषां च नवता प्रबलो गुणः ॥ २७६ ॥

कूठ, मृगके सींगके समान, लाल, पीला चन्दन, कौआकी चौचकी आकृतिवाला तथा भारी बगर उत्तम होता है। चिकना तथा पतली केशरवाला केशर, पूर्ति गोल तथा मोटी, मुरा पीली तथा मांसी पिलाई लिये हुए उत्तम होती है। सम्माल्के बीज मूंगके बरावर तथा आन्पस्थलका नागरमोथा, जायफल शब्द करनेवाला भारी तथा चिकना, छोटे फलवाली इलायची, प्रियंगु आसमानी तथा सफेद पीली, नख अश्वखर तथा हस्ति-कर्णके सहश,उत्तम होते हैं। यह तथा अनुक्त नवीन ओषधियां अधिक उत्तम होती हैं। २०२-२०६॥

महासुगन्धितेलम्

जिङ्गीचोरकदेवदारुसरहं व्याघीवचा चेलकत्वक्पचैः सह गन्धपत्रकशटीपथ्याक्षधात्रीघनैः।
एतैः शोधितसंस्कृतैः पल्युगेत्याख्यातया संख्यया
तैलप्रस्थमवस्थितैः स्थिरमितकरुकैः पचेद्रान्धिकम्
मांसीमुरामदनचम्पकमुन्दरीःवक्ः
प्रस्थमबुहंमहबकैद्विपलेः सपृक्षकैः।
श्रीवासकुनदुरुनखीनलिकामिषीणां
प्रत्येकत पलमुपाय्य पुनः पत्तेतु ॥ २७८॥
एलालवङ्गचलचन्दनजातिपूतिकक्कोलकागुरुतालघुस्णैः पलाधैः।
कस्तूरिकाक्षसहितामलदीप्तियुक्तैः
पक्वं तु मन्दिशिखिनैव महासुगन्धम्॥ २७९॥
पश्चद्विकन चार्धन मदारकपूरमिष्यते।
कर्पूरमदयोर्धं पत्रकरकादिहेष्यते॥ २८०॥

(१) मजीठ, भटेड़ा, देवदारु, धूपसरल, छोटी कटेरी, दूधिया वच, सुपारीकी छाल, तेजपात, गन्धपत्र ( युकेलि-प्टस ), कचूर, हर्र, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा यह प्रत्येक पूर्वोक्त शोधनादिसे शुद्ध कर १६ तोला सब मिले हुए कल्क बनाकर १ प्रस्थ (१ सेर ४८ तो०) तैलमें चतुगुण पञ्चपल्लबोदक छोडकर पकाना चाहिये प्रथम पाक हो जानेपर (२) तैलसे चतुर्गुण गन्धोदक तथा मांसी, मुरा, देवना, चम्पा, प्रियंगु, दालचीनी, पिपरामूल, सुगन्धवाला,कूठ, महवा तथा मालतीके फूल सब मिलाकर ८ तीला, तार्पिन, गन्धा-विरोजा, नखनखी, नाड़ी तथा सौंफ प्रत्येक ४ तोलाका कल्क छोड़कर फिर पकाना चाहिये। यह द्वितीय पाक हुआ। फिर(३) तैलसे चतुर्गुण गन्धोदक अथवा गन्ध द्रव्यांसे धूपित जल तथा इलायची, लौंग, सुनहली चम्पा, चन्दन,जावित्री,खहाशी, कंकोल, अगर, लताकस्तूरी, केशर, कस्तूरी, बहेड़ा, आंवला, अजवाइन प्रत्येक २ तोला, मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। इसमें कस्तूरीसे पश्चमांश कपूर मिलाना चाहिये। कम्तूरी और कपूरसे आधा इसमें पत्र छोड़ना चाहिये॥ २७७-२८०॥

### पत्रकल्कविधिः

पकर्तेऽत्युष्ण एव सम्यक्षेषणवर्तितम् । दीयते गन्धवृद्ध-यर्थं पत्रकल्कं तदुच्यते ॥ २८१ ॥ पक जानेपर छानकर गरममें ही पीसकर जो द्रव्य गन्ध-वृद्धिके लिये छोड़े जाते हैं वे ''पत्रकल्क'' कहे जाते हैं॥२८९॥

# लक्ष्मीविलासतैलम्

प्रागुक्ती शुद्धिसंस्कारी गन्धानामिह तैः पुनः। द्विगुणैर्लक्ष्मीविछासः स्यादयं तेलेषु सत्तमः २८२॥

पहिले गन्धद्रव्योंके जो शोधन तथा संस्कार बताये हैं, उनसे करना चाहिये। इस तैलकी शक्ति वर्णन करते हैं। सुनो-वातसे गुद्ध तथा मात्रामें जो पत्रकल्क महाराज प्रसारणीतैलमें लिखा है, उससे दूना महासुगन्ध तैलमें छोड़नेसे "लक्ष्मीविलास" तैल बनता है।। २८२॥

### द्वदानपरिभाषा ।

पञ्चवत्राम्बुना चाद्यो द्वितीयो गन्धवारिणा । तृतीयोऽपि च तेनैव पाको वा धूषिताम्बुना॥२८३

पहिला पाक पश्चपल्लवोदकसे द्वितीय पाक गन्धोदकसे तथ तृतीय पाक भी गन्धोदक अथवा धूपित जलसे करना चाहिये॥ २८३॥

### अनयोर्गुणाः

तैलयुग्ममिदं तूर्णे विकारान्वातसम्भवान् । क्षपयेज्ञनयेत्पुष्टिं कार्नित मेधां धृतिं धियम् ॥२८४ यह दोनों तैल वातरोगोंको शीघ्र ही नष्ट करते तथा पुष्टि, कान्ति, सेधा, धेर्य व बुद्धि बढ़ाते हैं ॥ २८४ ॥

# विष्णुतैलम्

शालपणी पृश्चिपणी बला च बहुपुत्रिका । ऐरण्डस्य च मूळानि बृहत्योः पृतिकस्य च ॥३८५ गवेधकस्य मुलानि तथा सहचरस्य च। एषां तु पलिकेः कल्केस्तेलप्रस्थं विपाचयेत् ॥२८६ आजं वा यदि वा गव्यं क्षीरं दद्या बतुर्गुणम्। अस्य तैलस्य पक्वस्य ऋणु वीर्यमतः परम् ॥२८७ अश्वानां वात्रभग्नानां कुजराणां तथा नृणाम्। तैलमेतरप्रयोक्तव्यं सर्वव्याधिनिवारणन् ॥ २८८॥ आयुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन हढो भवेत् । गर्भमञ्चतरी विन्दास्किम्पुनर्मानुषी तथा ॥२८९॥ हुच्छुलं पाइवेशूलं च तथैवाद्धविभेदकम्। कामलापाण्डुरोगध्नं शर्कराइमरिनाशनम् ॥३९०॥ क्षीणेन्द्रिया नष्ट्युका जरया जर्जरीकृताः। येवां चैव क्षयो ज्याधिरन्त्रवृद्धिश्च दारुणा ॥२९१ अर्दितं गळगण्डं च वातशोणितमेव च। स्त्रियो या नं प्रसूयन्ते तालां चैव प्रयोजयेत्। एतद्धन्यं वरं तैल विष्णुना परिकीर्तितम् ॥ १९२॥

शालपणीं, पृष्ठपणीं, खरेंटी, शताबर, एरण्डकी जड़, छोटी कटेरी तथा बड़ी कटेरीकी जड़, पूतिकरज़की जडकी छाल, गाय अथवा बकरीका दूध तथा इतना ही जल मिलाकर सिद्ध पीनेसे वातरक्तको अवस्य नष्ट करता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

पीड़ित घोड़े, हाथी तथा मनुष्योंको इस तैलका प्रयोग करना चाहिये। यह समस्त रोगोंको नष्ठ कर देता है। आयुष्मान् तथा दृढ़ बनता है। इससे खन्नारी ( जिसके गर्भ रहता ही नहीं) के भी गर्भ रह सकता है। फिर ख्रियों के लिये क्या कहना १ यह हृदयके दर्द, पसिलयोंके दर्द तथा अर्धावभेदको नष्ट करता है। तथा कामला, पाण्डुरोग, शर्करा व अक्सरीको नष्ट करता है। जिनकी इन्द्रियां शिधिल हो गयी हैं, वीर्य नष्ट हो चुका है,युद्धावस्थासे जर्जर हो रहे हैं, जिनके क्षय अथवा अन्त्रवृद्धि, अर्दित, गलगण्ड तथा वातरक्तरूपी कठिन रोग हैं तथा जिन स्त्रियोंके सन्तान नहीं होती, उनके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये। यह धन्यवादाह श्रेष्ठ तैल विष्णु भगवा-न्ने कहा है ॥ २८५-२९२ ॥

इति वातव्याध्याधिकारः समाप्तः।

#### वातरकाधिकारः अथ

बाह्यगम्भीरादिचिकित्सा बाह्यं लेषाभ्यङ्गसेकोपनाहैर्वातशोणितम्। विरेकास्थापनस्तेहपानैर्गम्भीरमाचरेत् ॥ १ ॥ द्वयोर्मुञ्चेदसृक् शृङ्गसूर्यलावुजलौकसा । देशाहेशं ब्रजेत् स्नाव्यं शिराभिः प्रच्छनेन वा। अङ्ग्राह्मानी च न स्नाव्यं रूक्षे वातोत्तरे च यत्।।२॥ उत्तान वातरक्तको लेप, अभ्यङ्ग, सेक तथा उपनाहसे और गम्भीरको विरेचन, आस्थापन तथा स्नेहपनसे दूर करना चाहि-ये। दोनों प्रकारके वातरक्तमें श्टंग, सूची, तोम्बी अथवा जीक, द्वारा रक्त निकलवा देना चाहिये। जो एक स्थानमें फैल रहा हो उसे शिरान्यधद्वारा अथवा पछने लगा खून निकालकर लगा खून निकालकर शान्त करना चाहिये। पर यदि रोगी शिथिल अथवा वाताधिक्यसे रूक्ष हो, तो रक्त न निकालना चाहिये॥ १॥ २॥

#### अमृतादिक्वाथद्वयम्

अमृतानागरधन्याककर्षत्रयेण पाचनं सिद्धम । जयित सरक्तं वातं सामं कुष्टान्यशेषाणि ॥ ३॥ वत्सादन्युद्धवः क्वाथः पीतो गुग्गुलुसंयुतः । समीरणसमायुक्तं शोणितं संप्रसाधयेत् ॥ ४ ॥

(१) गुर्च, सोठ तथा धनियां प्रत्येक १ तोला ले काथ कंघीकी जड़ तथा कटसरैयाकी जड़ प्रत्येक ४ तीले कल्क बनाकर पीनेसे आमसहित वातरक्त तथा समस्त कुन्नोंको नष्ट वना १ सेर ९ छटांक ३ तोला तिलतैल तथा ६ सेर ३२ तो० करता है। इसी प्रकार (२) कवल गुर्चका काथ गुग्गुलुके साथ

#### वासादिक्वाथः

वासागुडूचचितुरङ्गुछाना-मेरण्डतैलेन पिबेत्कषायम्। क्रमेण सर्वाङ्गजमप्यशेष जयेदस्यवातभवं विकारम् ॥ ५॥

अहूसा, गुर्च तथा अमलतासके गूदाका काथ एरण्डतैल मिलाकर पीनेसे समस्त शरीरमें भी फैला हुआ वातरक्त नष्ट होता है।। ५॥

# मुण्डितिकाचूर्णम्

लीद्बा मुण्डितिकाचूणं मधुसर्पिःसमन्वितम् । छिन्नाकाथं पिबन्हन्ति दातरक्तं सुदुस्तरम् ॥ ६ ॥

मु॰डीके चूर्णको शहद और घीके साथ चाटकर ऊप-रसे गुर्चका काढ़ा पीनेसे कठिन वातरक्त निसन्देह नष्ट होता है ॥ ६ ॥

#### पथ्याप्रयोगः

तिस्रोऽथवा पश्च गुडेन पध्या जग्ध्वा पिबेच्छिन्नरहाकषायम्। तद्वातरकं शमयत्युदीर्ण-माजानुसंभिन्नमपि ह्यवश्यम् ॥ ७॥

३ अथवा ५ छीटी हरहोंका चूर्ण गुड़ मिला खाकर कपरसे गुर्चका क्वाथ पीनेसे जानुपर्यन्त भी फैला हुआ वात-रक्त शान्त होता है ॥ ७ ॥

### गुड़चीप्रयोगाः

घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं सिताढचा मधुना कर्फ वा। वातासृगुप्रं रुव्तेलिभशा शुण्ठचामवातं शमये द्गुहूची ॥ ८॥

( १ ) गुड्र्ची घीके साथ वायुको, (२) गुड्के साथ विव न्ध ( मलावरोघ ) को, (३) मिश्रीके साथ पित्त, (४) शह-दके साथ कफ, (५) एरण्डतेलके साथ वातरकत तथा (६) सीठके साथ आमवातको नष्ट करती है।। ८॥

### गुड्रच्याश्चत्वारो योगाः

गृहूच्याः स्वरसं कल्कं चूर्णं वा क्वाथमेव वा। प्रभूतकालमासेन्य मुच्यते वातशोणितात् ॥ ९॥

अधिक समयतक सेवन करनेसे वातरक्त नष्ट हो जाता है ॥९॥ होता है ॥ १३-१५ ॥

#### वातप्रधानचिकित्सा

दशमूलीशृतं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणन् । परिषेकोऽनिल्प्राये तद्वत्कोष्णेण सर्पिषा ।। १०।। दशमूलसे लिद्ध दूध शीघ्र ही शूलको नष्ट करता है। इसी प्रकार बातप्रधानमें गुनगुने घीसे सेक करना चाहिये ॥ १० ॥

### पित्तरक्ताधिकये पटोलादिकाथः

पटोलकदुकाभीम् त्रिफलामृतसाधितम् । क्वाथं पीत्वा जयेजान्तुः सदाहं वातशोणितम्।।११ परवलके पत्ते, कुटकी, शतावरी, त्रिफला तथा गुर्चसे सिद्ध किया गया क्वाथ पीनेसे दाहके सिहत वातरक्तको नष्ट करता है ॥ ११ ॥

### लेपसेकाः

गोधूमचूर्णाजपयो घृतं वा सच्छागदुग्धो रुब्रवीजकल्कः। लेपे विधेयं शतधौतसिपः सेक पयश्चाविकमेव शस्तम् ॥ १२॥ लेपः पिष्टास्तिलास्तद्वद भृष्टाः पयसि निर्वृताः।

गेहूँका आटा, बकरीका दूध और घी अथवा बकरीके द्धके साथ एरण्डबीजका कल्क अथवा सौबार धोये हुए घीका लेप करना चाहिये। तथा बकरीके दूधका सेक करना चाहिये। इसी प्रकार तिल पीस भून दूधमें पकाकर लेप करना चाहिये॥ १२॥

#### कफाधिक्यचिकित्सा

कदुकामृतयष्ट्याह्य गुण्ठीकलकं समाक्षिकम् ॥१३॥ गोमूत्रपीतं जयति सकफं वातशोणितम्। धात्रोहरिद्रामुस्तानां कषायो वा कफधिके ॥१४॥ कोकिलाक्षामृताक्वाथे पिबत्कृष्णां कफाधिके। पध्यभोजी विसप्ताहानमुच्यते वातशोणितात्।।१५ कफरक्तप्रशमनं कच्छ्वीसर्पनाशनम्। वातरक्तप्रशमनं हृद्यं गुडघृतं स्मृतम् ।

क्टकी, गुच, मौरेठी तथा सौठका कल्क शहदके साथ चाट-कर अपरसे गोमूत्र पीनेसे सकफ वातरक्त नष्ट होता है। अथवा आंवला, हल्दी, व नागरमोथाका क्वाथ अथवा ताल-मखाना व गुर्चका क्वाथ पीपलका चूर्ण छोड़कर पीनेसे और पथ्यसे रहनेसे २१ दिनमें कफ-प्रधान वातरक्त नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार गुड़ मिलाकर घी खानेसे कफ वात-(१) गुर्चका स्वरस, (२) कल्क,(३)चूर्ण या (४) काथ रक्त कच्छू तथा विसर्प शान्त होते तथा हृदय बलवान.

# संसर्गसन्निपातजचिकित्सा

संसर्गेषु यथोद्रेकं मिश्रं वा प्रतिकारयेत् ॥ १६ ॥ सर्वेषु सगुडां पथ्यां गुङ्कचीकाथमेव वा । पिष्पलीवर्धमानं वा शीलयेत्सुसमाहितः ॥ १७ ॥

द्वन्द्वजमें जो दोष बढ़ा हुआ हो उसकी प्रधान चिकित्सा भाग दूध वि अथवा मिलित चिकित्सा करनी चाहिये। सन्निपातजमें गुड़के साथ हर्र अथवा गुर्चका काढ़ा अथवा वर्द्धमान पिप्पलीका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६॥ १७॥

#### नवकार्षिकः काथः

त्रिफलानिम्बमि जिष्ठावचाक दुकरोहिणी।
वत्साद नीदारुनिशाकषायो नवकार्षिकः।। १८॥
वातरक्तं तथा कुछं पामानं रक्तमण्डलम्।
कुछं कापालिकाकुछं पानादेवापकर्षति।। १९॥
पञ्चरिककमाषेण कार्योऽयं नवकार्षिकः।
किंत्वेवं साधिते काथे योग्यमात्रा प्रदीयते।। २०॥

त्रिफला, नीमकी छाल, मझीठ, वच, कुटकी, गुर्च, दाह-हल्दी एक एक कर्ष परिमित इन नौ औषिधयोंका बनाया नैव-कर्षका काथ पीनेसे वातरक्त, कुछ, पामा, लाल चकत्ते, कापा-लिक कुछ नष्ट होते हैं। यह पांच रत्तिके माषासे नव कर्ष लेकर क्वाथ बनाना चाहिये और इस प्रकार सिद्ध क्वाथ भी उचित मात्रामें ही पीना चाहिये॥ १८-२०॥

### गुडूचीघृतम्

गुडू चीकाथक स्काभ्यां सपयस्कं श्रतं घृतम्। हिनत वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयित दुस्तरम्।। २१।। गुर्चका काथ व कल्क तथा दूध मिलाकर सिद्ध किया गया घृत वातरक्त तथा कुष्ठको नष्ट करता है॥ २१॥

\*गुड्चितिलम्—"गुड्चिकाथकत्कभ्यां पवेतेलं तिलस्य च। पयसा च सम पक्तवा भिषमन्देन विद्वना॥ हन्ति वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयित दुस्तरम्। त्वग्दोषं वणवीसर्पकण्ड्ददूविना-शनम्॥" गुर्चका काथ तथा कत्क तथा समान भाग दूध मिलाकर तिल तैल मन्द आंचसे वैद्यको पका लेनी चाहिये। यह तैल वातरक्तं, कुष्ठ, त्वग्दोष, वण, वीसर्प, कण्ड् तथा दह्को नष्ट करता है॥

इसे प्रन्थान्तरमें "मिजिष्ठादि क्वाथ" के नामसे लिखा है, इसमें बलाबलके अनुसार आधी छटांकसे १ छटांकतक काथ द्रव्य छोड़कर काथ बानकर पिलाना चाहिये। इसके पीनेसे ४ या ५ तक दस्त प्रतिदिन आते हैं।

#### शतावरीघृतम्

शतावरीकल्कगर्भं रसे तस्याश्चतुर्गुणे । श्रीरतुल्यं घृतं पकं वातशोणितनाशनम् ॥ २२ ॥ शतावरीका कल्क चतुर्थांश और रस चतुर्गुण तथा समान भाग दूध मिलाकर सिद्ध किया गया घृत वातरक्तको नष्ट करता है ॥ २२ ॥

### अमृताद्यं घृतम्

अमृता मधुकं द्राक्षा त्रिफळा नागरं बळा।
वासारम्बधमृश्चीरदेवदारुत्रिकण्टकम् ॥ २३ ॥
कटुका शवरी कृष्णा काश्मर्यस्य फळानि च।
रास्नाक्षुरकगम्धवंमृद्धदारघनोत्पळे:।
कल्कैरेभिः समें: कृत्वा सिपः प्रस्थं विपाचयेत् ३४॥
धात्रीरसं समं दत्त्वा वारि त्रिगुणसंयुतम्।
सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय भोज्ये पाने च शस्यते २५
बहुदोषान्वितं वातं रक्तेन सह मूर्छितम्।
उत्तानं चापि गम्भीरं त्रिक जंघोरुजानुजम्॥२६॥
क्रोष्टुशिषं महाशूळे चामवाते सुदारुणे।
वातरोगोपसृष्टस्य वेदनां चातिदुस्तराम् ॥२०॥
मूत्रकृच्छूमुदावतं प्रमेहं विषमञ्चरम्।
एतान्सर्वात्रिहन्त्याशु वातिपत्तककोत्थितान्॥२८॥
सर्वकालोपयोगन वर्णायुक्लवधनम्।
अश्वभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं घृतमेतदनुत्तमम्॥ २९॥

गुर्च, मौरेठी, मुनक्का, त्रिफला, सोठ, खरेटी, अडूसाके फूल, अमलतासका गूदा, पुनर्नवा, देवदाह, गोखरू कुटकी, हल्दी, छोटी पीपल, खम्भारके फल, रासन, तालमखाना, एरण्ड़की छाल, विधारा, नागरमोथा, नोलोफर सब समान भाग ले कल्क कर छोड़ना चाहिये, तथा आंवलिका रस १ प्रस्थ तथा घी १ प्रस्थ और जल ३ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये, ठीक सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर पीना चाहिये। तथा भोजनके साथ प्रयोग करना चाहिये। बहुदोषयुक्त, उत्तान तथा गहरा तथा त्रिक, जंघा, कह, जानुतक फैला हुआ वातरक्त इससे नष्ट होता है। तथा कोष्ठुकशीष, आमवात, वातन्याधिकी पीड़ा, मूत्रकृच्छू, उदावर्त, प्रमेह, विषमज्वर आदि वात, पित्त, कफके समस्त रोगोंको शीघ्र ही नष्ट करता है। हर समय प्रयोग करते रहनेसे वर्ण, आयु तथा बलकी वृद्धि होती है। भगवान अदिव नीकुमारने यह वृत बनाया है। २३-२९॥

### दशपाकबलातैलम्

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं श्लीरचतुर्गुणम् । दशपाकं भवेदेतद्वातासुग्वाविपत्तजित् ॥ ३० ॥

#### धन्यं पुंसवनं चैव नराणां शुक्रवर्धनम् । रेतोयोनिविकारघ्रमेतद्वातविकारजुत् ॥ ३१ ॥

खरेटीका काथ तथा कल्क और घीसे चतुर्गुण दूध मिलाकर तैल पकाना चाहिये, एक बार पक जानेपर फिर उतार छानकर इसी क्रमसे काथ, कल्क व दूध मिलाकर पकाना चाहिये, इस प्रकार दश बार पकाना चाहिये । इसमें क्वाथ प्रतिवार धीसे चतुर्गुण ही छोड़ना चाहिये। यह तैल वातरक्त तथा वातपि-त्तको नष्ट करता, वीर्य व, पुरुषत्वको बढाता, वात रोग तथा शुक और रजके दोषोंको नष्ट करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

# गुडूच्यादितेलम्

गुद्धचीकाथदुग्धाभ्यां तैलं लाक्षारसेन वा। सिद्धं मधुककाइमर्यरसैर्वा वातरक्तनुत् ॥ ३२ ॥

गुर्चके काढे और दूधके साथ अथवा लाखके रसके साथ अथवा मौरेठी व खम्भारके रसके साथ सिद्ध तैल बातरक्तको नष्ट करता है॥ ३२॥

### खुड्डाकपद्मकतेलम्

पद्मकोशीरयष्ट्रवाह्वारजनीकाथसाधितम्। स्यात्पिष्टैः सर्जमिञ्जष्ठावीराकाकोलिचन्द्नैः। खुड्डाकपद्मकिमदं तैलं वातासदोषनुत् ॥ ३३ ॥

पद्माख, खश, मोरेठी व हल्दीका क्वाथ तथा राल, मझीठ, शीरकाकोली, काकोली, व चन्दनसे सिद्ध किया गया तैल "खुड्डाक-पद्मक" तैल कहा जाता है और वात रक्तको नष्ट करता है ॥ ३३॥

# नागबलातेलम्

शुद्धां पचेत्रागबलातुलां तु विस्नाच्य तैलाढकमत्र द्द्यात्। अजापस्यतुल्यविमिश्रितं त नतस्य यष्टीमधुकस्य कल्कम् ॥ ३४॥

पृथक्पचेत्पञ्चपलं विपक्वं तद्वातरक्तं शमयत्यदीर्णम् । वस्तिप्रदानादिह सप्तरात्रात् पीतं दशाहात्प्रकरोत्यरोगम् ॥ ३५॥ तुकाद्रव्ये जलदोणो द्रोणे द्रव्यतुका मता।

साफ नागबलाका पश्चांग ५ सेर, २५ सेर ४८ तोला जलमे पकाना चाहिये । चतुर्थोश रहनेपर उतार छानकर १ आढ्क अर्थात् ६ सेर ३२ तोला तैल तथा इतना ही बकरीका दूध हरापन व लालिमा युक्त गुरगुलु १ प्रस्थ, आंवला, हर्र, बहेडा तथा तगर व मीरेठी प्रत्येक२० तोलाका कल्क मिलाकर पकाना प्रत्येक १ प्रस्थ, गुर्च २ प्रस्थ, जल ६ आढ़क मिलाकर कलं-

तथा पीतेसे १० दिनमें आरोग्यकर है। तुला अर्थात् ४०० तोलेभर द्रव्यमें एक द्रोण जल इसी प्रकार १ द्रोण जलमें १तुला द्रव्य छोडना चाहिये॥ ३४-३५॥-

#### **विण्डतेलत्रयम**

समध्चिष्ठष्टमि छं ससर्जरसज्ञादिवम्। पिंडतैलं तद्भयङ्गाद्वातरक्तरजापह्य ॥ ३६ ॥ शारिवासर्जमिश्जष्टायण्टीसिक्यैः पयोऽन्वितः । तैलं पकं विमिष्जिष्टै: हवीर्वा वातरक्तन्त् ।। ३७॥

(१) मोम, मजीठ, राल और शारिवाका कल्क तथा जल मिलाकर सिद्ध किया गया तैल वातरक्तको नष्ट करता है। इसी प्रकार (२) शारिवा, राल, मजीठ, पौरेठी व मोमका कल्क व दूध मिलाकर पकाया गया तैल अथवा (३) मजीठके विना और सब चीजें मिलाकर पकाया गया एरण्डतैल लगानेसे वात-रक्त नष्ट होता है। यह "पिंड़तैल" है ॥ ३६॥ ३०॥

# कैशोरग्रग्रुखः

वरमहिषलोचनोद्रसन्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्यप्र प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाम् ३८ द्वात्रिंशच्छित्ररुहापलानि देयानि यत्नेन। विपचेदप्रमत्तो दर्ध्या संघट्टयन्मुहुर्यावत् ॥ ३९ ॥ अर्धक्षयितं तोयं जातं ज्वसतस्य सम्पर्कात् । अवतार्य वस्त्रपूतं पुनरपि संपाधयेद्यःपात्रे ॥४०॥ सान्द्रीभूते तस्मिन्नवतार्थ हिमोपलप्रख्ये। त्रिफलाचूर्णाधेवलं त्रिकटोइचूर्ण बङ्गक्षपरिमाणम्४१ क्रिमिरिपुचूर्णार्धपलं कर्षकर्षं त्रिवृहन्त्योः। पलमेकं च गुडूच्याः सर्विषश्च पसाष्टकं क्षिपेदमलम् उपयुज्य चानुपानं यूषं क्षीरं सुगन्धि सलिलं च । इच्छाहारविहारी भेषजमुपयुष्यसर्वकालमिद्म्ध३ तनुरोधि वातशोणितमेकजमथ द्वन्द्वजं चिरोत्थं च। जयति सुतं परिशुष्कं स्फुटितं चाजानुजं चापि ४४ त्रणकासकुष्ठगुरुमश्चयथूद्रपांडुमेहांश्च। मन्दामि च विवन्धं प्रमेहपिडकांश्च नाशयत्याशु४५ सततं निषव्यमाणः काळवशाद्धन्ति सर्वगदान्। अभिभूय जरादोषं करोति कैशोरकं रूपम् ॥४६॥ प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थो जलं तत्र षडाढकम्। गुडवद् गुग्गुलोः पाकः सुगन्धिस्तु विशेषतः॥४०॥

उत्तम भैंसके नेत्र तथा उदरके समान नीला तथा कुछ चाहिये। यह बढ़े हुए वातरक्तको शांत करता, बस्तिसे ७ दिन छीसे चलाते हुए पकाना चाहिये । जब आधा जल जल जाय, तब उतार छानकर फिर लोहेके वर्तनमें पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर उतारना चाहिये । फिर ठण्डा तथा कड़ा हो जानेपर कूट कूटकर त्रिफलाका चूर्ण प्रस्येक २ तोला, त्रिकदुका चूर्ण प्रत्येक २ तीला, वायविङंगका चूर्ण २ अप्नियलके अनुसार देनी चाहिये। वातरक्त, कुछ, अर्श अग्निर तोला, निसोध व दन्ती प्रत्येकका चूर्ण १ तोला व गुर्च ४ तोला मिलाना चाहिये, फिर घी ३२ तोला मिलाकर १ माशेकी मात्राले गोली बनानी चाहिये। इसको खाकर अश्विनीकुमारने बनाया था॥ ४८-५४॥ ऊपरसे यूष दूध या सुगन्धित ( दालचीनी आदिसे सिद्ध ) जल पीना चाहिये। इस ओषधिका सेवन करते हुए इच्छानुकूल आहार विहार करनेपर भी समस्त शरीरमें फैला हुआ, एकज तथा द्वन्द्वज वहता हुआ तथा सूखा, अधिक समयका भी वातरक्त नष्ट होता है। तथा त्रण, कास, कुष्ठ, गुल्म, सूजन, उदररोग, मन्दामि, विबन्ध व प्रमेहपिड़का नष्ट होती हैं। सदा सेवन करनेसे कुछ समयमें सभी रोगोंको नष्ट करता है। वृद्धता मिटती तथा जवानी आ जाती है। ऊपर लिखे अनुसार त्रिफला प्रत्येक एक प्रस्थ तथा जल ६ आढक छोड्ना चाहिये तथा गुड़के समान ही गुंग्गुलुका पाक करना चाहिये, पर गुग्गुलुकी जब सुगंधि उठने लगे, तब उतारना चाहिये ॥३८-४७॥

### अमृताची गुगगुङ्धः

प्रस्थमेकं गुडू च्यास्तु अर्धप्रस्थं च गुग्गुलोः। प्रत्येकं त्रिफलायाश्च तरप्रमाणं विनिर्दिशेत ॥४८॥ सर्वमेकत्र संक्षुय साधयेत्वर्मणेऽम्भसि । पाद्शेषं परिस्नाव्य पुनरमावधिश्रयेत् ॥ ४९ ॥ तावः पचेत्कषायं तु यावत्सान्द्रत्वभागतम्। दन्तीव्योषविडङ्गानि गुडूचीत्रिफलात्वचः ॥५०॥ ततश्चार्धपळं पूतं गृह्णोयाच प्रति । कर्षे तु त्रिवृतायाश्च सर्वमेकत्र कारयेत् ॥ ५१ ॥ तस्मिन्सुसिद्धे विज्ञाय कवोष्णे प्रक्षिपेद् बुधः। ततश्चामिबलै ज्ञात्वा तस्य मात्रां प्रदावयेत् ॥५२ ॥ वातरकं तथा कुछं गुदजान्यग्निसादनम्। दुष्ट्रजणप्रमेहांश्च सामवातं अगन्दरम् ॥ ५३ ॥ नाड्याट्यबातद्वयथून्सर्वानेतान्व्यपोह्ति। अश्विभ्यां निर्मितः पूर्वममृताद्यो हि गुरगुछः॥ अर्धप्रस्थं त्रिफडायाः प्रत्येकमिह गृह्यते ॥ ५४ ॥

गुर्च ६४ तोला, गुग्गुलु ३२ तोला, त्रिफला प्रत्येक ३२ तो॰ सबको कूटकर १ द्रोण (२५सेर ४८ तो॰) जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना

१ गुग्गुलुका पाक कड़ा ही करना चाहिये, अन्यथा फोफन्दी (सफेदी) लग जानेसे शीघ्र ही सड़ जाता है।

चाहिये, पाक हो जाने पर दन्ती, त्रिकटु, वायविड्झ, गुर्च-त्रिफला प्रत्येकका कुटा हुआ चूर्ण २ तोला निसोधका चूर्ण १ तोला मिलाकर गोली बना रखनी चाहिये । इसकी मात्रा मांच, दृष्टवण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाडीवण, आढय-वात ( ऊहस्तम्म ) तथा सूजनको नष्ट करता है । इसे भगवान्

# अमृताल्यो गुग्गुलुः

अमृतायाश्च द्विप्रस्थं प्रस्थमेकं च गुग्गुलोः। प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ ५५ ॥ सर्वमेतच्च संक्ष्य काथयेत्रस्वणेऽम्भसि । पुनः पचेत्पादशेषं यावत्सान्द्रत्वमागतम् ॥५६ ॥ द्नतीचित्रकमूलानां कणाविद्यपाखितकम्। गुडूचीत्विवडङ्गानां प्रत्येकार्धपलोनिमतम् ॥५७॥ त्रिवृताकषंमेकं तु सर्वमेकत्र चूर्णयेत्। सिद्धे चोष्णे क्षिपेत्तत्र त्वमृता गुग्गुलोःपरम् ॥५८ यथाविह्नबलं खादेवम्लिपनी विशेषतः। वातरक्तं तथा कुष्ठं गुद्जान्यग्निसादनम् ॥५९॥ द्षृत्रणप्रमेहांश्च सामवातं भगन्द्रम्। नाड्याट्यवातश्चयथुन्द्दन्यात्सर्वामयानयम् ॥६०॥ अश्विभ्यां निर्मितो होषोऽमृताख्यो गुग्गुलः पुरा।

गुर्च २ प्रस्थ, गुग्गुल १ प्रस्थ, त्रिफला प्रस्येक १ प्रस्थ पुनर्नवा १ प्रस्थ सबको दुरकुचाकर १ द्रोण जलमें मंद अग्निसे पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर फिर पकाना चाहिये, पाक सिद्ध हो जानेपर, दन्ती, चीतकी जड़, छोटी पीपल, सोठ त्रिफला, गुर्च, दालचीनी, वायविडंग प्रत्येक २ तोला, निसोध १ तोला सबको चूर्ण कर गरम गुग्गुलुमें ही मिला देना चाहिय।यह ''अमृतागुग्गुलु''अग्निबलादिके अनुसार सेवन कर-नेसे अम्लिपत्त, वातरक्त, कुष्ठ, अर्श, अग्निमाय, दुष्टवण,प्रमेह, आमवात,भगन्दर नाडीत्रण, ऊहस्तम्भ, सूजन आदि समस्त रोगोंको नष्ट करता है। सर्व प्रथम भगवान् अहिवनीकुमारने इसे बनाया था ॥ ५५-६० ॥

#### योगसारामृतः

श्वावरी नागबला वृद्धदारकमुचटा। पुनर्नवामृता कृष्णा वाजिगन्धा त्रिकण्टकम् ॥६१ पृथाद्शपलान्येषां ऋक्ष्णचूर्णानि कार्येत्। तद्धशर्करायुक्तं चूर्णं संमद्येद् बुधः ॥ ६२ ॥ स्थापयेत्सुदृढे भाण्डे मध्वधीढकसंयुतम्। चतुप्रस्थे समालोड्य त्रिसुगन्धिपलेन तु ॥ ६३ ॥ तं खादेदिष्टचेष्टाम्नो यथाविह्नबलं नरः।
वातरकं क्षयं कुष्ठं काइयं पित्तास्त्रसम्भवम् ॥६४
वातिपत्तकफोत्थांश्च रोगानन्यांश्च तद्विधान्।
हत्वा करोति पुरुषं वलीपलितविज्ञतम् ॥ ६५॥
योगसारामृतो नाम लक्ष्मीकान्तिविवर्धनः
दिवास्व प्नामिसन्तापं व्यायामं मेथुनं तथा।
कद्यूष्णगुर्वभिष्यन्दिलवणाम्लानि वर्जयेत्॥६६॥

शतावरी, नागवला, विधारा, भुईआंवला पुनर्नवा, गुर्च, छोटी पीपल, असगत्ध, गोखुरू प्रत्येक ८ छ० कूट छानकर जितना चूर्ण तथार हो, उससे आधी शक्कर तथा शहद॥१॥सेर ८ तोला, घी ६४ तो० और दालचीनी, तेजपात, इलायची प्रत्येकका चूर्ण ४ तोला मिलाकर रखना चाहिये । इसको अप्रिबलादिके अनुसार सेवन करने तथा यथेष्ट आहार विहार करनेसे वातरक्त, क्षय, कुष्ठ, काइर्य, पित्तरक्त वात-पित्त-कफजन्य अन्य रोग नष्ट होते हैं और शरीर बलीपलित रहित होता है। यह "योगसारामृत" शोभा व कान्ति बढ़ानेवाला है। इस औषधंक सेवन कालमें दिनमें सोना, अप्रि तापना, व्यायाम, मैथुन तथा कट्ठ, उष्ण, गुरु, अभिष्यित्स, मनकीन और खट्टे पदार्थोंको त्यागना चाहिये॥ ६९-६६॥

# बृहद् गुडूचीतैलम्

तुलं पचेजलद्रोणे गुहूच्याः पादशेषितम् । श्रीरद्रोणं च ताभ्यां तु पचैत्तेलाढकं शनैः ॥६७॥ कल्केमंधुकमिज्ञष्ठाजीवनीयगणस्तथा । कुळेलागुरुमृद्रोका मांसी व्याघनखं नखी ॥६८॥ हरेणु साविणी व्योषं शताह्वा भुङ्गशारिवे । त्वक्पन्ने वचिकान्ता स्थिरा चामलकी तथा ६९॥ नतं केशरह्रीवेरपद्मकोत्पलचन्दनैः । सिद्धं कषसमेभागैः पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥ ७०॥ परं वातास्रजान्दन्ति सर्वजानन्तरस्थितान् । धन्यं पुंसवनं स्त्रीणां गर्भदं वातिपत्तनुत् ॥ ७१॥ स्वेदकण्डूरुजापामाशिरःकम्पार्दितामयान् । हन्याद् व्रणकृतान्दोषानगुङ्चीतेलमुत्तमम् ॥७२॥

गुर्च ५ सेर जल २५ सेर ४८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर उसी क्वाथमें दूध २५ सेर ४८ तो०, तिलतैल ६ सेर ३२ तो० तथा मौरेठी,मजीठ, जीवनीयगण(जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुद्दपर्णा, माषपर्णा जीवंती, मौरेठी) कूठ, इलायची, अगर, मुनका, जटामांसी, व्याप्रनख, नखी, सम्भाल्के बीज, ऋदि, त्रिकटु, सौंफ, भांगरा, सारिवा, दालचीनी,तेजपात, वच, वराहकान्ता, शाल

पर्णी, आंवला, तगर, नागकेशर, सुगन्धवाला, पद्माख, नीलोफर, तथा चन्दन प्रत्येक एक तोलेका करक बना छोड़ककर तैलपाक करना चाहिये। यह तैल पीने, मालिश तथा अनुवासन वस्ति-द्वारा प्रयोग करनेसे वातरक्तज तथा सित्रपातजअन्तरस्थ रोगो-को नष्ट करता है। यह सन्तान उत्पन्न करता, श्वियोंको गर्भ-धारण करता तथा वातिपत्तज रोगोंको नष्ट करता, तथा स्वेद, खजली, पीड़ा, पामा, शिरःकम्प, अर्दित तथा वणदोषोंको नष्ट करता है, यह उत्तम "गुड़्चीतैल" है। १७-७२॥

इति वातरक्ताधिकारः समाप्तः।

# अथोहरतम्भाधिकारः

NA.

#### सामान्यतश्चिकित्साविचारः

श्लेष्मणः क्षपणं यत्स्यान्न च मारुतकोपनम् । तत्सर्वं सर्वदा कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ॥ १ ॥ तस्य न स्त्रेह्नं कार्यं न बस्तिनं च रेचनम् । सर्वो रूक्षः क्रमः कार्यस्तत्रादौ कफनाशनः ॥२॥ पश्चाद्वातिवनाशाय कृत्स्नः कार्यः क्रियाक्रमः ।

जो कफको शान्त करे और वायुको न बढ़ावे,ऐसी चिकित्सा सदा फ़रुस्तम्भकी करनी चाहिये। इसमें स्नेहन, वस्ति और विरेचन न करना चाहिये। प्रथम कफको शान्त करनेके लिये समस्त रूक्ष चिकित्सा करनी चाहिये। फिर बातनाशक चिकि-त्सा करनी चाहिये॥ १॥ २॥

#### केचन योगाः

शिळाजतुं गुग्गुलुं वा पिष्पलीमथ नागरम् ॥ ३ ॥ अरुस्तम्भे पिवेन्मूत्रैर्दशमूलीरसेन वा । भलातकामृताञ्चण्ठीदारूपध्यापुनर्नवाः ॥ ४ ॥ पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्तम्भितवर्हणाः । पिष्पलीपिष्पलीमूलभन्लातकवाथ एव वा ॥ ५ ॥ करुको वा समधुर्देय अरुस्तम्भिवनाशानः । त्रिफलाचन्यकटुकं प्रन्थिकं मधुना लिहेत् ॥ ६ ॥ अरुस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिवेत् । लिह्याद्वा त्रिफलाच्यूणं क्षोद्रेण कटुकायुतम् ॥ ७ ॥ सुखाम्बुना पिवेद्वापि चूणं षद्वधरणं नरः । पिष्पलीवर्धमानं वा माक्षिकेण गुडेन वा ॥ ८ ॥ अरुस्तम्भे प्रशंसन्ति गण्डीरारिष्टमेव वा । चन्याभवाग्निदारूणां समधुः स्यादूरुप्रहे ॥ ९ ॥ चन्याभवाग्निदारूणां समधुः स्यादूरुप्रहे ॥ ९ ॥

शिलाजतु, गुग्गुलु, छोटी पीपल अथवा सौंठ, गोमूत्रके साथ अथवा दशमूलके काढ़ेके साथ पीना चाहिये। इसी प्रकार भिलावां, गुर्च, सोठ, देवदारु, हर्र, तथा पुनर्नवाका चूर्ण दशमूलके काथके साथ पीनेसे ऊरुस्तझ्म नष्ट होता है। अथवा नागकेशर, अजवाइन सरसोके तैलसे चतुर्थांश तथा तैलसे चतु-छोटी पीपल, पिपरामूल व भिलावेंका काथ अथवा करक गुण जल मिलाकर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार शहदके साथ चाटना चाहिये। अथवा त्रिफला, चव्य, कुटकी, तथा पिपरामूलका चूर्ण शहदसे चाटना चाहिये।अथवा (इन्हींके साथ सिद्ध ) गुग्गुल गोमूत्रके साथ पीना चाहिये। अथवा त्रिफला व कुटकीका चूर्ण शहरके साथ चाटना चाहिये । अथवा कुछ गरम जलके साथ षड्धरण ( बातव्याधिमें कहा ) योगका सेवन अथवा वर्धमान पिप्पलीका शहद अथवा गुड़के साथ, अथवा गण्डीरारिष्ट अथवा चन्य, बड़ी हर्रका छिल्का, चीतकी जड और देवदारुका कल्क शहदके साथ सेवन करना चाहिये ॥ ३-९॥

### लेपद्वयम्

कल्कं दिहेश मूत्राढचेः करञ्जफलसर्वपैः। क्षोद्रसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुतं भिपक् ॥ १० ॥ गाढमुत्साद्नं अर्याद्रह्मतम्भे सलेपनम् ।

(१) कजा और सरसें का गोमूत्रके साथ कल्ककर लेप करना चाहिये अथवा (२) शहद, सरसो, बल्मीककी मिट्टीका उबटन लगाना तथा इसीका लेप करना चाहिये॥ १०॥

#### विहारव्यवस्था

कफक्ष्यार्थं व्यायामेष्वेनं शक्येषु योजयेत् ॥ ११॥ स्थलान्याकामयेत्कल्यं प्रतिस्रोतो नदीस्वरेत् ।

कफके क्षीण करनेके लिये जितना हो सके, व्यायाम कराना चाहिये।प्रातःकालः कुदाना तथा बहाव जिस तरफका हो उससे उद्या निदयोमें तैराना चाहिये ॥ ११ ॥

### अष्टकट्रवरतेलम्

पलाभ्यां पिप्पलीमुलनागरादष्टकद्वरः ॥ १२ ॥ तथा इस रोगमें रूखा ही भोजन करना चाहिये ॥ ३ ॥ तेलप्रस्थः समो द्धा गृध्रस्युरुप्रहापहः । अष्टकद्वरतैलेऽत्र तैलं सार्षपमिष्यते ॥ १३ ॥

छोटी पीपल, सोठ प्रत्येक एक पल, सरसोंका तैल १ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ तथा महा ( मक्खनसहित मथा) ८ प्रस्थ मिलाकर पकाया गया तैल मालिश करनेसे गुप्रसी और ऊह-स्तम्भको नष्ट करता है॥ १२॥ १३॥

# कुष्ठादितेलम्

कुष्ठश्रीवेष्टकोदीच्यं सरलं दारु केशरम्। अजगन्धाश्चगन्धा च तैलं तैः सार्षंप पचेत् ॥१४॥

सक्षीद्रं मात्रया तस्माद्रहस्तम्भादितः पिबेत्। सैन्धवाद्यं हितं तेलं वर्षाभवमृतगुग्गुलः ॥ १५ ॥ कूठ गन्धाविरोजा, मुगन्धवाला, सरल धूप, देवदाह, छानकर मात्राके अनुसार शहद मिलाकर इसे पीना चाहिये। सैन्धवादि तैल अथवा पुनर्नवायुक्त अमृत गुग्गुलुका सेवन करना हितकर है ॥ १४-१५ ॥

इत्यूहस्तम्भाधिकारः समाप्तः ।

# अथामवाताधिकारः

#### सामान्यतश्चिकित्सा

लंघनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च। विरेचनं स्तेहपानं वस्तयश्चाममारुते ॥ १ ॥ सैन्धवाद्यनानुवास्यः क्षारबस्तिः प्रशस्यते । आमवाते पञ्चकोलसिद्धं पानात्रमिष्यते ॥ २ ॥ रूक्षः स्वेदो विधातव्यो बालकापुटकेस्तथा ।

लंघन, स्वेदन, तिक्त, कटु, अग्निदीपक, विरेचन, स्नेहपान और बस्ति आमवातमें हितकर होती है । सैन्धवादि तैलसे अनुवासन,क्षारवस्ति तथा पञ्चकोलसे सिद्ध अन्नपान तथा बाल्द्रकी पोटलीसे रूक्ष ( गरम करके वेदनायुक्त अङ्गोमें ) स्वेदन करना चाहिये॥१॥२॥

#### शटचादिपाचनम्

शर्टी शुण्ठ यभया चोप्रा देवाह्वातिविषामृता ॥३॥ कषायमामवातस्य पाचनं रूक्षभोजनम् । कचूर, सौंठ, बड़ी हर्रका छिल्का, दूधिया वच, देवदारु, अतीस तथा गुर्च इनका काथ आमवातका पाचन करता है

#### शटचादिकलकः

शटीविश्वीवधीकल्कं वर्षाभूक्वाथसंयुतम् ॥ ४॥ सप्तरात्रं पिवेजन्तुरामवातविपाचनम्।

कचूर तथा सौठका कल्क, पुनर्नवाके काथके साथ ७ दिन-तक आमवातके पाचनके लिये पीना चाहिये॥ ४॥

#### रास्नाद्शम्लक्वाथः

द्शमूलामृतैरण्डरास्नानागरदारुभिः॥ ५॥ क्वाथी रुव्कतैलेन सामं हन्त्यनिलं गुरुम्। है॥ ५॥-

# एरण्डतेलप्रयोगः

दशमूलीकषायेण पिबेद्वा नागराम्भसा । क्रक्षिबस्तिकटीशुले तैलमेरण्डसम्भवम् ॥ ६ ॥

दशमूलके काथ अथवा सोठके काथके साथ एरण्ड-तैल पीनेसे पेट मूत्राशय तथा कमरका दद शान्त होता है।। ६॥

#### रास्नापश्चकम्

रास्नां गुडूचीमेरण्डं देवदारुमहौषधम् । पिबत्सवार्ङ्गगे वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ ७ ॥

रासन, गुर्च, एरण्डकी छाल, देवदार, तथा सोठका काथ सर्वोज्ञवात, सन्ध्यस्थि तथा मज्जागत वात तथा आमवातमें पीना चाहिये॥ ७॥

#### रास्नासप्तकम्

रास्नामृतारम्बधदेवदारु-विकण्टकेरण्डपुनर्नवानाम् । क्वायं पिबेन्नागरचूर्णमिश्रं जंघो हपृष्ठत्रिकपार्श्वशूली ॥ ८॥

रासन, गुच, अमलतासका गूदा, देवदाह, गोखह' एरण्डकी छाल तथा पुनर्नवाका काढ़ा, सौठका चूर्ण मिला-कर जंघा, ऊह, पृष्ठ, कमर व पसलियोंके शूलमें पीना चाहिये॥८॥

#### विविधा योगाः

शुण्ठीगोक्षरकस्वाथः प्रातः प्रातानिषेवितः । सामवाते कटीशूले पाचनो हक्प्रणाश्चनः ॥ ९ ॥ आमवाते कणायुक्तं दशमूखरसं पिवेत्। खादेद्वाप्यभयाविश्वं गुडूचीं नागरेण वा॥ १०॥ एरण्डतेलयुक्तां हरीतकीं भक्षयेत्ररो विधिवत्। आमानिलातियुक्तो गृधसीवृद्धचिति नित्यम् ॥११ कर्षे नागरचूर्णस्य काश्विकेन पिबेत्सदा। आनवातप्रशमनं कफवापहरं परम् ॥ १२ ॥ पश्चकोलकचूर्णे च पिबेदुष्णेव वारिणा। मन्दाग्निशुलगुल्मामकफारोचकनाशनम् ॥ १३॥

सौंठ व गोखह्का काढ़ा प्रातःकाल सेवन करनेसे आमका पाचन व पीड़ाका नाश करता है। कटिशूलमें इसे विशेषतया नागरमोथा, वहणाकी छाल, पुननवा, त्रिफला, सीठ इनका

दशमूल, गुर्च, एरण्ड्की छाल, रासन, सोठ तथा देवदाहका काथ अथवा बढ़ी हर्रका छिल्का व सीठ, अथवा गुर्च, व काथ एरण्डतैलके साथ पीनेसे कठिन आमवात नष्ट होता सीठ अथवा एरण्ड तैलके साथ हरके छिल्केके चूर्णको आम-बात, राध्रसी वृद्धि तथा अर्दितसे पीड़ित पुरुष नित्य खावे । सौठका चूर्ण १ तोला काङीके साथ सदा पीनेसे आमवात तथा कफवात नष्ट होता है। इसी प्रकार पश्चकोलका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे मन्दामि शूल, गुल्म, आम, कफ, तथा अरुचि नष्टहोती है ॥ ९-१३ ॥

# अमृतादिचूर्णम्

अमृतानागरगोक्षरमुण्डतिकावरुणकैः कृतं चूर्णम्। मस्वारनालपीतमामानिलनाज्ञनं ख्यातम् ॥१४॥

गुर्च, सौंठ, गोखरू, मुण्डी, तथा वरुणकी छालका चूर्ण दहीके तोड़ अथवा काजीके साथ पीनेसे आमवात नष्ट होता है ॥ १४ ॥

# वैश्वानरचूर्णम्

माणिमन्थस्य भागौ द्वौ यमान्यास्तद्वदेव त । भागास्त्रयोऽजमोदाया नागराद्भागपञ्चकम् ॥ १५ दश द्वौ च हरीतक्याः ऋक्णचूर्णीकृताः शुभाः। मस्त्वारनालतकेण सर्पिषोषणोदकेन वा ॥ १६॥ पीतं जयत्यामवातं गुल्मं हृद्धस्तिजान् गदान्। प्रीहानं हन्ति शूलादीनानाहं गुद्जानि च ॥१७॥ विवन्धं जाउरान् रोगांस्तथा वै हस्तपादजान् । वातानुलोमनिमदं चूणें वैश्वानरं स्मृतम्॥ १८॥

सेंधानमक २ भाग, अजवाइन २ भाग, ३ भाग, सौंठ ५ भाग, बड़ी हर्रका छिल्का १२ भाग सबका महीन चूर्ण कर दहीके तोड़, काझी, महा, घी, अथवा गरम जलके साथ पीनेसे आमवात, गुल्म, हृदय तथा बस्तिके रोग, प्लीहा, शूल, अफारा, बवा-सीर, मलकी बद्धता, उदर तथा हाथ, पैरोंके रोग नष्ट होते हैं। इसका नाम ''वैश्वानर '' चूर्ण, है। यह वायुका अनुलोमन करता है ॥ १५-१८ ॥

# अलम्बुषादिचूर्णम्

अलम्बुषां गोक्षरकं गुङ्चीं वृद्धदारकम्। पिष्पर्ली त्रिवृतां मुस्तं वरुणं सपुननेवम् ॥ १९ ॥ विफलां नागरं चैव सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्। मस्त्वारना तक्रेण पयोमांसरसेन वा ॥ आमवातं निह्न्त्याशु श्वयथुं सन्धिसंस्थितम्।।२०॥

गोरखमुण्डी, गोखुरू, गुर्च, विधारा, छोटी पीपल, निसोय, पीना चाहिये। अथवा छोटी पीपलके चूर्णके साथ दशमूलका महीन चूर्णकर दहीके तोड़, काज़ी, मद्रठा, दूध अथवा मांस- रसके साथ सेवन करनेसे वह ''अलम्बुंपादिचूर्ण''आमवात तथा सन्धिगत सूजनको नष्ट करता है ॥ १९ ॥ २० ॥

### शतपुष्पादिचूर्णम्

शतपुष्पा विडङ्गभ्य सैन्धवं मरिचं समम्। चूर्णमुख्णाम्युना पीतमित्रसन्दीपनं परम् ॥ २१ ॥

सींफ, वायविंड्ग, सेंधानमक, काली मिर्च समान भाग ले चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे जठरामि दीम होती है।। २१॥

# भागोत्तरचूर्णम्

हिंगु चव्यं विडं शुण्ठी कृष्णाजाजी सपौष्करम्। भागोत्तरमिदं चूर्णे पीतं वातामजिद्भवेतु ॥ २२ ॥

भुनी हींग, चव्य, बिड्नमक, सीठ, कालाजीरा, तथ। पोह-करमूल उत्तरोत्तर भागवृद्ध ( अर्थात् हींग, १ भाग, चव्य २ भाग, बिड्नमक ३ भाग आदि ) लेकर चूर्ण करना चाहिये। यह आमवातको नष्ट करता है ॥ २२ ॥

#### योगराजगुगगुलुः

चित्रकं विष्पलीमूलं यमानीं कारवीं तथा। विडङ्गान्यजमोदाञ्च जीरकं सुरदार च ॥ ३३ ॥ चन्येलासैन्धवं कुष्ठं रास्नागोक्षरधान्यकम्। त्रिफलामुस्तकं ट्योषं त्वगुशीरं यवाप्रजम् ॥ २४ ॥ तालीसपत्रं पत्रं च सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्। यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रं तु गुग्गुलुम्॥२५ संमर्च सिपंषा गाढं सिग्धे भाण्डे निधापयत्। ततो मात्रां प्रयुक्तीत यथेष्टाहारवानिष ॥ २६ ॥ योगराज इति ख्यातो दोगेऽयममृतोपमः। आमवाताढ्यवातादीन्त्रिमिदुष्ट्रव्रणानिप ॥ २८ ॥ प्लीहगुल्मोदरानाहदुर्नामानि विनाशयेत्। अग्निं च कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धिं बलं तथा। वातरोगाञ्जयत्येष सन्धिमज्जगतानिष ॥ १८॥

चीतकी जड़, पिपरामूल, अजवाइन, काला जीरा, वायवि-डंग, अजमोद, सफेद जीरा, देवदारु, चन्य, छोटी इलायची, सेंघानमक, कूठ, रासन, गोखुरू, धनियां त्रिफला, नागरमोधा, यवक्षार, तालीशपत्र, तथा त्रिकद्व, दालचीनी, खश,

कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धिं बलं तथा ॥ वातरोगाज्ञयत्येष सन्धि-मजागतानपि ॥"

तेजपात सबका महीन चूर्ण करना चाहिये । जितना यह हो उतना ही गुग्गुल छोड़ मिलाकर घीसे गोली बना लेनी चाहिये। इसकी मात्रा सेवन करते हुए यथेष्ट आहार विहार करना चाहिये। यह "योगराजनामक" योग अमृतके तुत्य गुण करता है। यह आमवात, ऊहस्तम्भ, क्रिमिरोग, दुष्ट व्रण, प्लीहा, गुल्म, उदर, आनाह, अर्शको नष्ट करता, अग्निको दीप्त, तेज, तथा बलकी वृद्धि तथा सन्धि व मजागात वातरोगोंको भी नष्ट करता है ॥ २३-२८॥

# सिंहनादगुग्गुडु:

पछत्रयं कषायस्य त्रिफलायाः सुचूर्णितम् । सौगन्धिकपलं चैकं कौशिकस्य पलं तथा ॥२९॥ कुडवं चित्रतेत्रस्य सर्वमादाय यत्नतः । पाचयेत्पाकविद्वेदाः पात्रे लौहमये दढे ॥ ३० ॥ हन्ति वातं तथा पित्तं श्लेष्माणं खन्तपंगुताम्। इवासं सुदुर्जय हन्ति कासं पश्चिषधं तथा ॥३१॥ कुष्ठानि वातरकं च गुल्मशूलोदराणि च । आमवातं जयेदेतद्पि वैद्यविवर्जितम् ॥ ३२ ॥ एतदभ्यासयोगेन जरापलितनाशम्। सपिंस्तेलरसोपेतमश्रीयाच्छालिषष्टिकम् ॥ ३३ ॥ सिंहनाद इति ख्यातो रोगवारणद्र्पहा । वहिवृद्धिकरः पुंसां भाषितो दण्डपाणिना ॥३४॥

त्रिफलाका क्वाथ १२ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, गुगगुल ४ तोला, एरण्ड्तैल १६ तोला सबको लोहेकी कढ़ाईमें पकाना चाहिये। यह गुग्गुल वातिपत्तकफके रोग, तथा खड़ा, पंगुता, कठिन श्वास, पांची प्रकारके कास, कुष्ठ, वातरक्त, गुल्म, शूल, उदररोग, तथा आमवातको नष्ट करता है। तथा सदैव सेवन करनेसे रसायन होता, बृद्धावस्था व बालोंकी सफेदीको दूर करता है। इसमें घी,तैल, मांसारस युक्त शालि या साठीके चावलोंका पथ्य देना चाहिये। यह "सिंहनादनामक" गुग्गुल रोगरूपी हाथींके दर्पको चूर्ण करना तथा अग्निवृद्धि करता है। इसे दण्ड्पाणिने प्रकाशित किया है \* ॥ २९-३४ ॥

\*बृहित्सहनादगुग्गुलुः। यहांपर एक ब्रहित्सहनाद-गुग्गुलुका भी पाठ मिलता है। वह इस प्रकार है-"पिंडितां गुरगुलोर्माणी कटुतैलपलाष्टके । प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थी सार्द्धद्रोणे जले प्वेत् ॥ पादशेषे च पूतं च पुनरमावधिश्रयेत् । त्रिकट १ कुछ पुस्तकोमें इसके गुणोसें इतना और बढ़ाया गया त्रिफला मुक्तं विडगामरदारु च ॥ गुडूच्यित्रवृद्दन्तीचवीश्रूर-"प्लीहगुत्मोदरानाहदुर्नामानि विनाशयेत् । अप्ति च णमानकम् । पारदं गन्धकं चैव प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् ॥ सहस्र कानकफलं सिद्धं संचूर्ण्यं निक्षिपेत् । ततो माषद्वंय जम्बा पिबे-त्तप्तजलादिकम्॥" गुग्गुलु ३२ तोला, कडुआ तैल ३२तोलामें

### भागोत्तरमलम्बुषादिचूर्णम्

अलम्बुषागोक्षरकत्रिफलानागरामृताः। यथोत्तरं भागवृद्धचा इयामाचूर्णं च तत्समम्।।३५॥ पिबन्मस्तसरातऋकाभिकोष्णोदकन वा ! पीतं जयत्यामवातं सशोधं वातशोणितम् ॥ विकजानुरुसन्धिस्थं ज्वरारोचकनाशनम् ॥ ३६॥ गोरखमुण्डी १ भाग, गोखह २ भाग, त्रिफला मिलित ३ भाग, सोठ ४ भाग, गुर्च ५ भाग, निसोध १५ भाग सबका महीन चूर्ण कर दहींके तोड़, शराब, मद्रठा, काञ्जी या गरमजलके साथ पीना चाहिये। यह आमवात, सूजन, वात-रक्त, कमर, घटने तथा जंघाओं के शूल, शोध व ज्वर तथा अरुचिको नष्ट करता है।। ३५॥ ३६॥

# त्रिफलापथ्यादिचूर्णम्

पथ्याक्षधात्रीत्रिफला भागवृद्धावयं कमः । पश्याविश्वयमानीभिस्त्ल्याभिश्चृणितं पिबेत् ३७ तकेणोज्णोदकेनाथ अथवा काञ्जिकेन च। आमवातं निहन्त्याश शोथं मन्दामितामपि ॥३८॥ हर् १ भाग, बहें डेका छिल्का २ भाग, आंवला ३ भाग, सबका महीन चूणे कर अथवा हर, अजवाइन व सीठ समान भाग ले चूर्ण कर मद्द्रा, गरम जल अथवा काङ्गीके साथ सेवन आमवात, शोथ तथा मन्दामिको नष्ट है \* ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मिलाकर आंवला १२८ तोला, हरे १२८ तोला, वहेड़ा, १२८ तोला सब एकमें मिलाकर जल ३८ सेर ३२ तोला मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छान-कर फिर अग्निमें पकाना चाहिये। जब गाढ़ा हो जावे, तब त्रिकटु, त्रिफला, नागरसोथा, वायविङ्ग, देवदाह, गुर्च, चीतकी जड़, निसोथ, दन्तीकी छाल, चच्य, शूरण मानकन्द प्रत्येक २ तोलाका चूर्ण और पारा २ तो०, गन्धक २ तो० की कजली बनाकर छोड़ना चाहिये। तथा तैयार हो जानेपर १००० गुद्ध जमालगोटेके बीज मिला देने चाहियें। इसकी मात्रा २ माषा खाकर ऊपरसे गरम जल पीना चाहिये। इससे विरेचनहोगा। इसकी मात्रा वर्तमान समयमें ४ रत्तीसे १ माषाकी होगी॥

\* वृहःसैन्धवतेलम् ।यहां ''सैन्धवाद्यतेल'' कुछ पुस्तकोमें ॥ नलिका भेषजं देयं केतकी च समं समम् ॥ प्रस्थे देथं शाण-और मिलता है। उसका पाठ यह है-"सैन्धवं त्रिफला रास्ना मितं मूर्छने दिधकाञ्जिकम् ॥" १ प्रस्थ द्रवद्वैगुण्यात् २ प्रस्थ पिप्पली गजिपप्पली। सर्जिका मरिचं कुष्ठं शु॰ठी सौवर्चलं एरण्डतैलमें मझीठ, मोथा, धनियां, त्रिफला, अरणी, रासन, विडम् ॥ यमान्यौ पुष्कराजाजी मधुकं शतपुष्पिका ।पलार्द्धिकैः खजूर, वरगदके अंकुर, हल्दी, दारुहल्दी, नाड़ी, सोठ, केवड़ाके पचेंदेतैः प्रस्थमेरण्डतैलतः ॥ प्रस्थाम्यु शतपुष्पायाः प्रत्येकं फूल प्रत्येक ३ माशे छोड़कर दही व काजी प्रत्येक १ प्रस्थ तथा मस्तुकांजिके।द्याद् द्विगुणिते पानबस्त्यभ्यङ्गप्रयोजितम् ॥आम- जल ४ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये ॥

### अजमोदाद्यवटकः

अजमोदामरिचपिष्वलीविडङ्गसुरदारुचित्रकशताहाः। सैन्धवपिष्पलिमूलं भागा नवकस्य पलिकाः स्यः३९॥ शुण्ठी दशपलिका स्यात्पलाति तावन्ति वृद्धदारस्य । पध्यापञ्चपलानि सर्वाण्येकत्र कारयेचचूर्णम् ॥४०॥ समगुडवटकं भजतइचूर्णं वाप्युष्णवारिणा पिवतः। नक्यन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः सकष्टास्त ॥ ४१ ॥ विद्वाचीप्रतित्नीत्नीहृद्रोगाश्च गृध्रसी घोप्रा। कटिबस्तिगुदस्फ्रटनं स्फ्रटनं चैवास्थिजंघयोस्तीव्रम् ॥ इवयथुस्तथाङ्गसन्धिषु ये चान्येऽप्यामवातसम्भृताः। सर्वे प्रयान्ति नाशं तम इव सूर्योशुविध्वस्तम् ॥४३॥

अजमोद, काली मिर्च, छोटी पीपल, वायविडङ्ग, देवदारु, चीतकी जड़, सौंफ, संधानमक, पिपरामूल, प्रत्येक एक एक पल, सोंठ, १० पल, विधारा १० पल, तथा हरड़ ५ पल सबका एकमें चूर्ण करना चाहिये। फिर समान गुड़ मिला गोली बना अथवा चूर्ण ही गरम जलके साथ खानेसे आमवातके समस्त रोग, तूनी, प्रतितूनी, विख्वाची, हृद्रोग, गृधसी कमर, बस्ति व गुदाकी पीड़ा तथा हड़िडयों व पिंडलियोंकी पीड़ा,

वातहरं श्रेष्ठं सर्ववातप्रमित्रम् । कटीजानूरुसन्धिस्थे पार्व हृदंक्षणाश्रये ॥ शस्तं वातान्त्रवृद्धौ च सैन्धवाद्यमिदं महत् ॥" संधानमक, त्रिफला, रासन, छोटी पीपल, गजपीपल, खार, काली मिर्च, कूठ, सोंठ, कालनमक, विड्नमक, अजवा-इन, अजमोद, पोहकरमूल, जीरा, मोरेठी, सौंफ प्रत्येक २ तो॰ का कल्क तथा मुर्छित एरण्डतैल १ सेर ९ छ० ३तो०,सोफका काथ १ सेर ९ छ० ३ तो०, दहीका तोड़ ३ सेर १६ तो०, कार्जा ३ सेर १६ तो० मिलाकर तैल पाक कर लेना चाहिये। यह तैल पोने अथवा बस्ति या मालिशद्वारा प्रयोग करनेसे आमवातको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है। तथा समस्त वातरोगोंको नष्ट करता, अग्नि दीप्त करता तथा कमर, जानु, ऊह, सन्धियौ तथा पार्ख, हृदय और वंक्षणाश्रित वायुको नष्ट करता तथा वातवृद्धि व अन्त्रवृद्धिको शान्त करता है।

एरण्डकतेलम्च्छाविधि 'विकसा मुस्तकं धान्यं त्रिफला वैजयन्तिका । नाकुली वनखजूरं वटशुङ्गा निशायुगम्॥ शरीरकी सन्धियोंका शोथ तथा अन्य समस्त आम या वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग सूर्यकी किरणोसे नष्ट हुए अन्धकारके समान अदृश्य हो जाते हैं॥ ३९-४३॥

#### नागरघृतम्

नागरक्वाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विषाचयेत्। चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेनोदकेन वा ॥ ४४ ॥ वातश्लेष्मप्रश्चनमग्निसंदीपनं परम् । नागरं घृतमित्युक्तं कटचामशुलनाशनम् ॥ ४५ ॥

चतुर्गुण सीठका काथ तथा चतुर्थीश उसीका कत्क अथवा केवल कत्क और चतुर्गुण जल मिलाकर घी १ प्रस्थ पकाना चाहिये।यह घी वात, कफको शान्त, अग्निको दीप्त तथा कमर आदिमें होनेवाले शूलको नष्ट करता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

#### अमृताघृतम्

असृतायाः कषायेण कल्केन च महौषधात्।
सृद्धिना घृतप्रस्थं वातरक्तहरं परम्॥ ४६॥
आमवाताढ थवातादीन् क्रिमिदुष्टव्रणानि ।
अर्झासि गुल्मशूलं च नाशयत्याशु योजितम्॥४०॥
गुर्चके काढे और सोठके कल्कको छोड़कर मन्द आंचसे
पकाया गया १ प्रस्थ घी वातरक्त, आमवात, ऊरुस्तस्म,
क्रिमिरोग, दुष्टवण, अर्श तथा गुल्म, व शूलको नष्ट करता
है॥ ४६॥ ४०॥

### हिंग्वादिघृतम्

हिंगुन्निकटुकं चव्यं माणिमन्थं तथैव च।
कल्कान्कृत्वा च पिलकान्चृतप्रस्थं विपाचयेत्।।४८
आरनालाढकं दत्त्वा तत्सिपिंजंठराहम् ।
गूरं विबन्धमानाहमामवातं कटीप्रहम् ।
नाग्येद्रहणीदोषं मन्दामेदीपनं परम् ॥ ४९ ॥
हींग, सींठ, मिर्च, पीपल, चव्य, सेंधानमक, प्रत्येक ४
तोलाका कल्क, घी १ प्रस्थ (१ सेर ९ छ० ३ तोला)
तथा काज्ञी ६ सेर ३२ तोला मिलाकर पकाया गया छत
सेवन करनेसे उदररोग, ग्रल, विबन्ध, अफारा, आमवात,
कमरका दर्द तथा प्रहणीरोग नष्ट होते हैं और अग्नि दीस
होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

# गुण्ठीघृतानि

पुष्ट यर्थं पयसा साध्यं दश्ना विष्मूत्रसंप्रहे। दीपनार्थं मतिमता मस्तुना च प्रकीर्तितम्।।५०॥ सर्पिर्नागरकल्केन सौवीरकचतुर्गुणम्। सिद्धमग्रिकरं श्रेष्ठमामवातहरं परम्॥ ५१॥

(१.) पुष्टिके लिये दूधके साथा (२) मल मूत्रकी हकावटके लिये दहींके साथ तथा (३) अग्निदीपनके लिये दहींके तोड़के साथ सोठका करक छोड़कर घी सिद्ध करना चाहिये। इसी प्रकार (४) सोठका करक और चतुर्गुण सौवीरक(काजीभेद) मिलाकर प्रकाया गया घत अग्निको दीप्त करता तथा आमवातको नष्ट करता है॥ ५०॥ ५९॥

#### रसोनपिण्डः

रसोनस्य पढशतं तिलस्य कुडवं तथा ।
हिंगु त्रिकटुकं क्षारो पञ्चेव लवणानि च ॥ ५२ ॥
शतपुष्पा तथा कुष्ठं पिष्पलीमूलचित्रको ।
अजमोदा यमानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान् ५३
प्रत्येकं तु पलं चेषां सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।
धृतभाण्ड हढे चैतत्स्थापयेदिनषोडश ॥ ५४ ॥
प्रक्षिष्य तैलमानीं च प्रस्थार्यं काष्त्रिकस्य च ।
खादेत्कर्षप्रमाणं तु तोयं मद्यं पिबेदनु ॥ ५५ ॥
आमवाते तथा वाते सर्वाङ्गैकाङ्गसंभिते ।
अपस्मारेऽनले मन्दे कासे स्वासे गरेषु च ।
सोन्माद्वातभग्ने च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ ५६ ॥

गुद्ध लहसुन ५ सेर, तिल १६ तोला, भुनी हींग, सोठ मिर्च, छोटी पीपल, यवाखार, सज्जीखार, पांच नमक, सौंफ, कूठ, पिपरामूल, चीतकी जड़, अजमोदा अजवाइन तथा धनियां प्रत्येक ४ तोला सबका महीन चूर्ण कर मजबूत घीके बर्तनमें १६ दिनतक तिलतैल ६४ तोला, काझी ४ तोला मिलाकर रखना चाहिये। फिर १ तोलाकी मात्रासे खाना चाहिये, ऊपरसे जल या मद्य पीना चाहिये। यह आमवात सर्वाङ्ग तथा एकांग-गत वात, अपस्मार, मन्दाग्न, कास, श्वास कृत्रिमविष, उन्माद, वातभन्न, शूल, तथा किमियोंको नष्ट करता है॥ ५२-५६॥

#### प्रसारणीरसोनपिण्डः

प्रसार्ण्याद ककाथे प्रस्थो गुडरसोनतः।
पकः पञ्चोषणरजः पादः स्यादामवातहा ॥ ५७॥
गन्धप्रसारणीका क्वाथ १ आढ्क, गुड् व लहसुन मिलाकर ६४ तोला तथा पञ्चकोमलका चूर्ण १६ तोला मिलाकर पकाया गया लेह आमवातको नष्ट करता है॥ ५७॥

#### रसोनसुराः

वेल्कलायाः सुरायास्तु सुपकायाः शतं घटे । ततोऽर्धेन रसोनं तु संशुद्धं कुट्टितं क्षिपेत् ॥ ५८ ॥

"१ बहुलायाः" इति वा पाठः।

पिपली पिपलीम्लमजाजी कुष्ठचिष्रकम्।
नागरं मरिचं चव्यं चृणितं चाक्षसम्मितम् ॥५९॥
सप्ताहात्परतः पेया वातरोगामन।शिनी।
किमिकुष्ठक्षयानाहगुल्मार्शः लीहमेहनुत्॥
अग्निसन्दीपनी चैव पाण्डुरोगविनाशिनी॥६०॥

एक घड़ेमें ५ सेर वल्कली नामक शराब ॥ २ ॥ सेर लहसुन कुटा हुआ तथा छोटी पीपल, पिपरामूल, सफेद जीका, कूठ, चीतकी जड़, सोठ, मिर्च व चव्य प्रत्येक एक एक तोला छोड़कर ७ दिन रखनेके अनन्तर पीना चाहिये। यह वातरोग, आमवात, किमि, कुछ, क्षय, अफारा, गुल्म, अर्थ, प्लीहा तथा प्रमेहको नष्ट करती, अग्निको दीम करती तथा पांडुरोगको विनष्ट करती है॥ ५८-६०॥

#### शिण्डाकी

सिद्धार्थक खलीप्रस्थं सुधौतं निस्तुषं जले ।

मण्डप्रस्थं विनिक्षित्य स्थापयेहिवसत्रयम् ॥६१॥

धान्यराञ्गौ ततो द्यात्सञ्चूण्यं पलिकानि च ।
अलम्बुषा गोक्षुरकं शतपुष्पीपुनर्नवे ॥ ६२ ॥

प्रसारणी वरणत्वक् शुण्ठी मदनमेव च ।
सम्यक्पाकं तु विज्ञाय सिद्धा तण्डुलमिश्रिता ६३

भृष्टा सर्वपतेलेन हिंगुसैन्धवसंयुता ।
भिक्षता लवणोपेता जयेदामं महारुजम् ॥६४॥

एकजं द्वन्द्वजं साध्यं सान्निपातिकमेव च ।
कडण्रुवातमानाह्जानुजं त्रिकमागतम् ।
उदावर्तहरी पेया बलवणांप्रिकारिणी ॥ ६५ ॥

सफेद सरसोंको खली ६४ तोला पानीमें धो भुसी अलग कर पानीसहित खलीमें मण्ड १२८ तोला छोड़कर ३ दिनतक धान्यराशिमें रखना चाहिये। फिर निकालकर मुण्डी, गोखरू, सौंफ, पुनर्नवा, प्रसारणीकी वहणाकी छाल, सौंठ,तथा मैनफल, प्रत्येकका ४ तोला चूर्ण मिलाना चाहिये। फिर पके भातके साथ सरसोंका तैल, हींग, संधानमक मिलाकर खानेसे आमवात, एकज, द्वन्द्वज तथा सित्रपातज रोग, कमरका दर्द, जंघाओंका दर्द, अफारा, घुटनोंका दर्द, त्रिकश्रूल तथा उदार्वत रोग नष्ट होता और बल व वर्ण उत्तम होता है। ६१-६५॥

#### सिध्मला

स्वगादिहीनाः संशुष्काः प्रत्यप्राः सकुछाद्यः । श्रृष्ट्णचूर्णीकृत तेषां शीते पलशतत्रयम् ॥ ६६ ॥ शतेन कटुतैलस्य व्योषरामठधान्यकैः । किमिन्नदीष्यकनिशाचिकाष्रन्थिकार्द्रकैः । जीरकद्वषवृश्चीरसुरसार्जकशियुकैः ॥ ६६ ॥
दशमूलातमगुप्ताभ्यां मार्कवैर्लवणेखिभिः ।
चृणितैः पिलकैः सार्धमारनालपरिष्लुतैः ॥ ६८ ॥
विन्यसेष्ट्रतेहपात्रे च धान्यराशौ पुनन्यसित् ,
सप्तरात्रात्समुद्धृत्य पानभक्षणभोजनैः ॥ ६९ ॥
सिध्मलेयं प्रयोक्तन्या सामे बाते विशेषतः ।
भन्नरुग्णाभ्युपहताः कम्पिनः पीठसर्विणः ॥७०॥
गृत्रसीमग्निसादं च शूलगुल्मोदराणि च ।
बक्कीपिलतखालित्यं हत्वा स्युरमलेन्द्रियाः ॥७१॥

शीत कालमें त्वगादि रहित नवीन सूखी मछली १२०० तोला चूर्ण की हुई, कडुआ तैल ४०० तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल, धनियां, मुनी हींग, बायिव इंग, अजवाइन, हत्दीं, चन्य, पिपरामूल, अदरख, सफेद जीरा, स्याह जीरा, पुनर्नवा, गुलसी, देवना, सिंडंजन, दशमूल कौंचके बीज, भांगरा तथा तीनो नमक प्रत्येक ४ तोला मिला काज्ञीसे भर देना फिर स्नेह पात्रमें भरकर अन्नके हेरके अन्दर सात दिनतक रखना चाहिये। फिर निकाल भोजन तथा भक्षण आदिसे अथवा कवल इसका प्रयोग करना चाहिये।यह "सिध्मला"-आमवातमें विशेष लाभ करती है। तथा दृटे हुए, दर्वयुक्त, चोटवालोकों कम्पनेवालों, पौलेपर चलनेवालोंकों तथा गुधसी, अप्रमान्य, ग्रूल, गुल्म और उदररोगवालोंको लाभ करती है।इसके सेवनसे पुरुष झुरिंयां, वालोंकी सफेदी और इन्द्रलुप्त आदिसे रहित होकर ग्रुद्धेन्द्रिय होते हैं ॥ ६६-७९ ॥

#### आमवाते वज्यानि

द्धिमत्स्मगुडक्षीरपोतकीमाषपिष्टकम् । वर्जयेदामवातातों गुर्वभिष्यन्द्कारि च ॥७२॥

दही, मछली, गुड़, दूध, पोय, उड़दकी पिट्टी तथा भारी और अभिष्यन्दी पदार्थ आमवातवालेको त्याग देना चाहिये॥ ७२॥

इत्यामवाताधिकारः समाप्तः

# अथ शूलाधिकारः

\*

# शूले वमनंख्यनाद्यपायाः

वमनं छंगनं स्वेदः पाचनं फलवर्तयः। श्वारचूर्णानि गुडिकाः शस्यन्ते शूलशान्तये॥ १॥

पुंसः शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः । षायसैः कृशरैः पिष्टैः स्निग्धैर्वापि सितोत्करैः ॥२ वमन, लंघन, स्वेदन, पाचन, फलवर्ति, क्षार, चूर्ण तथा क्षारादि युक्त गोलियां ग्रूलको शान्त करती हैं । विशेषत: ग्रूल वालेको स्वेदन ही सुखदायक होता है । वह स्वीर, खिचड़ी स्निग्ध पिद्रठी अथवा मिश्रीयुक्त हलवेसे करना चाहिये॥१॥२॥

वातशूलचिकित्सा

वातात्मकं हन्त्यचिरेण ज्ञूलं स्नेहेन युक्तस्तु कुलत्थयूषः । ससैन्धवो व्योषयुत' सलावः सहिंगुसौवर्चलदाडिमाढयः ॥ ३॥

कुलथी व बटेरका मांस दोनों मिलाकर (१ पल) चार तोला, जल ६४ तोला मिलाकर पकाना चाहिये । चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार मलकर कपड़ेसे छान ले। फिर इस यूषको हींग, व घीमें तैल, सेंधानमक, त्रिकटु, काला नमक, अनारका रस ड़ालकर पीनेसे वातजन्य शूल शान्त होता है। 'यूषविधि'' चही शिवदासजीने लिखी है॥ ३॥

#### बलादिक्वाथः

बलापुनर्नवैर ण्डबृह्तीद्वयगोक्षुरै: । सिंह्गुलवणं पीतं सद्यो वातरुजापहम् ॥ ४ ॥ खरेटी, पुनर्नवाकी जड़, एरण्ड़की छाल, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी तथा गोखुरूका काथ, भुनी हींग व सौनर्चल नमक मिलाकर पीना चाहिये । इससे तत्काल ही वातजञ्जूल शान्त होता है ॥ ४ ॥

# हिंग्वादिचूर्ण**म्**

शूली विबन्धकोष्ठोऽद्भिरुष्णाभिश्चूणिताः पिबेत्। हिंगुप्रतिविषाव्योषवचासौवर्चलाभयाः॥५॥ भृती हींग, अतीस, त्रिकष्ट, वच, काला नमक, बढ़ी हर्रका छिटका चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे शूल तथा विबन्ध नष्ट होता है॥ ५॥

### तुम्बुर्वादिचूर्णम्

तुम्बुक्षण्यभया हिंगु पौष्करं लवणत्रयम् ।
पिबद्यवाम्बुना वातशूलगुल्मापतन्त्रकी ॥ ६ ॥
तुम्बक्, बड़ी हर्रका छिल्का, भुनी हींग, पोहकरमूल, संधानमक, कालानमक तथा समुद्र नमकका चूर्ण, यवक्षार जल
अथवा यवके काथके साथ पीना चाहिये ॥ ६ ॥

#### इयामादिकल्कः

र्यामा विंड शियुफलानि पथ्या विडङ्गकम्पिललकमस्वमूत्री।

१ इयामाऽत्र वृद्धदारकः इति शिवदासः॥ ७॥

#### करकं समं मद्ययुतं च पीत्वा शूलं निहन्यादनिलात्मकं तु ॥ ७ ॥

विधारा, बिड्लवण, सिहॅजनके बीज, हर्र, कबीला, तथा शिक्षकी (साखोभेद) सब समान भाण ले कल्क कर शराबके साथ पीनेसे वातात्मक शुल नष्ट होता है।। ७॥

### यमान्यादिचूर्णम्

यमानीहिंगुसिन्धूत्थक्षारसौवर्चलाभयाः । सुरामण्डेन पातव्या वातशूलनिषूदनाः ॥ ८ ॥

अजबाइन, भुनी हींग, सेंधानमक, यवक्षार, काला नमक तथा बड़ी हर्रका छित्का सब समान भाग ले चूर्ण कर शराबके स्वच्छभागके साथ पीनेसे बातजशूल नष्ट होता है।। ८।।

#### विविधाः योगाः

विश्वमेरण्डलं मूळं काथियत्वा जळं पिबेत्। हिंगुसौवर्चलोपेतं सद्यः शूलिनवारणम् ॥ ९॥ हिंगुपुष्करमूलाभ्यां हिंगुसौर्वचलेन वा। विश्वरण्डयवकाथः सद्यः शूल्निवारणः। तद्ददुबुयवक्वाथो हिंगुसौवर्चलान्वितः॥ १०॥

सोठ, व एरण्ड़की जड़की छालका काथ बनाकर भुनी हींग व काला नमक मिलाकर पीनेसे तरकाल शूल शान्त होता है। इसी प्रकार सोठ, एरण्ड़की छाल व यवका काथ, भुनी हींग व पोहकरमूलके चूर्णके साथ अथवा भुनी हींग व काले नमकके साथ पीनेसे शूल नष्ट होता है। इसी प्रकार एरण्ड़की छाल व यवका काथ, भुनी हींग व काले नमकके साथ पीनेसे शूल नष्ट होता है॥ ९॥ ९०॥

# द्वितीयं हिग्वादिचूर्णम्

हिंग्वम्लकृष्णालवणं यमानी-क्षाराभयासैन्धवतुल्यभागम् । चूर्णं पिवेद्वारूणमण्डमिश्रं सूले प्रवृद्धेऽनिल्जे शिवाय ॥ ११॥

भुनी हींग, अम्लवेत, छोटी पीपल, सैंधानमक अजवाइन, यवक्षार, बड़ी हर्र तथा काला नमक समान भाग ले चूर्ण कर ताड़ीके स्वच्छ भागके साथ पीनेसे वातजन्य ग्रलकी शांति होती हैं \*॥ १५॥

\* नारिकेलखण्डः। ''सुपक्कनारिकेलस्य शस्यं पलचतुष्ट यम्। पिष्ट्वा घृतपले मृष्ट्वा क्षिपेरखण्डचतुष्पलम्॥ नारिकेलस्य च प्रस्थे किश्विच्छस्यवतो जले। धान्याकं पिष्पली मुस्तं द्विजीरं वंशलोचनाम्॥ शाणमानं चतुर्जातं चूर्णे शीते क्षिपेद् बुधः।—

# सौवर्चलादिग्रटिका

सौवर्चछाम्किलाजाजीमरिचेद्विगुणोत्तरैः। मात्ळक्करसेः पिष्टा गुडिकानिलशूलनुत् ॥ १२॥ काला नमक १ भाग, इमली २ भाग, जीरा सफेद ४ भाग, काली मिर्च ८ भाग ले चूर्णकर बिजौरे निवृके रसमें गोली बना लेनी चाहिये। यह वातशूलको नष्ट करती है ॥ १२ ॥

### हिंग्वादि ग्रुटिका

हिंग्वम्लवेतसव्योषयमानीलवणत्रिकः। बीजपुरसोपेतेगुंडिका वातशूलनुत् ॥ १३॥ भूनी हींग, अम्लवेत, सोठ, मिर्च, छोटी पीपल, अजवाइन, तीनो, नमक, समान भाग ले चूर्ण कर बिजौरे निम्बूके रसमें गोली बनाकर सेवन करनेसे वातशूल नष्ट होता है ॥ १३ ॥

### बीजपूरकमूलयोगः

बीजपूरकमूलं च घृतेन सह पाययेत्। जयद्वातभवं शूलं कर्षमेकं प्रमाणतः ॥ १४ ॥ १ तोला बिजौरे निम्बूकी जड़का चूर्ण अथवा कत्क घीके साथ पिलानेसे वातशूल नष्ट होता है ॥ १४ ॥

### स्वेदनप्रयोगाः

बिस्वमुळतिलेरण्डं पिष्टा चाम्लतुषाम्भसा । गुडिकां भ्रामयेदुष्णां वातशूलविनाशिनीम् ॥१५॥

-हन्त्यम्लिपत्तमरुचिं रक्तिपत्तं क्षयं विमम्॥ शूलं च पित्तशूलं च पृष्ठरुग्धं रसायनम्। विशेषाद्रलकृद् वृध्यं पृष्टिमोजस्करं रमृतम्॥" अच्छे पके हुए ताजे नारिकेल (नारियल) की गिरी १६ तोला प्रथम खूब महीन कतर या घिया कससे कसकर ४ तोला गायके बीमें भूनना चाहिये। जब सुखी आ जावे तथा सुगन्ध उठने लगे, तब उसमें मिश्री १६ तोला तथा नारियलका जल १ सेर, ९ छ० ३ ती० डालकर पकाना चाहिये। गाढा हो जानेपर उतार लेना चाहिये तथा ठ०ढा हो जानेपर धनियां, छोटी पीपल, नागरमोथा, जीरा, वंशलोचन, दालचीनी. तेजपात, इलायची तथा नागकेशर प्रत्येक ३ माशेका चूर्ण मिला देना चाहिये। यह अम्लपित, अरुचि, रक्तपित, क्षय, वमन, शूल, पृष्ठशूल तथा पित्तशूलको नष्ट करता तथा रसायन है। (इसकी मात्रा ३ माशेसे १ तोले तक गुनगुने दूधके साथ देनी चाहिये।) यह कुछ प्रतियोमें मिलता है, कुछमें नहीं। इसे योगरत्नाकरमें पाठ भेदसे अम्लपिताधिकारमें लिखा है। यह बहुत स्वादिष्ट तथा गुणकारी है । इसका कितने ही बार जन्य छिदि, ज्वर, शूल, दाह तथा तृष्णामें यवकी पेया ठण्डी अनुभव किया गया है।

तिलेख गुडिकां कृत्वा भ्रामयेज्ञठरोपरि। गुडिका शमयत्येषा शूंछ चैवातिदुःसहम् ॥ १६ ॥ नाभिलेपाज्ञयेच्छलं मदनः काञ्जिकान्वितः। जीवन्तीमूलकरको वा सतैलः पाइर्वशूलनुत् ।।१७॥

बैलकी छाल, तिल तथा एरण्ड्की छालको काञ्जीके साथ पीस गरम कर गुनगुनी गुनगुनी गोली पेटपर फिरानेसे शल नष्ट होता है। इसी प्रकार काले तिलको पीस गोली बना गरम कर पेटपर फिरानेसे वातजन्य शूल नष्ट होता है। इसी प्रकार मैना फलका चूर्ण काझीमें मिला गरम कर नाभीपर लेप करनेसे अथवा जीवन्तीको जहका करक तैल मिलाकर लेप करनेसे पसलियोंका दर्द नष्ट होता है ॥ १५-१७ ॥

### **पित्त**श्रलचिकित्सा

गुडः शालियंवाः क्षीरं सर्पिष्पानं विरेचनम् । जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशुलिनाम् ॥१८ पैसे तु शूले वसनं पयोभी-रसैस्तथेक्षोः सपटोल्लिम्बैः। शीतावगाहाः पुलिनाः सवाताः कांस्यादिपात्राणि जलप्लुतानि ॥ १९ ॥ विरेचनं पित्तहरं च शस्तं रसाध्य शस्ताः शशलावकानाम् । सन्तर्पणं छाजमधूपपन्नं योगाः सुशीता मधुसंप्रयुक्तः ॥२०॥ छद्यों ज्वरे पित्तभवेऽपि शूले घोरे विदाहे त्वतितर्षिते च। यवस्य पेयां मधुना विभिश्रां पिबेत्सशीतां मनुजः सुखार्थी ॥ २१ ॥ धात्र्या रसं विदार्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम् वु वा। पिबत्सशर्करं सदाः पित्तशूलनिषूद्नम् ॥ २२ ॥ शतावरीरसं क्षौद्रयुतं प्रातः पिबेन्नरः । दाहराखोपशान्त्यर्थं सर्विपत्तामयापहम् ॥ ३३ ॥

गुड़, शालिके चावल, यव, दूध, घीपान, विरेचन तथा जांगल प्राणियोंके मांस पित्तश्चलवालीको सेवन करना चाहिये। पैत्तिक स्लमें परवलकी पत्ती व नीमकी पत्तीका कल्क दूधमें अथवा ईखके रसमें मिला पीकर वमन करना चाहिये। इसी प्रकार शीतल जलादिमें बैठाना, नदीका तट, शुद्ध वायु तथा जलभरे कांस्यादि पात्र पेटपर फिराना, पित्तनाशक विरेचन, खरगोश अथवा वटेरका मांसरस, खील व शहरका सन्तपेण अथवा शहदयुक्त शीतल पदार्थ सेवन करना हितकर है। पित्त-कर शहद मिला पीनेसे शांति मिलती है। इसी प्रकार आंवलेका

रस, विदारीकन्दका रस त्रायमाणका रस अथवा अंगूरका रस आंवलेंका चूर्ण शकर मिलाकर पीनेसे शीघ्र ही पित्तज शुरू नष्ट होता है। होता है \* ॥ २९॥ प्रकार शतावरीका रस, शहद मिलाकर प्रातःकाल पीनेसे दाह, शुरू तथा समस्त पित्तज रोग शांत होते हैं॥ १ -२३॥

### **ब्**हत्यादिकाथः

बृहत्यौ गौक्षरैरण्डकुशकाशेक्षुवालिकाः। पीताः पित्तभवं शूंल सद्यो हन्युः सुदारूणम्॥२४॥

छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, एरण्ड़की छाल, कुश, काश, तथा ईखकी जड़का काथ फ्तिज शूलको तत्काल शांत करता है ॥ २४॥

### शतावयादि जलम्

ज्ञतावरीसयष्ट्याह्नवाटयालकुज्ञगोक्षुरैः। श्वतज्ञीतं पिवेत्तोयं सगुडक्षौद्रज्ञकरम्॥ २५॥ पित्तासुग्दाहज्ञूलम्नं सद्यो दाहब्वरापहम्।

शतावरी. मौरेठी, खरेटी, कुश, तथा गोखुरूका जल ठण्डा कर गुड, शहद व शक्सर मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त, दाह, शूल तथा दाहयुक्त ज्वर शांत होता है॥ २५॥-

#### **त्रिफलादिकाथः**

त्रिफलानिम्बयष्टवाहकदुकारग्वधैः श्रुतम् ॥२६॥ पाययेन्सधुसमिश्रं दाहरालोपज्ञान्तये ।

त्रिफला, नीमकी छाल, मौरेठी, कुटकी, तथा अमलतासके गूदेका काथ ठंढ़ा कर शहद मिला पीनेसे दाहयुक्त शूल शान्त होता है ॥ २६ ॥-

### **एरण्डतैलयोगाः**

तैलमेरण्डनं वापि मधुकक्वाथसंयुतम् ॥ २७ ॥ शूलं पित्तोद्भवं हत्याद् गुल्मं पैत्तिकमेव च ।

अथवा एरण्ड़का तैल मौरेठीक क्वाथके साथ पीनेसे पित्त ऋल तथा पित्तज गुल्म शान्त होता है॥ २७॥-

#### अपरस्त्रिफलादिक्वाथः

त्रिफळारग्वधक्वाथं सक्षोद्रं शर्करान्वितम् ॥२८॥ पाययेद्रक्तपित्तहनं दाहशूळिनिवारणम् ।

त्रिफला तथा अमलतासका क्वाथ शहद व शक्कर मिला-कर पीनेसे रक्तपित्त तथा दाहयुक्त श्रूल नष्ट होता है ॥ २८ ॥-

### धात्रीचूर्णम्

प्रलिह्यात्पित्तरालुहनं धात्रीचूणं समाक्षिकम्॥ २९॥ हिपमें लिखा गया है ॥

आंबलेका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे पित्तरा्ल नष्ट होता है ± ॥ २९ ॥

### कफजर्गूलचिकित्सा

श्रेष्माधिके छर्दनलङ्घनानि शिरोविरकं मधुशीधुपानम् । मध्नि गोधूमयवानरिष्टान् सेवेत रूक्षान्कदुकांश्च सर्वान् ॥ ३० ॥

कफाधिक शुल्में वमन, लंघन, शिरोबिरेचन (नस्य) शहदके शीधु (मद्यविशेष) का पान, शहद, गेहूँ, यव, अरिष्ट तथा रूखे और कडुए समस्त पदार्थ हितकर हैं॥ ३०॥

### पश्चकोलयवागुः

पिष्पलीपिष्पलीमूलचन्यचित्रकनागरों।
यवागृदीपनीया स्याच्छूलद्वती तोयसाधिता॥३१॥
पिष्पली, पीपलामूल चन्य, चीता, सोठ इन ओषधियोंके
क्वाथमें सिद्ध यवागृ अभिको दीप्त करती तथा कफजन्य शूल-को नष्ट करती है॥३१॥

\*अपरो नारिकेलखंडः। "नारिकेलपलान्यष्टौ शर्कराप्रस्थ-संयुतम् । तज्जलं पात्रभेकं तु सर्तिध्यवपलानि च ॥ शुण्ठीचुर्णस्य कुडवं प्रस्थार्द्धे क्षीरमेव च । सर्वमेकीकृतं पात्रे शनैर्मृद्धिमना पचेत् ॥ तुगात्रिकटुकं मुस्तं चतुर्जातं सधान्यकम् । द्वे कणे कर्षयुग्मं च जीरकं च पृथकपृथकू ॥ ऋक्णचूर्णं विनिक्षिप्य स्थापयेद्राजने मृदः । खादेतप्रतिदिन शाणं यथेष्टाहारवानपि ॥ सर्वदोषभवं शूलमामवातं विनाशयेत्।परिणामभवं शूलमम्लिपत्तं विनाशयेत् ॥ बलपुष्टिकरं चैव वाजोकरणमुत्तमम् । रक्तपित्तहरं श्रेष्ठं छर्दिह्दोगनाशनम् ॥अभिसन्दीपनकरं सर्वरोगनिबर्हणम्॥" कची गरी ३२ तोला, घी२०तोलामें प्रथम भून लेना चाहिये। फिर उसीमें शक्कर ६४ तोला और नारियलका जल ६ से॰ ३२ तोला, सौठ ५६ तोला, दूध६४तोला सब एकमें मिलाकर धीरे धीरे मन्द आंचसे पकाना चाहिये।पाक तैयार हो जानेपर उतार कर वंशलोचन, सौंठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, दाल-चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, धनियां, छोटी पीपल, गजपीपल, जीरा इनमेंसे प्रत्येक ओषधिका यथा-विधि निर्मित २ तोला चूर्ण छोड़कर मिट्टीके बर्तनमें रखना चाहिये। इससे प्रतिदिन रे माशा खाना, चाहिये तथा यथेच्छ आहार करना चाहिये। यह समस्त दोषज शूल, आमवात, परिणाम शूल व अम्लिपत्तको नष्ट करता है। यह रक्तिपत्त, छिर्दे व हदोगको नष्ट, अभिको दीप्त तथा समस्त रोगोंको दूर करता है। यह प्रयोग भी कुछ पुस्तकों में हैं, कुछमें नहीं । अतः टिप्पणी-

### पश्चकोलचूर्णम्

लवणत्रयसंयुक्तं पश्चकोलं सरामठम् । सुखोष्णेन म्बुना पीतं कफशूलविनाशनन् ॥ ३२ ॥ तीनो नमक, पश्चकोल, तथा भुनी हींग सब समान भाग ले चूर्णं कर गरम जलके साथ पीनेसे कफजन्य शूल नष्ट होता हैं ॥ ३२ ॥

# बिल्वमूलादिचूर्णम्

भिल्बमूलमथैरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम् । हिंगुसैन्धवसंयुक्तं सद्यः शूलनिवारणम् ॥ ३३ ॥ बेलकी जड़की छाल, एरण्ड़की छाल, चीतकी जड़, सीठ तथा भुनी हींग व संधानमकका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे तत्काल शूल नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

### **मुस्तादिचू**र्णम्

मुस्तं वचां तिक्तकरोहिणीं च तथाभयां निर्दहनीं च तुल्याम्। पिबेक्त गोमूत्रयुतां कफोत्थ-ग्रूले तथामस्य च पाचनार्थम् ॥ ३४॥ नागरमोथा, दूधिया बच, कुटकी, बड़ी हर्रका छिल्का तथा मूर्वा, समान भाग ले चूर्ण कर गोमूत्रके साथ पीनेसे कफज ग्रूलका नाश तथा आमका पाचन होता है॥ ३४॥

# वचादिचूर्णम्

वचाइदाग्न्यभयातिक्ताचूणं गोमूत्रसंयुतम् । सक्षारं पा विवेरकाथं बिल्वादेः कफशूळवान् ३५॥

मीठा वच, नागरमोथा, चीतकी जड़, वड़ी हर्रका छिल्का तथा कुटकीका चूर्ण गोमूत्रके साथ अथवा बिल्वादि गणकी भौषिथयोंका काथ यवाखार मिलाकर पीनेसे कफजन्य ग्रूल नष्ट होता है ॥ ३५ ॥

#### योगद्वयम्

मातुलुङ्गरसो वापि शियुकाथस्तथापरः । सक्षारो मधुना पीतः पार्श्वहद्वस्तिशूळनुत् ॥ ३६ ॥

(१) बिजौरे निम्बूका रस (२) अथवा सहिंजनकाकाय यवाखार व शहद मिलाकर पीनेसे पसली, हदय तथा वस्तिके शूलको नष्ट करते हैं ॥ ३६॥

#### आमशूलचिकित्सा

आमशूले क्रिया कार्या कफशूलविनाशिनी । सेव्यमामहरं सर्वे यदमिबलवर्धनम् ॥ ३७॥ आमश्र्लमें कफश्र्ल नाशक तथा अग्निदीपक व आमपाचक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३७॥

# हिंग्वादिचूर्णम्

सिह इगुतुम्बुरुव्योषयमानीचित्रकाभयाः । सक्षारलवणादचूर्णं पिवेत्प्रातः सुखाम्बुना ॥ ३८॥ विष्मुत्रानिलञ्जूलघ्नं पाचनं विह्नदीपनम् ।

भुनी हींग, तुम्बरू, त्रिकटु, अजवायन, चीतकी जड़, वड़ी हर्रका छित्का, यवाखार, व सेंधानमक सब समान भाग ले चूर्ण कर गुनगुने गुनगुने जलके साथ पीनेसे विष्ठा, मूत्र तथा वायुकी रुकावट तथा ग्रुल नष्ट होता है और आमका पाचन तथा अग्नि दीप्त होती हैं \* ॥ ३८ ॥

\* **धात्रीलोहम्-**''षद्दपलं शुद्धमण्ह्रं यवस्य कुढवं तथा पाकाय नीरप्रस्थार्धं चतुर्भागावशेषितम् ॥ शतमूलीरसस्याष्टा-वामलक्या रसस्तथा। तथा दिवपयोभूमिक्ष्माण्डस्य चतुष्प-लम् ॥ चतुष्पलं शर्कराया घृतस्य च चतुष्पलम् । प्रक्षेपं जीरकं धान्यं त्रिजातं करि-पिप्पलीम् ॥ मुक्तं हरीतकीं चैव अभ्रं लौहं कटुत्रयम् । रेणुकं त्रिफलां चैव तालीशं नागकेशरम् ॥ प्रत्येकं कार्षिकं चूर्णं पेषयित्वा विनिक्षिपेत् । भोजनादी तथा मध्ये चान्ते चैव समाहितः । तीलेकं भक्षयेन्नित्यमनुपानं पयोऽथवा ग्रूलमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यामथापि वा ॥ वातिकं पैत्तिकं चैव श्लीब्मकं सान्निपातिकम् । परिणामसमु-त्थांश्र अन्नद्रवसमुद्भवान् ॥ ब्रन्द्रजान्पक्तिशूलांश्र अञ्लिपत्तं सुदारुणम् । सर्वश्रूलहरं श्रेष्ठं धात्रीलीहमिदं स्मृतम् ॥ " शुद्ध मण्हर २४ तो०, यव १६ तोला को ६४ तो० जलकों पकाकर १६ तो॰ शेष छना हुआ काथ, शतावरका रस ३२ तोला, आंवलेका रस ३२ तो॰ तथा दही १६ ती॰ दूध १६ तो॰ तथा विदारीकन्दका रस १६ तो०, शकर १६ तो० तथा घी १६ तो० सबको मिलाकर पकाना चाहिये। पाक तयार हो जानेपर जीरा, धनियां, दालचिनी, तेजपात, इलायची, नाग-केसर, गजपीपल, नागरमोथा, हर्र, अञ्रकसस्म, लौहभस्म, त्रिकटु, सम्भाॡके बीज, त्रिफला तथा तालीशपत्र प्रत्येक १ तो० का चूर्ण छोड़ना चाहिये। इसको भोजनके पहिले, मध्यमें तथा अन्तमें १ तो० की मात्रासे सेवन करना चाहिये। अनु-पान दूध अथवा जल। यह "धात्रीलीह" साध्य तथा असाध्य वातिक, पैतिक, श्लीध्मक तथा सान्त्रिपातिक, अन्न-इव, परिणामजन्य ग्रूल तथा कठिन अम्ल पित्तको नष्ट करता है। यह समस्त ग्रूलको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है। वर्तमान समयमें इसकी मात्रा ४ रत्तीसे २ माशेतक है। यह प्रयोग भी किसी किसीमें है, किसीमें नहीं । अतः लिखा गया है।।

चित्रकादिकाथ:

चित्रकं प्रन्थिकेरण्डगुण्ठीधान्यं जलैः शृतम्॥३९॥ शूलानाहविवन्धेषु सहिंगु विडदाडिमम् ।

चीतकी जड, पिपरामूल, एर०ड़की छाल, सोठ, तथा धनि-यांका क्वाथ बना भुनी हींग, विड्नमक तथा अनारका रस मिलाकर पीनेसे ग्रुल, अफारा तथा कब्जियत दूर होती है॥३९

# दीप्यकादिचूर्णम्

दीत्यकं सैन्धवं पथ्या नागरं च चतुःसमम् ॥
भृशं शूंल जयत्याशु मन्दस्याग्नेश्च दीवनम् ॥४०॥
अजवायन, सेंधानमक, हर्र तथा सोठ, चारो समान भाग
ले चूर्ण कर सेवन करनेसे शूलका काश तथा अग्निकी दीप्ति
होती है ॥ ४०॥

पित्तानिलात्मजञ्जूलचिकित्सा
समाक्षिकं वृहत्यादिं पिबेत्पित्तानिलात्मके ।
व्यामिश्रं वा विधि कुर्याच्छूले पित्तानिलात्मके ४१
पित्तानिलात्मक ग्रलमें वृहत्यादि ओषधियोका क्वाथ शहद मिलाकर पीना चाहिये तथा वातपित्तकी अलग अलग कही हुई चिकित्सा अंशांश कल्पना कर मिश्रित करनी चाहिये॥ ४१॥

### कफपित्तजशूलचिकित्सा

पित्तजे कफजे चापि या क्रिया कथिता पृथक् । एकीकृत्य प्रयुक्तीत तां क्रियां कफित्तजे ॥४२॥ पित्तज तथा कफजमें जो अलग अलग चिकित्सा कही गयी है, उसे कफिप्तज शुलमें मिलाकर करना चाहिये ॥ ४२॥

#### पटोलादिक्वाथः

पटोलित्रफलारिष्टाकाथं मधुयुतं पिबेत्। पित्तदलेष्मज्वर्चलिद्दिदाहरूलोपशान्तये ॥ ४३॥ परवलकी पत्ती, आंवला, हर्र, बहैड़ा तथा नीमकी छालका क्वाथ शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्वर, छिंदिं, दाह और शुल शान्त होते हैं॥ ४३॥

#### वातश्चष्मजचिकित्सा

रसोनं मधुसंमिश्रं पिबेत्प्रातः प्रका स्थितः । वातक्लेष्मभवं शूलं विहन्तुं विह्नियो ॥ ४४॥ लहसुनका कल्क प्रातःकाल शहद मिलाकर चाटनेसे वातक-फजशूल नष्ट हो जाता है तथा अग्नि दीप्त होती है ॥ ४४॥

#### विश्वादिक्वाथः

विश्वोरुवूकद्शमूलयवाम्नसा तु द्विक्षारहिंग्लवणत्रयपुष्कराणाम् । च्र्णं पिवेद् भृदयपार्श्वकटी प्रहाम-पक्काशयांसभृशरुग्वरगुरुमशूली ॥ ४५॥ काथेन च्र्णपानं यत्तत्र काथप्रधानता। प्रवर्तते न तेनात्र च्रूणपिक्षी चतुर्द्रवः॥ ४६॥

सौंट, एरण्ड़की छाल, दशमूल और यवका क्वाथ बना यवाखार, सञ्जीखार, भुनी हींग, तीनो नमक, तथा पोहकर-मूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे हृदय, पसलियो व कमरका दर्द, आमाशय व पक्वाशयकी पीड़ा, ज्वर, गुरुम व शल नष्ट होते हैं। जहांपर काँथसे चूर्णपान लिखा है, वहां क्वाथकी प्रधानता है। अतः चूर्णकी अपेक्षा चतुर्गुण द्रव छोड़ना यहां नहीं लगता॥ ४५॥ ४६॥

### रुचकादिचूणम् ।

चूण समं रुचकहिंगुमहौषधानां गुण्ठ्यम्बुना कफसमीरणसम्भवासु । हत्पार्श्वपृष्ठजठरातिंविवृचिकासु पेयं तथा यवरसेन तु विद्वविबन्धे ॥ ४० ॥ समं गुण्ठ्यम्बुनेत्येवं योजना क्रियते बुधेः । तेनाल्पमानमेवात्र हिंगु संपरिदीयते ॥ ४८ ॥

काला नमक, भुनी हींग तथा सोठका चूर्ण सोठके क्वाथके साथ पीनेसे कफवातजन्य हृदय, पसिलयो, पीठ व उदरकी पीड़ा तथा विषूचिका नष्ट होते हैं । मलकी स्कावटमें इसी चूर्णको यवके क्वाथके साथ पीना चाहिये। इस पद्ममें 'समं' का संबन्ध 'शुळ्यम्बुना' से है, और वह सहार्थक है तुल्यार्थक नहीं, अतः हींग भी समान ड़ालना उचित नहीं। हींग उतनी ही छोड़नी चाहिये, जितनीसे मिचलाई नहीं। ४७ ॥४८॥

# हिंग्वादिचूर्णम्

हिंगु सौवर्चलं पथ्याविडसैन्धवतुम्बुरः । पौष्करं च पिबेच्चूणं दशमूळयवाम्भसा ॥४९॥ पार्श्वहत्कटिपृष्ठांसशूले तन्त्रापतानके । शोथे श्लेष्मामसेके च कर्णरोगे च शस्यते ॥५०॥

भुनी हींग, तथा काला नमक, हर्र विड्लवण, सेंधा नमक. तुम्बुरु तथा पोहकरमूल सब समान भाग ले चूर्ण कर दशमूल व यवके क्वाथके साथ सेवन करनेसे पसलियों, हदय कमर,

९ '' द्रवशुक्त्या स लेडब्यः पातब्यश्च चतुर्द्रवः'' इस सिद्धा-न्तके अनुसार चूर्णसे चतुर्गुण ही काथ मिलाना चाहिये था, पर इस (कायेन चूर्णपानम्) परिभाष्ट्रासे क्वाथकी प्रधानता सिद्ध हो जानेपर क्वाथकी मात्रा २ पल ही लेनी चाहिये। पीठ और स्कन्धका शूल, अपतन्त्रक, अपतानक, शोध, कफ व आमका गिरना तथा कर्णरोग शान्त होते हैं ॥ ४९ ॥ ५०॥

### एरण्ड।दिक्वाथः

एरंडबिल्बवृहतीद्वयमातुलुङ्गः पाषाणभित्तिंत्रकदुमूलंकृतः कषायः। सक्षारहिंगुलवणो रुबुतैलमिश्रः श्रोण्यंसमेढहृदयस्तनरुक्षु पेयः॥ ५१॥

एरण्ड़की छाल, बेलका गूदा, वड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, बिजौराकी छाल,पाषाणभेद, त्रिकट और पिपरामूलका क्वायन ववाखार, भुनी हींग, कालनमक तथा एरण्डका तैल मिलाकर कमर, कन्धे, लिङ्ग, हृदय और स्तनोकी पीड़ामें पीना चाहिये॥ ५५॥

# हिंग्वादिचूर्णमपरम्

हिंगु त्रिकटुकं कुष्ठं यवक्षारोऽथ सैन्धवम् । मातुलुद्धरसोपतं प्लीह्शूलापहं रजः ॥ ५२ ॥ भुनी हींग, त्रिक्टु, कूट, यवाखार तथा सेंधानमकका चूर्ण बिजोरे निम्बूके रसके साथ पीनेसे श्रीहाका शूल नष्ट होता है ॥ ५२ ॥

#### मृगशृङ्गभस्म

दग्धमनिगतधूमं मृगश्रङ्कं गोघृतेन सह पीतम्। हृदयनित वज्ञालं हरित शिखी दारुनिवह मिन ५३ सम्पुटमं बन्द कर गजपुटमं भस्म किया हुआ मृगश्रङ्ग गायके घीके साथ चाटनेसे हृदय तथा कमरके शूलको अग्नि लक हियों के हेरके समान नष्ट करता है॥ ५३॥

# विडङ्गचूर्णम्

किमिरिपुचूणें लीढं स्वरसेन वङ्गसेनस्य क्षपयत्यचिरान्नियतं लेहोऽजीणोंद्भवं शूलम्।।५४॥ वायविडंगका चूर्ण अगस्त्यके स्वरसके साथ चाटनेसे शीघ ही अजीर्णजन्य शूल नष्ट होता है ॥ ५४॥

# सन्निपातजशूलचिकित्सा विदार्यादिरसः

विदारीदाडिमरसः सच्योषलवणान्वितः सौद्रयुक्तो जयत्याञ्च शूलं दोषत्रयोद्भवम् ॥५५॥ विदारीकन्द और अनारका रस, सौठ, मिर्च, पीपल व संधानमक्कका चूर्ण व शहद मिलाकर पीनेसे सित्रपातजन्य शूल शीप्र ही नष्ट होता है॥ ५५॥

#### एरण्डद्वादशकक्वाथः

एरण्डफलमूलानि बृहतीद्वयगोक्षुरम् । पर्णिन्यः सहदेवी च सिंहपुच्छीक्षुवालिका॥५६॥ तुल्येरेतैः शृतं तोयं यवक्षारयुतं पिवेत् । पृथग्दोषभवं शूलं हन्यात्सर्वभवं तथा ॥ ५७॥

एरण्डके बीज तथा जड़की छाल, दोनों कटेरी, गोखरू, मुद्र-पर्णी, मापपणीं, शालपणीं पृष्ठपणीं, सहदेवी, पिठवन तथा ईखकी जड़ सब समान भाग ले काथ बना यवाखार मिलाकर पीनेसे दोधोंसे अलग अलग उत्पन्न शुल तथा सिन्नपातज शूल नष्ट होता है।। ५६॥ ५७॥

#### गोमूत्रमण्ड्रम्

गोम्बसिद्धं मण्डूरं त्रिफलाचूर्णसंयुतम् । विलिहन्मधुसर्पिभ्यां शूलं हल्ति त्रिदोषजम् ॥५८॥ गोम्त्रमं बुझाया गया मण्डूर, त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर शहद व घीके साथ चाटनेसे सन्निपातज शूल नष्ट होता है॥ ५८॥

# शंखचूर्णम्

शङ्ख्यूणे सलवणं सहिंगु ब्योषसंयुतम् उष्णोदकेन तत्पीतं शूलं हन्ति त्रिदोषजम् ॥५९॥ शंखचूर्ण ( भस्म ) काला नमक, भुनी हींग व त्रिकटु चूर्ण मिलाकर गरम जलके साथ पीनेसे त्रिदोषज श्र्ल नष्ट होता है॥ ५९॥

### **लौहमयोगः**

तीक्ष्णायद्रचूर्णसंयुक्तं त्रिफलाचूर्णमुत्तमम् । प्रयोज्यं मधुसर्पिभ्यां सर्वशूलिनवारणम् ॥ ६०॥ तीक्ष्ण लोह भस्म व त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर शहद व वीके साथ चाटनेसे समस्त शूल नष्ट होते हैं ॥ ६०॥

### मूत्राभयायोगः

मूत्रान्तः पाचितां शुद्धां लीह चूर्णसमन्विताम्। सगुडामभयामद्यात्सर्वश्रूलप्रशान्तये ॥ ६१ ॥ गौमूत्रमें पकायी हुई हरोंका चूर्ण, लीहभस्म तथा गुड़ मिलाकर खानेसे समस्त श्रूल शान्त होते हैं॥ ६१॥

### दाधिकं घृतम्

पिष्पलं नागरं विल्वं कारवी चन्यचित्रकम् । हिंगुदाडिमवृक्षाम्छवचाक्षाराम्छवेतसम् ॥ ६२ ॥ वर्षाभूकृष्णछवणमजाजी बीजपूरकम् । दिध त्रिगुणितं सर्पिस्तित्सद्धं दाधिकं स्मृतम् ॥६३ गुल्मार्शःष्ठीहहत्पाद्वंशुल्योनिरुजापहम् । दोषसंशमनं श्रष्ठं दाधिकं परमं स्मृतम् ॥ ६४ ॥ छोटी पीपल, सोंठ, बेलका गूदा, कलोंजी, चव्य, चीतकी जढ़, हींग अनारदाना, बिजौरा, निम्बू, बच, यवाखार, अम्ल बेत, पुनर्नवा, काला नमक, सफेद जीरा, तथा इम्ली सब समान भाग ले कल्क बना कल्कसे चौगुना घी और घीसे तिगुना दही तथा घीके समान भाग जल मिलाकर सिद्ध किया गया घत सेवन करनेसे गुल्म, अर्थ, छीहा, हद्रोग, पार्श्वशूल, चोनिशुलको नष्ट करता तथा त्रिदोषको शान्त करता है। यह 'दाधिक घृत' (दक्ष्ना संस्कृत) है॥ ६२-६४॥

#### शूलहरधूपः

कस्बला**खृतगात्रस्य प्राणायामं प्रकुर्वतः ।** कदुतैलाक्तसक्तूनां धूपः शूलहरः परः ॥ ६५ ॥ कम्बल ओड़कर प्राणायाम करते हुए कडुए तैलमें साने सक्तुका धूप श्लको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ६५ ॥

#### अपथ्यम्

ह्यायां भेथुनं मद्यं लवणं कटु वैदलम् । वेगरोधं शुचं क्रोधं वर्जये च्छूलवान्नरः ॥ ६६ ॥ कसरत, मेथुन, मद्य, नमक, कटु दृष्य, दाल, वेगावरोध, शाके तथा कोध शुलवान्को त्याग देना चाहिये ॥ ६६ ॥

इति श्लाधिकारः समाप्तः।

# अथ परिणामश्रूलाधिकारः

-00×240-0-

#### सामान्यचिकित्सा

वसनं तिक्तमधुरैविंरेकश्चापि शस्यते। बस्तयश्च हिताः शूले परिणामसमुद्भवे ॥ १ ॥ तिक्त तथा मीठे द्रव्योसे वमन तथा विरेचन कराना प्रशस्त है। और बस्तिकर्म कराना परिणामशूलमें हित-कर है॥ १॥

### विडङ्गादिगुटिका

विडङ्गतण्डुलच्योषं त्रिवृद्दन्तीसचित्रकम् ।
सर्वाण्यतानि संस्कृत्य सूक्ष्मचूणानि कारयेत्॥ २ ॥
गुडेन मोदकं कृत्वा भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ।
उष्णोदकानुपानं तु द्द्याद्ग्निविवर्धनम् ।
जयेत्त्रिदोवजं शूलं परिणामसमुद्भवम् ॥ ३ ॥
वायविडंग, सोठ, मिर्च, पीपल, निसोध, दन्ती, तथा
चीतेकी जड़ सब साफ कर चूर्ण करना चाहिये । फिर चूर्णसे
दूना गुड़ मिला गोली बनाकर प्रातःकाल गरम जलके साथ
खानेसे त्रिदोषजन्य परिणामश्रल नष्ट होता है तथा अग्नि दीप्त
होती है ॥ २ ॥ ३ ॥

### नागरादिलेहः

नागरतिलगुडकल्कं पयसा संसाध्य यः पुमानद्यात्। उम्नं परिणतिशूलं तस्यापैति त्रिसप्तरात्रेण ॥ ४ ॥ सोठ, तिल व गुड़का कत्क दूधके साथ पकाकर जो खाता है, उसका परिणामशूल इक्कीस दिनके प्रयोगसे अवस्य नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

#### शम्बूकभस्म

शम्बूकजं भरम पीतं जलेनोष्णेन तत्क्षणात् । पक्तिजं विनिहन्त्येतच्छूलं विष्णुरिवासुरान् ॥५॥ शंख या वोषाकी भरम गरम जलके साथ पीनेसे परिणा-मश्लको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे विष्णु भगवान् राक्ष-सौंका नाश करते हैं॥ ५॥

### विभीतकादिचूर्णम्

अक्षधात्रयभयाकृष्णाचूर्णं मधुयुतं लिहेत्। दृध्ना तु ल्ल्नसारेण सतीनयवसक्तुकान् ॥६॥ अक्षयनमुच्यते शूलान्नरोऽनुपरिवर्तनात्।

बहेदा, आंवला, बड़ी हर्रका छिल्का तथा छोटी पीपलके चूणको शहदके साथ मिलाकर चाटना चाहिये। तथा मक्सन निकाले दहीके साथ, मटर व यवके सत्तुओं के खानेसे परिणाम शूल नष्ट हो जाता है॥ ६॥

### तिलादिग्रटिका

तिलनागरपथ्यानां भाग शम्बूकभस्मनाम् ॥ ७ ॥ द्विभागं गुडसं युक्तं गुडीं कृत्वाक्षभागिकाम् । शीताम्बुपानां पूर्वाह्वे भक्षयेष्क्षीरभोजनः ॥ ८ ॥ सायाह्रे सकं पीत्वा नरो मुच्येत दुर्जयात् । परिणामसमुत्थाच्च शूलचिरभवादिष ॥ ९ ॥

तिल, सोठ, तथा हर प्रत्येक एक भाग, शम्बूकभस्म२भाग सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर १ तो० की गोली बना ठण्डे जलके साथ सबेरे खाना चाहिये तथा दूधका पथ्य लेना चाहिये। सायङ्काल मांसरस पीना चाहिये। इससे मनुष्य कटिन पुराने परिणामश्रलसे मुक्त हो जाता है। ७-९॥

### शम्बूकादिवटी

शम्बूकं न्यूषणं चैव पश्चेव छवणानि च ।
समांशां गुडिकां कृतवा कलम्बूरसकेन वा ॥१०॥
पातभांजनकाले वा भक्षयेत्तु यथाबलम् ।
शूजाद्विमुच्यते जन्तुः सहसा परिणामजात् ॥११॥
शम्बूकभस्म त्रिकटु तथा पांचों नमक, समान भाग लेकर
करेमुवा (नाही) के रसमें गोली बनाकर प्रातःकाल या

भोजतके समय बलानुसार सेवन करना चाहिये। इससे परि-णामशूल नष्ट होता है ॥ ९० ॥ ९९ ॥

### शक्तुप्रयोगः

यः पिबति सप्तरात्रं शक्तूनेकान्कलाययूषेण । स जयति परिणामरुजं चिरजामपि किमुत नूतनजाम्

जो सात दिनतक मटरके यूषके राथ केवल सत्तूका सेवन करता है, उसका नवीन क्या पुराना भी परिणामशूल नष्ट होता है॥ १२॥

### लौहप्रयोगः

लोहचूणं वरायुक्तं विलीडं मधुसर्पिषा । परिणामशूलं शमयेत्तनमलं वा प्रयोजितम् ॥ १३॥ कृष्णाभयालौहचूणं गुडेन सह भक्षयेत् । पक्तिशूलं निहन्त्येज्ञठराण्यिप्तमन्दताम् ॥ १४ ॥ आमवातविकारां स्थोल्यं चैवापकर्पति । पध्यालोहरजः शुण्ठीचूणं माक्षिकसर्पिषा ॥ १५ ॥ परिणामकृजं हन्ति वातिपत्तकफात्मिकाम् ।

लोहंभस्म और त्रिफलाको शहद व धीमें मिला चाटनेसे तथा इसी प्रकार मण्डूर सेवन करनेसे परिणामश्रूल नष्ट होता है। अथवा छोटी पीपल, बड़ी हर्रका छित्का, लौहभस्म तथा गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे परिणामश्रूज, उदररोग तथा अग्निमान्य और आमवात नष्ट होता है और स्थूलता मिटती है। अथवा लौहभस्म, हर्र व सोठका चूर्ण शहद और धीमें मिलाकर चाटा नेसे त्रिदोषज परिणामश्रूल नष्ट होता है ॥ १३-१५॥—

# सामुद्राद्यं चूर्णम्

सामुद्रं सैन्धवं क्षारो रुचकं रौमकं विडम्।
दन्ती ठौहरजःकिट्टं त्रिवृच्छूरणकं समम् ॥ १६॥
दिधगोम् त्रप्यसा मन्द्रपावकपाचितम्।
तद्यथामित्रलं चूणं पिबदुष्णेन वारिणा॥ १७॥
जीणं जीणं तु भुश्जीत मांसादि घृतसाधितम्।
नाभिश्लं यक्रच्छूलं गुल्मप्लीहकृतं च यत्॥१८॥
विद्रध्यष्ठीलिकां हन्ति कफवातोद्भवां तथा।
श्लानामपि सर्वेषामौषधं नास्ति तत्परम् ॥ १९॥
परिणामसम्त्थस्य विशेषेणान्तकृत्मतम्।

१ ठौहभस्मकी मात्रा १ रतीसे २ रत्तीतक तथा चूर्ण ३ मासेतक मिलाना चाहिये । अथवा प्रत्येक चूर्णके समान छौहभस्म अथवा समस्त चूर्णके समान छौहभस्म मिलाकर सेवन करना चाहिये। इसकी मात्रा ४ रत्तीसे १ माशेतक छेनी चाहिये॥ सामुद्र नमक, संधा नमक, काला नमक, रूमा नमक, (शांभ-रनमक, ) खारी नमक, विड नमक, दन्ती, लोहभस्म, मण्डूर, निसोथ, तथा जिमीकन्द सब समान भाग ले चूर्ण करं दही, गोमूत्र, दूध प्रत्येक चूर्णसे चतुर्गुण छोड़कर मन्द अग्निसे पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर अग्निबलके अनुसार गरम जलके साथ पीना चाहिये। औषधि हजम हो जानेपर घीके साथ पकाये मांसका सेवन करना चाहिये। नाभिश्चल, यक्चच्छूल, गुल्म, प्लीहाका श्चल, विद्विध तथा कफ, वातज अष्ठीलिका, और समस्तश्चलोंको नष्ट करनेके लिये इससे बढ़कर कोई प्रयोग नहीं है। पर परिणामश्चलको यह विशेष नष्ट करता है॥ १६–१९॥॥

# नारिकेलामृतम्

नारिकें सतोयं च छवणेन प्रपूरितम् ॥ २०॥ विपक्वमिना सम्यक्परिणामजञ्जूलन् । वातिकं पैत्तिकं चैव क्षेष्ठिमकं सान्त्रिपातिकम् २१॥ जल भरे हुए नारियलके गोलेमें नमक भरकर अग्निसे अच्छी तरह पका लेना चाहिये। यह परिणामश्लको तथा वातज, पित्तच, कफज व सिन्नपातजन्य परिणामश्लको नष्ट करता है॥ २०॥ २९॥

# सप्तामृतं लौहम्

मधुकं त्रिफलाचूर्णमयोरजःसमं लिहन्।
मधुसर्पियुंतं सम्यग्गव्यं क्षीरं पिवदनु ॥ २२ ॥
छार्दं सितिमिरां शूलमम्लिप्तं व्वरं क्लमम् ।
आनाहं मूत्रसङ्गं च शोथं चैव निहन्ति सः॥२३॥
मौरेठी, त्रिफलाका चूर्ण और लौहमस्म प्रत्येक समान भाग लेकर घी और शहदमं मिलाकर चाट कपरसे गायका दूध-पीना चाहिये। यह वमन, नेत्रोंकी निर्वलता अन्धकार, शूल, अम्लिपत्त, ज्वर,ग्लानि, अफारा,मूत्रकी हकावट तथा सूजनको नष्ट करता है ॥ २२ ॥ २३ ॥

### गुडापेप्पलीघृतम्

सिप प्लीगुडं सिपः पचेत्क्षीरचतुर्गुणे । विनिह्न्त्यम्लिपितं च शूलं च परिणामजम् ॥२४॥ छोटी पीपल, व गुड़का कत्क तथा चतुर्गुण दूध मिलाकर पकाया गया घी अम्लिपित्त व परिणामशूलको नष्ट करता है॥ २४॥

# पिप्पलीघृतम्

क्वाथेन कब्केन च फिपलीनां सिद्धं घृतं माक्षिकसंत्रयुक्तम् । क्षीरात्रपस्येव निहन्त्यवद्यं ग्रूलं प्रदृद्धं परिणापसंज्ञम् ॥ २५ ॥ छोटी पीपलके काथ व कत्कसे सिद्ध किये घृतमें शहद मिला कर चाटनेसे तथा दूध भातका पथ्य सेवन करनेसे अवस्य ही परिणामशुल नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥

### कोलादिमण्डूरम्

कोलामन्थिकशृङ्गवेरचपलाक्षारैः समं चूर्णितं मण्डूरं सुरभीजलेऽष्ट्रगुणितं पक्तवाथ सान्द्रीकृतम्। तं खादेदज्ञनादिमध्यविरतौ प्रायेण दुग्धान्नभुग् जेतुं वातकफामयान्परिणतौ शूलं च शूलानि च २६ चन्य, पिपरामूल, सौठ, पीपल, तथा यवाखार प्रत्येक समान भाग, सबके समान मण्ड्रका चूर्ण अठगुने गायके मूत्रमें पका गाढ़ा कर लेना चाहिये। इसे भोजनके पहिले, मध्य तथा अन्तमें खाना चाहिये और दूध भातका पथ्य लेना चाहिये। इससे वात व कफके रोग, परिणामशूल तथा अन्यशूल नष्ट होते हैं॥ २६॥

#### भीमवटकमण्डूरम्

कोलाग्रन्थिकसिंहैनैविंदगौषधमागधीयवक्षारैः । प्रस्थमयोरजसामिष पिलकांशैदच्णितैर्मिश्रैः॥२७॥ अष्टगुणम्त्रयुक्तं क्रमपाकात्पिण्डतां नयेत्सर्वम् । कोलप्रमाणाः गुडिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविरतौर८ रससर्पिर्यूषपयोमांसैरअन्नरो निवारयति । अन्नविवर्तनशूलं गुल्मं प्लीहाम्निसादांत्र ॥ २९॥

चच्य, ४ तोला, पिपरामूल, सोठ, छोटी पीपल तथा यवाखार प्रत्येक ४ तोला तथा लीहमस्म ६४ तोला सबसे अठगुना गोमूत्र मिला कमशः मन्द मध्य तीक्ष्ण आंचसे पकाकर गोली बनानेके योग्य हो जानेपर ६ माशेके बराबर गोली बनानी चाहिये । इसे भोजनके पिहले मध्यमें तथा अन्तमें एक एक गोली खानी चाहिये और मांसरस, घी, यूष तथा मांसके साथ भोजन करना चाहिये। इससे परिणामश्रल, गुल्म, तथा प्लीहा व अग्निमांद्य नष्ट होते हैं॥ २७-२९॥

#### क्षीरमण्डूरम्

लोहिकिट्टपलान्यष्टौ गोमूत्राधिंढके पचेत्। क्षीरप्रस्थेन तिसद्धं पक्तिशृलहरं नृणाम् ॥ ३०॥ लीहिकिट (मण्डूर) ३२ तोला, गोमूत्र आधा आह्क तथा दूध एक प्रस्थ मिलाकरपकाया गया मनुष्योके परिणामशृलको नष्ट करता है ॥ ३०॥

#### चिकादिमण्डूरम्

लौहिकदृपलान्यष्टौ गोमूबेऽष्टगुणे पचेत्। चिकानागरक्षारिषपलीमूलिषपली: ॥ ३१ ॥ संचूर्ण्य निक्षिपेत्तस्मिन्दलांशाः सान्द्रतां गते । गुडिकाः कल्पयेत्तेन पक्तिशूलनिवारिणौः ॥ ३२ ॥ लौइकिट ३२ तोला, गोमूत्र ६४ पल, छोटी पीपल, चन्य, सोठ, यवाखार, पिपरामूल, प्रत्येक ४ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। गाड़ा हो जानेपर गोली बनानी चाहिये। यह परिणाम शूलको नष्ट करती है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

### गुडमण्डूरप्रयोगः

मण्डूरं शोधितं भूतिं छोहजां वा गुडेन तु । भक्षयेनमुच्यते शूलात्परिणामसमुद्भवात् ॥ ३३ ॥ शुद्ध किया मण्डूर अथवा लौहभस्मको गुड़के साथ खानेसे परिणामशूल नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

#### शतावरीमण्डूरम्

संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मण्डूरस्य पछाष्टकम् । शतावरीरसस्याण्टो दध्नस्तु पयसस्तथा ॥ ३४ ॥ पछान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । विपचेत्सर्वमेकध्यं यावित्पण्डत्वमागतम् ॥ ३५ ॥ सिद्धं तु अक्षयेनमध्ये भोजनस्यामतोऽपि वा । वातात्मकं पित्तभवं शूळं च परिणामजम् ॥ ३६ ॥ निहन्त्येव हि योगोऽयं मण्डूरस्य न संशयः । गुद्ध तथा चूर्ण किया मण्डूर ३२ तोळा, शतावरीका रस ३२ तोळा, दही ३२ तोळा, दूध २२ तोळा तथा गायका घी १६ तोळा, सबको एक्सें मिळाकर पकाना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर भोजनके पहेळे अथवा मध्यमें खाना चाहिये । वातज तथा पित्तज परिणामश्लको यह "शतावरी मण्डूर" नष्ट करता है ॥ ३४-३६ ॥

#### तारामण्डूरगुडः

विडङ्गं चित्रकं चव्यं त्रिफला त्र्यूषणानि च ॥३७॥
नवभागानि चैतानि लोहिकट्टसमानि च ।
गोमूत्रं द्विगुणं दत्त्वा मूत्राधिकगुडान्वितम्॥३८॥
शक्तेमृद्धप्रिना पक्त्वा सुसिद्धं पिण्डतां गतम् ।
स्निग्धे भाण्डे विनिक्षिप्य भक्षयेत्कोलमात्रया३९॥
प्राङ्मध्यादिकमेणेव भोजनस्य प्रयोजितः ।
योगोऽयं शमयत्याशु पक्तिशूलं सुदारुणम् ॥४०॥
कमलां पाण्डुरोगं च शोथं मन्दाप्रितामपि ।
अशांसि प्रहणीदोषं क्रिमिगुल्मोदराणि च ॥४१॥
नाशयेदम्लपित्तं च स्थौत्यं चैवापकषित ।
वर्जयेच्छुष्कशाकानि विदाह्यम्लकट्टनि च ॥४२॥
पक्तिशूलान्तको ह्येष गुडो मण्डूरसंज्ञकः ।
शूलातांनां कृपाहेतोस्तारया परिकीतिंतः ॥४३॥

वायविडम, चीतकी जड़, चव्य, त्रिफला व त्रिकट प्रत्येक एक भाग, सबके बराबर मण्डूर, सबसे द्विगुण गोमूत्र तथा गोमूत्रसे आधा गुड़ मिलाकर धीरे धीरे मन्दानिसे पकाकर गाढ़ा हो जानेपर चिकने बर्तनमें रखना चाहिये। ६ माशेकी मात्रासे भोजनके पहिले, मध्य तथा अन्तंमें इसका प्रयोग करना चाहिये। यह कठिनसे कठिन परिणामश्रूल, कामला,पाण्डुरोग, शोथ, मन्दामि, अर्श, ब्रह्णी, किमिरोग, गुल्म, उदर तथा अम्लिपत्तको नष्ट करता है। तथा शरीरकी स्थूलताको कम करता है। इसमें सूखे शाक, जलन करनेवाले, खहे व कडुए पदार्थोंका सेवन न करना चाहिये। यह "परिणामशूलान्तक मण्डर गुड " शूलातेंंके कपर दया कर ताराने बताया था ॥ ३७-४३ ॥

#### राममण्डूरम्

वशिरं श्वेतवाटचालं मधुवर्णी मयूरकम्। तण्डलीयं च कर्षांघें दत्त्वाधश्चीः वसेव च ।। ४४ ।। पाक्यं सुजीणं मण्डूरं गोमूत्रेण दिनद्वयम्। अन्तर्बाष्पमद्नधं च तथा स्थाप्यं दिन्त्रयम्॥४५॥ विचूर्ण्य द्विगुणेनैव गुडेन सुविमर्दितम्। भोजनस्यादिमध्यान्ते भक्ष्यं कर्षत्रिभागतः ॥४६॥ तकानुपानं वर्ध्यं च वार्क्षमम्लकमत्र तु। अम्लिपित्ते च शूले च हितमेतद्यथामृतम् ॥ ४७ ॥

चन्य, सफेद खरेटी, मौरेठी, अपामार्ग तथा चौराई प्रत्येक समान भाग ले करक कर आधा नीचे आधा ऊपर मध्यमें करकके बराकर मण्डूर और सबसे चतुर्गुण गोमूत्र छोड़ बन्द कर दो दिनतक मन्द आंचसे पकाना चाहिये। फिर ३ दिन ऐसे ही रखकर चूर्ण बनाना चाहिये। फिर द्विगुण गुड़ मिला विमर्दन कर रखना चाहिये। इसकी १ तोलाकी ३ खुराक बनाकर भोजनके आदि, मध्य व अन्तमें मदठेसे पीना चाहिये। इसमें वृक्षोंसे उत्पन्न खटाई नहीं खानी चाहिये। यह अम्लिपत्त तथा शूलमें अमृतके तुरुय गुणदायक है \* ॥ ४४-४७ ॥

\* वृहच्छतावरीमण्डूरम्-"शतावरीरसप्रस्थे प्रस्थे च सुरभीजले ।अजायाःपयसःप्रस्थे प्रस्थे धात्रीरसस्य च॥ लौहिक्ट पलान्यष्टी शर्करायाश्च षोडश। दत्त्वाज्यकुडवं चैव पचेन्मुद्वप्तिना शनैः ॥ सिद्धशीते घटे नीते चूर्णानीमानि दापयेत् । विडक्ष-त्रिफलाव्योषयमानीगजिपप्पलीः ॥ द्विजीरकघनानां च श्वक्षणा ३२ तो० सब एकमें मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। न्यक्षसमानि च । खादेदिमबलापेक्षी भोजनादौ विचक्षणः ॥ तैयार हो जानेपर उतार ठण्डा कर वायविङंग,त्रिफला, त्रिकटु, निहन्ति पंक्तिशूलं च अम्लिपत्त सुदारुणम्। रक्तिपत्तं च शूलं च अजवाइन, गजपीपल, दोनौं जीरा, तथा नागरमोथा प्रत्येक एक पाण्डुरोगं हलीमकम् ॥ " शतावरीका रस १ सेर ९ छ० तोलाका चूर्ण छोड़कर अग्निवलके अनुसार भोजनके आदिमें ३ तोला, गोमूत्र १ सेर ९ छ० तोला, नकरीका दूध १ सेर इसे खाना चाहिये। यह कठिन परिणामश्रल, अस्लिपित, लोहिकिह (मण्हर) ३२ तौला, शक्कर ६४ तोला, तथा घी सामान्य मात्रा ४ रत्तीसे १ माशेतक।

रसमण्ड्रम्

क़डवं पध्याचुणें द्विपलं गन्धाइम लोहिकेट्टं च। श्रद्धरसस्यार्धपलं भृङ्गस्य रसं च केशराजस्य ४८॥ प्रस्थोन्मितं च दत्त्वा लौहे पात्रेऽथ दण्डसंघृष्टम । गुष्कं घृतमध्यकं मृदितं स्थाप्यं च भाण्डके स्तिरेध उपयुक्तमेतद्चिरात्रिहन्ति कफपित्तजान् रोगान्। शूलं तथाम्लिपतं यहणीमपि कामलामुबाम्।।५०॥

हर्र १६ तोला, शुद्ध गन्धक तथा मण्हर प्रत्येक ८ तीला शुद्ध पारद २ तीला, भांगरेका रस तथा काले भांगरेका रस प्रत्येक १ प्रस्थ मिलाकर लोहेके खरलमें दण्डसे घोटना चाहिये। सूख जानेपर घी और शहद मिलाकर चिकने वर्तनमें रखना चाहिये। इसका प्रयोग करनेसे शीघ्र ही कफपित्त जन्यरोग. शूल, अम्लिपत्त, प्रहणी और भयंकर कामलारोग नष्ट होते हैं ॥ ४८-५० ॥

# त्रिफलालौहम

अक्षामलकशिवानां स्वरसः पकं सुलोहजं चूणिय्। सगुडं यगुपमुक्ते मुश्वति सद्यिवदोषजं श्लम् ५१ बहेड़ा, आंवला तथा हर्रके स्वरस या काथके साथ पकाया गया लौह भस्म गुड़के साथ खानेसे त्रिदोषज शूल नष्ट होता है॥ ५9॥

### लोहावलेहः

लीहस्य रजसी भागस्त्रिफलायास्त्रथा त्रयः। गुडस्याष्ट्री तथा भागा गुडामून्त्रं चतुर्गुणम् ॥५२॥ एतत्सर्वे च विपचेद् गुडपाकविधानवित्। लिहेच तद्यथाशक्ति क्षये शूले च पाकजे ॥ ५३ ॥ लीहभस्म १ भाग, त्रिफला ३ भाग, गुड़ ८ भाग, गोमूत्र ३२ भाग सबको मिला पाक करना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर यथाशक्ति चाटना चाहिये। इससे क्षय तथा परिणाम शूल नष्ट होता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

# धात्रीलीहम

धात्रीचूर्णस्याष्ट्रौ पलानि चत्बारि लोहचूर्णस्य । यष्टीमधुकरजश्च द्विपलं दद्यात्पटे घतम ॥ ५४॥

९ छ० ३ तीला, आंबलेका रस १ सेर ९ छ० ३ तीला रक्तपित्त, शूल, पाण्डुरोग और हलीमकको नष्ट करता है।

असृताक्वाथेनैतच्चूणं भाव्यं च सप्ताहम्। चण्डातपेषु शुष्कं भूयः पिष्ट्वा नवे घटे स्थाप्यम्५५ पृतमधुना सह युक्तं भुक्त्यादौ मध्यतस्तथान्ते च। चीनिष वारान्खादेत्पथ्यं दोषानुबन्धेन ॥ ५६ ॥ भक्तस्यादौ नाशयति व्याधीनिपत्तानिलोद्भवान्सद्यः मध्येऽज्ञविष्टम्यं जयति नृणां संविद्द्यते नाज्ञम्५७ पानाज्ञकृतान् रोगान्भुक्त्यन्ते शीलितं जयति । एवं जीयति चान्ने निहन्ति शूलं नृणां सुकृष्टमिष्५८ हरति सहसा युक्तो योगश्चायं जरत्पित्तम् । चक्षुष्यः पलितन्नः कफषित्तसमुद्भवाश्चयेद्रोगान् । प्रसाद्यत्यि एकं पाण्डुत्वं कामलां जयति ॥५९॥

आंवलेका चूर्ण ३२ तोला, लौहमस्म १६ तोला, तथा मोरेठीका चूर्ण ८ तोला सबको एकमें मिलाकर गुर्चके काथकी सात दिनतक भावना देनी चाहिये। फिर कड़ी धूपमें सखाय घोटकर नये घटमें रखना चाहिये। फिर घी और शहदके साथ भोजनके आदि, मध्य तथा अन्तमें इस रीतिसे प्रतिदिन तीन बार बलानुसार खाना चाहिये। पथ्य दोषोंके अनुसार लेना चाहिये। भोजनके पहिले खानेसे पित्त, वातजन्य रोगोंको शीघ्र ही नष्ट करता है। मध्यमें अन्नके विबन्धको नष्ट कर पचाता है। भोजनके अन्तमें सेवन करनेसे अन्नपानके दोषोंको नष्ट करता है। ऐहेही परिणामग्रल तथा अनदन नामक ग्लको भी नष्ट करता है। ऐनेही लिए पर्णामग्रल तथा अनदन नामक ग्लको भी नष्ट करता है। वेन्नोंको लाभ पहुँचाता, बालोंको काला करता, कफ तथा पित्तज रोगोंको शान्त करता और रक्तको ग्रुद्ध करता तथा पाण्डुरोग और कामलाको नष्ट करता है। ५४-५९॥

### लौहामृतम्

तन्ति छोहपत्राणि तिछोत्सेधसमानि च।
कशिकामूळकल्केन संछिप्य सार्षपेण वा।।६०।।
विशोध्य सूर्यकिरणैः पुनरेवावछपयेत्।
त्रिफळाया जछे ध्मातं वापयेच पुनः पुनः ॥६१॥
ततः संचूणितं कृत्वा कपंटेन तु छानयेत्।
भक्षयेन्मधुसर्पिभ्यां यथाग्न्येतत्प्रयोगतः ॥६२॥
माषकं त्रिगुणं वाथ चतुर्गुणमथापि वा।
छागस्य पयसः कुर्यादनुपानमभावतः ॥ ६३॥
गवां श्रृतेन दुग्धेन चतुः षष्टिगुणेन च।
पिकतशूळं निहन्त्येतन्मासेनैकेन निश्चितम् ॥६४॥
छोहामृतिमदं श्रेष्ठं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा।
ककारपूर्वकं यच यच्चाम्छं परिकीर्तितम् ॥६५॥
सेट्यं तन्न भवेदन्न मांसं चानूपसम्भवम्।

तिलके समान पतले लोहेके पत्रोंको कशिका (एक प्रकार चापर घास नामसे प्रसिद्ध ) की जड़के कल्कसे अथवा सरसोंके

कत्कसे लिप्त कर फिर ध्र्यमें लेप सूख जानेपर दूसरी बार सर-सोंके कत्कसे लेप कर सुखाना चाहिये। फिर तपा तपा कर त्रिफलांके काथसे बुझाना चाहिये। फिर चूर्ण कर कपढ़ेसे छान लेना चाहिये। फिर इसे अग्निके अनुसार शहद व घी साथ खाना चाहिये। १ माशा, ३ माशा अथवा ४ माशा तक, ऊपरसे लौहसे ६४ गुना वकरीका दूध अथवा गायका दूध गरम कर गुनगुना पीना चाहिये। यह एक महीनेमें परिणामशूलको नष्ट करता है। इसे ब्रह्माने सर्व प्रथम बनाया था। इसके सेवनमें ककारादि नामवाले द्रव्य तथा अम्ल पदार्थ व जलप्राय प्रदेशके प्राणियोके मांसको न खाना चाहिये॥ ६०-६५॥

#### खण्डामलकी

स्वित्रपीडितक्ष्माण्डानुलाई सृष्टमान्यतः॥६६॥
प्रस्थाई खण्डतुल्यं तु पचेदामलकीरसात्।
प्रस्थे सुस्वित्रकृष्माण्डरसप्रस्थे विषट्टयन्॥६०॥
दृव्या पाकं गते तिस्मिद्रचूणीकृत्य विनिक्षिपेत्।
द्वे द्वे पले कणाजाजीशुण्ठीनां मरिचस्य च ॥६॥
पलं तालीसधन्याकचातुर्जातकमुस्तकम्।
कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थाई माक्षिकस्य च ॥६९॥
पिक्तिशूलं निहन्त्येतदोषवयभवं च यत्।
छर्चम्लिपत्तमूच्छिश्च श्वासकासावरोचकम्॥७०॥
हृच्छूलं रक्तिपत्तं च पृष्ठशूल च नाश्येत्।
रसायनिमदं श्रेष्ठं खण्डामलकसंज्ञितम्॥७१॥

उबालकर निचोया गया कृष्माण्ड २॥ सेर, घी ६४ तो० छोड़कर भूनना चाहिये। फिर इसमें २॥ सेर मिश्री १२८ तो० आंवलेका रस, तथा १२८ तो० उबाले हुए कृष्माण्डका स्वरस मिलाकर पकाना चाहिये। पाक सिद्ध हो जानेपर छोटी पीपल, जीरा तथा सोठ, प्रत्येक ८ तोला, काली मिर्च ४ तोला, तालीशपत्र, धनियां, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, व नागरमोथा प्रत्येक १ तोला तथा ठण्डा होनेपर शहद ६४ तोला मिलाकर रखना चाहिये। यह त्रिदोषजन्य परिणामश्ल, वमन, अम्लपित्त, मृच्छी श्वास, कास, अरुचि, हृद्यके दर्द, रक्तपित तथा पीठके श्लको नष्ट करता है। यह " इंड्रामलक " श्रेष्ठ रसायन है ॥ ६६-७१ ॥

#### नारिकेलखण्डः

कुडन सितमिह स्यान्नारिकेलं सुपिष्टं
पलपरिमितसर्पिः पाचितं खण्डतुल्यम् ।
निजपयसि तदेतत्व्वस्थमात्रे विपकं
गुडवद्थ सुशीते शाणभागान्क्षिपेच्च ॥ ७२ ॥
धन्याकपिष्पलिपयोदतुगाद्विजीराच्शाणं त्रिजातमिभकेशस्वद्विचूण्यं ।

#### हन्त्यम्लपित्तमरुचि क्षयमस्रपित्तं शूलं विम सकलपौरुषकारि हारि ॥ ७३ ॥

अच्छी तरह पिसा हुआ कचा नारियलका गूदा १६ तोला ४ तोला घीमें भूना चाहिये, सुगन्ध उठने लगनेपर वरावर मिश्री तथा नारियलका जल १२८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये। अवलेह तैयार हो जानेपर उतार ठंडा कर धनियां, छोटी पीपल, नागरमोथा, वंशलोचन, सफेद जीरा तथा स्याह जीरा प्रत्येक ३ माशे तथा दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर प्रत्येक ६ रत्तीका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसं अम्लिपत्त, अरुचि, क्षय, रक्तिपत्त, शूल, वमन नष्ट होते हैं तथा परुषत्व बढता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

### कलायचूर्णादिगुटी

कलायचूर्णभागौ द्वौ लोहचूर्णस्य चापरः। कारवेष्ठपळाञानां रसेनेव विमर्दितः ॥ ७४ ॥ कर्षमात्रां ततश्चेकां भक्षयेद् गुटिकां नरः। मण्डानुपानात्सा हन्ति जरत्पितं सुदारुणम्।।७५॥

मटरका चूर्ण २ भाग, लौहभस्म १ भाग वर्तमान समयके लिये १ माशाकी वटी पर्ध्याप्त होगी। भाग दोनोंको करेलेके पत्तेके रससे घोटकर ९ तोलेकी गोली बना लेनी चाहिये। यह मण्डके अनुपानके साथ सेवन करनेसे जरत्पित्तको शान्त करती है।। ७४।। ७५।।

#### त्रिफलायोगौ

लिह्याद्वा चैफलं चूर्णमयश्चूर्णसमन्वितम् । यष्टीचूर्णेन वा युक्तं लिह्यात्क्षीद्रेण तद्भदे ॥७६॥

(१) अथवा त्रिफलाका चूर्ण लौह भस्मके साथ अथवा (२) मौरेठीके चूर्णके साथ शहद मिलाकर चाटनेसे जरियत्त शान्त होता है।। ७६॥

### अन्नद्रवशूलचिकित्सा

पितान्तं वमनं कृत्वा कफान्तं च विरेचनम । अन्नद्रवे च तत्कार्यं जरितपत्ते यदीरितम् ॥७७॥ आमपक्वाशये शुद्धे गच्छेदन्नद्रवः शमम्।

पित्तान्त वमन व कफान्त विरेचन करनेके अनन्तर जर रिपत्तकी जो चिकिरसा बतायी गयी, वह अन्नद्रव शूलमें भी करनी चाहिये। आमाशय व पकाशव शुद्ध हो जाने पर अन्न-द्रवशूल शान्त हो जाता है।। ७७॥-

#### विविधा योगाः

गोधूममण्डकं तत्र सपिषा गुडसंयुतम् ।

शालितण्ड्लमण्डं वा कवोष्णं सिक्थवर्जितम् । वाटचं क्षीरेण संसिद्धं घृतपूरं सज्ञर्करम् ॥ ८० ॥ शर्करां भक्षयित्वा वा क्षीरमुत्कथितं पिवेत्। पटोलपत्रयूषेण खादेच्चणकसक्तुकान् ॥ ८१ ॥

विना छिल्का निकाली उडदकी पिट्टीके बडे घीमें पकाकर खाना चाहिये। अथवा गेहंका मण्ड घी व गुड मिलाकर खाना चाहिये। अथवा मिश्री व ठण्डा द्ध मिलाकर खाना चाहिये। अथवा शाली चावलोंका मण्ड कुछ गरग गरम सीध रहित अथवा यवका मण्ड दूध, घी व शक्कर मिलाकर पीना चाहिये। शक्कर खाकर ऊपरसे गरम दूध पीना चाहिये। अथवा परवलके पत्तेके यूषके साथ चनाके सत्तुओंको खाना चाहिये॥ ७८-८१॥

#### पथ्यविचारः

अन्नद्रवे जरिएत्ते वहिर्मृन्दो भवेदातः। तस्माद्त्रात्रपानानि मात्राहीनानि करुपयेत् ॥८२॥ अन्नद्रव तथा जरियत्तमें अग्नि मन्द हो जाती है। अतः इसमें अन्नपान आदि सब पदार्थोंको अल्पमान्नामें ही देना उचित है।। ८२॥

इति परिणामशूलाधिकारः समाप्तः।

#### सामान्यक्रमः

त्रिवृत्स्धापत्रतिलादिशाक-प्राम्यौदकानूपरसर्यवान्नम् । अन्यैश्च सृष्टानिलम्त्रविद्धि-रद्यात्प्रसन्नागुडसीध्रपायी ॥ १ ॥

निसोध, सेहुण्डके पत्ते, व तिल आदिके शाक तथा ग्राम्य, आनूप जलमें रहनेवाले प्राणियोंके मांसरस तथा मल मूत्र व वायुको शुद्ध करनेवाले दूसरे पदार्थों के साथ यवका दलिया तथा रोटी आदि खाना चाहिये और शरावका स्वच्छ भाग अथवा गुढ़से बनाया गया सीधु पीना चाहिये ॥ १ ॥

# कारणभेदेन चिकित्साभेदः

आस्थापनं मारुतजे स्निग्धस्वन्नस्य शस्यते। पुरीषजे तु कर्तन्यो विधिरानाहिकश्च यः ॥ २ ॥ क्षारवेतरणौ बस्ती युञ्ज्यात्तत्र चिकित्सकः।

वातजन्य उदावर्तमें स्नेहन स्वेदनके अतन्तर आस्थापन माषेण्डरी सतुषिका स्विन्ना सिर्पर्युता हिता ॥७८॥ बस्ति देना चाहिये । मलावरोधसे उत्पन्न उदावर्तमें आनाह नाशकी चिकित्सा करनी चाहिये। तथा क्षार बस्ति और ससितं शीतदुः धेन मृदितं वा हितं मतम् ॥ ७९ ॥ वैतरणवस्ति (आस्थापनका भेद ) देना चाहिये ॥ २ ॥

#### र्यामादिगणः

दयामा दन्ती द्वन्तीत्वङ् महादयामा स्नुहीत्रिवृत् ३ सप्तला शंखिनी श्वेता राजवृक्षः सतिल्वकः। कम्पिलकं कर अद्य हेमक्षोरीत्ययं गणः॥ ४४॥ सपिंस्तेलरजःकाथकरकेष्वन्यतमेषु च । उपावतौद्रानाहविषग्रमविनाशनः ॥ ५॥

काला निसोध, दन्ती, इदन्ती ( दन्तीभेद ) की छाल, विधारा, थृहर, सफेद निसीथ, सप्तला (सेहण्ड्का भेद) कालादाना, सफेद विष्णुकान्ता, अमलतासका गूदा, पठानी लोध, कबीला, कजा तथा हेमशीरी ( इसे सत्यानाशी तथा भड़भांड़ भी कहते हैं ) इन औषधियोंके साथ घृत अथवा तैलका पाक करके अथवा इन औषधियोका चूर्ण, काथ अथवा कल्क आदि किसी प्रकार सेवन करनेसे उदावर्त, उदररोग, आनाह, विष और गुल्म नष्ट होता है ॥ ३-५॥

#### त्रिवृतादिग्रहिका

त्रिवृ कृष्णाहरीतकयो द्विचतुष्पश्चभागिकाः। गुडिका गुडतुल्यास्ता विड्विवन्धगदापहाः ॥६॥ निसोथ २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, वड़ी हर्रका छिल्का ५ भाग कुट छान सबके बराबर गुड़ मिलाकर गोली बना लेनी चाहिये। यह मलकी हकावटको नष्ट करती है ॥ ६ ॥

# हरितक्यादिचूर्णम्

हरीतकीयवक्षारपील्यनि त्रिवृता तथा। घुतै इचुर्णमिदं पेयमुदावर्तविना शनम् ॥ ७॥ वडी हर्रका छिल्का, यवाखार, पीलु तथा निसीथ समान भाग छे चूर्ण बनाकर घीके साथ खानेसे उदावर्त नष्ट होता है ॥ ७ ॥

#### हिंग्वादिचूर्णम्

हिंगुकुष्ठावचासर्जि विढं चेति द्विरुत्तरम्। पीतं मद्येन तच्चूणंगुदावतहरं परम् ॥ ८॥ भुनी हींग १ भाग, कूठ २ भाग, वच ४ भाग, सज्जी-खार ८ भाग तथा विडनमक १६ भाग हे चूर्ण बनाकर

#### नाराचचूणंभ्

खण्डपलं त्रिवृता सममुपकुत्याकर्षच्णितं ऋक्णम् प्राम्भोजने च समधु विडालपदकं लिहेत्प्राज्ञः॥९॥ एतद्राढपुरीषे पित्तं कफे च विनियोज्यम्। सुम्बादुर्नृपयोग्योऽयं योगो नाराचको नाम्ना॥१०॥ मिश्री ४ तोला, निसोध ४ तोला छोटी पीपल १ तोला इन ओषधियोंका महीन चूर्ण कर भोजनके पहिले १ तोलाकी मात्रा शहदके साथ चाटनी चाहिये। इसका कहें दस्तोंके आनेमें तथा पित्त और कफजन्य उदावर्तमें प्रयोग करना

चाहिये। यह मीठा योग राजाओं के योग्य है। इसे "नाराचः चूर्ण" कहते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥

#### लग्रनप्रयोगः

रसोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत्प्रातः प्रकाइन्धितः । गुल्मोदावर्तशुल्ह्यं दीपनं बलवर्धनम् ॥ ११ ॥ पात:काल भूख लगनेपर शुद्ध लहसुनको मद्यके साथ मिलाकर पीवे। यह गुल्म, उदावर्त व शुलको नष्ट करता, अप्नि दीप्त करता तथा बलको बढ़ाता है ॥ ११ ॥

#### फलवतेय:

हिङ्गुम।क्षिकसिन्धूरथैः पक्तवा वर्तिसुनिर्मिताम् । घृताभ्यक्तां गुदे द्यादुदावर्तविनाशिनीम् ॥ १२ ॥ मद्नं पिष्पली कुछं वचा गौराश्च सर्षपाः। गुडक्षारसमायुक्ताः फलवर्तिः प्रशस्यते ॥ १३ ॥ आगारधूमसिन्धृत्थतेलयुक्ताम्लम्लकम् । क्षुण्णं निर्मुण्डिपत्रं वा स्वित्रे पायौ क्षिपेद् बुधः१४ हींग, शहद व सेंधानमकको पकाकर बनायी गयी वत्ती घी चुपरकर गुदामें रखनेसे उदावर्त नष्ट होता है। इसी प्रकार मैन-फल, छोटी पीपल, कूठ, दूधिया वच व सफेद-सर्सो महीन पीस गुड़ और क्षार मिलाकर बनायी गयी बत्ती भी उत्तम है। अथवा गृहधूम, संधानमक तथा तैलके साथ उठायी गयी खट्टी मूलीकी बत्ती अथवा केवल सम्भाल्की पत्तीके कल्ककी बत्ती गुदाका स्वेदन कर गुदामें रखनी चाहिये॥ १२--१४॥

### मूत्रजोदावर्तचिकित्सा

सौवर्चलाढ्यां मदिरां मूत्रे त्वभिहते पिबत्। एलां बाष्यथ मद्येन क्षीरं वारि पिवच स: ॥१५॥ दुःस्पर्शास्वरसं वापि कषायं ककुभस्य च। एवारुबीजं तोयेन विवेदा छवणीकृतम् ॥ १६ ॥ पञ्चमूलीशृतं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा I सर्वधैवोपय्ञीत मूत्रकृच्छाइमरीविधिम् ॥ १७ ॥ मूत्रकी रुकावटसे उत्पन्न उदावर्तमें काला नमक छोड़कर शराब पीना चाहिये। अथवा छोटी इलायचीका चूर्ण शराबके साथ अथवा जल व दूध एकमें मिलाकर पीना चाहिये। अथवा शराबके साथ पीनेसे उदावर्तरोग निःसन्देह नष्ट होता है ॥८॥ यवासाका स्वरस अथवा अर्जुनकी छालका काथ अथवा कक-डीके बीज पानीमें पीस लवण मिलाकर पीना चाहिये। अथवा पश्चमूलसे सिद्ध दूध अथवा मुनक्केका रस पीना चाहिये। तथा मूत्रकृच्छ्र व अइमरीनाशक विधिका सर्वथा सेवन करना चाहिये ॥ १५--१७ ॥

### जृम्भ जाद्यदाव र्तचिकित्सा

स्नेहस्वेदैरुदावर्ते जुम्भजं समुपाचरेत्। अश्रमोक्षोऽश्रुजे कार्यस्वप्नो मद्य प्रियाःकथाः १८॥ क्षवजे क्षवपत्रेण घाणस्थेनानयत्क्षवम् । तथोध्वजनगोऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमःसनावनः ॥१९॥ हितं वातम्मणं च घृतं चौत्तरभक्तिकम् । उद्गारजं कमोपेतं स्नेहिकं धूममाचरेत् ॥ २०॥ छर्चांघातं यथादोषं नस्यम्नेहादिभिजयत् । भुक्त्वा प्रच्छदंनं धूमो छंघनं रक्तमोक्षणम् ॥२१॥ रूक्षान्नपाने व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ।

जम्माईके अवरोधसे उत्पन्न उदावर्तमें स्नेहन व स्वेदनकरना चाहिये। आंसुओंके अवरोधसे उत्पन्नमें आंसुओंका लाना, सोना, मद्य पीना तथा प्रिय कथायें सुनना हितकर है। छिकाके रोकनेसे उत्पन्नमें नकछिकनीके पत्तोंको पीस नाकमें रखकर छींक लाना चाहिये। तथा जन्नुके ऊपर अभ्यन्न, स्वेदन तथा धूमपान व नस्य तथा वातन्न मद्य व पृतके साथ भोजन करना हितकर है। उद्गारजन्यमें विधिपूर्वक स्नेह्युक्त धूमपान करना चाहिये। वमनके रोकनेसे उत्पन्न उदावर्तमें दोषोंके अनुसार नस्य, स्नेहन आदि करना, भोजन कर वमन करना, धूमपान, लंघन, रक्तमोक्षण, रूक्ष अन्नपान, व्यायाम तथा विरेचन देना हितकर होता है॥१८-२१॥

### **गुक्रजोदावर्तचिकित्सा**

बस्तिशुद्धिकरावापं चतुर्गुणजलं पयः ॥ २२ ॥ आवारिनाशात्कथितं पीतवन्तं प्रकामतः । रमयेयुः प्रिया नार्यः शुक्रोदावर्तिनं नरम् ॥ २३ ॥ अत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिराश्चरणायुधाः । शालिः पयो निरुहाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ २४ ॥

बस्ति शुद्ध करनेवाले पदार्थोंका करक तथा चतुर्गुण जल छोड़कर पकाये गये दूधको पिलाकर सुन्दरी ख्रियोंका सहवास करावे तथा अभ्यङ्ग (विशेषतः वस्ति व लिङ्गमें) जलमें बैठाना, शराब, मुरगेका मांसरस, शालिके चावल, दूध, निरूहण बस्ति और मैथुन करना विशेष हितकर है। १२--२४॥

### क्षुद्विघातादिजचिकित्सा

क्षुद्विघाते हितं स्निग्धमुष्णमरूपं च भोजनम् । चृष्णाघाते पिवेन्मन्थं यवागूं वापि शीतलाम्॥२५ रसेनाद्यात्सुविश्रान्तश्रमश्चासातुरो नरः । निद्राघाते पिवेत्क्षीरं स्वप्नः संवाहनानि च ॥२६॥

भूंखके रोकनेसे उत्पन्नमें चिकना, गरम व थोड़ा भोजन करना हितकर है। प्यासके रोकनेसे उत्पन्नमें मन्थ अथवा शीतळ यवागू पीना चाहिये। श्रमज श्वाससे पीड़ित ( यके हुए) पुरुषको विश्राम कराकर मांसरसके साथ भोजन कराना चाहिये। निद्राघातजमें दूध पीना, सोना देह दववाना हित-कर है॥ २५॥ २६॥

इत्युदावर्ताधिकारः समाप्तः।

# अथानाहाधिकारः

-----

#### चिकित्साक्रमः

उदावर्तक्रियानाहे सामे लंघनपाचनम् ॥ १ ॥ आनाहमें उदावर्तकी चिक्सिसा तथा आमसहितमें लंघन व पाचन करना चाहिये ॥ १ ॥

# द्विरुत्तरं चूर्णम्

द्विरुत्तरा हिङ्गुयचा सकुष्ठा सुविचेका चेति विडङ्गचूर्णम् । सुखाम्बुनानाहविपूचिकार्ति-हृद्रोगगुल्मोध्वसमीरणत्रम् ॥ २ ॥

भूनी हींग १ भाग, दूधिया बच २ भाग, कूठ ४ भाग, सज्जीखार ८ भाग, वायविडंग १६ भाग, सबको महीन चूर्ण कर गुनगुने जलके साथ पीनेसे अफारा, हैजा, हदोग, गुल्म तथा डकारोंका अधिक आना शान्त होता है ॥ २ ॥

# वचादिचूर्णम्

वचाभयाचित्रकयावराकान् सपिप्वलीकातिविषानसकुष्ठान्। उष्णाम्बुनानाहविमुद्धवातान् पीरवा जयेदासु हितौदनाशी॥ ३॥

दूधिया बच, बड़ी हर्रका छिल्का, चीतकी जड़, यवाखार, छोटी पोपल, अतीस तथा कूठ सबको महीन चूर्ण कर गुनगुने जलके साथ पीनेसे आनाह तथा वायुकी हकावट शीघ्र ही नष्ट होती है। इसमें हितकारक पदार्थोंके साथ भात खाना चाहिये॥ ३॥

# त्रिवृतादिगुटिका

त्रिष्ट द्वरीतकी द्यामाः स्नुहीक्षीरेण भावयेत् । वटिका मूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठाश्चानाह भेदिकाः ॥ ४ ॥ निसोय, बड़ी हर्रका खिल्का तथा काला निसोय सबकी महीन पीस थृहरके दूधकी भावना दे गोलो बना गोमूत्रके साथ होनेसे अफारा नष्ट होता है ॥ ४ ॥

#### क्षारलवणम्

फलं च मूलं च विरेचनोक्तं हिङ्ग्वर्कमूलं दशमूलमग्यम् । म्नुक्चित्रको चैव पुनर्नवा च तुल्यानि सर्वेर्लवणाणि पञ्च ॥ ५॥ सेहै: समुत्रे: सह जर्जराणि शरावसन्धौ विपचेत्स्छिते। पकं सुपिष्टं छवणं तद्त्रै: पानस्तथानाहरुजाहनमध्यम् ॥ ६॥

विरेचनाधिकारोक्त फल तथा मूल, हींग, आककी जड़, दशमूल, थूहर, चीतकी जड़ तथा पुनर्तवा सब समान भाग. सबके समान पांची नमक ले चूर्ण कर हनेह तथा गीमूत्रमें मिला शरावसम्पुटमें बन्द कर फूक देना चाहिये। इस तरह पकाये लवणको पीसकर अन्न तथा पीनेकी चीजोंके साथ प्रयोग करनेसे अफारा अवस्य दूर होता है ॥ ५ ॥ ६ ॥

## राठादिवर्तिः

राठधूमविडव्योषगुडस्बैर्विपाचिता । गुदेऽङ्गुष्टसमा वर्तिविधेयानाहज्ञूळनुत् ॥ ७ ॥ मैनफल, घरका धुआं, विङ्लवण, त्रिकद्व, गुड़ तथा गोमत्र सबको एकमें भिला पकाकर बनायी गयी अंगूठेके समान मोटी वंतीको गुदामें रखनेसे अफारा व ग्रूल नष्ट होता है ॥ ७ ॥

## त्रिकटुकादिवर्तिः

वर्तिस्तिकटुकसैन्धवसर्षपगृहधूमकुष्टमदनफलै:। मधुनि गुढे वा पक्तवा पायावङ्गुष्ठमानतो वेदया वर्तिरियं रष्टफला गुरे शनैः प्रणिहिता घृताभ्यका। आनाहोदावर्तशपनी जठरगुल्मनिवारिणी ॥ ९ ॥ त्रिकटु, सेंधानमक, सरसी, घरका धुआं, कूठ, मैनफलका चूर्ण कर शहद अथवा गुड़में मिलाकर पकाकर अंगूठेके बराबर मोटी बत्ती घी चुपरकर गुदामें रखनी चाहिये। इसका फल देखा गया है। यह अफारा, उदावर्त, उदर व गुल्मको नष्ट करती है।। ८॥ ९॥

## शुष्कपूलकाद्यं घृतम्

मूलकं शुष्कमार्दं च वर्षाभूः पश्चमूलकम । आरेवतफलं चापि पिष्टा तेन पचेद घृतम्। तत्वीयमानं शमयेदुदावर्तमसंशयम् ॥ १० ॥

१ जितने गुड़ तथा गोमूत्रसे पकाकर बत्ती बन सके, उतना गुड़ व गोमूत्र छोड़ना चाहिये। यह शिवदास-जीका मत है। कुछ आचायोंका मत है, कि समस्त चूर्णके समान गुड़, सबसे चतुर्गुण गोमूत्र छोड़कर बत्ती बनानी चाहिये।

मधु ४ कर्ष मिलाकर बत्ती बनानी कुछ आचायोंको अभीष्ट है। करनेके अनन्तर किया गया स्वेदन छिट्टोंको मुलायम करता, पर इस प्रकार बत्ती बननेमें ही सन्देह है। अतः जितनेसे वन बढ़े वायुको शान्त करता तथा बन्धे हुए मलकी गाठींको सके, उतना पारेमाण छोड़ना चाहिये।

सूखी और गीली मूली, पुनर्नवाकी जड़, लघु पश्चमूल तथा अमलतासका गूदा सब समान भाग ले कल्क करना चाहिये। कल्कसे चौगुना घी और घीसे चौगुना जल मिला पका-कर सेवन किया गया घृत निःसन्देह उदावर्तको शान्त करता है ॥ १० ॥

## स्थिराद्यं घतम्

स्थिरादिवर्गस्य पुनर्नवायाः सम्पाकप्तीककर अयोश्च। सिद्धः कषाये द्विपळांशिकानां प्रस्थो घृतात्स्यात्प्रतिरुद्धवाते ॥ ११ ॥

शालपणीं आदि पञ्चमूल, पुनर्नवा, अमलतासका गूदा, कजा तथा दुर्गन्धितकजा प्रत्येक ८ तीला ले काढ़ा बनाकर घी १२८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह घी वायुकी इकावटको नष्ट करता है।। ११॥

इत्यानाहाधिकारः समाप्तः।

# अथ गुल्माधिकारः

#### चिकित्साक्रमः

लध्वन्नं द्रीपनं स्निम्धमुष्णं वातानुलोमनम् । बृंहणं यद्भवेत्सर्वे तद्धितं सर्वगुलिमनाम् ॥ १॥ स्त्रिग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्भशान्वये । स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुख्वणम् ॥२॥ भित्तवा विबन्धं स्निग्धस्य खेदो गुल्ममपोइति । कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्कार्येत्कुशलो भिषक ॥३॥ उपनाहाश्च कर्तव्याः मुखोज्णाः ज्ञाल्वणादयः । स्त्यानेऽवसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शिराव्यधः ॥४॥ स्वेदोऽनुलोमनं चैव प्रशस्तं सर्वगुल्मिनाम् । वेया वातहरैः सिद्धाः कौल्रत्था धन्वजा रसाः॥५॥ खडाः सपञ्चमूलाश्च गुलिमनां भोजने हिता ।

जो पदार्थ हरूके, अभिदीपक, स्निग्ध, वायुके अनुलोमन करने वाले तथा बृहण होते हैं, वे समस्त गुल्मवालोंको हितकर हैं। २ यहांपर त्रिकटुकादि मिलाकर १ कर्ष, गुड़ १ कर्ष तथा गुल्मकी शान्तिके लिये स्नेहन कर स्वेदन करना चाहिये।स्नेहन फोड़कर गुल्मको नष्ट करता है । इसलिये वैद्य जैसा उचित

समझे कुम्मीह्वेद, पिण्डह्वेद, ईष्टिकाह्वेद तथा सुखोछ्ण रक्तको निकाल देना चाहिये। तथा स्वेदन व वायुका अनुलोमन सभी गुल्मोमें हितकर है। तथा वातनाशक पदार्थोंसे सिद्ध पेया, फुलथीका यूष तथा जांगल प्राणियोका मांसरस तथा पश्चमूल मिलकर बनाये गये खड़ गुल्मवालीको पथ्यके साथ देने चाहिया ॥ १-५ ॥

## वातग्रलमचिकित्सा

मातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाहिमं बिडसैन्धवम् ॥ ६॥ सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम्। नागरार्धपलं पिष्टं द्वे पले लुध्वितस्य च ॥ ७ ॥ तिलस्येकं गुडवलं क्षीरेणोध्णेन पाययेत्। वातगुरुममुदावर्तं योनिशूलं च नाशयेत् ॥ ८॥

बिजौरे निम्बूका रस, भुनी हींग, अनारका रस, बिडनमक, संधानमक और शराबका अच्छी भाग मिलाकर पीनेसे वात-गुल्म नष्ट होता है। इसी प्रकार सोंठ २ तोला, बिजीरे निम्बूका रस ८ तोला, काला तिल ४ तोला, गुड़ ४ तोला मिलाकर गरम दूधके साथ पिलाना चाहिये। यह वातगुल्म, उदावर्त और योनिशूलको नष्ट करता है।। ६-८।।

# एरण्डतैलप्रयोगः

पिबेदेरण्डतैलं वा वारुणीमण्डमिश्रितम्। तदेव तेंछं पयसा वातगुरमी पिवेन्नरः ॥ ९॥

अथवा एरण्डका तैल ताड़ीके साथ अथवा दूधके साथ पीनेसे वातगुल्म नष्ट होता है ॥ ९ ॥

#### लशुनक्षीरम्

साधयेच्छुद्धशुष्कस्य छशुनस्य चतुष्पलम् । शीरोदकेऽष्ट्रगुणिते क्षीरशेषं च पाययेत् ॥ १०॥ वातगुरुममुदावर्तं गृध्रसी विषमज्वरम् । हृद्रोगं विद्रधिं शोषं शमयत्याशु तत्पयः ॥ ११ ॥ एवं तु साधिते क्षीरे स्तोकमध्यन्न दीयते। सर्जिकाकुष्ठसिहतः क्षारः केतिकजोऽपि वा ॥१२॥ तैलेन पीतः शमयेद् गुल्मं पवनसम्भवम्।

१ वातनाशक काथादिसे पूर्ण घडे़की भापसे स्वेदन करना "कुम्भीरवेदन," उबाले हुए उड़द आदिकी पिण्डी बान्धकर स्वेदन"पिण्डस्वेद"और ईटें गरम कर वातनाशक काथसे सिधन करना "इष्टिकास्वेद" कहा जाता है। स्वेदका विस्तार चरक सूत्रस्थान १४ अध्यायमें देखिये।

शुद्ध मुखाया गया लेहमुन १६ तोला अठगुने दूध और शाल्वणादि उपनाह करें। रक्तज गुल्ममें बाहुमें शिराव्यध कर पानीमें मिलाकर पकाना चाहिये, दूधमात्र शेष रहनेपर पीना चाहिये। इससे वातगुल्म, उदावर्त, गृधसी, विषमञ्बर, हृद्दीग, धिद्रधि तथा राजयश्मा शीघ्र ही शान्त होता है। तथा इसी प्रकार सिद्ध दूधमें सज्जीखार, कूठ तथा केवड़ेकी क्षार थोडा छोड़ एरण्डतेल मिलाकर पीनेसे वातज गुल्म शान्त होता है। १०-१२॥-

# उत्पत्तिभेदेन चिकित्साभेदः

वातगुल्मे कफे वृद्धे वान्तिइचूणिदिरिष्यते ॥ १३ ॥ पैत तु रेवनं स्निग्धं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्। स्निग्घोष्णेनोदित्ते गुल्मे पैत्तिके संसनं हितम्॥१४॥ रूक्षोडणेन तु सम्भूते सर्पिः प्रशमनं परम्। काकोल्यादिमहातिक्त गसाद्यैः पित्तगुल्मिनम् १५॥ स्नेहितं स्नंसयेत्पश्चाद्योजयेद्वस्तिकर्मणा । स्निग्धोष्णजे पित्तगुरमे कम्पिछं मधुना लिहेत् १६ रेचनाथीं रसं वापि दाक्षायाः सगुडं पिवेत् ।

वातज गुल्ममें कफ बढ़ जानेपर चूर्णादि देना तथा वमन कराना हितकर है ( यद्यपि गुल्ममें वमनका निषेध है, पर अवस्थाविशेषमें उसका भी अपवाद हो जाता है )। पित्तज गुल्ममें स्नेह्युक्त रेचन और रक्तजमें रक्तमोक्षण हितकर है। गरम और चिकने पदार्थींसे उत्पन्न पित्तज गुल्ममें विरेचन, देना चाहिये। तथा रूखे और गरम पदार्थोंसे उत्पन्न गुत्ममें ष्टतपान परम लाभ दायक होता है। पित्तगुल्मवालेको काकी-ल्यादि, महातिक्त अथवा वासादि घृतसे स्नेष्टन कर विरेचन देना चाहिये, फिर बस्ति देना चाहिये । चिकने और गरम पदार्थीसे उत्पन्न पित्तगुल्ममें शहदके साथ कबीला विरेचनार्थ देना चाहिये, अथवा अंगूरका रस गुड़ मिलाकर पीना चाहिये ॥ १३-१६ ॥-

#### विदह्ममानगुल्मचिकित्सा

दाहरालाऽनिलक्षोभस्वप्ननाशाक्चिजवरै: ॥ १०॥ विद्ह्यमानं जानीयाद् गुल्मं तसुपनाह्येत्। पके तु त्रणवत्कार्यं व्यधशोधनरोपणम् ॥ १८ ॥ स्वयमूर्ध्वमधो वापि स चेहोषः प्रपद्यते। द्वादशाहमुपेक्षेत रक्षत्रन्यापद्रवात् ॥ १८ ॥ परं तु शोधनं सर्विः शुभं समध्तिककम्।

यदि गुल्ममें जलन, ऋूल, वायुका इधर उधर घूमना निदानारा, अरुचि और ज्वर हो, तो गुल्मको पकता हुआ

१ लगुनसे चतुर्गुण दूध और चतुर्गुण ही जल मिलाकर पाक करना चाहिये।

समझना चाहिये, अतः उसमें पुल्टिस बांधकर पकाना चाहिये, पक जानेपर त्रणके समान चीरना, साफ करना और घाव जकड़ा हुआ तथा मिचलाई और अरुचि हो, उसे वमन भरना चाहिये। यदि पक जानेपर दोष अपने आप ऊपरसे कराना चाहिये ॥ २६॥ या नीचेसे निकलने लग जायँ, तो और उपदवीकी रक्षा करते हुए १२ दिन तक उपेक्षा करनी चाहिये। इसके अनन्तर तिक्तरस युक्त शोधन द्रव्योके साथ सिद्ध घृत शहदके साथ शोधनके लिये प्रयत्न करे ॥ १७-५९ ॥ -

रोहिण्यादियोगः

रोहिणी कटुका निम्बं मधुकं त्रिफछात्वचः॥२०॥ कर्षांशास्त्रायमाणा च पटोळित्रवृतापले । द्विपलं च मसूराणां साध्यमष्ट्राणेऽम्मसि ॥२१॥ घृताच्छेषं घृतसमं सर्पिषस्य चतुष्पलम्। पिबेत्संमू चिछतं तेन गुल्मः शास्यति पैत्तिकः॥२२ उवरस्तृष्णा च शूलं च भ्रमम्च्छरितिस्तथा।

कुटकी, नीमकी छाल, मौरेठी, त्रिफला, त्रायमाण प्रत्येक १ तोला, परवलकी पत्ती व निसोध प्रत्येक ४ तोला, ससूर ८ तोला, सबको दुरकुचाकर ४२ पल अर्थात् १६८ तोला जलमें पकाना चाहिये, ९६ तोला बाकी रहनेपर उतार छान १६ तोला घी मिलाकर पीना चाहिये इससे पैत्तिकगुल्म, उवर, तृष्णा, शूल, भ्रम, मुच्छां तथा वेचैनी शान्त होती है। १०-२२॥-

दीप्ताग्न्यादिषु स्नेहमात्रा

दीप्राप्तयो महाकायाः स्नेहसात्स्याश्च ये नराः॥२३ गुलिमनः सर्पद्षाश्च विसर्पोपहताश्च ये। ज्येष्ठां मात्रां पिवयुरते पलान्यष्टौ विशेषतः ॥२४॥ दीप्तामि, वड़े शरीरवाले, जिनको स्नेहका अधिक अभ्यास है वे, गुल्म व विसर्पवाले तथा सांपसे काटे हुए मनुष्य स्नेहकी वड़ी मात्रा अर्थात् ८ पल ( ३२ तोला ) पीवें ॥ २३॥२४॥

#### कफजग्रहमजचिकित्सा

लंघनोल्लेखने स्वेदे कृतेऽमी संप्रधिकते। घृतं संक्षारकदुकं पातव्यं कफगुलिमनाम् ॥ २५ ॥ कफगुल्मरोगियोंको लंघन, वमन, स्वेदन करनेके अनन्तर अग्नि दीप्त हो जानेपर क्षार और कटुद्रव्य मिश्रित एत पिलाना चाहिये॥ २५॥

#### वमनयोग्यता

सन्दोऽग्निर्वेदना सन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता । सोत्क्लेशा चारुचिर्यस्य स गुल्मी वमनोपगः॥२६

\* यद्यपि यह मात्रा बहुत अधिक है, पर व्याधिके प्रभावसे इसकी अधिकता दोषकारक नहीं, प्रत्युत लाभदायक होती है।

जिसकी अग्नि मन्द हो, पीड़ा भी मन्द हो, पेट भारी तथा

## गुटिकादियोग्यता

मन्देऽप्रावनिले मृढे ज्ञात्वा सस्तेह्माशयम्। गुडिकाइचूर्णनिर्युहाः प्रयोज्याः कफगुलिमनाम् २७ क्षारोऽरिष्ट्रगणश्चापि दाहशोषे विधीयते । पञ्चमूलीकृतं तोयं पुराणं वार्जीरसम् ॥२८॥ कफगुल्मी पिबेत्काले जीणे माध्वीकमेव वा। अग्नि मन्द, वायुकी हकावट और आशय स्निग्ध होनेपर गोली, चूर्ण और काथ कफगुल्मवालोंको देना चाहिये। तथा जलन व शोष इत्यादिमें क्षार व अस्टिका प्रयोग करना चाहिये । पञ्चमूलका काथ अथवा पुरानी ताड़ी अथवा पुराना माध्वीक ( शहदसे बनाया गया आसव ) पीना चाहिये॥ २०॥ २८॥-

## लेपस्वेदौ

तिळैरण्डातसीबीजसर्षपै: परिलिप्य वा ॥३९॥ इलेब्सग्रह्ममयरपात्रैः सुखोब्णैः स्वेदयेद्भिषक । तिल, अण्डी, अलसी व सरसोंको पीस, लेप कर गरम किये हुए लोहेके पात्रसे स्वेदन करना चाहिये॥ २९ ॥-

#### तऋपयोगः

यमानीचूणितं तकं विडेन लवणीकृतम् ॥३०॥ पिवेत्सन्दीपनं वातमूत्रवचाँऽनुस्रोमनम्। महेमें अजवायन तथा विड्नमकका चूर्ण डालकर पीनेसे अमिदीप्ति तथा वाय, मूत्र और मलकी शुद्धता होती है॥३०॥

#### इन्द्रजिचकित्सा

व्यामिश्रदोषे व्यामिश्रः सर्व एव क्रियाक्रमः॥३१॥ मिले हए दोषों में मिली हुई चिकित्सा करनी चाहिये ३१

#### सन्निपातजचिकित्सा

सित्रपातोद्भवे गुल्मे त्रिदोषद्यो विधिहितः। यथोक्तेन सदा कुर्याद्भिषक् तत्र समाहितः ॥३२॥ सन्निपातज गुल्ममें त्रिदोषनाशक चिकित्सा यथोक्त विधि से करनी चाहिये। ३२॥

#### वचादिचूर्णम्

वचाविडाभयाशुण्ठीहिंगुकुष्ठासिदीप्यकाः। द्विविषद्चतुरेकाष्ट्रसप्तश्चांशिकाः क्रमात् । चर्णं मदादिभिः पीतं गुल्नानाहोद्रापहम् ॥३३॥ गुलाशःश्वासकासम्नं महणीदीपनं परम्।

बच २ भाग, विड्नमक ३ भाग, बड़ी हर्रका छिल्का ६ भाग, सीठ ४ भाग, भुनी हींग १ भाग, कूठ ८ भाग चीतेकी जड़ ७ भाग, तथा अजवायन ५ भाग सबका चूर्ण बना मद्य या गरम जल आदिसे पीनेसे गुल्म, आनाह, उदर-रोग, शूल, अर्श, श्वास, कासको नष्ट करता तथा प्रहणीको बलवान बनाता है ॥ ३३ ॥—

# यमान्यादिचूर्णम्

यमानी हिंगुसिन्धृत्थक्षारसौवर्चलाभयाः।
सुरामण्डेन पातव्या गुरुमशूलिनवारणाः ॥३४॥
अजवायन, भुनी हींग, सेंधानमक, यवाखार, कालानमक
तथा बड़ी हर्रके छिल्केके चूर्णको शराबके स्वच्छ भागके साय
पीनेसे गुल्म व शूल नष्ट होता है ॥ ३४॥

## हिंग्वाद्यं चूर्णं गुटिका वा

हिंगु त्रिकदुकं पाठां हपुवामभयां शटीम् ।
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकान्छवेतसौ ॥३५॥
दाडिमं पौष्करं धान्यमजाजी चित्रकं वचाम् ।
द्वौ क्षारौ छवणे दे च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत्॥३६॥
चूर्णमेतत्प्रयोक्तव्यमन्नपानेष्वनत्ययम् ।
प्राग्भक्तमथवा पेयं मरोनोष्णोदकेन वा ॥ ३७॥
पार्श्वहद्वस्तिश्रुळेषु गुल्मे वातकफात्मके ।
आनाहे मूत्रकृच्छे च गुदयोनिक्जासु च ॥३८॥
महण्यशोविकारेषु छोहि पाण्ड्वामयेऽक्चौ ।
उरोविबन्धे हिक्कायां श्वासे कासे गळप्रहे ॥३९॥
भावितं मातुळुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा ।
बहुशो गुडिकाः कार्याःकार्मुकाःस्युस्ततोऽधिकम्४॰

भुनी हींग, सोंठ, मिर्च, पीपल, पाढ. हाऊवेर, बडी हर्रका छित्का, कचूर, अजमोद, अजवाइन, तिन्तिडीक, अमलवेत, अनारदाना, पोहकरमूल, धनियां, जीरा, चीतेकी जड़, वच, यवाखार, सज्जीखार, सेंधानमक, कालानमक तथा चच्य सबका चूर्ण कर अन्नपानमें प्रयोग करना चाहिये। इसमें किसी प्रकारके परहेजकी आवश्यकता नहीं अथवा भोजनके पहिले सद्यके साथ अथवा गरम जलके साथ पीना चाहिये। यह पसियों, हृदय और बस्तिक ग्रल, गुत्म (वातकफात्मक), अफारा, मृत्रकृच्छु, गुद व योनिकी पीड़ा, प्रहणी, अर्श, प्लीहा, पाण्डुरोग, अरुचि, छातीकी जकड़ाहट, हिक्का, स्वास, कास तथा गलेकी जकढ़ाहटको दूर करता है। अथवा बिजीरे निम्बूके रसमें अनेक भावना देकर इसकी (एक एक माशेकी मान्नासे) गोली बना लेनी चाहिये, यह विशेष गुण करती है। ३५-४०॥

## पूतीकादिक्षारः

पूतीकपत्रगजिक्मेटिचन्यविद्ध-न्योषं च संस्तरचितं लवणोपधानम्। दम्ध्वा विचूर्ण्यं दिधमण्डयुतं प्रयोज्यं गुल्मोदरश्चयथुपांहुगुदोद्भवेषु ॥ ४१॥

प्तिकरक्षके पत्ते, इन्द्रायणकी जड़, चन्य, चीतेकी जड़, विकटु, तथा संधानमक सब समान भाग के मिटीकी हिडियामें बन्द कर फूंक देना चाहिये। फिर महीन चूर्ण कर दहीं के तोड़से साथ गुहम, उदर, सूजन, पाण्डु व अर्श रोगमें प्रयोग करना चाहिये॥ ४१॥

## हिंग्वादिप्रयोगः

हिंगुपुष्करमूळानि तुम्बुक्णि हरीतकीम् । रयामां विडं सैन्धवं च यवक्षारं महौषधम् ॥४२॥ यवक्वाथोदकेनैतद् घृतभृष्टं तु पाययेत् । तेनास्य भिद्यते गुल्मः सञ्ज्ञः सपरिव्रहः ॥४३॥

हींग, पोहकरमूल, तुम्बुरू, बड़ी हर्रका छिन्का, निसोध, विड्नमक, सेंधानमक, यवखार तथा सोठ सब समान भाग ले घीमें भूनकर यवके काड़ेके साथ पीना चाहिये। इससे गुल्मका भेदन होता तथा शूलादि अन्य सब उपद्रव नष्ट होते हैं॥ ४२॥ ४३॥

# वचादिचूर्णम्

वना हरीतकी हिंगु सेन्धवं साम्छवेतसम्।
यवक्षारं यमानीं च पिबेदुण्णेन वारिणा।।४४॥
एतद्धि गुल्मिनचयं सञ्चलं सपरिष्रहम्।
सिनित्त सप्तरात्रेण वह्नेदीिप्तं करोति च ॥ ४५॥
वच, हर्र, भुनी हींग, संधानमक, अम्लवेत, यवाखार, तथा
अजवायनका चूर्णं कर गरम जलके साथ पीनेसे सात दिनमें
श्चल व जकड़ाहट युक्तं गुल्म नष्ट होता और अग्नि दीप्त
होती है ॥ ४४ ॥ ४५॥

#### सुराप्रयोगः

पिप्पलीपिप्पलीमुलचित्रकाजाजिसेन्धवैः ।
युक्ता पीता सुरा हन्ति गुल्ममाशु सुदुस्तरम् ॥४६
छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतेकी जड़, सफेद जीरा तथा
सेंधानमकका चूर्ण मिलाकर पी गयी शराब शूलको शीघ ही
नष्ट करती है ॥ ४६॥

## नादेय्यादिक्षारः

नादेयीकुटजार्कशियुबृहतीस्तुग्विल्वभहातक-ब्याब्रीकिंशुकपारिभद्रकजटाऽपामार्गतीपाग्निकम्। हिंग्वादिप्रतिवापमेतदुदितं गुल्मोदराष्ट्रोलिषु ४७॥ वाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥

अरणी, एरण्ड अथवा जामुनकी छाल, कुडेकी छाल, आक, साहिजनेकी छाल, बड़ी कटेरी, थृहर, बैलकी छाल, भिलावांकी छाल, छोटी कटेरी, ढाक, नीमकी छाल, लटजीरा, कदम्ब, चीतेकी जड़, आइ्सा, मोखा, पाइल, इनमें नमक डालकर सबको जला भस्म कर ६ गुने जलमें मिला २१ वार छानकर क्षारिविधिसे पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर भुनी हींग, यवाखार, काला नमक आदिका प्रतिवाप छोड़कर उतारना चाहिये। इसका गुल्म, उदर तथा पथरीमें प्रयोग करना चाहिये॥ ४७॥

## हिंग्वादिभागोत्तरचूर्णम्

हिंग्यगन्धाबिह्युण्ठचजाजी-हरीतकीपुष्करमूलकुष्ठम् । आगोत्तरं चूर्णितमेतदिष्टं गुल्मोदराजीर्णविषुचिकासु ॥ ४८ ॥

भुनी हींग १ भाग, वच २ भाग, विड नमक ३ भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हर्र ६ भाग, पोहक्रमूल ७ भाग कुठ ८ भाग, सबका चूर्ण कर गुल्म, उदररोग, अजीर्ण और विषुचिकामें प्रयोग करना चाहिये ॥४८॥

## त्रिफलादिचूर्णम्

ञ्चिफलाकाञ्चनक्षीरीसप्तलानीलिनीवचाः। त्रायन्तीहपुषातिक्तात्रिवृत्सैन्धविषय्पलीः ॥ ४९ ॥ पिबेत्संच्एयं मूत्रोष्णवारिमांसरसादिभिः। सर्वगुल्मोदरप्रीहकुष्ठार्जः शोथखेदितः ॥ ५० ॥

त्रिफला, स्वर्णक्षीरी, सातला, नील, बच, त्रायमाण,हाऊबेर कुटकी, निसोध, सेंधानमक तथा छोटी पीपल सबका चूर्ण कर गोमूत्र, गरम जल अथवा मांसरसके साथ सर्वगुल्म, उदररोग,

१''नादेयी'' भूमिजम्बू, अरणी, नारङ्गी, भूस्यामल, एरण्ड काश और जलवेतके लिये आता है तथा यह पानीयक्षार है, अतः उसकी विधि इस प्रकार शिवदासजीने लिखी है-नादेयी आदि जला, एक आदक या एक तोला भस्म ले चतुर्गुण या षङ्गुण जलमें २१ बार छान पकाकर चतुर्थांश शेष रहनेपर उतारकर फिर २१ वार छानकर रखना चाहिये। इसका १ कर्ष या २ कर्ष उसीके अनुसार चतुर्थोश हिंग्वादि प्रतीवाप छोडना चाहिये। और फिर उसे मांस, घी या दूधमेंसे किसी एकमें छोड़कर पीना चाहिये। कुछ आचायोंका सिद्धान्त है कि रखनेसे क्षार जल अम्लतामें परिणत हो जायगा, अतःप्रति-दिन पीने योग्य पका लेना चाहिये॥

वासामुष्ककपाटलाः सलवणा दग्ध्वा जले पाचितं प्लीहा कुष्ठ और अर्श व शोथसे पीडित पुरुषको सेवन करना

#### कांकायनगुटिका

शर्टी पुष्करमुळं च दन्ती चित्रकमाढकीम्। शृङ्गवेरं वचां चैव पलिकानि समाहरेत् ॥ ५१ ॥ त्रियृतायाः पलं चैव कुर्यात् त्रीणि च हिङ्गुनः। यवशारपले दे च दे पलं च:म्लवेतसात ॥ ५२ ॥ यमान्यजाजी मारेचं धान्यकं चेति कार्षिकम्। उपकुञ्च्यजमोदाभ्यां तथा चाष्ट्रमिकामि ॥५३॥ मातुलुङ्गरसेनैव गुटिकाः कारयेद्भिवक् । तासामेकां विवेद् दे च तिस्रो वापि सुखाम्बुनापश अम्लैश्च मरोर्युषेश्च घृतेन पयसाऽथवा । एषा काङ्कायनेनोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी ॥५ ॥ अर्शोहद्रोगशमनी क्रिमीणां च विनाशिनी। गोमूत्रयुक्ता शमयेत् कफगुरमं चिरोत्थितम्॥५६॥ क्षीरेण पित्तगुरुमं च मद्यरम्लैश्च वातिकम्। त्रिफलारसम्त्रेश्च नियच्छेत् सान्निपातिकम्। रक्तगुल्मे च नारीणामुश्रीक्षारेण पाययेत् ॥ ५७ ॥

कच्र, पोहकरम्ल, दन्ती, चीतकी जड, अरहर, सोठ तथा बच प्रत्येक ४ तीला, निसीथ ४ तीला, भुनी हींग १२ तीला. यवाखार ८ तोला, अञ्चलवेत ८ तोला, अजवायन, जीरा,मिर्च धनियां प्रत्येक १ तीला, कलौंजी तथा अजमीद प्रत्येक २ तोला, सबका चूर्ण कर विजीरे निम्बुके रससे गोली बना हिनी चाहिये। इनमेंसे १ या २ या २ गोलियोंका गरम जल, काजी, मद्य, यूष, घृत अथवा दूधके साथ सेवन करना चाहिये। यह कांकायनकी बतायी हुई गोली गुल्म अर्श तथा हद्रोगको शान्त करती और कीडोंको नष्ट करती है। गोमूत्रके साथ पुराने कफज गुल्मको, दूधके साथ पित्रज गुल्मको, मद्य तथा काञ्जीके साथ वातज गुरुमको त्रिफलाके काथ व गोमूत्रके साथ स निपातिक गुल्मको तथा तथा ऊंटनीके दूधके साथ ख्रियोंके रक्तगुल्मको नष्ट करती है ॥ ५१- ५७ ॥

#### हपुषाद्यं चृतम्

हपुषाब्योषपृथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्धवैः । साजाजीपिप्पलीमूलदीच्यकैर्विपचेद् घृतम् ॥५८॥ सकोरमूलकरसं सक्षीरं द्धि दाडिमम्। तत्परं वातगुल्मन्नं शूलानाह्विबन्धनुत् ॥ ५९ ॥ योन्यशाँबहणीदोषश्चासकासाऽहचिष्वरम् । पाइवहृद्धस्तिशूलं च घृतमेतद्वधपोहाते ॥ ६० ॥

मूलीका रस (काध) दूध, दही व अनारका रस छोड़कर पकाना १६० तीला (२ सेर) जल छोड़ा जाता है ॥ ६४--६८॥ चाहिये । यह वातगुल्म, शूल, आनाह तथा विबन्ध, योनिदोष, अर्श, ग्रहणीदोष, श्वास, कास, अंरुचि ज्वर, पसलियो, हृदय और बस्तिके शूलको नष्ट करता है ॥ ५८- ६०॥

#### पश्चपलकं घृतम्

पिष्पल्याः पिचुरध्यधां दाडिमाद् द्विपलं पलम्। धान्यात्पञ्च घृताच्छुण्ठयाः कषः क्षोरं चतुर्गुणम् ॥ सिद्धमेतेषृतं सद्यो वातगुरुमं चिकित्सति। योनिश्लं शिर:शूलमशांसि विषमज्वरान् ॥ ६२ ॥ छोटी वीपल १॥ तोला, अनारदानेका रस ८ तोला, धनियां ४ तोला, घी २० तोला, सोंठ १ तोला, दूध १ सेर छोड़कर पकाना चाहिये। यह घी वातगुल्म, योनिश्र्ल, शिरःश्र्ल अर्श और विषमज्बरको नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

## ज्यूषणाद्य घृतम्

त्र्यूषणत्रिफलाधान्यविडङ्गचन्यचित्रकैः । कल्कीकृतेर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुरुमनुत् ॥ ६३॥ त्रिकटु, त्रिफला, धनियां वायविडङ्ग, चन्य, चीतकी जड़ इनका कल्क तथा दूध मिलाकर सिद्ध किया गया घृत वातगु-ल्मको नष्ट करता है।। ६३॥

#### त्रायमाणाद्यं घृतम्

जले दश्गुणे साध्यं त्रायमाणा चतुष्पलम्। पञ्चभागस्थितं पूर्तं कल्कैः संयोज्यं कार्षिकै:॥६४॥ रोहिणीकदुकामुस्तत्रायमाणादुरालभेः। कल्केस्तामलकीवीराजीवन्तीचन्द्रनोत्पलैः ॥६५॥ रसस्यामलकीनां च क्षीरस्य च घृतस्व च। पळानि प्रथमष्टाष्ट्रौ दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत्।।६६। पित्तगुरमं रक्तगुरमं विसर्पं पैत्रिकं उवरम् । हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादेतद् घृतोत्तमम्।। ६०।। पलोल्लेखागते माने न द्वेगुण्यमिहण्यते। चरवारिंशत्पलं तेन तोयं दश्गुणं भवेत् ॥ ६८ ॥

त्रायमाण १६ तोला, जल २ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। १सेर बरकी रहनेपर उतार छानकर नीचे लिखी चीजोंका करक प्रत्येक एक तोला छोड़ना चाहिये। कत्कद्रव्य-कुटकी, मोथा, त्रायमाण, जवासा, भुंदआंवला, क्षीरकाकोली, जीवन्ती, चन्दन तथा नीलोफर और आंवलेका रस ३२ तोला, दूध ३२ तोला

हाऊबेर, त्रिकदु, बड़ी इलायची, चन्य, चीतकी जड़, पर उतारना चाहिये। यह घृत पित्तगुत्म. रक्तगुत्म, विसर्प सेंधानमक, सफेद जीरा, पिपरामूल, अजवायन इनका कल्क पित्तज्वर, हृद्दोग, कामला तथा कुष्ठको नष्ट करता है। इस और कल्कसे चतुर्गुण घृत तथा घृतके समान प्रत्येक वेर व काथसे पलके मानसे द्विगुण नहीं होता, अतएव४० पल अर्थात्

## द्राक्षाचं घृतम्

द्राक्षामधूकखर्जूरं विदारीं सशतावरीम । प्रक्रवकाणि विकलां साध्येत्पलसंमिताम् ॥ ६९ ॥ जलादके पादशेषे रसमामलकस्य च। घृतमिक्षरसं श्लीरमभयाकहकपादिकम् ॥ ७० ॥ साधयेत वृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपादिकम् । योजयित्पत्तगुल्भन्नं सर्वपित्तविकारनुत् ॥ ७१ ॥ साहचर्यादिह पृथग्वतादेः काथतुरयवा ॥ ७२ ॥

मुनक्का, महुवा, छुहारा, विदारीकन्द, शतावरी, फाल्सा तथा त्रिफला प्रत्येक ४ तीला लेकर एक आड्क जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छानकर काथके वराबर आंवलेका रस, उतना ही ईखका रस, उतना ही घी, उतना ही दूध और षृतसे चतुर्थांश हर्रका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर घीसे चतुर्थोश मिलित शहद व शक्कर छोड़ना चाहिये । यह पित्तगुल्म तथा समस्त पित्त-रोगोको नष्ट करता है। यहां अनुक्त मान होनेसे साहचर्यात् ष्ट्रतादिकाथके समान ही छोड़ना चाहिये॥ ६९--७२॥

# धात्रीषट्पलकं घृतम्

धात्रीफहानां स्वरसे षडङ्गं पाचयेद् घृतम्। शर्करासैन्धवीपेतं तिद्धतं सर्वगुल्मिनाम् ॥ ७३ ॥

आंवलेके स्वरसमें पञ्चकोल व यवाखारका कल्क व घी मिलाकर सिद्ध करनेसे समस्त गुल्मोंको लाभ पहुंचाता है।। ७३॥

# भाङ्गीषर्पलकं घृतम्

षद्भाः प्लैर्भगधनाफलमूलचव्य-विश्वीषधःवलनयावजकलकपकम् । प्रस्थं घृतस्य दशमूल्युरुब्रुकभाङ्गी-क्वाथेऽप्यथो पयसि द्धिन च षट्टपलाख्यम्॥७४॥ गुल्मोदरारुचिभगन्दरवहिसाद-कासज्वरक्षयशिरोग्रहणीविकारान्। सदाः शमं नयनि य च कफानिलोत्था भाइयोख्यषद्पलिमदं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ७५ ॥

पश्चकोल व यवाखार प्रत्येक एक पल ( इस प्रकार ६ पल) धी ३२ तोला, मिलाकर पकाना चाहिये, घृतमात्र रोष रहने- का कल्क, धी १ प्रस्थ (१२८ तोला) और दशमूल, एरण्ड और भारक्षीका काथ घीसे चतुर्गुण, दूध समान तथा दही चतु र्गुण मिलाकर, सिद्ध किया गया घृत गुल्म, उद्दर, अरुचि, भगन्दर, अगिमांच, कास, ज्वर, क्षय, शिरोरोग, प्रहणीरोग तथा कफ, व वातजन्यरोगोंको शाःत करता है। इसे "भार्क्षीय-दपल घृत"कहते हैं॥ ७४॥ ७५॥

## क्षीरषट्पलकं घृतम्

पिप्पलीपिप्पलीमूळचन्यचित्रकनागरै:।
पिर्लेकेः स्यवक्षारैः सिद्दिप्पस्थं विपाचयेत्॥७६॥
क्षीरप्रस्थेन तत्सिर्पहिन्ति गुल्मं कफात्मकम्।
ब्रहणीपाण्डुरोगन्नं प्लीहकासज्वरापहम्॥ ७७॥

छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, चीतकी जड़, सोठ तथा यवाखार प्रत्येक एक पल, घी २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, जल ६ प्रस्थ सिलाकर पकाना चाहिये । यह घी कफात्मक गुल्म, प्रहणी, पाण्डुरोग, प्लीहा, कास और उवरको नष्ट करता है॥ ७६॥ ७७॥

#### भल्लातकघृतम्

भल्लातकानां द्विपलं पश्चमूलं पलोन्मितम् । साध्यं विदारीगन्धादन्यमापोध्य सलिलादके ॥७८ पादावराषे पूते च पिप्पलीं नागरं वचाम् । विडक्कं सेन्धवं हिंगु यावराकं विडं शटीम् ॥७९॥ चित्रकं सधुकं रास्नां षिष्टूवा कर्षसमान्भिषक् । प्रस्थं च पयसो दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥८०॥ एतद्कलातकं नाम कफगुल्महरं परम् । प्रीहपाण्ड्वासयश्वासप्रहणीकासगुल्मनुत् ॥८१॥

भिलावां ८ तोला, लघुपश्चमूल प्रत्येक ४ तोला सबको दुरकुचाकर एक आढ़क जलमें पकना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर छोटी पीपल, सोठ, वच, वायविडंग, संधानमक, हींग, यवाखार, विड्नमक, कचूर, चीतकी जड़, मौरेठी, तथा रासन प्रत्येक एक तोला पीसकर छोड़ना चाहिये तथा घी १२८ तोला और दूध १२८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। यह "भलातक घृत" कफज गुरम, प्लोहा, पाण्डुरोग, श्वास, ग्रहणी, कास और गुरमको नष्ट करता है। ७८-८९।

#### रसोनाद्यं घृतम्

रसोनस्वरसे सिपः पश्चमूलरसान्वतम् । मुरारनालद्द्यम्लमूलकस्वरसः सह ॥ ८२ ॥ व्योवदाहिमगृक्षाम्लयमानीचव्यसैन्धवैः । हिंग्वम्लवतसाजाजीदीप्यकेश्च पलान्वितः ॥८३॥ सिद्धं गुल्मग्रहण्यशंःश्वासोन्मादश्चयज्वरान् । कामाऽवस्मारमन्दाग्निषीहश्लानिलाञ्जयेत्॥८४॥

लह सुनका स्वरस, पश्चमूलका काथ, शराब, काजी, दहीका तोड़ तथा मृलीका स्वरस प्रत्येक घीके समान तथा घीसे चतुर्थोश त्रिकटु, अनारदाना, इमली, अजवायन प्रत्येक,सेंबानमक, हींग, अम्लवेत, जीरा तथा अजवायन प्रत्येक समान भागका करक छोड़कर सिद्ध किया घृत गुल्म, प्रहणी, अर्श, श्वास, उन्माद, क्ष्य, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दाग्नि, प्लीहा,शल और वायुको नष्ट करता है ॥ ८२-८४॥

## दन्तीहरीतकी

जलद्रोणे विषक्तत्या विश्वतिः पश्च चाभयाः ।
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च ॥ ८५
तेनाष्ट्रभागशेषण पचेद्दन्तीसमं गुडम् ।
ताश्चाभयास्त्रिवृज्यूणांचेलाचापि चतुष्पलम् ॥८६॥
पल्लेमेकं कणाशुण्ठयोः सिद्धे लेहे च शीतले ।
क्षोद्रं तेलसमं दशाच्चातुर्जातपलं तथा ॥ ८७ ॥
ततो लेहपलं लीद्द्वा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम् ।
सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनाभयः ॥८८॥
प्रीहश्चयथुप्तमाशौंहत्पाण्ड्रमहणीगदाः ।
शाम्यन्युरहेशविषमज्वरकुष्टुणन्यरोचकाः ॥८९॥

वड़ी हर हैं २५,दन्ती १। सेर, चीतकी जड़ १। सेर, जल १ द्रोण ( द्रवद्वेगुण्यात् २५ सेर ९ छ० ३ तो०) में पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छानकर दन्तीके बराबर गुड़ तथा पहिलेकी हरें मिलाना चाहिये तथा निसोथ १६ तोला और तिलतैल १६ तोला, छोटी पीपल २ तोला, तथा सोंठ २ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। अवलेह सिद्ध हो जानेपर उतार उण्डाकर तेलके समान शहद तथा दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, व नागकेशरका मिलित चूर्ण ४ तोला छोड़ना चाहिये। इसमेंसे ४ तोला, अवलेह चाटना और एक हर्र खाना चाहिये। इसमेंसे ४ तोला, अवलेह चाटना और एक हर्र खाना चाहिये, इससे स्निग्ध पुरुष सुखपूर्वक १ पर्स दोषोंको विरेचनसे निकालता है और प्लीहा, सूजन, गुल्म, अर्था, हद्दोग, पाण्डुरोग, प्रहणीरोग, मिचलाई, विपमञ्चर, कुष्ट और अरोचक रोग नष्ट होते हैं॥ ८५-८९॥

## वृश्चीराद्यरिष्टः

वृश्चीरमुरुवृकं च वर्षाह्नं बृहतीद्वयम् । चित्रकं च जलद्रोणे पचेत्वादावरोषितम् ॥ ९० ॥ मागधीचित्रकक्षौद्रलिप्तबुम्मे निधावयेत् । मधुनः प्रस्थमावाष्य पथ्याचूर्णाधसंयुतम् ॥ ९१ ॥ वुषोषितं दृशाहं च जीर्णभक्तः पिवेन्नरः । अरिष्ठोऽयं जयेद् गुल्ममविषाकं सुदुम्तरम् ॥९२॥

सिद्धं गुल्मग्रहण्यर्शःश्वासोन्मादश्यज्वरान् । पुनर्नवा, एरण्ड्की छाल,सफेर पुनर्नवा, दोनों कटेरी,चीतकी कासाऽपरमारमन्दाग्निप्नीहरू,लानिला अयेत् ॥८४॥ जड़ सब मिला १ तुला, १ द्रोण जल (दवद्वेगुण्यात् २५॥ सेर

१२८ तो॰ और हरड़ोंका चूर्ण ३२ तोला मिलाकर१० दिनतक पितनाशक चिकित्सा करे॥ ९६-९८॥ वसके अन्दर रखना चाहिये फिर निकाल छानकर अन्न हजम होनेके बाद पीना चाहिये। यह आरेष्ट गुल्म और मन्दामिको नष्ट करतो है ॥ ९०-९२ ॥

## रक्तग्रहमचिकित्सा

रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिकमे । स्निग्धस्वन्नशरीराये दद्यात्स्नग्धं विरेचनम् ॥९३

रक्तगुल्मकी चिकित्सा गर्भकाल व्यतीत हो जानेपर ही करनी चाहिये । उस समय स्तेहन स्वेदन कर स्निग्ध विरेचन देना चाहिये॥ ९३॥

#### शताह्वादिकलकः

शताह्वाचिर्विल्वत्वग्दारुभाङ्गीकणोद्भवः। कलकः पीतो हरेद् गुल्मं तिलक्वाथेन रक्तजम् ९४

सौंफ, कजाकी छाल, देवदारु, भारंगी तथा छोटी पीप-लका कल्क तिलके काढेके साथ पीनेसे रक्तगुल्म नष्ट होता है॥ ९४॥

#### तिलक्वाथः

तिलकाथो गुडच्योवहिंगुमाङ्गीयतो भवेत्। पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पे च योषिताम् ॥९५॥

तिलका काथ, गुड़, त्रिकटु, भुनी हींग तथा भारंगीका चूर्ण मिलाकर रक्तगुल्म तथा मासिक धर्म न होनेपर देना चाहिये॥ ९५॥

#### विविधा योगाः

0

सक्षारत्र्यूषणं मदं प्रपिवेदस्रगुलिमनी । पलाशक्षारतीयेन सिद्धं सर्पिः पिवेच्च सा ॥९६॥ उष्णैर्वा भेद्येद्भिन्ने विधिरासृग्दरी हितः। न प्रभिद्येत यवेदां दद्याद्योनिविशोधनुम् ॥९७॥ क्षारेण युक्तं पलंख सुधाक्षीरेण वा पुनः। रुधिरेऽतिप्रवृते तु रक्तपित्तहरी किया ॥ ९८ ॥

रक्तगृहिमनी यवाखार व त्रिकटुके सहित मद्य पीवे। अथवा पलाशके क्षार जलसे सिद्ध घृत पीवे। अथवा गरम प्रयोगोसे

८ तो०)में प्रकाना चाहिये, चतर्थांश शेष रहनेपर छोटी पीपल, क्षार्युक्त मांस (या तिल कल्क) अथवा थूहरके दूधके सहित चीतकी जड और शहदसे लिपे घडेमें रखना चाहिये तथा शहद मांसपिण्ड योनिमें धारण करे और रक्तके अधिक बहनेपर रक्त

#### भल्लातकघृतम्

भल्लातकात्करककषायपकवं सर्पिः पिबेच्छक्रया विमिश्रम् । तद्रक्तिपत्तं विनिहन्ति पीतं बलासगुरुमं मधुना समेतम् ॥ ९९ ॥

भिलावेंके करक और काथसे पकाया गया घृत शकरके साथ पीनेसे रक्तपित्त और शहदके साथ पीनेसे कफगुल्मको नष्ट करता है।। ९९॥

#### अपध्यम

बल्लूरं मूलकं मत्स्याञ्जाकशाकानि वैद्लम् । न खादेचालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥१०० सूखा मांस, मूली, मछली, सूखे शाक, दाल, आलू और मीठे फल गुल्मवालेको नहीं खाने चाहियें ॥ १०० ॥

इति गुल्माधिकारः समाप्तः।

# अथ हद्रोगाधिकारः

## वातजहद्रोगचिकित्सा

वातोपसृष्टे हृद्ये वामयेतिस्न धमातुरम्। द्विपञ्चमूलीकाथेन सस्नेहलवणेन च ॥ १ ॥ वातहदोगयुक्त पुरुषको स्निग्ध कर दशमूलके काथमें स्नेह, नमक और वमनकारक द्रव्य मिलाकर वमन चाहिये॥ २॥

# पिप्पल्यादिचूर्णम्

पिप्परयेलावचाहिंगुयवक्षारोऽथ सैन्धवम्। सौवर्चलमथो गुण्ठीमजमोदावच्णितम् ॥ २ ॥ फलधान्याम्लकौलत्यदधिमद्यासवादिभिः। पाययेच्छुद्धदेहं च स्नेहेनान्यतमेन वा ॥ ३ ॥ छोटी पीपल, बड़ी इलायची, वच, भुनी हींग, यवाखार, सेंघानमक, कालानमक, सोंठ, तथा अजवाइन सब समान भाग

१ कुछ पुस्तकोंमें "पलल" शब्दका ऐसा विवरण है कि-पलाशक्षारके साथ पलल (तिलचूर्ण) की मिला कर जलके साथ घोटकर बर्तिका बना ले । अथवा पलाश क्षार तथा गुल्मको फोडना चाहिये, फिर रक्तप्रदरकी चिकित्सा करनी तिलकल्कको थोहरके साथ घोटकर वर्तिका बना ले। (इस चाहिये। यदि इस प्रकार न फूटे तो योनिविशोधनके लिये वर्तिकाको योनिमें रखनेसे योनि विशुद्ध हो जाती है) ॥

ले चूर्ण कर फलरस, काडी, कुलस्थकाथ, दिघ, मदा, आसव आदिमेंसे किसी एकके साथ अथवा किसी स्नेहके साथ शुद्ध खरेटी और मीरेठीसे सिद्ध किया दूध मिश्री मिलाकर पीना पुरुषको पिलाना चाहिये ॥ २ ॥ ३ ॥

#### नागरकाथः

नागरं वा पिबेदुष्णं कषायं चाम्निवर्धनम्। कासश्वासानिलहरं शूलहृद्रोगनाशनम् ॥ ४ ॥ अथवा सीठका गरम गरम काथ पीना चाहिये। इससे अग्नि बढ़ती है तथा कास, दवास, घायू, शूल व हदोग नष्ट होते हैं॥४॥

#### पित्तजहद्रोगचिकित्सा

श्रीपणीमधुकक्षौद्रसितागुडजहैर्वमेत् । पित्तोपसृष्टे हृद्ये सेवेत मधुरै: शृतम् । घतं कषायांश्रीहिष्टान्पित्तज्वरविनाशनान् ॥५॥ खम्भारके फल, मौरेठी, शहद, मिश्री, गुड़ और जल मिला पीकर वमन करना चाहिये। तथा मधुर औषधियोस सिद्ध घृत तथा पितज्वरनाशक काथका सेवन करना चाहिये \* ॥ ५॥

#### अन्ये उपायाः

शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि तथा विरको हृदि पित्तदुष्टे। द्राक्षासिताक्षीद्रपरूषकैः स्या-च्छुद्धे च वित्तापहमन्नपानम् ॥ ६ ॥ विष्टा विषेद्वापि सिताजलेन। यष्ट्रथाह्नयं तिक्तकरोहिणी च ॥०॥

पित्तज हृद्रोगमें शीतल लेप, शीतल सेक तथा विरेचन देना चाहिये। शुद्ध हो जानेपर मुनक्का, मिश्री, शहद, फाल्सा इत्यादिके साथ पित्तनाशक अन्नका सेवन करना चाहिये। अथवा मौरेठी और कुटकीका चूर्णकर मिश्रीके शर्वतके साथ पीना चाहिये॥ ६॥॥ ७॥

#### क्षीरप्रयोगः

अर्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये। सितया पञ्चमूल्या वा बलया मधुकेन वा ॥८॥

 मधुर औषिधयोंसे यहां काकोल्यादि गण लेना चाहिये। उसका पाठ सुश्रुतमें इस प्रकार है-काकोलीक्षीरकाकोलीजीव-कर्षभक्मुद्रपणींमेदामहामेदाछित्ररहाकर्कटश्क्षीतुगाक्षीरीपद्मक-प्रपौण्डरीकार्द्धेवृद्धिमृद्धीकाजीवन्त्यौ मधुकं चेति । ''काकोत्यादि-रथं पित्तशोणितानिलनाशनः । जीवनो बृंहणो बृष्यः स्तन्य-इलेध्मकरः सदा ॥ "

अर्जुनकी छाल अथवा लघुपश्चमूल अथवा बलामूल अथवा चाहिये॥ ८॥

# ककुभचणम्

घृतेन दुग्धेन गुहाम्भसा वा पिबन्ति चूर्ण ककुभत्वचो ये। हृद्रोगजीर्ण ज्वरर क्तपित्त हत्वा भयेयुश्चिरजीविनस्ते॥ ९॥

जो लोग अर्जुनकी छालका चूर्ण घी, दूध अथवा गुड़के शर्वतके साथ गीते हैं, वे हद्रोग जीर्णज्बर व रक्तिपत्तरहित होकर चिरजीवी होते हैं ॥ ९ ॥

#### कफजहद्रोगचिकित्सा

वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफोरिथते। वातहृद्रोगहृच्चूर्ण पिष्पल्यादि च योजयेत् ॥१०॥ कफज ह्द्रोगमें वच व नीमके काढेसे वमनकराकर वातरोग-नाशक पिप्पत्यादि चूर्ण खिलाना चाहिये ॥ १० ॥

#### त्रिदोषजहद्रोगचिकित्सा

त्रिदोषजे लंघनमादितः स्या-द्त्रं च सर्वेषु हितं विधेयम् । हीनाधिमध्यत्वमवेक्य चेव कार्ये त्रयाणामपि कमे शस्तम् ॥ ११ ॥

त्रिदोधजमें पहिले कंघन कराना चाहिये। फिर त्रिदोध-नाशक अन्नदान तथा दोषोंकी न्यूनाधिकता देकर उचित चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११॥

# पुष्करमूलचूर्णम्

चूर्णं पुष्करजं लिह्यान्माक्षिकेण समायुतम्। हृच्छूलकासश्वासम्रं क्षयहिकानिवारणम् ॥१२॥ पोहकरमूलका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे हद्रोग, इवास, कास, क्षय और हिका रोग नष्ट होते हैं ॥ १२ ॥

# गोधूमपार्थप्रयोगः

तेळाज्यगुडविपक्वं गौधूमं वापि पार्थजं चूर्णम्। पिबति पयोऽनु च स भवे-ज्जितसक**ल्रहृदामयः पुरुषः ॥ १३** ॥

जो मनुष्य तैल, घी और गुढ़ मिलाकर पकाया गेहूंके आटे और अर्जुनकी छालके चूर्णका हलुवा खाता है और ऊपरसे दूध पीता है, उसके सकल ह़द्रोग नष्ट होते हैं॥ १३॥

## गोधूमादिलप्सिका

गोधूमककुभचूणं छागपयोगव्यसर्विषि विपस्बम्। मधुशकरास मेतं शमयति हृद्रोगमुद्धतं पुंसाभा।१४ गेहंका आटा और अर्जुनकी छालका चूर्ण मिला बकरीके दूध व गायके घीमें पका शहद व शकर मिलाकर खानेसे उद्धत ह़द्रोग शान्त होता है ॥ १४ ॥

# नागबलादिचूर्णम्

मूलं नागबलायास्तु चूर्णं दुग्धेन पाययेत्। हृद्रोगश्वासकासन्नं ककुभस्य च वल्कलम् ॥१५॥ रसायनं परं बल्यं वातजिन्मासयोजितम्। संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्वर्षक्षतं ध्वम् ॥ १६ ॥

गंगेरनकी जड़ और अर्जुनकी छालका चूर्ण दूधके साथ पीनेसे हृद्रोग, खास, कासको नष्ट करता त्तथा रसायन और बलकारक है। एक मास प्रयोग करनेसे वातको नष्ट करता है और १ वर्षतक निरन्तर प्रयोग करनेसे १०० वर्षतक मनुष्य जीता है।। १५॥ १६॥

# हिंग्वादि चूर्णम्

हिंगूमगन्धाबिडविश्वकृष्णा-कुष्टाभयाचित्रकयावशूकम्। पिबेच्च सौवर्चलपुष्कराढ्यं यवाम्भसा शूलहृदामयेषु ॥ १७ ॥

हर्रका छिल्का, चीतेकी जड़, जवाखार, कालानमक तथा पोह-हद्रोग नष्ट होता है ॥ १७ ॥

#### दशमूलक्वाथ:

दशमूलीकषायं तु लवणक्षारयोजितम्। कासं इवासं च हृद्रोगं गुल्मं शूलं च नाश्येत १८ दशमूलका काढा नमक और जवाखार मिलाकर पिलानेसे कास, श्वास, हद्रोग, गुल्म और शूल नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥

## पाठादिचूर्णम्

पाठां वचां यवक्षारमभयामम्खेतसम्। दुरालभां चित्रकं च त्र्यूषणं च फलत्रिकम् ॥१९॥ शठीं पुष्कर मूळं च तिन्तिडीकं सदाडिमम्। मातुलुङ्गस्य मूलानि ऋक्षणचूर्णानि कारयेत्॥२०॥ सुखोदकेन मद्येवा चूर्णान्येतानि पाययेत । अर्शः शुल्य हृद्रोगं गुल्मं चाशु व्यवीहति ॥२१॥

पाढ, वच, यवाखार, बड़ी हर्रका छिल्का, अम्लवेत, यवासा चीतेकी जड़, त्रिकटु, त्रिफला, कचूर, पोहकर मूल, तिन्ति-डीक, अनारदाना तथा बिजोरे निम्बूकी जड़ सबका महीन चूर्ण कर कुछ गरम जल अथवा मशके साथ पिलाना चाहिये। यह अर्श, शूल, हद्रोग और गुलमको लीघ्र ही नष्ट करता है ॥ १९ ॥ २१ ॥

#### मगराङ्ग भरम

पुटदम्धमदमिष्टं हरिणविषाणं तु सर्पिषा पिबतः। हृत्पृष्ठशुलमुपशममुपयात्यचिरेण कष्टमपि ॥ १२॥

पुटमें पकाकर पीसा गया मृगश्द धीके साथ चाटनेसे कष्टसाध्य भी हद्रोग तथा पृष्ठशुल शीघ्र ही शान्त होता है।। २२।।

## किमि**हद्रोग**चिकित्सा

क्रिमिहद्रोगिणं स्त्रिग्धं भोजयेतिपशितौदनम् । द्धा च पललोपेतं ज्यहं पश्चाद्विरेचयेत ॥२३॥ सुगन्धिभिः सलवणैयोंगैः साजाजिज्ञकरैः। विडङ्गगाढं धान्याक्ळं पाययेद्वितमुत्तमम् ॥२४॥ क्रिमिजे च पिबन्मुत्रं विडङ्गाभयसंयुतम्। हृदि स्थिताः पतन्त्येवसधस्तात्किमयो नृणाम्। यवानं वितरेचाम्मे सविडङ्गमतः परम् ॥ २५॥

किमिज हद्रोगवालेको स्नेहयुक्त मांस मिश्रित भातको दही भुनी हींग, वच, बिडनमक, सोठ, छोटी पीपल, कूठ, बड़ी व तिल करक मिला ३ दिन खिलाकर विरेचन देना चाहिये। तथा नमक, जीरा व शक्करके सहित वायविडङ्ग छोड़कर सुगंध करमूलका चूर्ण बनाकर यवके काढ़ेके साथ पीनेसे शूल और युक्त काङ्जी पिलाना हितकर है। अथवा कूठ और वायविड-क्रका चूर्ण छोड़ गोमूत्र पीना चाहिये। इससे हृदयस्थित कीड़े-दस्तद्वारा निकल जाते हैं। इसके अनन्तर यवका पथ्य वाय-विडङ्गका चूर्ण मिलाकर देना चाहिये॥ २३-२५॥

# बह्नभकं घृतम्

मुख्यं शतार्धे च हरीतकीनां सौवर्चलस्यापि पलद्रयं च। पक्वं घृतं वह्नभकेति नाम्ना हृच्छ्वासश्लोदरमारुतन्नम् ॥ २६ ॥

उत्तम ५० हरहें व काला नमक ८ तीलाका कहक छोड़ कर घृत पकाना चाहिये। यह "वह्नभ घृत " हृद्रोग, भास, शूल, उदररोग और वातरोगोंको नष्ट करता है ॥ २६ ॥

## श्वदंष्ट्राद्यं घृतम्

श्वदंष्ट्रोशीरमि छाबलाकादमर्यकचुणम् । दर्भमूलं पृथक्पणी पलाश्रषभकौ स्थिरा ॥ २७॥

पित्कानसाधयेत्तेषां रसे क्षीरे चतुर्गुणे। करकैः स्वगुप्तर्षभक्षमेदाजीवन्तिजीरकैः ॥ २८ ॥ शतावर्यृद्धिमृद्वीका तर्कराश्रावणीविषै: । प्रस्थः सिद्धो वृताद्वातिपत्तहद्रोगशूळनुत् ॥ २९ ॥ म्त्रकृष्ळ्प्रमेहार्शःश्वासकासंक्ष्यापहः। धतुःस्त्रीमद्यभाराध्वक्षीणानां बस्रमांसदः ॥ ३० ॥

गोलरू, खश, मजीठ, खरेटी, खम्मार, रोहिष धास, कुराकी जड़, पृक्तिपर्णी, ढाकके बीज, ऋषभक, शालपर्णी, प्रत्येक एक पल लेकर काथ बनाना चाहिये । इस छने काथमें १ प्रस्थ घी, ४ प्रस्थ दूध और केत्राचके बीज, ऋषमक, मेदा, जीवन्ती, जीरा, शतावरी, ऋद्धि, मुनक्का, मिश्री, मुण्डी तथा अतीसका करक छोड़कर सिद्ध किया गया घृत वातपित्तज शूल,। ह़द्रोग, मूत्रक्रच्छ्र, प्रमेह, अर्श, भास, काम, तथा धातुक्षयको नष्ट करता है और धनुष चढ़ाना, स्त्रीगमन, मद्यपान, बोझ ढोना और मार्गमें चलना इन कारणोसे क्षीण पुरुषोंके बल व मांसको बढ़ाता है ॥ २७--३०॥

# बलार्जनघतद्वयम्

घृतं बलानागबलार्जुनाम्बु-सिद्धं सयष्टीमधुकलकपादम् । हद्रोगशूलक्षतरक्तिन-कासानिलासृक् शमयत्युदीर्णम् ॥ ३१॥ पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्धं शस्तं घृतं सर्वहृदामयेषु ॥ ३२ ॥

(१) खरेटी, गंगेरन तथा अर्जुनके काथ और मीरेठीके कल्कसे सिद्ध वृत हद्रोग, शूल, अण, रक्तपित, कास व वातरक्तको शान्त करता है। इसी प्रकार (२) केवल अर्जुनके काथ व कल्कसे सिद्ध घृत भी समस्त हदोगोंमें हितकर है।। ३१॥ ३२॥

इति हद्रोगाधिकारः समाप्तः ।

# अथ मूत्रकृच्छाधिकारः

वातजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा अभ्यञ्जनस्रेहनिरूहबस्ति-स्वेदोपनाहोत्तरवस्तिसेकान्। स्थिरादिभिर्वातहरैश्च सिद्धान् द्द्याद्रसांश्चानिलमूत्रकृच्छ्रे ॥ १ ॥

मालिश, स्नेहबस्ति निहबस्ति, स्वेद, उपनाह, उत्तरवस्ति तथा सेकका सेवन करना चाहिये। शालिपर्णी आदि नातनाशक भेद तथा यवासा इन औषधियोंकै यथाविधि साधित काथको

औषिधयोसे सिद्ध मांसरसादिको वातजमूत्रकृच्छ्रमें देना चाहिये १॥

#### अमृतादिकाथः

अमृतां नागरं धात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकान्। प्रपिबेद्वातरोगार्तः सञ्जूली मूत्रकृष्टळ्वान् ॥ २ ॥ गुर्च, सौंठ, आंवला, असगन्ध, तथा गोखरूका काथ, वातरोगपीडिन, श्लयुक्त, मुत्रकृच्छ्वालेको पीना चाहिये॥२॥

## पित्तजकृच्छचिकित्सा

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा प्रैष्मो विधिर्वस्तिपयोविकाराः। द्राक्षाविदारीक्षरसैर्घृतैश्च क्रच्छ्रेषु पिचप्रभवेषु कार्याः ॥ ३ ॥

सिञ्चन, जलमें बैठना, ठंढे लेप, प्रीध्मऋतुके योग्य विधान, वस्ति, दूधके बनाये पदार्थ, मुनक्का, विदारीकन्द और ईलके रस तथा वृतका पितज-मूत्रकृच्छुमें प्रयोग करना चाहिये॥३॥

#### तृणपश्चमूलम्

कुशः काशः शरो दर्भ इक्षुश्चेति तृणोद्भवम् । पित्तकुच्छ्हरं पञ्चमूलं वरितविशोधनम्। एतित्सद्धं पयः पीतं मेढ्गं हन्ति शोणितम् ॥ ४॥ कुश, काश, शर, दाभ, ईख यह " तृणपश्चमूल"पित्तज कृच्छ्को नष्ट करता, बस्तिको शुद्ध करता तथा इन औषधि-योंसे सिद्ध दूधको पीनेसे लिङ्गसे जानेवाला रक्त शान्त होता है॥४॥

#### शतावयीदिकाथः

शतावरीकाशकुशश्वदृष्टा-विदारिशालीक्षकशेषकाणाम्। काथं सुशीतं मधुशर्कराक्तं पिब ज्येरपे तिकमूत्रकृच्छ्म् ॥ ५ ॥

शतावरी, काश कुश, गोखरू, विदारीकन्द, धानकी जड़, ईख और करोरूका काथ ठण्डाकर शहद और शक्कर डालकर पीनेसे पैत्तिक मूत्रकृच्छू शान्त होता है ॥ ५ ॥

#### हरीतक्यादिकाथः

हरितकीगोक्षरराजवृक्षपाषाणभिद्धन्वयवासकानाम् । काथं पिवेन्माक्षिकसंप्रयुक्तं कुच्छ्रे सदाहे सहजे विवन्धे

बड़ी हर्रका छिल्का, गोसल, अमलतासका गृदा, पाषाण-

ठण्ढाकर शहद मिला पीनेसे दाह और पीड़ासहित मूत्रकृच्छ्र शान्त होता है ॥ ६ ॥

## ग्रडामलकयोगः

गुडेनामलकं वृष्यं श्रमघ्नं तर्पणं परम् । पित्तासुग्दाह्शूलध्नं मूत्रकृष्ट्विनवारणम् ॥ ७ ॥ गुड़के साथ आंवलका चूर्ण सेवन करनेसे थकावटको दूर करता है, तर्पण तथा पित्तरक्त, दाह और शूल सहित मूत्र-कृच्छको दूर करता है ॥ ७ ॥

# एवारुबीजादिचूर्णम्

एवरिबीजं मधुकं सदावीं पैते पिबेत्तण्डुलधावनेन। दावीं तथैवामळकीरसेन समाक्षिकां पैत्तिकमूत्रकृच्छ्रेट ककड़ीके बीज मीरेठी तथा दाहहस्दीका चूर्ण चावलके धोवनके साध पैत्तिक मूत्रकृच्छ्में पीना चाहिथे । इसी प्रकार केवल दारुहत्दीका चूर्ण आंवलेके रस और शहदके साथ सेवन करनेसे पैत्तिक मूत्रकृच्छ शान्त होता है॥ ८॥

#### कफजचिकित्सा

क्षारोटणतीक्ष्णोषणमञ्जवानं स्वदे यवात्रं वसनं निरुहाः। तकं सतिकौषधसिद्धतेला-न्यभ्यङ्गपानं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥ ९ ॥ मूत्रेण सुरया वापि कद्लीस्वरसेन वा। कफकुच्छ्रविनाशाय ऋक्ष्णं पिष्ट्वा त्रुटिं पिबेत् १० तकेण युक्तं शितिमारकस्य बीजं पिबेत्क्रच्छ्विनाशहेतोः। पिबेत्तथा तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्णं कफमूत्रकृच्छ्रे ।। ११ ।। **अदं**ष्ट्राविश्वतोयं वा कफकूच्छ्रविनाज्ञनम्।।१२॥

क्षार, उच्च, तीध्य तथा कटु अन्नपान, स्वेद, यवका पथ्य, वमन, निरूद्दणबस्ति, मद्रठा तथा तिक्त औधियोंसे सिद्ध तैल चाहिये। तथा वाजीकरणके सेवनसे धातुऔं बढ़ जानेपर मालिश और पीनेके लिये कफज मूत्रकृच्छ्में प्रयोग करना उत्तम क्रियोंके मैथुन कराना चाहिये ॥ १५-१८ ॥ चाहिये। इसी प्रकार गोमूत्र, शराब अथवा केलेके स्वरसके साथ छोटी इलायचीका चूर्ण पीना चाहिये। अथवा मदठेके साथ शितिमार (वङ्गदेशे शालिख ) के बीज मूत्रकृच्छ्के नाशार्थ पीना चाहिये। अथवा चावलके धोवनके साथ मुंगेका चूर्ण या भस्म पीना चाहिये। तथा गोखरू और सौठका काथ कफज कृच्छको नष्ट करता है ॥ ९-१२ ॥

#### त्रिदोषजचिकित्सा

सर्व त्रिदोषप्रमवे तु वायोः स्थानामुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्यम् । त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात् पित्ते विरेकः पवने तु बस्तिः ॥ १३ ॥

त्रिदोषजकुच्छ्रमें वायुको स्थानपर लाते हुए सभी चिकित्सा करनी चाहिये, तथा यदि तीनोमें कफ अधिक हो तो पहिले वमन, पित्तमें विरेचन तथा वायुमें बस्ति देना चाहिये॥ १३॥

## बृहत्यादिकाथः

बृह्तीधावनीपाठायष्टीमधुकलिङ्गकाः । पाचनीयो बृहत्यादिः कृच्छ्दोषत्रयापहः ॥ १४ ॥ बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पाढ, मौरेठी तथा इन्द्रयव यह "बृहत्यादि गण" पाचन करता तथा त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्को नष्ट करता है ॥ १४ ॥

# उत्पत्तिभेदेन चिकित्साभेदः

तथाभियातजे कुर्यात्सयोत्रणचिकित्सितम्। मूत्रकृच्छ्रे सदा चास्य कार्या वातहरी किया।।१५।। स्वेद्चूर्णक्रियाभ्यंगवस्तयः स्युः पुरीषजे कार्थ गोक्षरबीजस्य यवक्षारयुतं पिबेत्। मूत्रकृच्छ्रं शकृजं च पीतः शीघ्रं निवार्येत् ॥१६॥ हिता क्रिया त्वइमारेशर्करायां या मूत्रकृच्छ्रे कफमारुतोत्थे ॥ १७॥ लेखं शुक्रविबन्धोत्थे शिलाजतु समाक्षिकम्। वृष्येर्वृहितधातोश्च विधेयाः प्रमदोत्तमाः ॥ १८ ॥ अभिघातज मूत्रकृच्छमें सद्योत्रणाचिकित्सा करनी चाहिये, तथा वातनाशक किया इसमें सदैव करनी चाहिये । पुरीष ( मल ) ज मूत्रकृच्छ्में, सदा स्वेद, चूर्ण, मालिश तथा बस्ति देनी चाहिये। गोखरूके काथमें जवाखार डालकर पीनैसे मलज मूत्रकृच्छ्र शीघ्र ही नष्ट होता है। अस्मरी तथा शर्करासे उत्पन्न मृत्रकृच्छ्मं कफवातज कृच्छ्की चिकित्सा करनी चाहिये शुक्रके विबन्धसे उत्पन्न कृच्छुमें शहदके साथ शिलाजतु चाटना

## एलादिक्षीरम्

एलाहिंगुयुतं क्षीरं सर्पिर्मिश्रं पिबेन्नरः। मृत्रदोषविशुद्धयर्थं शुक्रदोषहरं च तत् ॥ १९ ॥ मूत्रदोष तथा ग्रुकदोष दूर करनेके लिये छोटी इलायची, भुनी हींग तथा घीसे युक्त दूधको पीना चाहिये॥ १९॥

# रक्तजमूत्रकच्छचिकित्सा

यन्मूत्रकृच्छ्रे विहितं तु पैते तत्कारयेच्छोणितम् त्रकृच्छ्रे ॥ २० ॥ जो पित्तज मूत्रकृच्छ्रककी चिकित्सा बतायी गयी, वही रक्तजमें करनी चाहिये॥ २०॥

# त्रिकण्टकादिदवाथ:

त्रिकण्टकारग्वधदर्भकाशं-दुरालभापर्वतभेदपथ्याः । निन्नित पीता मधुनाइमरीं च सम्प्राप्तमृत्योरिप मूत्रकुच्छ्रम् ॥ २१॥ कषायोऽतिबलामूलसाधितः सर्वकृच्छ्रजित् । गोखरू, अमलतासका गृदा, दर्भ, काश, यवासा, पाबाण-भेद, तथा हरेके काथमें शहद मिलाकर पीनेसे अश्मरी तथा कठिन मूत्रकच्छ्रभी शांत होता है। तथा कंघीकी जड़का काथ भी समस्त मूत्रकच्छोंको नष्ट करता है। २१॥

## एलादिचूर्णम्

एलाइमभेदकशिलाजतुषिप्पलीनां चूणानि तण्डुलजलैळुंलितानि पीत्वा । यहा गुडेन सहितान्यावलिख तानि चा प्रत्रमृत्युरिष जीवति मूत्रकृष्ट्री ॥ २२ ॥ इलायची, पाषाण भेद, शिलाजतु तथा छोटी पीपलका चूर्ण चावलके धोवनके जलमें मिलाकर पीनेसे अथवा गुड़ मिलाकर चाटनेसे आसत्रमृत्युवाला भी मूत्रकृच्छ्रोगी बच जाता है॥ २२॥

#### लोहयोगः

अयोरजः श्रक्ष्णिषष्टं मधुना सह योजितम् । मूत्रकृच्छ्रं निहन्त्याशु त्रिभिरुंहेर्न संशयः ॥२३॥ लौहभस्म, शहदके साथ चाटनेसे तीन खराकमें ही मूत्रकृच्छ्र नष्ट हो जाता है॥ २३॥

#### यवक्षारयोगः

सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृष्कृतिवारणः। निदिग्धिकारसो वापि सक्षीद्रः कृष्कृताशन ॥२४॥ मिश्रीके बराबर जवाखार अथवा शहदके साथ छोटी कटे-रीका रस समस्त मूत्रकृष्क्रोंको शांत करता है॥ २४॥

# शतावर्यादिघृतं क्षीरं वा

शताबरीकाशकुशक्वदंधाविदारिकेक्ष्वामलकेषु सिद्धम् ।
सिदः पयो वा सितया विमिशं
कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम् ॥ २५ ॥
शतावरी, काश, कुश, गोखरू, विदारीकन्द, ईखकी जड़
भीर आंवलेसे सिद्ध धी अथवा दूध मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे पित्तजमूत्रकुच्छ्र शान्त होता है ॥ २५ ॥

## त्रिकण्टकादिसर्पिः

त्रिकण्टकैरण्डकुशाद्यभीरु-कर्कारुकेश्चस्वरसेन सिद्धम् । सर्पिगुंडार्थाशयुतं प्रपेयं कृच्छादमरीमृत्रविघातहेतोः ॥ २६ ॥

गोख्रह, एरण्ड्की छाल, कुशादि तृणपश्चमूल, शतावरी, खरनूजाके बीज और ईख प्रत्येकके स्वरससे सिद्ध घीमें आधा गुड़ मिलाकर पीनेसे, मूत्रकच्छ्र, मूत्राघात तथा अक्सरीका नाश होता है ॥ २६ ॥

#### सुकुमारकुमारकं घृतम्

पुनर्नबामूलतुला दशमूल शतावरी। बला तुरगगन्धा च तृणमूलं त्रिकण्टकम् ॥ २७ ॥ विदारीवंशनागाह्व गुद्धच्यातिबला तथा। पृथग्दशपळान्भागा खळद्रोणे विपाचयेत् ॥ २८ ॥ तेन पादावशेषण घृतस्यार्धाढकं पचेत्। मधुकं शृङ्कवेरं च द्राक्षासैन्धविष्पलीः ॥ २९॥ पृथग्द्विपलिका द्याद्यवान्याः कुडवं तथा । त्रिशद् गुडपलान्यत्र तेलस्येरण्डजस्य च ॥ ३० ॥ प्रस्थं दत्त्वा समालोडय सम्यङ् सृद्वप्रिना पचेत् । एतदीश्वरपुत्राणां प्राग्भोजनमनिन्दितम् ॥ ३१ ॥ राज्ञां राजसमानां च बहुस्त्रीपतयश्च ये। म्रवकृष्क्षे कटिस्तम्भे तथा गाढपुरीषिणाम् ॥३२॥ मेद्बङ्क्षणशूले च योनिश्लं च शस्यते। यथोकानां च गुल्मानां वातशोणितकाश्च ये ॥ ३३ वल्यं रसायनं शीतं सुकुमारकुमारकम्। पुनर्नवाज्ञने द्रोणो देयोऽन्येषु तथापरः ॥ ३४ ॥ पुनर्नवा ५ सेर, दशमूल, शतावरी, खरेटी, अश्वगन्धा, तुणपञ्चमूल, गोखुरू, विदारीकन्द, वांसकी पत्ती, नागकेशर, गुर्च, कंघी प्रत्येक ८छ० लेकर २ द्रोण जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर घी ३ सेर १६ तोला तथा मीरेठी, सोंठ, मुनका, सेंधानमक, तथा छोटी पीपल प्रत्येक ८ तोला, अजवायन १६ तोला, गुड़ १॥ सेर, एरण्ड-तैल ६४ तो० छोड़कर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। इसका प्रयोग अमीरोंके लिये भोजनके पहिले करना चाहिये। इससे मूत्रकृच्छु, कमरका शूल, दस्तोंका कड़ा आना, लिङ्ग व वंक्षण-संधियोंका शूल, योनिशूल, गुल्म और वातरक नष्ट होता, बल बढ़ता तथा यह शीतनीर्य व रसायन है । इसे "गुकुमार-कुमारक" कहते हैं। शतपल पुनर्नवामें जल १ द्रोण तथा इतर औषधियोंमें १ द्रोण अर्थात् "द्रवद्वेगुण्यात्" इसमें ४ द्रोण छोड़ना चाहिये॥ २७-३४॥

इति म्त्रकृच्छ्राधिकारः समाप्तः।

# अथ मूत्राघाताधिकारः

#### सामान्यक्रमः

मुत्राघातान्यथादौषं मुत्रकृच्छहरैर्जयेत्। बस्तिमत्तरबहित च दद्यारिस्माधं विरेचनम् ॥१॥

दोषानुसार मूत्रकृच्छुनाशक प्रयोगोंसे मूत्राघातकी चिकित्सा करनी चाहिये और बस्ति, उत्तरवस्ति तथा रनेहयुक्त विरेचन देना चाहिये॥ १॥

#### विविधा योगाः

कल्कमेर्वारुवीजानामधमात्रं ससैन्धवम् । धान्याम् इयुक्तं पीत्वैव मूत्राघाताद्विमुच्यते ॥ २ ॥ पाटल्या यावशूकाच पारिभद्रात्तिलादपि। क्षारोदकेन मदिरां त्वगेलोश्णसंयुताम् ॥ ३॥ पिबद् गुडोपद्शान्वा लिह्यादेतानपृथकपृथक् । त्रिफलाकलकसंयुक्तं लवणं वापि पाययेत्।। ४।। निदिग्धिकायाः स्वरसं विवेदसान्तरस्त्तम् । जले कुंकुमकरकं वा सक्षोद्रमुषितं निश्चि ॥ ५॥ सतेलं पाटलाभस्म क्षारवद्वा परिस्तुतम् । सुरां सौवर्चछवतीं मूत्राघाती पिवेन्नरः ॥ ६ ॥ दाडिमान्बुयुतं मुख्यमेलाबीजं सनागरम्। पीत्वा सुरां सलवणां मूत्राघाताद्विसुच्यते ॥ ७॥ पिवेच्छिळाजतु काथे गणे वीरतरादिके। रसं दुरालभाया वा कषायं वासकस्य वा ॥ ८॥

ककड़ीके बीजोंका कल्क १ तोला, संधानमक और काजी मिलाकर पीनेसे मूत्राघात नष्ट होता है। अथवा शरावमें पाढल, जन, नीम या तिलका क्षार, जल तथा दालचीनी, इलायची व काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये। अथवा उपरोक्त क्षार गुड़के साथ चाटना चाहियें। अथवा त्रिफलाके करकमें नसक मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा छोटी कटेरीका स्वरस कपड़ेसे छानकर पीना चाहिये। अथवा जलमें केशरका कल्क व शहद मिला रातभर रखकर सबेरे पीना चाहिये अथवा पाटलाकी भस्म अथवा बेलकी जड़के चूर्णको पीनैसे मूत्राघात तथा अउमरी नष्ट होती क्षार जल तैलके साथ पीना चाहिये । अथवा कालानमक है । यदि मूत्र न उतरता हो, तो कपुरका चूर्ण लिङ्गमें रखना मिलाकर शराब पीनी चाहिये। अथवा अनारका रस, इलाय- चाहिये। तथा गरम कर ठंढे किये दूधके साथ पथ्य लेते हुए चीका चूर्ण, सोठका चूर्ण, शराब व नमक मिलाकर पीना चन्दनका कल्क, चावलका जल व शकर मिलाकर पीनेसे रक्त-चाहिये। अथवा बीरतरादि गणके काथमें शिलाजतु मिलाकर युक्त उष्णवात नष्ट होता है। इसी प्रकार बस्तिपर्ध्यन्त अङ्ग चाहिये॥ २-८॥

#### त्रिकण्टकादिक्षीर**म्**

त्रिकण्टकरण्डशतावरीभिः सिद्धं पयो वा तृणपश्चमूलै:। गुडप्रगाढं लघृतं पयो वा रोगेषु कुच्छादिषु शस्त भेतत् ॥ ९ ॥

गोखरू, एरण्ड्की छाल तथा शतावरीसे सिद्ध दूध अथवा तृणपश्चमूलसे सिद्ध दूधमें गुड़ मिलाकर अथवा दूधमें घी डालकर पीनेसे मूत्रकृच्छ तथा मूत्राघात आदि विकार दूर हो जाते हैं ॥ ९ ॥

#### नलादिक्वाथः

नळकुशका रोक्ष शिफां कथितां प्रातः सुशीतलां सिसताम् । पिबतः प्रयाति नियतं म्त्रप्रह इत्युवाच कचः ॥ १०॥

नरसल, कुश, काश वा ईखकी जड़ोंका शीत कषाय बन प्रातःकाल मिश्री मिला पीनेसे मूत्राघात नष्ट होता है। यह कचने कहा है ॥ १०॥

#### पाषाणभेदक्वाथः

गोधावत्या मूलं कथितं घृततेलगोरसैर्मिश्रम् । पीतं निरुद्धमिराद्भिनित्त मूत्रम्य संघातम् ॥११॥

पाषाणभेदकी जड़के काथमें घी, तैल व गोरस ( मद्रठा ) मिलाकर पीनेसे शीघ्र ही मुत्राघात नष्ट होता है ॥ ११ ॥

#### उपायान्तरम्

जलेन खदिरीबीजं मुत्राघाताइमरीहरम्। मूळं तु त्रिजटायाश्च तकपीतं तद्र्थकृत् ॥ १२ ॥ मुत्रे बिबद्धे कर्पूरचूर्णं लिङ्गे प्रवेशयेत्। श्वद्गीवपयोऽत्राशी चन्द्रनं तण्ड्लाम्ब्ना ॥१३॥ पिबेत्सशकरं श्रेष्ट्रमुख्णवाते सशोणिते। शीतोऽनगाह आबस्तिमुज्जवातिनवारणः ॥ १४ ॥ कृष्माण्डकरसञ्चापि पीतः सक्षारशकेरः।

जलके साथ अशोकके बीजोंके चूर्णको अथवा महेके साथ अथवा जवासाका रस अथवा अड्सेका काथ पीना इबने लायक जलमें वैठनेसे उष्णवात नष्ट होता है। तथा कुम्ह-| डेका रस क्षार व शकर मिलाकर पीना चाहिये ॥ १२-१४ ॥

#### अतिव्यवायजमूत्राघातचिकित्सा

खीणामतिप्रसंगेन शोणितं यम्य सिच्यते ॥१५॥
मेथुनोपरमधास्य बृंहणीयो हितो विधिः ।
स्वगुप्ताफलमृद्वीकाकृष्णेक्षुरसितारजः ॥ १६ ॥
समांशमधभागानि श्लीरश्लोद्रघृतानि च ।
सर्वं सम्यग्विमध्याक्षमानं लीदूवा पयः पिबेत् १७
हन्ति शुकाशयोत्थांश्च दोषान्वन्ध्यास्तप्रदम् ।

जिसको अधिक स्त्रीगमन करनेसे रक्त आता है, उसे मैथुन बन्द करना तथा बृंहण (बलबीर्यवर्धक) उपाय करना चाहिये। कौंचके बीज, मुनक्का, छोटी पीपल, तालमखानाके बीज तथा मिश्रीका चूर्ण प्रत्येक समान भाग, सबसे आधे प्रत्येक दूध, घी व शहद मिला मथकर १ तोलाकी मात्रासे चाटकर ऊप-रसे दूध पीनेसे छुकाशयके दोष नष्ठ होते हैं तथा वंध्याओं के भी सन्तान उत्पन्न होती है॥ १५-१७॥

#### चित्रकाद्यं वृतम्

चित्रकं शारिवा चैव वला कालानुशारिवा ॥१८॥ द्राक्षा विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रकला भवेत् । तथेव सधुकं द्याद्याद्याद्यास्लकानि च ॥ १९ ॥ घृताढकं पचेदेशिः करुकेरक्षसमन्वितः । क्षारद्रोणे जल्द्रोणे तिसद्धमवतारयेत् ॥ २० ॥ शिर्त्राणे जल्द्रोणे तिसद्धमवतारयेत् ॥ २० ॥ शिर्त्रातं चव शर्कराप्रस्थसंयुतम् । तुगाक्षीर्यात्र तत्सवं मितानन्पतिमिश्रयेत ॥२१॥ ततो मितं पिवेत्काले यथादोषं यथावलम् । वातरेताः पित्तरेताः दलेष्मरेताश्च यो भवेत् ॥२१॥ रक्तरेता श्रन्थिरेताः पिवेदिच्लत्ररोगताम् । जीवनीयं च घृष्यं च सार्परेतन्महागुणम् ॥२३॥ प्रजाहितं च धन्यं च सर्वरोगापदं शिवम् । सिरितःप्रयुक्षाना स्त्री गर्भ लभतेऽचिरात् ॥२४॥ अस्मदोषाक्षयेष्वव योनिदोषांश्च संहतान् । स्रुत्रदोषेषु सर्वेषु कुर्यादेतिच्चिकित्सतम् ॥२५॥ मृत्रदोषेषु सर्वेषु कुर्यादेतिच्चिकित्सतम् ॥२५॥

चीतकी जड़, शारिवा, खरेटी, काली शारिवा, मुनक्का इन्द्रायनकी जड़, छोटी पीपल, ककड़ोंके बीज, मौरेठी तथा आंवला प्रत्येक एक एक तोलाभर ले कटककर २५६ तोलेभर घृत एक द्रोण दूध तथा एक द्रोण जल मिला पकावे,पाक सिद्ध हो जानेपर उतार लानकर १ प्रस्थ मिश्री तथा एक प्रस्थ वंशलोचन मिलाना चाहिये। इसकी मात्रा युक्त अनुपानके सेवन करनेसे बात, पित्त, कफ्से दूषित ग्रुक रक्त तथा गाठि- थोंसे युक्त ग्रुक ग्रुद्ध होता है। यह जीवनीय बाजीकर सन्तानको बढानेवाला तथा समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला

है। इसके प्रयोगसे स्त्रीको गर्भ प्राप्त होता है तथा रक्तदोष योनिदोष और मूत्रदोषोंमें इसला उपयोग करना चाहिये॥ १८-२५॥

इति मूत्राघाताधिकारः समाप्तः।

# अथारमर्यधिकारः

131

#### वरुणादिक्वाथः

वरूणस्य त्वचं श्रेष्ठां गुण्ठीगीक्षुरसंयुताम् । यवक्षारगुडं दत्त्वा क्वाथियत्वा पिवेद्धिताम्।।१॥ अदमरीं वातजां हन्ति चिरकालानुबन्धिनीम् । वरुणाकी उत्तम छाल, सीठव गोखुरूका काथ बना गुड़ व जवाखार छोड़कर पीनेसे पुरानी वातज अक्षमरी नष्ट होती है ॥ १ ॥-

#### वीरतरादिक्वाथः

वीरतरः सहचरो दभों षृक्षादनी नलः ॥ २ ॥
गुन्द्राकाशकुशावदमभेदमोरटदुण्डुकाः ।
कुरुण्टिका च विशरो वसुकः साम्रिमन्थकः ॥३॥
इन्दीवरी श्वदंश च तथा कापोतवक्षकः ।
वीरतरादिरित्यष गणो वातविकारनुत् ॥ ४॥
अदमरीशर्करामूत्रकुच्छाधातकजापहः ।

शरकी जड़, पीले फूलका पियावासा, दाभ, वांदा, नर-सल, गुर्च, काश, कुश, पाषाणभेद, ईखकी जड़, सोनापाठा, नीले फूलका पियावासा, गजपीपल, अगस्त्यकी छाल, अरणी, नीलोफर, गोखरू, और काकमाची यह "वीरतरा-दिगण" वातरोग, अदमरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघातकी पीड़ाको करता है॥ २-४॥—

#### गुण्ठचादिक्वाथः

जुञ्ड्यमिमन्थपाषाणशियुवरुणगोक्षरैः ॥ ५ ॥ अभयारग्वधफ्ळैः क्वायं कुर्याद्विचक्षणः । रामठक्षारलवणच्णे दत्त्वा पिवेन्नरः ॥ ६ ॥

9 "क्योतवऋक" से शिरीषसदश स्वत्पपत्रक स्वत्पविटप शिवदासजी बतलाते हैं। वैयकशब्दिसन्धुमें भीरतशिदगणमें "काकमाची" ही लिखा है, अतः यही यहां लिखा गया है। पर वाग्भटमें इसी गणमें "अर्जुन" आया है यहां अर्जुनका नाम नहीं है। मेरे विचारसे अर्जुन भी क्योतवक्त्रका अर्थ हो सकता है। अथवा "क्योतवर्णिका" पाठ कर इलायची अर्थ करना चाहिये॥

#### अदमरीमूत्रकृच्छ्रःनं पःचनं दीपनं परम । हन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं कद्युरुगुद्मेद्गम् ॥७॥

सींठ, अरणी, पाषाणभेद, सहिजनकी छाल, वरुणाकी छाल, गोखुरू, बड़ी हरोंका छित्का तथा अमलतासका गूदा प्रत्येक समान भाग ले काथ कर भुनी हींग, जवाखार और नमक डालकर पीनेसे अश्मीरी, मूत्रकृच्छ नष्ट होता, पाचन और दीपन होता तथा कोष्टाश्रित, कटि, ऊह, गुदा व लिंगगत वाय नष्ट होते हैं ॥ ५--७ ॥

# पाषाणभेदाद्यं घृतम्

पाषाणभेदो वसुको विशरोऽइमन्तकं तथा। शतावरी श्वदंष्ट्रा च बृहती कण्टकारिका ॥८॥ कपोतवकार्तगलकाभ्वनोशीरगुल्मकाः। वृक्षादनी भल्लुकश्च वरुणः शाकजं फलम् ॥९॥ यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च। ऊषकादिप्रतीवापमेषां क्वाथे शृतं घृतम् ॥१०॥ भिनत्ति वातसम्भूतामदमरी क्षिप्रमेव तु। क्षारान्यवाग्: पेयाश्च कषायाणि पयांसि च ॥ भोजनानि च क्रवीत वर्गेऽस्मिन्वातनाशने ॥११॥

पाषाणभेद, अगस्त्य, गजपीपल, काञ्चनार खट्टे पत्तीवाला, शतावरी, गोखरू, बढ़ी कटेरी, छोटी कटेरी, मकोय, नीली कटसरेया, लाल कचनारकी छाल, खश, नागकेशर, वांदा, सोनापाठा, वरुणाकी छाल, शाकवृक्ष (सहिंजन) के फल, यन, कुलथी, बेर, तथा निर्मलीके काथमें सिद्ध एत ऊषकादि गणका प्रतिवाप छोड़कर सेवन करनेसे वातज अस्मरी शीघ्र ही नष्ट होती है। इसी वातनाशक वर्गमें क्षार, यवागू, पेया, काथ, क्षीर तथा भोजन बनाना चाहिये ॥ ८-११ ॥

## **ऊषकादिगणः**

कषकं सैन्धवं हिंगु काशीसद्वयगुग्गुल् । शिलाजतु तुत्थकं च ऊषकादिरुदाहृतः ॥१२॥ ऊषकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोधनः । अरमरीशर्कराम्त्रशूलन्नः कफगुल्मनुत् ॥ १३ ॥

रेंहू मिटी, सेंधानमक, हींग, दोनों कशीस, गुग्गुल, शिला जीत, त्तिया-यह " ऊषकादि गण " कहा जाता है। यह कफ, मेद, पथरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ् व कफज गुल्मको नष्ट करता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

#### कुशायं घृतम्

भस्त्वकः पाटली पाठा पत्तरोऽथ कुरुण्टिका । पुनर्नवे शिरीषश्च कथितास्तेषु साधितम् ॥१५॥ घृतं शिलाह्मभुकबीजैरिन्दीविरस्य च । त्रपुषैर्वारुकाणां वा बीजैश्चावापितं शृतम् ॥१६॥ भिनत्ति पित्तरुम्भूतामदमरी क्षिप्रमेव तु। क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि पर्यासि च । भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्पित्तनाशने ॥१७॥

कुश, काश, शर, ग्रंथिपर्ण, रोहिष घास, ईखकी जड़, पाषाणभेद, दर्भ, विदारीकन्द, वाराही कंद, धानकी जड़, गोखरू, सोनापाढा, पाढला, पाढी, लाल चन्दन, कटसरैया, दोनों पुनर्नवा तथा सिरसाकी छाल समान भाग ले काथ बना काथसे चतुर्थोश घी मिला पका शिलाजीत, मौरैठी व नीलो-फरके बीजका प्रतिवाप छोड़कर अथवा जीरेके बीज व खर्बजेके बीजोका प्रतीवाप छोड़कर सेवन करनेसे पित्तज अरमीरी शान्त होती है। तथा यह गण पित्तनाशक है, इसमें क्षार, यवागू, पेया, काढे, दूध अथवा भोजन भी बनाना चाहिये ॥ १४-१७ ॥

#### कफजाइमरीचिकित्सा

गणे वरुणकादौ च गुग्गुरुवेलाहरेणुभिः। कुष्टमुस्ताह्वमरिचचित्रकैः ससुराह्वयैः ॥ १८॥ एतैः सिद्धमजासपिं रूषकादिगणन च । भिनत्ति कफसम्भूतामइमरीं क्षिप्रमेव तु॥ १९॥ क्षारान्यवागः पेयाश्च कषायाणि पर्यासि च ! भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गेऽस्मिन्कफनाज्ञने ॥ २०॥

वरुणादि गणके काथमें गुग्गुल, इलायची, सम्भाल्के बीज, कूठ, मोथा, मिर्च, चीतकी जड़, देवदारु तथा अधकादि गणका कल्क छोड़कर सिद्ध किया गया बकरीका घृत कफजन्य अक्मीरीको शीघ्र ही नष्ट करता है । तथा इसी कफनाशक वर्गमें क्षार, यवागू, पेया, काढे और दूध तथा भोजन आदि बनाकर देना चाहिये॥ १८-२०॥

#### वरुणादिगणः

वरुणोऽर्तगलः शियुतकारीमधुशियुकाः। मेषशृङ्गीकर जो च बिम्ब्यग्निमन्थमोरटाः ॥२१॥ रौरीयो वशिरो दभों वरी वसुकचित्रको । विल्वं चैवाजशृङ्गी च वृहतीद्वयमेव च ॥ २२ ॥ वरुणादिगणो होष कफमदोनिवारणः। विनिहरित शिर:शूळं गुल्माद्यल्तराविद्रधीन् ॥२३॥ वरुणाकी छाल, नीला कटसरैया, सिहंजन, अरणी, मीठा क्याः कादाः शरो गुल्म इत्कटो मोरटोऽसमित्। सिह्जिन, मेढाशिगी, कला, कुन्दरु, अरणी, मोरट, पीला द्भों विदारी वाराही शालिमूलं त्रिकण्टकः॥१४॥ कटसरैया, गजपीपल, दर्भ, शतावरी, अगस्य, चीतकी जड़, बेलका गूदा, मेढ़ासिंगी छोटी कहेरी, बडी कटेरी यह"वरुणादि गण" कफ, मेद, शिर:शूल, गुल्म तथा अन्तर्विद्धिको नष्ट साथ पीस मीठा दही मिलाकर पीनेसे ७ दिनमें अश्मरी कट करता है ॥ २१--२३॥

#### विविधा योगाः

वरुणत्वक्षवायं तु पीतं च गुडसंयुतम् । अइमरी पातयत्याशु बस्तिश्र्छिनवारणम् ॥ २४ ॥ यवक्षारं गुडोन्मिश्रं पिबेस्पुष्पफलोद्भवम् । रसं मुत्रविबन्धःनं शर्करादमरिनाशनम् ॥ २५॥ पिबेद्वरूणमूलस्वककार्थं तस्कल्कसयुतम्। काथश्च शिमुम्लोत्थः कदुष्णोऽइमरिघातकः॥२६॥ वरुणाकी छालके काथमें गुड़ मिलाकर पीनेसे अइमरी गिरती तथा मूत्राशय, और श्ल शान्त होता है। अथवा जवाखार व गुड़ मिलाकर कूष्माण्ड़का रस पीना चाहिये, इससे मूत्राघात, शकेरा व अस्मरी नष्ट होती है। अथवा वरुणाकी छालके काथमें उसीका करक छोड़ कर पिलानेसे अथवा कुछ गरम गरम सहिंजनकी छालके काथको पिलानेसे अअमरी नष्ट होती है २४--२६॥

#### नागरादिक्वाथः

नागरवारुणगोक्षरपाषाणभेदकपोतवक्रजः काथः। गुडयावशुक्रमिश्रः पीतो हन्त्यइमरीमुप्राम् ॥ २७॥ सोंठ, वरुणाकी छाल, गोखुरू, पाषाणभेद तथा मकोयके काथमें गुड़ व जवाखाार मिलाकर पीनेसे उन्न अइमरी नष्ट होती है ॥ २७ ॥

#### वरुणादिक्वाथः

वहणत्वकृशिलाभेद्शुण्ठीगोक्षुरकैः कृतः । कवायः क्षारसंयुक्तः शर्करां च भिनन्यपि ॥२८॥ वरुणाकी छाल, पाषाणभेद, सोठ तथा गोखरू इनके काथमें क्षार मिलाकर पीनेसे मूत्रशर्करा नष्ट होती है ॥ २८ ॥

#### श्वदंष्ट्रादिकवाथः

श्वदंष्ट्रेरण्डपत्राणि नागरं वरुणत्वचम् । एतःकाथवरं प्रातः पिबेददमरिभेदनम् ॥ २९ ॥ गोख़रू, एरण्डके पत्ते, सीठ तथा वरुणाकी छालके काथको प्रातःकाल पीनेसे अस्मरीका भेदन होता है ॥ २९ ॥

#### **भदंषादिकलकः**

मूलं श्रदंष्ट्रेक्षुरकोरुब्कात् क्षीरेण पिष्टं बृहतीद्वयाच । आलोहय दधा मधुरेण पेयं दिनानि सप्ताइमरिभेदनार्थम् ॥ ३० ॥

गोखरू, तालमखाना, एरण्ड तथा दोनों कटेरीकी जड़ दूधके जाती है ॥ ३० ॥

#### अन्ये योगाः

पकेश्वाकुरसः शारसितायुक्तोऽदमरीहरः ॥ ३१ ॥ पाषाणरोगपीडां सौवर्चलयुक्ता सुरा जयति। तद्दन्मधुदुग्धयुक्ता त्रिरात्रं तिञ्जनालभूतिश्च ॥३२॥ पकी कडुई तोम्बीके रसमें क्षार और मिश्रीको मिलाकर पीनेसे अक्सरी नष्ट होती है। इसी प्रकार काले नमकके साथ शराबको पीनेसे अथवा शहद व दूधके साथ तिलपिजीकी भस्मको पीनेसे ३ रातमें पथरी नष्ट होती है ॥ ३१--३२ ॥

#### एलादिक्वाथ:

एकोपकुल्यामधुकादमभेदकौन्तीदवदंष्टावृषकोरुवुकै:। काथं पिवेदश्मजतुप्रगाढं सर्शकरे सादमरिमूत्रकृ च्छ्रे इलायची, छोटी पीपल, भौरेठी, पाषाणभेद, सम्भाल्के बीज, गोलुरू, अडूसा, एरण्डकी छाल इनके काथमें शिला-जतुको मिलाकर शर्करा, अश्मरी व मूत्रकृच्छमें चाहिये॥ ३३॥

#### त्रिकण्टकचूर्णम्

विकण्टकस्य बीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम् । अविक्षीरेण सप्ताहं विबेद्दमरिनाशम्। शुकारमर्यां तु सामान्यो विधिरदमरिनाज्ञनः॥३४॥ गोखुरूके बीजोंके चूर्णको शहद व भेड़के दूधके साथ सात दिन पीनेसे अइमरी नष्ट होती है। इसी प्रकार शुकाइमरीमें सामान्य अरमरीनाशक विधिका सेवन करना चाहिये॥ ३४॥

## पाषाणभेदादिचूर्णम्

पाषाणभेदो वृषकः इवदंष्टा पाठाभयाव्योषशटीनिकुम्भाः। हिंस्राखराइवासिसिमाररकाणा-मेविरुकाच त्रपुषाच बीजम् ॥ ३५॥ उपकुष्चिकाहि इगुसवेतसाम्लं स्याद् द्वे बृहत्यो हपुषा बचा च । चूर्णं पिबेद्रमरिभेदि पक्वं सर्पिश्च गोमूत्रचतुर्गुणं तैः ॥ ३६ ॥

पाषाणभेद, अङ्सा, गोखुरू, पाढ़, बढ़ी हरेका छिल्का, त्रिकद्व, कचूर, दन्तीकी छाल, जटामांसी, अजमोदा, शालिश्व-शाक, ककड़ी केबीज व खीराके बीज, कलौजी, भुनी हींग, अम्लवेत, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, हाऊवेर तथा बच इनका चूर्णकर

अक्ष्मरी नाशनार्थ सेवन करना चाहिये। तथा इनके कल्क व चतुर्गुण गोमूत्रमें सिद्ध घीका सेवन करनेसे अक्षमरी नष्ट होती है। ३५--३६॥

# कुलत्थाद्यं घृतम्

कुल्ल्थिसिन्ध्त्यविडङ्गसारं सज्ञर्करं ज्ञीतिलयावज्ञकम् । बीजानि कूल्माण्डकगोक्षुराभ्यां घृतं पचेन्ना वरुणस्य तोये ॥ ३७ ॥

दुःसाध्यसर्वाक्षमिर्म्नकृत्र्वं मुत्राभिघातं च समुत्रबन्धनम् । एतानि सर्वाणि निहन्ति शीघ्रं प्रहृद्धभूशानिव वज्रपातः ॥ ३८ ॥

कुलथी, सेंधानमक, वायविड्ङ, राक्कर, शीतली (जलवृक्ष सफेदफूलयुक्त),जवाखार, कृष्माण्डवीज तथा गोखुरूके बीजका करक तथा वरुणाका काथ छोड़कर एत सिद्ध करना चाहिये।यह एत दुःसाध्य समय अश्मरी,मूत्रकृच्छ् व मूत्राघातको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे बढ़े वृक्षोंको विजलीका गिरना ॥३७-३८॥

## तृणपश्चमूलघृतम्

शरादिपञ्चभूत्या वा कषायेण पर्चेद् घृतम् । प्रस्थं गोलुरकल्केन सिद्धमद्यात्सशकरम् । अस्मरीमूत्रकृच्छ्नं रेतोमार्गरुजापहम् ॥ ३९ ॥

तूणपश्चमूलके काथ व गोखरूके कल्कसे पृत सिद्ध कर शकर मिला सेवन करनेसे अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र और शुक्रमार्गकी पीड़ा नष्ट होती है ॥ ३९ ॥

#### वरुणाद्यं घृतम्

वरुणस्य तुलां क्षुण्णां जलद्रोणे विवाचयेत्। पादशेषं परिस्नान्य घृतप्रस्थं विवाचयेत्।। ४०।। वरुणं कदलीं बिह्वं तृणजं पश्चमूलकम्। अमृतां चाश्मजं देयं बीजं च त्रपुषोद्भवम्।। ४१॥ शतपर्वतिलक्षारं पलाशक्षारमेव च। यृथिकायाश्च मूलानि कार्षिकाणि समावपेत्।।४२॥ अस्य मात्रां पिवेजन्तुदेशकालाद्यपेक्षया। जीणें तस्मिन्पिवेदपूर्वं गुडं जीणें तु मस्तुना। अश्मरीं शर्करां चेव मूत्रकृच्छं च नाशयेत्।।४३॥

वहणाकी छाल ५ सेर १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ वृत तथा वहणाकी छाल, केला, बेल, तृणपश्चमूल, गुर्च, शिलाजतु, खीरेंके बीज, ईखा तिलका क्षार, पलाशक्षार तथा जूहीकी

जड़, प्रत्येक १ कर्षका कत्क छोड़कर पकाना चाहिये। इसका मात्राके साथ सेवन करना चाहिये। तथा हजम हो जानेपर पुराना गुड़ दहीके तोड़के साथ पीना चाहिये। यह अइमरी शर्करा व मृत्रकृच्छ्को नष्ट करता है॥ ४०--४३॥

# सैन्धववीरतरादितेलम्

त्रमधिकारे यत्तेलं सैन्धवाद्यं प्रकीर्तितम् । तत्तेलं द्विगुणक्षीरं पचेद्वीरतरादिना ॥ ४४ ॥ क्वाथेन प्रवंकल्केन साधितं तु भिष्यवरैः । एतत् तेलवरं श्रेष्ठमदमरीणां विनाशनम् ॥ ४५ ॥ म्त्राघाते मृत्रकृच्ले पिच्चितं मथिते तथा । भग्ने श्रमाभिषत्रं च सर्वथैव प्रशस्यते ॥ ४६ ॥ व्रध्नाधिकारमें जो सैधवादि तेल कहेंगे उस सिद्ध तैलसे द्विगुण दूध और द्विगुण वीरतरादिगणका काथ तथा सैन्धवादि तैलका कल्क मिलाकर पुनःपकानेसे जो तेल द्वीगा, वह अइमरी म्त्राघात, मृत्रकृच्ल् पिचित, मिथत, भन्न तथा थके हुएको परम हितकारी होगा ॥ ४४--४६ ॥

# वरुणाद्यं तैलम्

त्वक्पत्रमूलपुष्पस्य वरुणात्सन्निकण्टकात्। कषायेण पचेत्तेलं बस्तिना स्थापनेन च। शकरादमरीशूलन्नं मूत्रकृच्छ्रनिवारणम् ॥ ४७॥

वरुणा व गोखरूके पश्चाङ्गके काथसे सिद्ध तैलका अनुवासन द्वारा प्रयोग करनेसे मूत्रशकरा अस्मरी, वस्ति वश्ल व मूत्र-कृच्छु नष्ट होते हैं॥ ४७॥

#### शस्त्रचिकित्सा

शल्यवित्तामशास्यन्तीं प्रत्यत्ख्याय समुद्धरेत्।
पायुक्षिप्ताङ्गुलीभ्यां तु गुद्मेद्दान्तरे गताम्।।४८।।
सेवन्याः सव्यपार्श्वे च यवमात्रं विमुच्य तु ।
व्रणं कृत्वादमरीमात्रं कर्षेत्तां शक्षकमीवत् ।।४९।।
भिन्ने वस्तौ तु दुर्जानान्मृ युः स्याद्द्रमरीं विना।
निःशेषामदमरीं कुर्याद्वस्तौ रक्तं च निर्हरेत् ।।५०॥
हतादमरीकमुष्ण भ्यो गाहयेद्वोजयेच्च तम् ।
गुंड मूत्रविशुद्धचर्थं मध्वाष्याक्तव्रणं ततः ॥ ५१॥
द्यात्माच्यां वहं पेयां साधितां मूत्रशोधिभिः ।
आद्शाहं ततो द्यात्पयसा मृदुभोजनम् ॥ ५२॥
स्वेदयेद्यवमध्वाद्धचं कनायैः क्षालयेद् त्रणम् ।
प्रतेष्ठ सनिशैः सिद्धं घृतमभ्यञ्जने हितम् ।
अप्रशान्ते तु सप्ताहाद् व्रणे दाहोऽपि चेष्यते ॥
दैवान्नाभ्यां तु या लग्ना तां विपाट्यापकष्येत् ५४॥

यदि उपरोक्त उपायौंसे अश्मरी शान्त न हो, तो शल्यशा-स्त्रवेता प्रत्याख्यान कर शस्त्र द्वारा उसे निकाले । गुदामें २ कुथली प्रमेहवालोंके लिये सदा पथ्य हैं। इसी प्रकार जांगल अंगुली छोड़कर अक्सरीको गुदा व लिङ्गके मध्यमें लावे । फिर पाणियोका मांसरस, तिक्तशाक, यवके पदार्थ तथा मधु हित-सेवनीसे वाम और यवमात्र छोड़ अञ्मरीके बरावर वर्णकर अरमरीको निकाल दे । ठीक ज्ञान न होनेके कारण यदि पर्ी न हुई तो व्रण करनेसे बस्ति कट जायगी और रोगी मर जायगा,अतः अच्छी तरह निश्चय कर शस्त्र कर्म करना चाहिये। यदि अक्सरी निकाले ही तो समग्र निकाल ले। तथा जो रक्त जमा हो उसे भी साफ कर दे। ( तथा अश्मरी निकाल देनेपर गरम जलमें बैठावे ) तथा मृत्रशुद्धिके लिये गुड़ खिलावे। फिर घावमें शहद व घी लगावे तथा मूत्रशोधक द्रव्योसे सिद्ध पेया घी मिलाकर ३ दिनतक पिलावे, फिर दूधके साथ पथ्य हलका भात आदि १० दिनतक खिलावे तथा यव व शहदसे बनायी पोटलीसे स्वेदन करें तथा कषाय रस युक्त काढ़ोंसे वणको साफ करे तथा पुण्डरिया, मझीठ, मीरेठी व लोधसे लेप करे तथा हत्दीके सहित इन्हीं द्रब्योसे सिद्ध प्रतकी मालिश करे। सात दिनतक ऐसा करनेसे यदि वण ठीक न हो तो उसे जला देना चाहिये। यदि भाग्य वश पथरी नाभीमें अटक गयी हो, तो काटकर निकालना चाहिये ॥ ४०-५४ ॥

इत्यद्मर्यधिकारः समाप्तः ।

# अथ प्रमेहाधिकारः

#### पश्यम्

इयामाककोद्रवोद्दालगोधूमचणकाढकी। कुलस्थाश्च हिता भोज्ये पुराणा मेहिनां सदा ॥ १ ॥ जाङ्गलं तिकशाकानि यवात्रं च तथा मधु।

\* कुर्गावलेह:-'' वीरणश्च कुशः काशः कृष्णेक्षः खाग-उस्तथा । एतान्दशपलान्भागाञ्जलद्वोणे विपाचयेत् । अष्टभागा-वशेषं तु कषायमवतारयेत् । अवतार्यं ततः पश्चाच्चूर्णा-नीमानि दापयेत् ॥ मधुकं कर्कटीबीजं कर्काहं त्रपुषं तथा। शुभामलकपत्राणि एलाः(बहुनागकेशरम् । वरुणामृतिप्रयंगूणां प्रत्येकं चाक्षसम्मितम् । प्रमेहान्विशति चैव मूत्राघातं तथा-इमरीम् ॥ वातिकं पैतिकं चैव इलैध्मिकं सान्निपातिकम् । हन्त्यरीचकमेवोत्रं तृष्टिपृष्टिकरस्तथा ॥" खश, कुश, काश, काली, ईख, रामशर प्रत्येक द्रव्य ८ छ० जल २५ सेर ९ छ॰ ३ तोला मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष रहनेपर काढ़ा उतारे, छानकर पुनः पाक करना चाहिये। गाढा हो जानेपर मौरेठी, ककड़ीके बीज, पेठेके बीज, खीराके कपर शिवदासजीने टीका भी नहीं की, अत: टिप्पणी रूपमें बीज, वंशलोचन, आंवला, तेजपात, इलायची, दालचीनी, लिखा गया है )।

पुराने सावां कोदव, जङ्गली कोदव, गेहूं, चना, अरहर और कर है।। १।।

## अष्टमेहापहा अष्टी क्वाथाः

पारिजातजयानिम्बवह्मिगायत्रीणां पृथक् ॥ २ ॥ पाठायाः सागुरोः पीताद्वयस्य शारदस्य च। जलेक्षुमद्यसिकताशनैलेबणपिष्टकान्। सान्द्रमेहान्क्रमाद त्रन्ति हाष्ट्री कायाःसमाक्षिकाः ३ पारिजात, अरुणी, नीम, चीतकी जड़, करथा, अगुरु, और पाढ़का काथ तथा हल्दी व दाहहत्दी (शरदऋतुमें उत्पन्न) का काथ इस प्रकार बताये गये ८ काथ कमशः जलमेह, इक्षुमेह, मद्यमेह, सिकतामेह, शनैमेह लवणमेह,पिष्टमेह और सान्द्रमे-हको नष्ट करते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

#### गुक्रमेहहरः क्वाथः

द्वांकशेरप्तीककुमभीपस्वलशैवलम्। जलेन कथितं पीतं शुक्रमेहहरं परम् ॥ ४ ॥ दूब, करोरू, प्तिकरज, जलकुम्भी तथा सेवार इनका काथ शुक्रमेहको नष्ट करता है ॥ ४ ॥

#### फेनमेहहरः क्वाथः

त्रिफलारम्बधद्राक्षाकषाथो मधुसंयुतः। पीतो निहन्ति फेनाल्यं प्रमेहं नियतं नृणाम् ॥५॥ त्रिफला, अमलतासके गूदा तथा मुनक्केके काथमें शहद डालकर पीनेसे फेनमेह नष्ट होता है॥ ५॥

#### कषायचतुष्ट्यी

*छो*धाभयाकट्फलमुस्तकानां विडङ्गपाठार्जुनधन्वनानाम् । कदम्बशालार्जनदीप्यकानां विडङ्गदावींधवशहकीनाम् ॥ ६॥

नागकेशर, वरुणाकी छाल, गुचे, तथा वियमु प्रत्येक १ तोलेका चूर्ण मिलाकर उतार लेना चाहिये । यद्यपि इसमें शक्करका वर्णन नहीं है। पर वैद्यलोग अवलेह पकाते समय ६४ तोला शक्कर भी डालते हैं । यह २० प्रकारके प्रमेह, मूत्राघात, अश्मरी, तथा हर प्रकारके अरोचक, नष्ट करता है । इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोले तक है। ( यह प्रयोग किसी पुस्तकमें है, किसीमें नहीं और इसके

#### चत्वार एते मधुना कषायाः कफप्रमेहेष निषेवणीया ॥ ७॥

(१ (पठानी लोध, बडी हर्रका छिल्का, कायफल नागर-धामिनका काथ (३) अथवा कदम्ब, शाल अर्जुन और अजवाइनका काथ (४) अथवा वायविङंग, दारहत्दी, धव और शहकी ( शालभेदः ) का काथ इनमेंसे किसी एकमें शहद मिलाकर कफप्रमेहवालोंको पीना चाहिये॥ ६॥ ७॥

#### पण्महनाज्ञकाः पट् ववाथाः

अश्वत्थाच्चत्रंगुल्या न्यत्रोधादेः फलत्रिकात् । सजिङ्गिरक्तसाराच्च क्वाथाः पश्च समाक्षिकाः ८ नीलहरिद्रफेनाख्यक्षारमश्चिष्ठकाह्मयान्। मेहान्हन्युः क्रमादेते सक्षीद्रो रक्तमेहनुत्। काथः खर्जूरकाइमर्यतिन्दुकास्थ्यमृताकृतः ॥ ९ ॥

(१) पीपलकी छालका काथ, (२) अमलतासके गूर्देका काथ (३) न्यप्रोधादि गणका काथ, (४) त्रिफलाका काथ, (५) मझीठ व लालचन्दनका काथ यह पांच काथ शहदके साथ कमशः नील, हारिद्र, फेन, क्षार और मिछिष्ट-मेहको नष्ट करते है। तथा (६) छुहारा, खम्भार, तेन्दूकी, गुठली और गुर्चका काथ शहदके साथ रक्त प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ८-९ ॥

## कषायचत्रष्ट्यी

लोधार्जुनोशीरकुचन्द्नाना-मरिष्टसेव्यामलकाभयानाम्। धात्रयर्जुनारिष्टकवत्सकानां नीलोत्पलैहातिनिशार्जुनानाम् ॥ १०॥ चत्वार एते विहिताः कषायाः पित्ताप्रमेहे मधुसंयुक्ताः ॥ ११ ॥

(१) लोध, अर्जुन, खश, लालचन्दन (२) नीमकी छाल, खरा, आंवला, बडी हरें (३) आंवला, अर्जुनकी छाल, नीमकी छाल, कुरैवाकी छाल (४) अथवा नीलोफर, इलायची, तिनिश और अर्जुनकी छाल इस प्रकार लिखे चार काथोमेसे कोई भी शहद मिलाकर सेवन करनेसे पित्तप्रमेह नष्ट होता है।। १०॥ ११॥

# वातजमेहचिकित्सा

छित्रावह्निकषायेण पाठाकुटजरामठम्। कद्रखद्रिप्राक्षार्थं क्षीद्राह्वये पिबेत्।

#### पाठाशिरीषदुस्पर्शमूविकशुकतिन्दुकम्। कवित्थानां भिषक क्वाथं हस्तिमेहे प्रयोजयेत्।।१४

गुर्च और चीतकी जड़के काढ़ेके साथ पाढ़, कुरैयाकी मोथका काथ (२) अथवा वायविडंग, पाढ, अर्जुन और छाल, भुनी हींग, कुटकी और कूठके चूर्णका सेवन करनेसे सिर्पेमें ह नष्ट होता है। तथा दुर्गन्धित खैर,खैर और सुपारीका काथ मधुमेहमें पीना चाहिये । तथा अरणीका काथ वसामेहमें पीना चाहिये। तथा पाढ़ सिर्साकी छाल, यवासा-मूर्वा, ढाकके फूल और तेन्दू तथा कैथेका काथ हस्तिमेहमें देना चाहिये॥ १२-१४॥

## कफापत्तमहचिकित्सा

कम्पिहसप्तच्छद्शालजानि धिभीतरीहीतककौटजानि। कपित्थपुष्पाणि च चार्णितानि श्रीदेण लिह्यात्कफिपत्तमेही ॥ १५॥

कवीला, सप्तपर्ण, शाल, बहेड़ा, रुहेडा, कुटज और कैथेके फूलका चूर्ण कर शहदके साथ कफिपत्तज प्रमेहमें चाटना चाहिये॥ १५॥

## त्रि दोषजमहिचिकित्सा

सर्वमेहहरो घाज्या रसः क्षौद्रनिशायुतः । कषायस्त्रिफलादारुम्स्तकैरथवा कृतः ॥ १६ ॥ फलत्रिकं दारुनिशां विशालां मुश्तं च निःकवाध्य निशांशकल्कम्। पिबेत्कषायं मधुसंयुक्तं सर्वेषु मेहेष समुत्थितेषु ॥ १७ ॥

आंवलेका रस, शहद और हल्दीके चूर्णके साथ समस्त प्रमेहोंके नष्ट करता है। अथवा त्रिफला, देवदारु और नागरमो-थाका काथ पीना चाहिये। अथवा त्रिफला, दाहहत्दी, इन्द्रा यणकी जड़ तथा नागरमोथाका काथ हल्दीका कल्क और शहद मिलाकर समस्त प्रमेहीमें सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥

#### विविधाः क्वाथाः

कटंकटेरीमधुकत्रिफलाचित्रकेः समैः। सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहाणां विनाशनः॥१८॥ त्रिफलादाह्यार्व्यव्यक्तलन्यभवोऽथवा ॥ १९॥

दारुहत्दी, मौरेठी, त्रिफला तथा चीतकी जड़का काथ समस्त प्रमेहोंका नष्ट करता है। तथा त्रिफला, देवदार, दारुहत्दी तिक्तां कुछं च संचूर्ण्य सार्पेमेहे पिबेन्नरः ॥ १२ ॥ व नागरमोथाका काथ शहदके साथ पीनैसे प्रमेहको नष्ट करता है। इसी प्रकार कुटज, विजैसार, दाहदल्दी, नागरमोथा और त्रिफ-अग्निमन्थकषायं तु वसामेहे प्रयोजयेत् ॥ १३ ॥ लाका काथ समस्त प्रमेहीको नष्ट करता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

## चूर्णकल्काः

त्रिफलालोहिशिलाजतुपथ्याचूणं च लीढमेकैकम् । मधुनामरास्वरस इव सर्वान्मेहान्निरस्यति ॥ २०॥ शालसुष्कककम्पलकुकल्कमक्षसमं पिवेत् । धात्रीरसेन सक्षोदं सर्वमेहहरं परम् ॥ २१॥ त्रिफला, लौह, शिलाजतु, तथा हरं, इनमेंसे किसी एकका । शहदके साथ चाटनेसे शहदके साथ गुर्चके स्वरसके समान

त्रिफला, लीह, शिलाजतु, तथा हरें, इनमेंसे किसी एकका चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे शहदके साथ गुर्चके स्वरसके समान समस्त प्रमेहोंको नष्ट करता है। तथा शाल, मोखा और कवी-लाका करक १ तीला आंवलेका रस और शहद मिलाकर पीनेसे समस्त मेह नष्ट होते हैं॥ २०॥ २९॥

# न्यग्रोधाद्यं चूर्णम्

न्यमोधोदुस्वराश्वत्थस्योनाकारग्वधासनम्।
आस्रजस्युकिप्तर्थं च प्रियाढं ककुमं धवम् ॥२२॥
मध्को मधुकं लोग्नं वरुणं पारिभद्रकम् ।
पटोलं मेषश्रङ्की च दन्ती चित्रकमादकी ॥ २३ ॥
करञ्जिकलाशक्रमलातकफलानि च ।
एतानि समभागानि श्रक्षणचूर्णानि कारयेत्॥२३॥
न्यमोधाद्यमिदं चूर्णं मधुना सह लेहयेत् ।
फलत्रयरसं चानु पिबन्मूत्रं विशुध्यति ॥ २५ ॥
एतेन विंशतिमेहा मूत्रकृच्छाणि यानि च ।
प्रशमं यान्ति योगेन पिडका न च जायते ।
स्यमोधाद्यमिदं त्वत्र चाम्रजम्ब्वस्थ गृह्यते ॥२६॥

वट, गूलर, पीपल, सोनापाठा, अमलतास, विजैसार,आम, जामुन, कथा, चिरोंजी, अर्जुन, धव, महुआ, मौरेठी, लोध, वरुणाकी छाल, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, मेषश्यक्षी, दन्ती, चीतकी जड़, अरहर, कजा, त्रिफला, इन्द्रयव तथा भिलावां सब समान भाग ले चूर्ण कर शहदके साथ चाटना चाहिये, ऊपरसे त्रिफलाका काथ पीना चाहिये। इससे मूत्र शुद्ध आता, वीसों प्रमेह, पिड़का, तथा मूत्रकृच्छ नष्ट होते हैं। इसें 'न्यप्रोधादिचूर्ण '' कहते हैं। इसमें आम व जामुनकी गुठली छोड़ना चाहिये। २२-२६॥

#### त्रिकण्टकाद्याः स्नेहाः

त्रिकण्टकाइमन्तकसोमवल्के भंहातकेः सातिविषः सलोधः। वचापटोल्लार्जनिनम्बमुस्तै हिरद्रया दीप्यकपदाकेश्च ॥ २०॥ मश्जिष्ठपाठागुरुचन्दनैश्च सबैंः समस्तैः कफवातजेषु।

#### मेहेषु तैलं विपचेद् घृतं तु पित्तेषु मिश्रं त्रिषु लक्षणेषु ॥ २८ ॥

गोखुरू, कचनार, कत्था, भिलावां अतीस, लोध, बच, परवल, अर्जुन, नागरनीम, मोधा, हरूदी, अजवायन, पद्माख, मजीठ, पाढी, अगर तथा चन्दनसे सिद्ध किया तैल कफ-वातज प्रमेहमें तथा उन्हींस सिद्ध घत पित्तप्रमेहमें तथा दोनों मिलाकर त्रिदोषज प्रमेहमें पिलाना चाहिये॥ २७॥ २८॥

## कफितमेहयोः सर्पिषी

कफमेहहरक्वाथसिद्धं सिष्टः कफे हितम् । पित्तमेहन्नर्नियूहसिद्धं पित्ते हितं घृतम् ॥ २९ ॥ कफमेह-नाशक क्वाथमें सिद्ध घृत कफमेहमें तथा पित्तमेह-नाशक क्वाथमें सिद्ध घृत पित्तमेहमें देन। चाहिये॥ २९ ॥

#### धान्वन्तरं घृतम्

दशमूलं करको द्वौ देवदारु हरीतकी। वर्षाभूवंरुणो दन्ती चित्रकं सपुनर्नवम्।। ३०॥

सुधानीपकद्रम्वाश्च विश्वभहातकानि च । शठी पुष्करमूलं च पिष्पलीमूलमेव च ॥ ३१ ॥

पृथग्दशपलान्भागांस्ततस्योयार्भणे पचेत्। यवकोलकुलत्थानां प्रस्थं प्रस्थं च दापयेत्। तन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्॥ ३२॥

निंचुळं त्रिफला भाङ्गी रोहिंष गजिपप्पली। शृङ्गवेरं विडङ्गानि वचा कस्पिलकं तथा॥ ३३॥

गर्भेणानेन तत्सिद्धं पाययेतु यथाबलम् । एतद्धान्वन्तरं नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम् ॥ ३४ ॥

कुष्ठ गुल्मं प्रमेहांश्च श्वयथुं वातशोणितम् । प्लीहोद्दरं तथाशांसि विद्वधिं पिडकाश्च याः । अपस्पारं तथोनमादं सपिरेतन्नियच्छति ॥ ३५ ॥

पृथक्तीयार्भणे तत्र पचेद् द्रव्याच्छतं शतम् । शतत्रयाधिके तीयमुत्सर्गत्रमती भवेत् ॥ ३६ ॥

दशमूल, दोनो करजा, देवदार, हर्र, रक्त पुनर्नवा, वरुणाकी छाल, दन्ती, चीतकी जड़, रवेत पुनर्नवा, सेहुंड, वेत, कदंब बेल, भिलावां, कच्र, पोहकरमूल तथा पिपरामूल प्रत्येक १० पल, नव, बेर, कुलथी प्रत्येक १ प्रस्थ छोड़कर उचित मात्रामें जल मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छान १प्रस्थ छत मिलाकर पकाना चाहिये। तथा प्रतमें चतुर्थोश माजूफल, त्रिफला, भारंगी, रोहिष घास, गजनपीपल, अदरख, वच व कवीलाका कल्क छोडकर पकाना

चाहिये । इसका बलानुसार सेवन करना चाहिये। यह "धान्वन्तर घृत " कुछ, गुल्म, प्रमेह, सूजन, वातरक्त, प्लीहोदर, अर्श, विद्रधि, प्रमेह, पिडिका, अपस्मार तथा द्रव्य २ सेर ६ छ० २ तोला अर्थात् समप्र १५ सेर १४ छ० चाहिये॥ ३७ ॥ ३८ ॥ २ तीला काथ्य द्रच्य हुआ। अतः जल तीन द्रोण तथा ३ सेर ९ छ० ३ तो० छोड़ना चाहिये \* ॥ ३०-३६ ॥

**इयूषणादिग्रगु**लुः

विकटुविफलाचूर्णतुल्ययुक्तं च गुगगुलम्। गोक्षरक्वाथसंयुक्तं गुटिकां कारयेद्भिषक् ॥ ३७॥ देशकालबलापेक्षी भक्षयेच्चानलोमिकीम्।

\* महादाडिमाखं घृतम्-"दाडिमस्य फलप्रस्थं यव-प्रस्थी तथैव च । कुलस्थकुडवं चैव काथियत्वा यथाविधि ॥ तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् । चतुःषष्टिपलं क्षीरं क्षीर-तत्यं वरीरसम् ॥ दत्त्वा मृद्विमना कल्केरक्षमात्रायुतैः सह । द्राक्षाखर्जरकाकोलीदन्तीदाडिमजीरकैः तथा मेदामहामेदात्रिः फलादाहरेणुकै:।विशालारजनीदाहहरिदाचिकसामयै:॥ कृमिन्न-भूमिकृष्माण्डश्यामैलाभिर्मिषग्वरः । पाने भोज्ये प्रदातन्यं सर्वर्तषु च मात्रया ॥ प्रमेहान्विशतिं चैव मुत्राघातांस्तथादम-रीम् । कृच्छं सुदारुण चैव हन्यादेतदसायनम् । श्लमष्टविधं हंति ज्वरमष्ट्विधं तथा । कामलां पाण्डुरोगांश्व हलीमकमथा-रुचिम ॥ श्ठीपदं च विशेषेण घृतेनानेन नश्यति । इदमायुष्य मोजस्यं सर्वरोगहरं परम् ॥ दा डिमाद्यमिदं नाम अश्विभ्यां निर्मितं महत्॥ " अनारके दाने ६४ तोला. कुलथी १६ तीला सबसे 936 तोला, अष्टगुण चाहिये. चतुर्थोश शेष मिलाकर पकाना रहनेपर उतार, कानकर सिद्ध काथमें घी ५ सेर ९ छ० ३ तो तथा द्ध ३ हर १६ तीला, शतावरीका रस ३ सेर १६ तोला तथा मुनक्का, छुहारा, काकोली, दन्तीकीछाल, अनार-दाना, जीरा, मेदा, महामेदा, त्रिफला, देवदारु, सम्भाल्के बीज, इन्द्रायण, हरूदी, दारुहरूदी, मजीठ, क्ठ, वायविडंग. विदारीकन्द, कालीसारिवा, इलायची प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोडकर पांक करना चाहिये। इसका अनुकूल मात्रामें प्रत्येक ऋतुमें पान व भोजनके साथ प्रयोग करना चाहिये। यह २० प्रकारके प्रमेह, मुत्राघात, अऋरी तथा दारुण मूत्रकृच्छको नष्ट करता और रसायन है। तथा आठ प्रकारके शूल, आठो उबर, कामला, पाण्डुरोग, हलीमक, अरुचि और श्लीपदको नष्ट उसका भी यही गुण है। तथा शालसारादि वर्गके काथको णीमें लिखा गया है )॥

न चात्र परिहारोऽस्ति कर्म कुर्याद्यथेप्सितम । प्रमेहानम्बदीषांश्च बाळरीगीदरं जयेत् ॥ ३८ ॥ त्रिकटु, त्रिफलाका चूर्ण समान भाग, सबके समान श्रद्ध उन्मादको नष्ट करता है । ओषिधयां १ तुला होनेपर जल १ गुग्गुल मिलाकर गोखरूके काथसे गोली बना लेनी चाहिये। होण छोडना चाहिये और ३ तुला द्रव्यसे अधिक होनेपर जल इसे देश, काल व बलके अनुसार सेवन करनेसे वायका अन-स्वाभाविक नियमसे अर्थात् चतुर्गुण छोड़ा जाता है। काथ्य लोमन होता है तथा प्रमेह, मुत्रदोष और बालरोग नष्ट होते दृह्य प्रत्येक १० पल लेनेसे १३॥ सेर और १ प्रस्थके मानके रे है। इसमें कोई परिहार नहीं है। यथेष्ट आहार विहार करना

## शिलाजतप्रयोगः

शालसारादितोयेन भावितं यच्छिलाजत् । पिबेत्तेनैव संश्रुद्धदेहः पिष्टं यथावलम् ॥ ३९ ॥ जांगलानां रसे: सार्धं तस्मिश्जीणें च भोजनम् ॥ कुर्यादेव तुलां यावदुपयुजीत मानवः ॥ ४० ॥ मधुमेंह विहायासी शर्करामद्मरी तथा। वपुर्वणंबलोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ ४१ ॥

शालसारादि गणकी औषधियोसे शुद्ध शिलाजत इन्हींके काथके साथ पीसकर बलानुसार पीना चाहिये। तथा औषध हजम हो जानेपर जांगल प्राणियोंके सांसरसके साथ भोजन करना चाहिये। इस प्रकार १ तुला शिलाजतुका प्रयोग कर जानेसे मधुमेह, शर्करा, अउमीरी नष्ठ होते और शरीर निरोग, वर्ण बलपूर्ण होकर १०० वर्षतक जीवन धारण करता है॥३९-४१॥

# विडंगादिलौहम्

विडंगत्रिफल।सुस्तैः कणया नागरेण च । जीरकाभ्यां युतो हन्ति प्रमहानतिदुस्तरान्। लौहो मुत्रधिकारांश्च सर्वानेव न संशयः ॥ ४२ ॥ वायविडंग, त्रिफला, नागरमोथा. छोटी पीपल, सौंठ, सफेद जीरा और स्याह जीरासे युक्त लौहभस्म कठिन प्रमेह तथा मूत्रदोषोंको नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं ॥ ४२ ॥

#### माक्षिकादियोगः

माक्षिकं धातुमत्येवं युक्तात्तस्यात्ययं गुण.। शालासारादिवर्गस्य क्वाथे तु घनतां गते ॥ ४३ ॥ दन्तीलोधशिवाकान्तलौहताम्ररजः क्षिपेत् । घमीभूतमदाधं च प्राइय मेहान्ठयपोहति ॥ ४४ ॥

स्वर्णमाक्षिक धातुका भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये। करता है। यह भगवान् अश्विनीकुमारद्वारा बनाया हुआ पुनः पका काथ गाढा हो जानेपर दन्ती, लोध, छोटी हरे, 'महादाडिमादीवृत '' आयुष्य, ओजस्य व सर्वरीगनाशक कान्तलौहमस्म तथा ताम्रभस्मको छोड् कर पकाना चाहिये। है। (यह कुछ प्रतियोमें मिलता, कुछमें नहीं, अतः टिप्प- कड़ा हो जानेपर जलने न पावे, उसी दशामें उतारना चाहिये। इसको चाटनेसे प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

## मेहनाशकविहारः

व्यायामजातमिखलं भजन्मेहान्व्यपोहति। पादत्रच्छत्रहितो भेक्षाशी मुनिवद्यतः॥ ४५॥ योजनानां शतं गच्छेदिधकं वा निरन्तरम्। मेहाक्षेतु बलेनोपि नीवारामलकाशनः॥ ४६॥

अनेक प्रकारके व्यायामसे प्रमेह नष्ट होते हैं। तथा जूता और छाता बिना अर्थात नंगे पैर और नगे शिर मुनियोंके समान जितेंद्रिय हो मिक्षा मांगकर भोजन करते हुए ४०० कोश या और अधिक निरन्तर पैदल चलना चाहिये। और पसईके चावल व आंवलेको खाना चाहिये॥ ४५॥ ४६॥

## प्रमेहिषडिकाचिकित्सा

शराविकाद्याः विडकाः साधयेच्छोथवद्भिषक् । पकाश्चिकित्सेद्रणयत्तासां पाने प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ काथं वनस्पतेवास्तं मृत्रं च व्रणशोधनम् । एखादिकेन कुर्वीत तेलं च व्रणशोधनम् ॥ ४८ ॥ आरम्बधादिना कुर्यात्क्वाथमुद्धतेनानि च । शालसारादिसंकं च भोड्यादिं च कणादिना॥४९॥

शराविका आदि पिड़िकाओं की शोथके समान चिकित्सा करनी चाहिये। फूटनेपर त्रणके समान पीनेके लिये वनस्पति-योंका काथ तथा बकरेका मूत्र देना चाहिये। इससे त्रण शुद्ध होते हैं।एलादिगणसे त्रणरोपण तेल बनाना चाहिये। आरग्व-थादिका काथ देना चाहिये। शालसारादिवर्गसे उबटन तथा सेकादि करना चाहिये। और छोटी पीपल आदि मिलाकर भोजन बनाना चाहिये॥ ४७-४९॥

#### वर्ज्यानि

सौनीरकं सुरां शुक्तं तैलं क्षीरं घृतं गुडम् । अम्लेक्षुरसिपष्टान्नानूपमांसानि वर्जयेत् ॥ ५० ॥

काजी, शराब, सिरका, तैल, दूध, घी, गुड़, खट्टी चीजें, ईखका रस, पिद्दठीके अन्न और आन्पमांस न खाने चाहिये÷॥ ५०॥

इति प्रमेहाधिकारः समाप्तः।

१ वने वापि इति प्राचीतपुस्तकेषु पाठः।

-प्रमेह मुक्तिलक्षणम्-"प्रमेहिणां यदामूत्रमनाविलम पि-च्छिलम्। विशदं कटु तिक्तं च तदारोग्यं प्रवक्षते॥" प्रमेहके रोगियोका मूत्र जब साफ, लासरहित, फैलनेवाला, कटु व तिक्त आने लगे, तब समझना चाहिये कि अब प्रमेह नहीं रहा॥

# अथ स्थौल्याधिकारः

1

## स्थील्ये पथ्यानि

श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षौद्रजागरणप्रिय: । हन्त्यवद्यमितम्थौल्यं यवद्यामाकभोजनः॥ १॥ अस्वापं च व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च। स्थौल्यमिच्छन्परित्यक्तुं क्रमेणातिप्रवर्धयेत् ॥२॥

परिश्रम, चिन्ता, मैथुन, मार्गगमन, शहदका सेवन और जागरण करनेवाला तथा यव व सांवाका भोजन करनेवाला अवश्य अतिस्थूलतासे मुक्त होता है। अतः स्थौल्य दूर कर-नेकी इच्छा करनेवाला पुरुष कमशः जागरण, मैथुन, व्यायाम, चिन्ता अधिक बढावे ॥ १ ॥ २ ॥

#### केचनोपायाः

प्रातम्धुयुतं वारि सेवितं स्थील्यनाशनम् । उष्णमनस्य मण्डं वा पिवन्कृशतनुर्भवेत् ॥ ३ ॥ सचव्यजीरकव्योषहिङ्गुसीवर्चछानछाः । मस्तुना शक्तवः पीता मेदोन्ना वह्निदीपनाः ॥ ४ ॥ विडङ्गनागरक्षारकाछछोहरजो मधु । यवामछकचूर्णं तु प्रयोगः स्थील्यनाशनः ॥ ५ ॥

प्रातःकाल शहदका शर्बत पीनेसे अथवा गरम गरम अन्नका मांड पीनेसे शरीर पतला होता है। इसी प्रकार चन्य, जीरा, त्रिकटु, हीगु, कालानमक, और चीतकी जड़के चूर्ण तथा दहींके तोड़के साथ सत्तू पीनेसे मेदका नाश तथा अग्निकी बृद्धि होती है। इसी प्रकार वायविडंग, सींड, जवाखार, लौहमस्म, शहद और यव व आंवलेका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है ॥ ३-५॥

## व्योषादिसक्तुयोगः

टयोषं विडङ्गशिष्णि त्रिफळां करुरोहिणीम् ।
बृहत्यौ द्वे हरिद्रे पाठामतिविषां स्थिराम् ॥ ६ ॥
हिंगु केवूकमूळानि यमानीधान्याचित्रकम् ।
सौवर्चळमजाजीं च हपुषां चेति चूर्णयेत् ॥ ७ ॥
चूर्णतैळयृतसौद्रभागाः स्युर्मानतः समाः ।
सक्तूनां षोडशगुणो भागः संतर्पणं पिवेत् ॥ ८ ॥
प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः ।
प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यशीस कामळा ॥ ८ ॥

\*विंडगार्य लीहम्-" विंडगित्रफलामुस्तैः कणय। नागरेण च । विश्वचन्दनह्वीवेरमाठोशीरं तथा वला ॥- त्लीहपाण्ड्वामयः शोथो मूत्रकृच्छ्परोचकः। हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कासदवासौ गलप्रहः ॥१०॥ किमयो प्रहणीदोषाः उवैत्र्यं स्थील्यमतीव च । नराणां दीप्यते चाग्निः स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्द्धते ॥११॥

त्रिकटु, वायविंडग, सिहंजनकी छाल, त्रिफला, कुटकी, दोनों कटेरी, हल्दी, दाहहरूदी, पाढ, अतीस, शालिपणी, भुनी हींग, केबुकमूल, अजवायन, धनियां,चीतकी जड़, कालानमक,जीरा, हाकवेर इनका चूर्ण करना चाहिये। पुनः चूर्ण १ भाग, तैल १ भाग, घृत १ भाग, शहद १ भाग, और सक्तू १६भाग जल गिलाकर पीना चाहिये।इस प्रयोगसे संतर्पणजन्य रोग तथा प्रमेह मूढ्वात,कुष्ठ, अर्श, कामला,प्लीहा, पाण्डुरोग, शोथ,मूत्रकृच्छ, अरुचि, हृद्रोग, राजयक्मा, कास, श्वास, गलेकी जकड़ाहट, किमिरोग, प्रहणीदोष, दिवन्न तथा अतिस्थू छताका नारा होता है, अप्र दीप्त होती तथा बुद्धि और स्मरणशक्ति बढ़ती है॥६ ११

#### प्रयोगद्वयम्

बद्रीपञ्चकल्केन पेया काश्विकसाधिता। स्यौरयनुरस्यात्साग्निमन्थरसं वादि शिलाजतु १२॥ (१) बेरकी पतीके कल्क और काओ मिलाकर सिद्ध पेया अथवा (२) अरणीके रसके साथ शिलाजतु स्थौल्यको नष्ट करता है।। १२॥

## अमृतादिगुग्गुलुः

अमृतात्रुटिवेह्नवत्सकं कलिङ्गपथ्यामलकानि गुग्गुलुः। कमबृद्धिमदं मध्रलतं पिडकास्थौल्यभगन्दरं जयेत् ॥ १३ ॥

-एषां सर्वसमं लौहं जलेन वटिकां कुरु । घृतयोगेन कर्तव्या माषका वटिका शुभा॥अनुपानं प्रयोक्तन्यं लोहस्याष्ट्रगुणं पयः । सर्वमेहहरं बल्यं कांत्यायुर्बेलवर्द्भनम् ॥ अग्निसंदीपनकरं वाजीक-रणमुत्तमम् । सोमरोगं निहल्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ विढ़ंगाद्यमिदं लौहं सर्वरोगनिषूदनम् ॥'' वायविडंग, त्रिफला, नागरभोथा, छोटी पीपल, सोॅंट, बेलकी छाल, चन्दन, सुगन्ध-वाला, पाढ़, खश, खरेटी सब समान भाग सबके समान लौह-भस्म मिलाकर जलमें घोट घी मिलाकर गोली १ माशेकी बना लेनी चाहिये, इसके ऊपर अनुपान दूध लौहसे आठ गुण, लेना चाहिये। यह समस्त प्रमेहोंको नष्ट करता, बल, कांति, आय-बेल बढ़ाता, अग्नि दीप्त करता तथा उत्तम वाजीकरण है।सोम-रोगको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे अन्धकारको सूर्य । यह 'विडंगादिलीह" सभी रोगोंको नष्ट करता है (यह प्रयोग भी कुछ पुस्तकोमें ही मिलता है,अतः टिप्पणीह्नपमें लिखा गया है) सेहु०ड़, सम्भाळ् तथा चीतकी जड़ प्रत्येक १० पल

गुर्च १ भाग, छोटी इलायची २ भाग, वायविड्झ ३ भाग, क्रैयाकी छाल ४ भाग, इन्द्रयव ५ भाग, छोटी हुई ६ भाग आंवला ७ माग, तथा गुग्गुलु ८भाग सबको शहदमें मिलाकर मात्रानसार सेवन करनेसे पिडका, स्थौत्य और भगन्दर नष्ट होता है ॥ १३॥

#### नवकगुगगुलुः

व्योषाग्नित्रिफलामुस्तविडङ्गेर्गुग्गुलुं समम् । खादनसर्याञ्जयद्वयाधीनमेदः श्रेष्मामवातजान् १४

त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद ( नागरमोथा, चीतकी जड़, वायविडंग ) प्रत्येक समान भाग चूर्ण कर सबके समान गुग्गुल मिलाकर सेवन करनेसे मेद, कफ और आमवातजन्य समस्त रोग नष्ट होते हैं ॥ १४॥

## लौहरसायनम्

गुरगुलुस्तालमूली च त्रिफला खदिरं वृषम्। त्रिवृतालम्बुषा स्तुकच निर्गुण्डी चित्रकं तथा॥१५॥ एषां दशपलानभागांस्तोये पञ्चादके पचेत्। पादशेषं ततः कृत्वा कषायमवतारयेत् ॥ १६ ॥ पलद्वादशकं देयं तीक्षणं लौहं सुचूर्णितम् । पुराणसर्पिषः प्रस्थं शर्कराष्ट्रपलोन्मितम् ॥ १७ ॥ पचेत्ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते। प्रस्थार्ध माक्षिकं देयं शिलाजन्तु पलद्वयम् ॥ १८ ॥ एलात्वक्च पलाधे च विडङ्गानि पलद्वयम् । मरिचं चाञ्जनं कृष्णाद्विपलं त्रिफलान्वितम्॥१९॥ पलद्वयं त कासीसं सुक्मचूर्णीकृतं बुधैः। चूणें दस्वा सुप्रथितं स्त्रिग्धे भाण्डे निधापयेत् २०॥ ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षयेद्शमात्रकम् । अनुपानं पिबेत्क्षीरं जाङ्गलानां रसं तथा ॥ २१ ॥ वातक्रेष्महरं श्रेष्ठ कुष्टमेहोद्रापहम्। कामलां पाण्डुरोगं च श्वयंथुं सभगन्द्रम् ॥ २२ ॥ मुच्छांमोहविषोनमादगराणि विविधानि च । स्थूलानां कर्षणे श्रेष्ठं मैदुरे परमीषधम् ॥ २३ ॥ कर्षयचातिमात्रेण कुक्षि पातालसन्निभम्। बह्यं रसायनं मेध्यं बाजीकरणमुत्तमम् ॥ २४ ॥ श्रीकरं पुत्रजननं वलीपलितनाशनम् । नाश्रीयात्कदलीकन्दं काञ्जिकं करमदेकम्। करीरं कारवेहं च षद ककाराणि वर्जयेत् ॥२५॥

गुग्गुल, मुसली, त्रिफला, कत्था, अइसा, निसोथ, मुण्डी, १ कलिङ्गस्थाने कलीति पाटान्तरम् । कलिः=विभीतकः ॥ ( ४० ) तोला ) जल ५ आङ्क(द्रवद्वेगुयात् ३२ सेरमें पकाना

चाहिये, चतुर्थोंश शेष रहनेपर उतारकर छानना चाहिये। फिर प्रकार अङ्ग्सेके पत्तीका रस शंखचूर्ण मिलाकर लेप करनेसे अथवा तथा काथ मिलाकर पकाना चाहिये। तैयार होनेपर उतार ठण्डा कर शहद ६४ तोला, शिलाजित ८ तोला, छोटी इलायची, दालचीनी प्रत्येक २ तोला, वायविड्झ ८ तोला, काली मिर्च, रसौत तथा छोटी पीपल प्रत्येक ८ तोला, त्रिफला प्रत्येक ८ तोला तथा काशीस ८ तोला, सबका चूर्ण अवलेहमें मिला मथकर चिकने पात्रमें रखना चाहिये। फिर विरेचनादिसे शुद्ध पुरुषको १ तोला की मात्रासे सेवन करना चाहिये। अनुपान द्ध अथवा जांगल प्राणियोका मांसरस रक्खे। यह वातक्लेष्म, कुष्ट, प्रमेह, उदर, कामला, पा॰डुरोग, सूजन, भगन्दर, मूर्छा, मोह, उन्माद, विष, कृत्रिमविषको नष्ट करता तथा मेदस्वी व स्थूल पुरुषको परम हितकर है। पेटको अतिमात्र कृश कर देता है। बल्य है, रसायन, मेध्य तथा वाजीकर है। शोभा बढ़ाता, सन्तान उत्पन्न करता तथा शरीरकी झुरियों व बालोकी सफे-दीको नष्ट फरता है। इसका सेवन करते हुए केला, कोई भी कन्द, काजी, करौंदा, करीर, करेला इनका त्याग करना चाहिये॥ १५-३५॥

## त्रिफलाद्यं तैलम्

त्रिफलातिविषाम् व त्रिवृच्चित्रकवासकैः। निम्बारग्वधषड् प्रन्थासप्तपर्णनिज्ञाद्वयैः ॥ २६ ॥ गुडू चीन्द्रसुराकृष्णाकुष्ठसर्षपनागरै:। तैलमेभिः सम पकं सुरसादिरसाप्लुतम्।।२७॥ पानाभ्य जनगण्डू धनस्यबस्तिषु योजितम्। स्थ्र लतालस्यकण्ड्वादी अयेत् कफकृतानगदान्॥२८

त्रिफला, अतीस, मूर्वा, निसोध,चीतकी जड़,अइसा, नीम, अमलतास, बच, सप्तपर्ण, हल्दी, दारुहत्दी, गुर्च, इन्दायण, छोटी पीपल, कूठ, सरसों तथा सोंठका करक और सुरसादि गणका रस मिलाकर पकाये गये तैलका पान, मालिश, गण्ड्य, नस्य और बस्तिद्वारा प्रयोग करनेसे स्थूलता, आलस्य, कण्ड् आदि कफजन्य रोग नष्ट होते हैं ॥ २६-२८ ॥

#### प्रघर्षप्रदेहाः

शिरीपलामजाकहेमलोधैस्त्वग्दोषसंस्वेद्हरः प्रघर्षः। पन्नाम्बुलौहोभयचन्दनानिशरीरदौर्गन्ध्यहरःप्रदेहः२९ वासाद्छरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयुतः। विस्वपत्ररसैर्वापि गात्रदौर्गन्ध्यनाज्ञनः ॥ ३०॥

सिसीकी छाल, रोहिषघास, नागकेशर, तथा लोधका उब टन करनेसे त्वग्दोष व पसीनेकी दुर्गन्धि नष्ट होती हैं। तथा तेजपात, सुगन्धवाला, अगुरु, तथा लाल व सफेद चन्दनका जलके साथ लेप करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध नष्ट होती है। इसी

लौहभरम ४८ तोला, पुराना घी १२८ तोला, मिश्री ३२ तोला बेलके पत्तोंके रसके साथ लेप करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥ ५९ ॥ ३० ॥

#### अङ्गरागः

हरीतकीलोधमरिष्टपत्रं चूतत्वचो दाडिमवल्कलं च। एषोऽङ्गरागः कथितोऽङ्गनानां जङ्ग्घाकषायश्च नराधिपानाम् ॥ ३१ ॥

हर्र, लोच, नीमकी पत्ती, आमकी छाल, अनारका छिल्का और काकजंघाका कवाय मिलाकर लेप करनेसे खियोंके अङ्गोको उत्तम बनाता है । तथा राजाओं को इसका प्रयोग करना चाहिये॥ ३१॥

#### दलादिलेपः

द्रजललघुमलयभवविलेपनं हरति देहदौर्गनध्यम्। विमलारनालसहितं पीतमिवालम्ब्षाचूर्णम् ॥३२॥ गोमुत्रपिष्टं विनिहृन्ति कुष्ठं वर्णोडडवलं गोपयसा च युक्तम्। कक्षादिदौर्गनध्यहरं पयोभिः शस्तं वशीकृद्रजनीद्वयेन ॥ ३३ ॥

तेजपात, सुगन्धवाला, अगर व चन्दन काञ्जीके साथ पीस-कर लेप करनेसे तथा उसीके साथ मुण्डीका चूर्ण पीनेसे देह दौर्गन्ध्य नष्ट होता है। इसी प्रकार मुण्डीका चूर्ण गोमूत्रके साथ कुछको नष्ट करता, गोदुग्धके साथ लेप करनेसे वर्णको उत्तम बनाता तथा हल्दी दाहहल्दी व दूधके साथ छेप करनेसे कक्षादि दौर्गनध्यको नष्ट करता तथा वशीकरण है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

#### चिश्राहरिद्रोद्वर्तनम्

चिश्वापत्रस्वरसमुक्षितं कक्षादियोजितं जयति। द्ग्धहरिद्रोद्धर्तनमचिरादेहस्य दौर्गनध्यम् ॥३४॥

इमलीकी पत्तीके स्वरसके साथ भुनी हल्दीका चूर्ण कक्षा आदिमें मलनेसे शीघ्र ही देह दौर्गनध्य नष्ट होता है ॥ ३४॥

#### हस्तपादस्वेदाधिक्याचिकित्सा

हस्तपादसुतौ योज्यं गुग्गुळं पश्चतिककम् । अथवा पञ्चितिकाख्यं घतं खादेदतन्द्रितः ॥३५॥

हाथ व पैरोसे अधिक पसीना आनेपर पश्चतिक्तगुग्गुल अथवा पञ्चतिक्तपृत खाना चाहिये ॥ ३५ ॥

इति स्थील्याधिकारः समाप्तः।

# अथोद्राधिकारः

-00+100-

#### सामान्यतश्चिकित्सा

उदरे दोषसम्पूर्णे कुक्षौ मन्दो यतोऽनलः । तस्माद्गोज्यानि योज्यानि दीपनानि लघूनि च॥१॥ रक्तशालीन्यवान्सुद्गाञ्जाङ्गलांश्च मृगद्विजान् । पयोमूत्रासवारिष्टमधुशीधु तथा पिवेत् ॥ २ ॥

उदर रोगमें पेट दोषोंसे भर जाता है और अग्नि मन्द हो जाती है। अतः दोपनीय और लघु भोजन करना चाहिये। तथा लाल चावल, यव, मूंग, जांगल प्राणियोंके मांसरस, दूध, मूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु और शीधु (एक प्रकारका मद्य) का प्रयोग करना चाहिये॥ १॥ २॥

## वातोदरचिकित्सा

वातोद्दं बलवतः पूर्वं स्नेहैरुषाचरेत् । स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्स्नेह्विरेचनम् ॥३॥ हृते दोषे परिम्ञानं वष्टयेद्वाससोद्दम् । तथास्यानवकाशत्वाद्वायुर्नाध्मापयेत्पुनः ॥ ४॥

बलवान् पुरुषके वातोदरकी पहिले स्नेहन कर चिकित्सा करनी चाहिये। स्नेहन व स्वेदनके अनन्तर स्निग्ध विरेचन देना चाहिये। दोषोंके निकल जानेपर जब पेट मुलायम हो जावे, तब कपड़ा कसकर बांध देना चाहिये। जिससे कि वायु स्थान पाकर पेटको फुला न दे॥ ३॥ ४॥

# सर्वोदराणां सामान्यचिकित्सा

दोषातिमात्रोपचयात्स्रोतोमार्गनिरोधनात् ।
सम्मवत्युद्रं तस्मान्नित्यमेनं विरेचयेत् ॥ ५ ॥
विरिक्ते च यथादोषहरै: पेया श्रुता हिता ।
बातोद्री पिवेसकं पिष्पलीलवणान्वितम् ॥ ६ ॥
शर्करामरिचोपतं स्वादु पिनोद्री पिवेत् ।
यमानीसन्धवाजाजीव्योषयुक्तं कफोद्री ॥ ७ ॥
दोषोके अधिक इक्हें होनेसे तथा स्रोतोके मार्ग बन्द हो
जानेसे उदर उत्पत्र होते हैं, अतः उदरवालोको नित्य विरेचन
देना चाहिये । विरेचनानन्तर जो दोष प्रधान हो, तन्नाशक
द्रव्योसे सिद्ध पेया देनी चाहिये । तथा वातोद्री छोटी पीपल
व नमक्युक्त महा पीवे । पित्तोद्री शक्कर व मिर्च मिलाकर
मीठा महा पीवे । तथा कफोद्री अजवायन, सेंधानमक, जीरा
और त्रिकट मिलाकर महा पीवे ॥ ५-० ॥

#### तक्रविधानम्

पिवेन्मधुयुतं तक्रं व्यक्ताम्छं नातिपेछवम् । मधुतेछवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्टसैन्धवैः॥ ८॥ युक्तं प्लीहोदरी जातं सन्योषं तु दकोदरी।
बद्धोदरी तु हपुषादीप्यकाजाजिसैन्धवेः ॥ ९॥
पिवेच्छिद्रोदरी तकं पिप्पलीक्षौद्रसंयुतम्।
इयूषणक्षारलवणयुक्तं तु निचयोदरी॥ १०॥
गौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यतिसारिणाम्।
तकं वातककार्तानाममृतस्वाय करूपते॥ ११॥

'हीहोदरी'' शहद मिलाकर खट्टा तथा गाढा महा पीवे अथवा शहर, तैल, वच, सोठ, सौंफ, कूठ तथा संधानमक मिलाकर पीवे। ''जलोदरी''त्रिकटु मिलाकर ताजा महा पीवे। 'बद्धगुदोदरी'' हाऊबेर,अजवायन,जीरा तथा संधानमक मिलाकर महा पीवे। ''छिद्दोदरी''छोटी पीपल व शहद मिलाकर महा पीवे। ''सित्रपातोदरी''त्रिकटु, क्षार और लवण मिलाकर महा पीवे। गौरव,अरोचक मन्दामि,अतिसार तथा वातकफसेपीडित पुरुषोंके लिये महा अमृत तुल्य गुणदायक होता है।। ८–१९॥

# दुग्धप्रयोगः

वातोदरे पयोऽभ्यासो निरूहो दशसूलकः। सोदावर्ते वातहाम्लश्यतैरण्डानुवासनः॥ १२॥

वातोदरमें दृधका अभ्यास, दशमूलके काथसे अनुवासन तथा उदावर्तयुक्त वातोदरमें वातनाशक खट्टे पदार्थोंसे सिद्ध एरण्ड्तैलका अनुवासन देना चाहिये ॥ १२ ॥

# सामुद्राद्यं चूर्णम्

सामुद्रसौवर्च छसैन्धवानि
क्षारं यवानामजमोदकं च।
सिपप्पळीचित्रकश्क्षवेरं
हिंगुविंडं चेति समानि कुर्यात् ॥ १३ ॥
एतानि चूर्णानि घृतप्छतानि
मुजीत पूर्वं केवलं प्रशस्तम् ।
दातोदरं गुल्ममजीणमुक्तं
वायुप्रकोषं प्रहणीं च दुष्टाम् ॥ १४ ॥
अशांसि दुष्टानि च पाण्डुरोगं
भगन्दरं चेति निहन्ति सद्यः ॥ १५ ॥

समुद्रनमक, कालानमक, सेंधानमक, यवाखार, अजमीद त छोटी पीपल, चीतकी जड़, सोठ, भुनी हींग तथा विड्नमक सब समान भाग लेकर चूर्ण बनाना चाहिये। इस चूर्णको घीके साथ भोजनके प्रथम कौरमें खाना चाहिये। यह वातोदर, गुल्म, अजीर्ण भोजन, वायुप्रकोप, प्रहणी दोष, अर्श, पाण्डुरोग तथा भगन्दरको शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ १३–१५॥

#### पित्तोदरचिकित्सा

पिचोदरे तु बिलनं पूर्वमेव विरेचयेत् । अनुवास्याबलं श्लीरवस्तिगुद्धं विरेचयेत् ॥ १६ ॥ पयसा सत्रिब्रःकल्केनोरुव्यूकश्रुतेन वा । शातलात्रायमाणाभ्यां श्रुतेनारम्बधेन वा ॥ १७ ॥

पित्तोदरमें बलवान पुरुषको पहिले ही विरेचन देना चाहिये। निर्वलका अनुवासन कर तथा क्षीरविस्त देकर निसोथके कलकके साथ दूधसे अथवा एरण्डके साथ औटे हुए दूधसे अथवा सातला ( सेहुण्ड्भेद ) व त्रायमाणासे सिद्ध दूधसे अथवा अमलताससे सिद्ध दूधसे विरेचन देना चाहिये॥ १६॥ १७॥

## कफोद्रचिकित्सा

कफादुदरिणं शुद्धं कटुक्षारान्नभोजितम् । मूत्रारिष्टायस्कृतिभियोजयेच कफापहैः॥ १८॥

कफोदरवालेको कटु, क्षार अन्न भोजन कराके ग्रद्ध कर गोमूत्र, अरिष्ट तथा लौहभस्म आदि कफनाशक प्रयोगीस युक्त करना चाहिये॥ १८॥

## सन्निपातायुद्रचिकित्सा

सिष्ठपातोद्रे सर्वां यथोक्तां कारयेत्कियाम् ।
प्लीहोद्रे प्लीहह्रं कर्मोद्रह्रं तथा ॥ १९ ॥
स्विन्नाय वद्धोद्रिणं मूत्रं तीक्ष्णीवधान्वितम् ।
सर्वेलं लवणं द्यान्निरूहं सानुवासनम् ॥ २० ॥
परिस्रंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चेव विरचनम् ।
छिद्रोद्रस्ते स्वेदाच्छेष्मोद्रवदाचरेत् ॥ २१ ॥
जातं जातं जलं सान्यं शास्त्रोक्तं ग्रस्नकमं च ।
जलोद्रे विशेषण द्रवसेवां विवर्जयेत् ॥ २२ ॥

सित्रपातोदरमें सभी चिकित्सा करनी चाहिये। प्लीहोदरमें प्लीहानाशक तथा उदरनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। बद्धोदरमें स्वेदनकर तीक्ष्णीषधयुक्त मूत्र तथा तैल व लवणयुक्त अनुवासन व आस्थापन वस्ति देनी चाहिये। दस्त लानेवाले अन्न तथा तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिये। छिद्रोदरमें स्वेदके सिवाय शेष सब कफोदरकी चिकित्सा करनी चाहिये। जलो-दरमें उत्पन्न जलको निकालना चाहिये तथा शास्त्रोक्त शस्त्र करना चाहिये। इसमें जलीय द्रव्योंको न खाना चाहिये॥ १९--२२॥

#### लेपः

द्वदारुपलाशार्कहस्तिपिप्पलीशियुकैः । साश्चगन्धेः सगोम्त्रेः प्रदिह्यादुदरं शनैः ॥ २३ ॥

देवदारु, ढा़कके बीज, आककी जड़, गजपीपल, सहिंजनकी छाल, असगन्ध इनको गोमूत्रमें पीसकर धीरे घीरे पेटपर लेप करना चाहिये ॥ २३ ॥

#### विविधा योगाः

मूत्राण्यष्टावुद्रिणां सेके षाने च योजयेत्।
सर्वहीपयोमावितानां पिष्पलीनां पयोऽशनः ॥२४॥
सदस्रं च प्रयुश्जीत शक्तितो जठरामयी।
शिलाजतूनां मूत्राणां गुग्गुलोस्नेफलस्य च ॥२५॥
स्तुहीक्षीरप्रयोगश्च शमयस्युद्रामयम्।
स्तुक्षया परिभाविततण्डुलचूणेविनिर्मितःपूपः२६
उद्रमुद्रारं हिंस्याद्योगोऽयं सप्तरात्रेण।
पिष्पलीवर्धमानं वा कल्पदृष्टं प्रयोजयेत्॥२७॥
जठराणां विनाशाय नास्ति तेन समं भुवि।

उदरवालोंको सिश्चन तथा पानके लिये औठों मूत्रोंका प्रयोग करना चाहिये। तथा दूधका सेवन करते हुए सेहुण्ड़के दूधसे भावित १००० पिप्पलियोंका प्रयोग शक्तिके अनुसार करना चाहिये। अथवा शिलाजनु, मूत्र अथवा त्रिफला, गुग्गुलु, अथवा थृहरके दूधका प्रयोग उदररोगको शान्त करता है। इसी प्रकार थृहरके दूधसे भावित चावलके आटेकी पुडी ७ दिनमें बढे हुए उदररोगको नष्ट करती है। अथवा कल्पोक्त वर्द्धमान पिप्पलीका प्रयोग करना चाहिये। इससे बढ़कर उदरररोगोंक नाशार्थ कोई प्रयोग नहीं है। २४-२७

## पटोलाद्यं चूर्णम्

पटोलम् उं रजनीं विडङ्गं त्रिफलात्वचम् ॥ २८॥ किम्पल्लकं नीलिनीं च त्रिवृतां चेति चूर्णयेत् । षडाद्यान्कार्षिकानन्त्यां स्त्रीश्च द्वित्रिचतुर्गुणान्॥३९ कृत्वा चूर्णं ततो मुष्टिं गवां मूत्रेण ना पिवेत् । विरिक्तो जाङ्गलरसे मुंश्चीत मृदुमोदनम् ॥ ३०॥ मण्डं पेयां च पीत्वा च सन्योषं पडहः पयः। श्रुतं पिवेतु तच्चूर्णं पिवेदेवं पुनः पुनः॥ ३१॥ हिनत सर्वोद्राण्येतच्चूर्णं जातोद्कान्यि। ३२॥ कामलां पाण्डुरोगं च श्ववधुं चापकषंति ॥ ३२॥ परवलकी जड़ १ तोला, हच्दी १ तोला, वायविडङ्ग १तो०,

आंवला १ तो॰, हरें १ तो॰, बहेड़ा १ तो॰, कवीला २तो॰, नीलकी पित्तयां ३ तो॰, निसोथ ४ तो॰, सबका चूर्ण कर ४ तोलाकी मात्रा गोमूत्रमें मिलाकर पीना चाहिये, इससे विरेचन होगा। दस्त आजानेके अनन्तर जांगल प्राणियोंके मांसरससे हत्का भात खाना चाहिये। अथवा मांड, पेया, विलेपी अथवा त्रिकटुसे सिद्ध दूध ६ दिनतक पीना चाहिये। ७ वें दिन यही चूर्ण फिर गोमूत्रके साथ पीना चाहिये। इस तरह बारबार

> "सैरिभाजाविकरभागोखरद्विपवाजिनाम् । मूत्राणीति मिष्यवर्येमूत्राष्ट्रकमुदाहतम् ॥"

प्रयोग करनेसे यह चूर्ण जलोदरादि उदर तथा कामला, पाण्ड-रोग और सूजनको नष्ट करता है ॥ २८--३२॥

# नारायणचूर्णम्

यमानी हपुषा धान्यं त्रिफला सोपकु श्विका। कारवी पिष्पलीमूलमजगेन्धा शटी वचा ॥ ३३ ॥ शताहा जीरकं व्योषं स्वर्णक्षीरी सचित्रकम्। द्वी क्षारी पीष्करं मूलं कुष्ठं लवणपञ्चकम् ॥३४॥ विडङ्गं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा ! त्रिवृद्धिशाले द्विगुणे शातला स्थाचतुर्गुण ॥ ३५ ॥ एष नारायणो नाम चूर्णो रोगगणापहः । नैनं प्राप्याभिवर्धन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥३६॥ तकेणोदरिभिः पेयो गुलिमभिर्वदराम्बना । आनद्भवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ ३०॥ द्धिमण्डेन विद्सङ्गे दाहिमाम्बुभिरर्शसि। परिकर्ते च वृक्षाम्छैरुणाम्बुभिरजीर्णके ॥ ३८ ॥ भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलपहे। हृद्रोगे बहुणीदोषे कुष्ठे मन्दानले व्वरे ॥ ३९॥ दंष्ट्राविषे मुलविषे सगरे कृत्रिमे विषे। यथाहं स्निग्धकोष्ट्रेन पेयमेतद्विरेचनम् ॥ ४० ॥

अजवायन, हाऊबेर, धनियां, त्रिफला, कलेंजी, कालाजीरा, पिपरामूल, अजवाइन, कचूर, बच, सौंफ, जीरा, त्रिकटु, स्वर्ण-क्षीरी, चीतकी जड़, जवाखार, सज्जीखार, पोहकरमूल, कूठ, पाचौनमक तथा वायविङंग,प्रत्येक श्भाग, दन्ती रभाग, निसोथ और इन्द्रायण प्रत्येकरभाग,शातला ( सेहुण्ड्भेद )४भाग इनका चूर्ण करना चाहिये। यह चूर्ण रोगसमूहको नष्ट करता है। इसके सेवनसे रोग इसभांति नष्ट होते हैं जैसे विष्णु भगवान्से राक्षस । उदरवालोको मद्देके साथ,गुल्मवालोको वेरके काथके साथ, वायुकी रुकावटमें शराबके साथ, वातरोगमें शराबके स्व-च्छभागके साथ, मलकी हकावटमें दहींके तोड़के साथ, अनारके रससे अर्शमें, परिकर्तन ( गुदामें केंचीसे काटना सा प्रतीत होने ) में विजीरेके रससे, तथा अर्जीर्णमें गरम जलसे पीना चाहिये। स्निग्धकोष्ठ पुरुषको विरेचनके लिये यथोचित अनु-पानके साथ, भगन्दर, पाण्डुरोग, कास, श्वास, गलप्रह, ह्रद्रोग, ब्रहणीदोष, कुछ, मन्दाब्रि, ज्वर, दष्टाविष, मूलविष, गरविष तथा कृत्रिमविषमें इसे पीना चाहिये ॥ ३३--४०॥

#### दन्त्यादिकल्कः

दन्ती वचा गवाक्षी च शंखिनी तिस्वकं त्रिवृत्। गोमूत्रेण पिबेत् करुकं जठरामयनाञ्चनम् ॥ ४१॥

दन्ती, बच, इन्द्रायण, कालादाना, लोघ तथा निसोधक कल्क कर गोमूत्रके साथ पीना चाहिये। इससे उदररोग नष्ट होता है॥ ४९॥

# माहिषमूत्रयोगः

सक्षीरं माहिष मूर्त्र निराहारः पिबन्नरः। शाम्यत्यनेन जठरं सप्ताहादिति निश्चयः॥ ४२॥ निराहार रहकर गायके दूधको भैंसेके मूत्रके साथ पीनेसे ७ दिनमें उदररोग नष्ट होता है॥ ४२॥

## गोमूत्रयोगः

गवाक्षीशंखिनीदन्तीनीिळनीकलकसंयुतम्। सर्वोदरिवनाशाय गोमूत्रं पातुमाचरेत्॥ ४३॥ इन्द्रायण, कालादाना, दन्ती तथा नीलके कल्कके साथ गोमूत्र पीनेसे समस्त उदररोग नष्ट होते हैं॥ ४३॥

## अर्कलवणम्

अर्क पत्रं सळवणमन्तर्थूमं दहेत्ततः ।

मस्तुनात त्पिबत्क्षारं गुल्म छी हो द्रापहम् ॥४४॥
आक्के पत्ते औरन मक दोनों को अन्तर्धूम पकाळर महीन
पीस दहीं के तोड़के साथ पीनेसे गुल्म और प्लीहा नष्ट होता
है ॥ ४४ ॥

#### शियुकाथः

पीतः प्लोहोदरं हन्यात्पिप्पलीमृरिचान्वितः। अम्लवेतससंयुक्तः शियुकाथ ससन्धवः ॥ ४५॥ सिंहजनका काथ छोटी पीपल, काली मिर्च, अम्लवेत और सेंधा नमकका चूर्ण मिलाकर पीनेसे प्लीहोदर नष्ट होता है ॥ ४५॥

## इन्द्रवारुणीमूलोत्पाटनम्

गृहीत्वा यस्य संज्ञां पाटियिष्वेन्द्रवारुणीमूलम् । प्रक्षिप्यते सुदूरे शाम्येत प्लीहोदरं तस्य ॥ ४६ ॥ जिसका नाम लेकर इन्द्रायणकी जड़ उखाड़ दूर फेंक दी जाय, उसका प्लीहोदर शान्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

#### रोहितयोगः

रोहीतकाभयाक्षोदभावितं मूवमम्बु वा।
पीतं सर्वोदरप्रीहमेहार्शः किमिगुलमनुत् ॥ ४७ ॥
रहेड़ेकी छाल ब बड़ी हर्रका चूण कर गोमूत्र अथवा जलके
साथ पीनेसे समस्त उदर, प्लीहा, मेह, अर्श, किमि और
गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥

देवद्वमादिचूणम् देवहुमं शिष्ठ मयूरकं च गोमूत्रपिष्टानथ साऽश्वगन्धान् ।

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

#### पीत्वाशु हन्यादुद्रं प्रवृद्धं क्रमीन्सशोथानुद्रं च दूष्यम् ॥ ४८ ॥

देवदारु, सिहंजनकी छाल, लटजीरा, और असगन्धको गोमूत्रमें पीसकर पीनेसे उदर, किमि, शोथ तथा सन्निपातीदर नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

#### दशमलादिकाथः

द्शमूळदारुनागरछिन्नरहापुनर्नवाभयाकाथः। जयति जलोद्रशोधऋीपदगलगण्डवातरोगांश्र४९ दशमूल, देवदारु, सोठ, गुर्च, पुनर्नवा और वड़ी हराँके छिल्केका काथ जलोदर, शोय, इलीपर, गलगण्ड और वात-रोगोंको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥

#### हरितक्यादिकवाथः

हरीतकीनागरदेवदारुपुनर्नवाछित्ररुहाकषायः । सगुरगुळुर्भूत्रयत्र्य पेयः शोधोदराणां प्रवरः प्रयोगः॥ बड़ी हरोंके छिल्के, सौंठ, देवदारु, पुनर्नवा और गुर्चका काथ, गुग्गुल और गोमूत्र मिलाकर पीनेसे शोथयुक्त उदरको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥

## एरण्डतेलादियोगत्रयी

एर्ण्डतैलं दशमूलिमशं गोमूत्रयुक्तिखिफलारसो वा। निहन्ति वातोदरशोथशूलं काथः समुत्रो दशम्लजश्च ॥ ५१ ॥

साथ त्रिफलाका रस अथवा (३) गोमूत्रयुक्त दशमूलका काथ वातोदर, शोथ और शूलको नष्ट करता है ॥ ५१ ॥

## पुनर्नवाष्ट्रकः क्वाथः

पुनर्नवानिम्बपटोलशुण्ठी-तिक्ताभयादार्वमृताकषायः। सर्वाङ्गशोधोदरकासशूल-इवासान्वितं पाण्ड्गदं निहन्ति ॥ ५२ ॥

पुनर्नवा, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, सोंठ, कुटकी, है।। ५२॥

# पुनर्नवागुग्मुखयोगः

पुनर्भवां दावेभयां गुडूचीं पिबेत्समूत्रां महिषाक्षयुक्ताम्।

#### त्वग्दोषशोथोदरपाण्ड्रोग-स्थील्यप्रसेकोध्वंकफामयेषु ॥ ५३ ॥

पुनर्नवा, देवदार, बड़ी हर्रका छिल्का, तथा गुर्चका काथ या चूणे, गोमूत्र और गुग्गुल मिलाकर पीनेसे स्वग्दोष, शोथ, उदररोग, पाण्डुरोग, स्थीत्य, मुखसे पानी आना तथा उध्वे भागके कफरोग नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥

## गोमुत्रादियोगः

गोमूत्रयुक्तं महिषीपयो वा । क्षीरं गवां वा त्रिफलाविमिश्रम्। क्षीराच्यभुक्केवलमेव गब्यं मूत्रं पिबेद्वा इवयथूदरेषु ॥ ५४ ॥ गोमूत्रके साथ भैंसीका दूध अथवा गोदुग्धके साथ त्रिफ-लाका चूर्ण अथवा केवल गोमूत्र पीनेसे तथा दूधका ही पथ्य लेनेसे सूजन उदररोग नध्ट होता है ॥ ५४ ॥

# पुनर्नवादिचूर्णम्

पुनर्नवा दार्वमृता पाठा बिल्वं दवदंष्ट्रिका । बृहत्यौ द्वे रजन्यौ द्वे पिष्पल्यश्चित्रकं वृषम् ॥५५॥ समभागानि संचूर्ण्य गवां मूत्रेण ना पिबेत्। बहुत्रकारं इवयथुं सर्वगात्रविसारिणम्। हन्ति शूलोद्राण्यष्टौ त्रणांश्चेवोद्धतानपि ॥ ५६ ॥ पुनर्नवा, देवदारु, गुचे, पाड, बेलका गूदा, गोखरू, छोटी कटेरी, बढी कटेरी, हत्दी, दारुहत्दी, छोटी पीपल, चीतकी जड़, तथा अइसा सब समान भाग चूणे कर (१) दशमूल क्राथके साथ एरण्डतैल, अथवा (२)गोमूत्रके गोमूत्रके साथ पीनेसे समस्त शरीरमें फैली हुई अनेक प्रकार की सूजन शुल्युक्त आठी उदर तथा उद्धत वण नष्ट होते हैं॥ ५५॥ ५६॥

#### माणपायसम्

पुराणं माणकं पिष्टा द्विगुणीकृततण्डुलम् । साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायसं ततः ॥ ५७ ॥ हन्ति वातोहरं शोथं महणी पाण्डुतामपि। सिद्धो भिषम्भिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ५८

पुराने मानकन्दको पीसकर कन्दसे द्विगुण चावल मिला दूध बड़ी हर्रका छिल्का, देवदारु, तथा गुर्चका क्वाय, सर्वाङ्ग और जलके साथ खीर बनाकर खानेसे वातोदर, शोथ, ब्रह्णी शोथ, उदर, कास, श्ल, श्वास और पाण्डरोगको नष्ट करता व पांडरोग, नष्ट होते हैं। इस प्रयोगमें कोई आपत्ति नहीं होती, यह वैद्योंका अनुभूत है। ॥ ५० ॥ ५८ ॥

## दशमूलषट्पलकं घृतम्

दशमू उतुरुषिरसे सक्षारैः पञ्चको छकैः परिकैः। सिद्धं घृतार्घपात्रं द्विमेश्तकमुद्देशगुलमञ्जम् ॥ ५९ ॥ दशमूल २॥ सेरका काथ, पश्चकोल प्रत्येक १ पल, जवा-खार १ पल, गायका घी अर्द्धाढ्क नथा दहीका तोड़ १ आढ़क मिलाकर यथाविधि पाक हो जानेपर सेवन करनेसे उदर तथा गुत्मरोग नष्ट होते हैं ॥ ५९॥

## चित्रकघृतम्

चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले। कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत् ॥६०॥

घी १ प्रस्थ, गोमूत्र २ प्रस्थ, जल ६ प्रस्थ तथा चीतकी जड़ २ पल मिलाकर सिद्ध किये गये घृतमें जवाखार मिला-कर पीनेसे उदररोग नष्ट होता है ॥ ६० ॥

#### बिन्दुघृतम्

अर्कक्षीरपले द्वे च स्नुहीक्षीरपलानि षद् । पथ्याकम्षिलकं द्यामासम्पाकं गिरिकर्णिका६१॥ नीलिनी त्रिवृता दन्ती दांखिनी चित्रकं तथा। एतेषां पलिकैमांगैर्वृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६२ ॥ अथास्य मलिने कोष्ठं बिन्दुमात्रं प्रदापयेत् । यावतोऽस्य पिबेद्धिन्दूंस्तावद्वारान्विरिच्यते ॥६३॥ कुष्ठं गुल्ममुदावतं दवयथुं सभगन्दरम् । द्यामयत्युद्राण्यष्टौ वृक्षमिन्द्राक्षनिर्यथा। एतद्विन्दुपृतं नाम येनाभ्यको विरिच्यते ॥ ६४ ॥

आकका दूध ८ तोला, थूहरका दूध रे४ तोला, हर्र, कवीला, कालानिसोथ, अमलतासका गूदा, इन्द्रायण, नील, निसोथ, दन्ती, कालादाना, तथा चीतकी जड़ प्रत्येक १ पल, पृत १ प्रस्थ ( द्रवद्वेगुण्य कर १२८ तोला ) मिलाकर पकाना चाहिये। इसकी बिन्दुमात्रा मालिन कोष्ठवालोंको देनी चाहिये। जितने बिन्दु इससे पिये जाते हैं, उतने ही दस्त आते हैं। यह कुछ, गुल्म, उदावर्त, सूजन, भगन्दर, तथा उदररोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे वृक्षको इन्द्र बजा। इस ''बिन्दु पृत ''की नाभिमें मालिश करनेसे भी दस्त आते हैं। ६१–६४॥

## स्नुहीक्षीरघृतद्वयम्

द्धिमंडाढके सिद्धात्स्तुक्क्षीरपरिकल्कितात्। घृतप्रस्थात्पिबन्मात्रां तद्वज्जठरशान्तये।। ६५॥ तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत्। स्तुकूक्षीरपळकल्केन त्रिबृता षर्पळेन च।। ६६॥

(१) दहीका तोड़ ३ सेर १६ तोला, थूहरका दूध ४ तोला, गायका बी ६४ तोला मिलाकर सिद्ध किया हुआ धृत उदर शान्तीके लिये पीना चाहिये। इसी प्रकार (२) धी १ प्रस्थ

दशमूल २॥ सेरका काथ, पञ्चकोल प्रत्येक १ पल, जवा- दूध ८ प्रस्थ, थृहरका दूध १ पल और निसोधका कल्क ६ पल

#### नाराचघृतम्

स्तुक्क्षीरदन्तीत्रिफलाविडङ्गसिंहीत्रिगृचित्रककरूकथुक्तम्
घृतं विपकं कुडत्रप्रमाणं
तोयेन तस्याक्षमथार्धकर्षम् ॥ ६७ ॥
पीत्वोष्णमम्भोऽनु पिवेद्विरिक्ते
पेयां सुखोष्णां वितरेद्विधिज्ञः ।
नाराचमतज्जठरामयानां
युक्त्योपयुक्तं शमनं प्रदिष्टम् ॥ ६८ ॥

थृहरका दूप, दन्ती, त्रिफला, वायविडङ्ग, छोटी कटेरी, निसोध तथा चीतकी जड़का कत्क और एक कुड़व घृत चतुगुण जलमें छोड़कर एक पाक करना चाहिये। इसका एक कर्ष अथवा अर्थकर्ष गरम जलके साथ पीना चाहिये। इससे विरेचन हो जानेपर कुछ गरम गरम पेया देनी चाहिये। इस ''नाराचघृत ''का युक्तिपूर्वक प्रशोग करनेसे उदररोग शान्त होते हैं॥ ६०॥ ६०॥

इत्युदराधिकारः समाप्तः।

# अथ प्लीहाधिकारः

---

# यमान्यादिचूर्णम्

यमानिकाचित्रकयावश्कः षद्भप्रनिथद्नतीमगधोद्भवानाम्। प्ळीहानमेतद्विनिहन्ति चूर्णः मुज्जाम्बुना मस्तुसुरासवैर्वा॥१॥

अजवायन, चीतकी, जड़, जवाखार, वच, दन्ती, तथा छोटी पीपलके चूर्णको गरम जल, दहीके तोड़, शराब अथवा आसवके साथ सेवन करनेसे प्लीहा नष्ट होती हैं॥ १॥

## विविधा योगाः

पिष्यली किंशुकक्षारभावितां संप्रयोजयेत् ।
गुरुमप्लीहापहां विह्नदीपनीं च रसायनीम् ॥ २ ॥
विडङ्गाज्याग्निसिन्धृत्यशक्तून्द्ग्ध्वा वचान्वितान्।
पिबेत्क्षीरेण संचूण्यं गुरुमप्लीहोद्रापहान् ॥ ३ ॥
तालपुष्पभवः क्षारः सगुडः प्लीहनाशनः ।
क्षारं वा विडङ्गुष्णाभ्यां पृतीकस्याम्लनिः स्रुतम ४

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

प्लीह्यकृत्प्रशान्स्यर्थे पिवेत्प्रातर्यथावलम् । पातन्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदधिशुक्तिजः॥५॥ पयसा वा प्रयोक्तव्याः विष्पत्यः प्लीहज्ञान्तये ।

ढाकके क्षारमें भावित पि पलीका प्रयोग करना चाहिये। अथवा है। अथवा विडलवण, छोटी पीपल और काझीका क्षार होती है ९-११॥ काजीके साथ वलानुसार पीनेसे प्लीहा व यकृत् शान्त होते हैं। अथवा दूधके साथ समुद्रसीपके क्षारका प्रयोग करना चाहिये । अथवा दूधके साथ छोटी पीपलका प्रयोग करना चाहिये॥ २-५॥-

## भल्लातकमोदकः

अल्लातकाभयाजाजी गुडेन सह मोदकः ॥६॥ सप्तरात्रान्निहन्त्याशु प्लीहानमतिदारुणम्।

भिलावां, बढ़ी हर्रका छिल्का तथा जीराको गुड़में मिला-कर बनायी गयी गोलियां सात रात्रिमें प्लीहाको नष्ट करती हैं ॥ ६ ॥

#### प्रयोगद्वयम्

शोआंजनकनिर्यूहं सैन्धवाग्निकणान्वितम्।। ७॥ पलाशक्षारयुक्त का यमक्षारं प्रयोजयेत्।

(१) सहिंजनके काथके साथ सेंधानमक, चीतकी जड़ व छोटी पीपलके चूर्णको मिलाकर पीना चाहिये । अथवा (२) ढाकके क्षारके साथ जवाखारका प्रयोग करनेसे प्लीहा दूर होती है ॥ ७ ॥

#### यक्रचिकित्सा

तिलान्सलवणांश्चेव घृतं षद्पलकं तथा ॥ ८ ॥ प्लीहोदिष्टां क्रियां सर्वां यकृतः संप्रयोजयेत्।

काले तिल व नमक अथवा षद्दपलघृत तथा प्लीहाकी समस्त चिकित्सा यकृत्में प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ८ ॥

## विविधा योगाः

ल्युन पिष्पलीमूलमभयां चैव भक्षयेत्। पिषद् गोमूत्रगण्डूषं प्लीहरोगविमुक्तये ॥ ९ ॥ प्लीह जिच्छरपुङ्खायाः कल्कस्तकेण सेवितः। शरपुरेवन संचर्य जम्धापेयाभुजाथना ॥ १०॥

शार्क्रष्टानिर्यूहः ससैन्धवस्तिन्तिडीकसंमिशः। प्लीह ब्युपरमयोग्यः पकाम्ररसोऽथवा समधः ॥११

लहसुन, पिपरामूल व बड़ी हर्रका प्रयोग करे। गोमूत्रको गण्डूषमात्रकी मात्रामें त्लीहारोगकी यह गुरम और प्लीहाको नष्ट करती अग्निको दीप्त करती शान्तिके लिये पीवे । तथा शरपुंखाका करक महेके तथा रसायन है। इसी प्रकार वायविङक्ष, छत, चीतकी जड़, साथ पीनेसे प्लीहा नष्ट होती है। प्लीह नाशक पेयाका पथ्य सेंथानमक, सत्त् और बचको अन्तर्धृम जला कर चूर्ण बना लेते हुए शरपुंखाको चबानेसे अथवा काक जंघाके काथमें दूधके साथ पीनेसे गुल्म, प्लीहा तथा उदररोग शान्त होते हैं। सेधानमक और तिति डीकको मिलाकर पीनेसे अथवा पके इसी प्रकार तालपुष्पका क्षार गुड़के साथ प्लीहाको नष्ट करता हुए आमके रसको शहद मिलाकर चाटनेसे प्लीहाकी शांति

#### अत्र शिराव्यधविधिः

द्धा भुक्तवतो वामवाहुमध्ये शिरां भिषक् । विध्येत्प्लीह्विनाशाय यकुन्नाशाय दक्षिणे ।।१२॥ प्लीहानं मर्दयेद्राढं दुष्ट्र क्तपवृत्तेय ।

दहींके जाथ भोजन कराकर वैद्यको प्लीहानाशार्थ वामबा-हुमें तथा यक्तशान्त्यर्थ दक्षिणवाहुमें शिरान्यध करना चाहिये तथा दूषितरक्तके निकालनेके लिये प्लीहाको जोरसे दवान चाहिये॥ १२॥-

#### परिकरो योगः

माणमार्गामृतावासास्थिराचित्रकसैन्धवम् ॥१३॥ नागरं तालखण्डं च प्रत्येकं तु त्रिकार्षिकम्। विडसीवर्चळक्षारिपपल्यश्चापि कार्षिकाः ॥१४॥ एतच्चूणींकृतं सर्वं गोमुत्रस्यादके पचेत्। सान्द्रीभूते गुडीं कुर्याइत्वा त्रिपलमाक्षिकम्।।१५॥ यकुत्प्लीहोदरहरो गुल्माशीं बहणीहरः। योगः परिकरो नाम्नाचामिसन्दीपनः परः ॥१६॥

माणकन्द, अपामार्ग, गुर्च, अहूसा, शालिपर्णी, चीतकी जड़, सेंधानमक, सोंठ तथा ताड़की फली (जो आजकल नकली गजपीपलके नामसे बेचते हैं ) प्रत्येक ३ तोला, विड़-नमक, कालानमक, जवाखार व छोटी पीपल प्रत्येक १ कर्ष सबका चूर्ण कर गोमूत्र १ आढक ( द्रवद्वेगुण्यात् ६ सेर ३२ ती०) में पकाना चाहिये। गाढा हो जानेपर शहद १२ तीला छोड़कर गोली बनानी चाहिये । यह यकृत्, शिहा, उदर, गुल्म, अर्श, प्रहणीको नष्ट करता तथा अग्निको दीप्त करता है। इसे "परिकरयोग" कहते हैं ॥ १३-१६ ॥

## रोहीतकचूर्णम् ।

रोहीतकाभयाक्षोदभावितं मुत्रमम्बु वा। पीतं सर्वोदरप्छीहमेहार्शःकिमगुल्मनुत् ॥ १७॥ अथवा जलमें मिलाकर पीनेसे समस्त उदररोग, हीहा, प्रमेह हैं \* ॥ २४॥ अर्श, कृमि और गुल्म रोग नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

## विप्पल्यादि चूर्ण म्

विष्वली नागरं दन्ती समांशं द्विगुणाभयम् । चूर्णे पीतं बिडाधांशंप्लीहर्दनं ह्यूब्णवारिखा।।१८॥

छोटी पीपल, सोठ, तथा दन्ती प्रत्येक १ भाग, बड़ी हर्रका छिल्का र भाग, विडनमक आधा भाग सबका चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे श्रीहा नष्ट होती है ॥ १८॥

# वर्द्धमानिष्पलीयोगः

क्रमबृद्धचा दशाहानि दशिपपिलकं दिनम्। वर्धयेत्पयसा सार्धे तथैवापनयेत्पुनः ॥ १९ ॥ जीर्णे जीर्णे च भुञ्जीत षष्टिकं श्लीरसर्विषा । पिप्पलीनां प्रयोगोऽयं सहस्रस्य रसायनः ॥२०॥ द्शपिप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षद प्रकीर्तितः। यस्त्रिपिप्पलिपर्यन्तः प्रयोगः सोऽवरः स्मृतः॥२१॥ बृहणं वृष्यमायुष्यं प्लीहोद्रविनाशनम्। वयसः स्थापनं मेध्यं पिष्पलीनां रसायनम् ॥२२॥ पञ्चिपपिलिकश्चापि हस्यते वर्धमानकः। पिष्टास्ता बलिभिः पेयाः शृता मध्यबलैर्नरैः। शीतीकृता हस्वबलैर्देहदोषामयान्प्रति ॥ २३ ॥

१० दिनतक क्रमशः प्रतिदिन१० पिष्पलियौको बढाते हुए दूधके साथ सेवन करना चाहिये और इसी प्रकार कम करना चाहिये, औषध पच जानेपर साठीके चावलोंका भात दध व पीके साथ खाना चाहिये। इस प्रकार २० दिनमें १००० पिप्पलियां हो जाती हैं। यह ''उत्तम''रसायन प्रयोग है। प्रति-दिन ६ पिप्पली बढ़ाना "मध्यम" और प्रतिदिन ३ पिप्पली बढ़ाना ''निकृष्ट'' कहा जाता है। यह 'वर्द्धमान पिप्पली'बंहण, वृष्य आयुष्य, श्रीहा, उदरको नष्ट करनेवाली अवस्थाको स्थिर रखनेवाली तथा मेध्य है। पश्चिपप्पलीका भी वर्द्धमान प्रयोग करते हैं। बलवान् पुरुषको पीसकर मध्यबलवालोंको काथकर तथा अल्पबलवालोंको शीतकषाय बनाकर पीना चाहिये॥ १९-२३॥

## पिप्पलीचित्रकघृतम्

विष्पलीचित्रकानमूलं पिष्टा सम्यग्विपाचयेत । घृतं चतुर्गुणक्षीरं यकृत्यलीहोदरापहम् ॥ २४॥ छोटी पीपल व चीतकी जड़के कल्कमें चतुर्गुण दूध मिला- अतः क्षेपक प्रतीत होता है )।।

रोहितककी, छाल व बड़ी हर्रके छिल्कोंके चूर्णको गोमूत्र कर सिद्ध किया पृत यकृत्, श्रीहा और उदर रोगोंको नष्ट करता

## **पिप्पलीघृतम्**

विष्वलीकरकसंयुक्तं घृतं श्रीरचतुर्गणम्। पिबेल्लीहामिसादादियक्रद्रोगहरं परम् ॥ ३५॥

छोटी पीपलका कल्क तथा चतुर्गुण दूधके साथ सिद्ध घतको श्रीहा, अग्निमांय, यकृत् आदि केनाशानार्थ पीना चाहिये॥ २५॥

## चित्रकघतम्

चित्रकस्य तुलाक्काथे घृतप्रश्यं विपाचयेत । आरनालं तद्दिगुणं द्धिमण्डं चतुर्गुणम् ॥२६॥ पञ्चकोलकतालीलक्षारैल्वणसंयुतः। द्विजीरकनिशायगमगरिचैः कल्कमावपेत् ॥२७॥

\* लोकनाथरस:—शुद्धसूतं द्विधा गन्धं खल्वे कुर्याच कज्जलीम् । सूततुल्यं जारिताभ्रं सम्मर्ध कन्यकाम्बना ॥ गोलं कुर्यात्ततो लोहं ताम्नं च द्विगुणीकृतम् । काकमाचीरसैः पिष्ट्रवा गोलं ताभ्यां च वेष्टयेत् ॥ वराटिकाया भस्माथ रसतस्त्रिगुणं क्षिपेत् । ततश्च सम्पुटं कृत्वा मूषामध्ये प्रकल्पयेत् ॥ तन्मध्ये गालकं कृत्वा शरावेण पिधापयेत् । पुटेद्गजपुटे विद्वान्स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत ॥ शिवं सम्पूज्य यत्नेन द्विजांश्व परितोषयेत् । खादे-द्रक्तिद्वयं चूर्णे मूत्रं चापि पिबैदनु ॥ मधुना पिप्पलीचूर्णे सगुड़ा-म्ब्रहरीतकीम् । अजाजीं वा गुडेनैव भक्षयेदस्य मानवः ॥ यक-द्गुल्मोदरश्लीहश्चयथुज्वरनाशनम् । वह्निमान्यप्रशमनं सर्वान्व्या-धीन्नीयच्छति ॥ " शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, दौनोको घोटकर उत्तम कजली बनावे। फिर इस कजलीमें पारदके बराबर अश्रक भस्म मिला घीकुमारके रससे घोटकर गोला बना लेवे। पुनः लौहभस्म तथा ताम्रभस्म प्रत्येक पार-दसे दुनी लेकर मकोयके रसमें घोटकर पूर्वोक्त गोलेके ऊपर लेप करे। फिर पारदसे त्रिगुण कौडीकी भस्म लेकर शरावसम्पु टमें आधी भरम नीचे, बीचमें गोला, आधीभरम ऊपर रखकर दूसरे शरावसे बन्दकर कपड़ मिट्टीकर दे। फिर इसको गजपुटमें भस्म करे। स्वांगशीतल हो जानेपर निकाल ले। फिर घोटले। पुनः शंकरजीका पूजनकर तथा ब्राह्मणोको सन्त्रष्ट कर इसकी २ रतीकी मात्रा खावे, ऊपरसे गोमूत्र पीवे तथा इतना ही पीपलका चूर्ण शहदके साथ अथवा हरीतकी चूर्ण गुड़के शर्ब-तके साथ अथवा जीरा गुड़के साथ खाना चाहिये । यह यकत्र गुल्म उदर, श्लीह, सूजन, उवर, अग्निमान्य आदि सर्व रोगोंको नष्ट करता है (यह रसप्रयोग कुछ पुस्तकों में ही मिलता है,

प्लीहगुल्मोदराध्मानपांडुरोगारुचिज्वरान् । बस्तिहत्पार्श्वकटयूरुशूलोदावर्तपीनसान् ॥ २८॥ हन्यात्पीतं तद्शों झं शोध झं विद्विपनम् । बलवर्णकरं चापि भस्मकं च नियच्छति ॥ २९॥

चीतकी जड़ ५ सेरके क्वाथमें १२४ तोला घृत पकाना चाहिये तथा इसमें काजी ३ सेर १३ छ० १ तीला दहीका तोड़ ६ सेर ३२ तोला तथा पश्चकोल, तालीशपत्र, जवाखार, सेंधानमक, दोनो जीरे, हल्दी, दाहहल्दी, व काली मिचेका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। यह घृत प्लीहा, गुल्म, उदर, आध्मान, पाण्डुरोग, अरुचि ज्वर, बस्ति, हृद्य, पसलियो, कमर और जंघोंका शूल, उदावर्त, पीनस, अर्श और शोधको नष्ट करता, बल और वर्णको उत्तम बनाता तथा अनिको इतना दीप्त करता है कि भस्मक हो जाता है ॥ २६-२९ ॥

## रोहीतकघृतम्

रोहीतकत्वचः श्रष्टाः पलानां पञ्चित्रशतः। कोलद्विप्रस्थसयुक्तं कषायमुपकल्पयेत् ॥ ३०॥ पलिकैः पञ्चकोलैश्च तत्सवेश्चापि तुरुयया । रोहितकत्वचा पिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३१ ॥ प्लीहाभिवृद्धि शमयदेतदाशु प्रयोजितम्। तथा गुल्मज्वरश्वासिकमिपाण्ड्त्वकामलाः ॥३२॥ रहेड़ेकी छाल १। सेर तथा बेर १ सेर ९ छ० ३ तो० का काथ बनाना चाहिये। इस काथमें पश्चकील प्रत्येक १ पल, रहेडेकी छाल ५ पलका कत्क मिलाकर घी १ ( दबद्वेण्यात् १२८ तोला) मिलाकर सिद्ध करना चाहिये। यह घी प्लीहाको शीघ्र नष्ट करता तथा गुल्म, ज्वर, द्वास, किमि, पाण्डु और कामलाको भी शान्त करता है ॥ ३०-३२ ॥

## महारोहीतकं घृतम्

रोहीतकात्पलशतं क्षोद्येद्धद्राहकम्। साधयित्वा जलद्रोणे चतुर्भागावशोषिते ॥ ३३ ॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरचतुर्गुणम् । त्रिमन्द्यादिमान्कल्कान्सर्वास्तानक्षसम्मितान् ३४ व्योषं फलत्रिकं हि इगु यमानीं तुम्बुरं बिडम्। अजाजीं कृष्णलवणं दाडिमं देवदारु च ॥ ३५॥ पुनर्नवां विशालां च यवाक्षारं सपौष्करम्। विडङ्गं चित्रकं चैव हपुथां चिबकां वचाम् ॥३६॥ एतैर्घृतं विपकं तु स्थापयेद्राजने हदे। पाययेत्त्रिपलां मात्रां व्याधि बलमपेक्ष्य च ॥३७॥ रसकेनाथ यूषेण पयसा वापि भोजयेत्। उपयुक्तं घृतञ्जैतद्वयाधीन्हन्यादिमान्बहून् ॥३८॥ अतः टिप्पणीह्पमं लिखा गया है )

यकुत्लीहोद्रं चैव प्लीह्शूलं यकुत्तथा । कुक्षिशूलं च हृच्छूलं पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ ३९ ॥ विबन्धशूलं शमयेत्पाण्डुरोगं पकामलम् । छर्यतीसारशमनं तन्द्राज्वरविनाशनम्। महारोहिंतकं नाम प्लीहब्नं तु विशेषतः ॥ ४० ॥ रोहीतककी छाल ५ सेर, बैरकी ३ सेर १६ तोला सब २ द्रोण ( द्रबद्धेगुण्यात् ४ द्रोण ) जलमें पकाना चाहिये, चतुर्थोश

शेष रहनेपर उतार छानकर घृत १ प्रस्थ, बकरीका दूध ४ प्रस्थ तथा त्रिकटु, त्रिफला, हींग, अजवायन, तुम्बर, विड्नमक, जीरा, काळानमक, अनारदाना, देवदारु, पुनर्नवा, इन्द्रायण, जवाखार, पोहकर मूल, वायविड्ङ्ग, चीतकी जड़, हाऊबेर, चम्य, बच प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। इसकी मात्रा व्याधि, बल आदिका निश्वयंकर ३ पल तक देनी चाहिये। मांस रस, यूष अथवा दूधके साथ भोजन करना चाहिये। यह वृत अनेक रोगोंको नष्ट करता है। यथा यक्त्र, प्लीहा, उदर, प्लीहा, उदर, प्लीहशूल, यक्कच्छूल पेटके ददे, हृदयके दर्द, अरुचि, मलकी रुकावठ, पाण्डुरोग, पाण्डुरोग, कामला, वमन, अतीसार, तथा तन्द्रायुक्त ज्वरको नष्ट करता है। विशेषकर प्लीहाको नष्ट करता है।। ३३-४०॥

इति प्लीहाधिकारः समाप्तः।

# अथ शोथाधिकारः

# वातशोथचिकित्सा

शुण्ठीपुनर्नवेरण्डपञ्चमूलशृतं जलम्। वातिके इवयथौ शस्तं पानाहारपरिष्रहे। द्शमूलं सर्वथा च शम्तं वाते विशेषतः ॥ १॥

सोठ, पुनर्नवा. एरण्डकी छाल तथा पश्चमूलसे सिद्ध जल वातजन्य शोधमें पीने तथा आहार बनानेके लिये हित-कर है। तथा दशमूल सभी शोधोंमें हितकर है, वातमें विशेष हितकर है # 11 9 11

#### पित्तजशोथचिकित्सा

क्षीराशनः पित्तकृतेऽथ शोथे त्रिवृद्गुडूचीत्रिफलाकषायम्। पिबद्रवां मूत्रविमिश्रितं वा फलत्रिकाच्चूर्णमथाक्षमात्रम् ॥ २ ॥

\* पृश्तिपण्यादिकषायः " पृश्लिपणींघनोदीच्यशुष्ठी-सिद्धं तु पैत्तिकं । " पैत्तिकशोथमें पिठवन, मोथा, सुगन्धवाला तथा सोठ इन औषधियोंसे सिद्ध काथका सेवन करना चाहिये। ( यहांपर यह कषाय कई प्रतियोंमें पाया जाता है, कईमें नहीं ।

अभया दारु मधुकं तिक्ता दन्तीं सापिप्पली । पटोलं चन्दनं दावीं त्रायमाणेन्द्रवारुणी ॥३॥ एषां काथ: ससर्पिष्कः श्वयथुष्वरदाहहा । विसर्पतृष्णासन्तापसन्त्रिपातविषापहा । शीतवीं येहिंमजलैरभ्यङ्गादींश कारयेत् ॥४॥

पित्त प्रधान शोधमें दूध पीता हुआ निसोध, गुर्च और त्रिफलाका काथ पीवे। अथवा १ तो॰ त्रिफलाका चूर्ण गोमू- त्रमें मिलाकर पीवे। इसी प्रकार वही हर्रका छित्का, देवदार, मोरेटी, कुटकी, दन्ती, छोटी पीपल, परवलकी पत्ती, चन्दन, दारूहत्दी, त्रायमाण, व इन्द्रायणके काथमें घी मिलाकर पीनेस सूजन, जबर, दाह, विसर्प, तृष्णा, जलन, सन्निपात और विष दोष नष्ट होते हैं। तथा शीत वीर्य मनेह तथा ठण्डे जलसे मालिश सिश्चन व अवगाहनादि कराना चाहिये॥ २-४॥

#### कफजशोथचिकित्सा

पुनर्नवाविश्वत्रिष्टर्गुड्ची-सम्पाकप्थ्यामरदारुकलकम् । शोधे कफोत्थे महिषाक्षयुक्तं मूत्रं पिबद्वा सलिछं तथैषाम् ॥ ५॥

कफे तु कृष्णासिकतापुराण-पिण्याकशिभुत्वगुमाप्रलेपः। कुलत्थशुण्ठीजसमूत्रसेक-श्रण्डागुरुभ्यामनुलेपनं च ॥ ६॥

कफजन्य शोथमं पुनर्नवा, सौठ, निसोथ, गुर्च, अमलतासका गूदा, हर्र, तथा देवदाहका कल्क, गुग्गुछ व गोमूत्र मिलाकर पीवे। अथवा इन्हींका काथ बनाकर पीवे। तथा छोटी पीपल, बाह्र, पुराना पीनाक (तिलकी खली) सहिंजनकी छाल और अलसीका लेप करना चाहिये। तथा कुलथी और सोठका जल बना गोमूत्र मिलाकर सेक करना चाहिये। तथा अजमोद और अगरका लेप करना जादिये॥ ५॥ ६॥

#### सित्रपातजशोथिचिकित्सा अजाजिपाठाघनपश्चकोलः व्यात्रीरजन्यः सुखतोयपीताः । शोथं त्रिदोषं चिरजं प्रवृद्धं निन्नन्ति भूनिम्बमहोषधं च ॥ ७॥

जीरा, पाढ़, नागरमोथा, पश्चकोल, छोटी कटेरी, तथा हल्दी सब समान भाग ले चूर्णकर गरम गरम जलके साथ पीनेसे त्रिदोषज बढ़े पुराने शोथ नष्ट होते हैं। इसी प्रकार चिरायता और सौठके चूर्णको गरम गरम जलके साथ पीनेसे पुराने शोथ नष्ट होते हैं॥ ७॥

## पुनर्नवाष्ट्रकः काथः

पुनर्नवानिम्बपटोलशुण्ठी तिक्तामृतादार्वभयाकषायः। सर्वाङ्गशोथोद्रकासशूल-श्रासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति॥ ८॥

पुनर्नवा, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, सौंठ, कुटकी, गुर्च, देवदारु, तथा बड़ी हर्रका छिल्का इनका काथ सर्वोङ्गशोध, उदर, कास, शूल ओर स्वासयुक्त पाण्डरोगको नष्ट करता है ८

#### विविधा योगाः

आर्द्रकस्य रसः पीतः पुराणगुडमिश्रितः ।
अजाश्रीराज्ञिनां शीघ्रं सर्वशोथहरो अवेत् ॥९॥
पुनर्नवादारुशुण्ठीक्वाथं मूत्रे च केवले ।
दशमूलरसे वापि गुग्गुलुः शोथनाशनः ॥१०॥
बिल्वपत्ररसं पूतं शोषणं श्वयथौ त्रिजे ।
बिद्सङ्गे चैव दुर्नाम्नि विद्ध्यात् कामलास्विप ११
गुडपिष्पलिशुण्ठीनां चूणं व्वयथुनाशनम् ।
अमाजीणप्रशमनं शूल्रां विदिशोधनम् ॥ १२॥
पुरो मूत्रेण सेव्येत पिष्पली वा पयोऽन्विता ।
गुडेन वाभया तुल्या विश्वं वा शोथरोगिणाम्॥१३

वकरिके दूधका सेवन करते हुए पुराना गुड़ मिलाकर अद-रखका रस पीनेसे शीघ्र ही समस्त शोथ नष्ट होते हैं। इसी प्रकार पुनर्नवा, देवदार और सोठके काथमें अथवा केवल गोमूत्रमें अथवा दशमूलके काथमें गुग्गुलु मिलाकर पीनेसे शोथ नष्ट होता है। इसी प्रकार बैलके पत्तोंका रस छानकर काली-मिर्चके साथ पीनेसे सित्तपात शोध, मलकी रुकावट, अश तथा कामलारोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार गुड़, पिप्पली व सोठका चूर्ण सूजन, आमाजीर्ण व शूलको नष्ट करता तथा बस्तिका शुद्ध करता है। अथवा गोमूत्रके साथ गुग्गुल अथवा छोटी पीपल दूधके साथ अथवा गुड़के साथ बड़ी हर्रका छिल्का अथवा सोठका प्रयोग शोधवालोंको करना चाहिये॥ ९-१३॥

#### गुडयोगाः

गुडार्द्रकं वा गुडनागरं वा गुडाभयं वा गुडिपिप्पर्ली वा । कर्षाभिषृद्धचा त्रिपलप्रमाणं खादेत्ररः पक्षमथापि मासम् ॥ १४॥ शोथप्रतिद्यायगलास्यरागान् सक्षासकासारुचिपनिसांश्च ।

#### जीर्णज्वराजोंग्रहणी विकारान् हन्यात्तथान्यान्कफवातरोगान् ॥ १५ ॥

गुड़ अदरख, अथवा गुड़ सीठ, अथवा गुड़ हर्र, अथवा गुड़ विष्पली प्रतिदिन १ कर्ष (तोला) बढ़ाते हुए १ तोलासे १२ तोलातक खाना चाहिये। फिर ऐसे ही १ तोला की मात्रातक कमश: कम कर फिर बढ़ाना चाहिये, इस प्रकार एक पक्ष अथवा १ मासतक खाना चाहिये। यह शोध, प्रति-स्याय, गले तथा मुखके रोग, स्वास, कास, अरुचि और पीनस, जीर्गज्वर, अर्श, बढ़िणी तथा अन्य कफवातज रोगोंको नष्ट करता है॥ १४॥ १५॥

#### अन्ये योगाः

स्थलपद्ममयं करकं पयसालोडय पाययेत्।
'लीहामयहरं चैव सर्वाङ्गेकाङ्गशोधितत्।।१६॥
दाकगुग्गुलुशुण्ठीनां करको मूत्रेण शोधितत्।।१६॥
वर्षाभूशङ्गवराभ्यां करको वा सर्वशोधितत्।।१७
सिंहास्यामृकभण्टाकीकाथं कृत्वा समाक्षिकम्।
पीत्वा शोधं जयज्ञतुः द्वासं कासं वमि ज्वरम्१८
भूनिम्बिवदवकरुकं जम्ध्वा पेयः पुनर्नवाक्ष्वाथः।
अपहरति नियतमाशु शोधं सर्वाङ्गगं नृणाम् १९॥
शोधनुत्कोकिलाक्षस्य भस्म मूत्रेण वास्भसा।
क्षीरं शोधहरं दाहवर्षाभूनागरः श्रुतम्॥ २०॥
पेयं वा चित्रकरुणेषत्रिवृद्दाहप्रसाधितम्।

स्थलकमलके कल्कको दूधमें मिलाकर पीनेसे छीहा तथा सर्वाङ्गगत व एकाङ्गगत शोथ नष्ट होते हैं। (स्थल पद्म कई प्रकारके होते हैं। यथा—"एतानि स्थलपद्मानि सेवन्ती गुल-दावदी। नैपाली च गुलावश्च वकुलश्च कदम्बकः ॥ वैद्यकशब्द सिन्धुः) ऐसे ही देवदारु, गुगगुल व सीठका कल्क गोमूत्रके साथ शोथको नष्ट करता है। अथवा पुनर्नवा और सीठका कल्क समस्त शोथोंको नष्ट करता है। ऐसे ही वासा, गुर्च, बड़ी कटेरीका काथ शहद मिलाकर पीनेसे शोथ, स्वास, कास तथा ज्वर नष्ट होते हैं। ऐसे ही चिरायता और सीठका कल्क खाकर पुनर्नवाका काथ पीनेसे निःसंदेह समस्त शरीरगत शोथ नष्ट होता है। इसी प्रकार तालमखानेकी भस्म गोमूत्र अथवा जलके साथ पीनेसे शोध नष्ट होते हैं। अथवा देवदारु, पुनर्नवा और सीठसे सिद्ध दूध अथवा चीतेकी जड़, त्रिकटु, निसोथ और देवदारु इनसे सिद्ध दूधको पीना चाहिये ॥ १६–२०॥

#### पुनर्नवादिरसादयः

पुनर्नवामूलकपित्थदाह-लिन्नोद्भवाचित्रकमूलसिद्धाः ।

#### रसा यवाग्वश्च पयांसि यूषाः शोथे प्रदेशां दशमूलगर्भाः ॥२१॥

गुड़ अदरख, अथवा गुड़ सीठ, अथवा गुड़ हर्र, अथवा गुड़ विष्पळी प्रतिदिन १ कर्ष (तोळा) बढ़ाते हुए १ दशमूळके जलसे सिद्ध मांसरस, यवागू, दूष तथा यूष शोथमें तोळासे १२ तोळातक खाना चाहिये। फिर ऐसे ही १ तोळा देने चाहिये॥ २१॥

#### **क्षारग्र**टिका

क्षारद्वयं स्याल्ळवणानि चःवा-र्ययोरजो वयोषफलत्रिके च। सिपलीमूलबिडङ्गधारं मुस्ताजमोदामरदारुबिल्वम् ॥ २२ ॥ कलिङ्गकश्चित्रकमूलपाठे यष्ट-याह्वयं सातिविषं पलाशम्। सिंह्गु कर्षे त्वथ शुष्कचूणे द्रोणं तथा मूलकशु॰ठकानाम् ॥ २३ ॥ स्याद्रस्मनस्तत्सिळळेन साध्य-मालोडच यावद्घनमप्यदग्धम्। स्यानं ततः कोलसमां च मात्रां कृत्वा सुशुष्कां विधिना प्रयुक्त्यात् ॥२४॥ प्लीहोदरश्चित्रहलीमकार्श:-पाण्ड्वामयारोचकशोथशोषान्। विष्चिकागुल्मगराइमरीश्च सदवासकासान्त्रणुदेत्सकुष्ठान् ॥ २५ ॥ सौवर्षं सैन्यवं च विडमौद्भिद्मेव च। चतुर्लवणमत्र स्याज्जलमष्टगुणं भवेत् ॥ २६ ॥

जवाखार, सज्जीखार, सौवर्चल, सेंधा, विड तथा खार नमक, लौह भरम, त्रिकटु, त्रिफला, पिपरामूल, बायविडंग, नागरमोथा, अजमोद, देवदार, वेलका गृदा, इन्द्रयव, चीतकी जड़, पाढ़, मौरेठी, अतीस, ढ़ाकके बीज तथा भुनी हींग प्रत्येक १ कर्षका चूर्ण तथा मूलीके टुकड़ोंकी भरम १२ सेर ६४ तोला छः गुने जलमें मिला (७ बार छान) कर पकाना बाहिये। फिर गोली बनानेके योग्य गाढ़ा हो जानेपर इमाशेकी मात्रासे गोली बना सुखाकर विधिपूर्वक सेवन करना चाहिये। इससे छीहा, उदर, खेतकुछ, हलीमक, अर्श, पाण्डुरोग, अरोचक, शोथ, शोष, विष्विका, गुत्म, गरविष, पथरी, खास, कास तथा कुछ भी नष्ट होते हैं॥ २२-२६॥

## पुनर्नवाद्यं घृतम्

पुनर्नवाचित्रकदेवदारु-पञ्चोषणक्षारहरीतकीनाम् । कटकेन पक्वं दशमूखतोये घृतोत्तमं शोथनिषुद्नं च ॥ २७ ॥ करता है ॥ २७ ॥

# पुनर्नवाशुण्ठीदशमूलघृते

पुनर्नवाक्याथकल्कसिद्धं शोथहरं घृतम् विद्वीषधस्य कल्केन दशमूलजले शृतम्। घृतं निहन्याच्छवयथं प्रहणीं पाण्डुतामयम् ॥२८॥ पुनर्नवाके काथ व कल्कसे सिद्ध घृत शोथको नष्ट करता है इसी प्रकार सीठका कहक और दशमूलका काथ मिलाकर सिद्ध घृत सुजन, ग्रहणी तथा पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ २८ ॥

## चित्रकायं घृतम्

सचित्रका धान्ययमानिपाठाः सदीव्यकत्र्यूषणवेतसाम्लाः । बिल्वात्फलं दाडिमयावशुकं सिपप्लीमूलमथापि चन्यम् ॥ २९ ॥ विष्टाक्षमात्राणि जलादकन पक्तवा घृतप्रस्थमथोपयुञ्ज्यात् । अशीसि गुल्माब्छ्बयथुं च कृच्छ्रं निहन्ति वहिं च करोति दीप्तम् ॥ ३० ॥

चीतकी जड़, धनियां, अजवायन, पाढ़, अजमोद, त्रिकटु, अम्लवेत, बेलका गूदा, अनारदाना, यवाखार, पिपरामूल तथा चन्य, प्रत्येक १ तौलेका कल्क घी ६४ तौला तथा जल ३ सेर १६ तो॰ मिलाकर पकाना चाहिये। यह घी अर्श, गुल्म, शोय व मूत्रकृच्छ्को नष्ट करता तथा अग्निको दीप्त करता है ॥ २९-३० ॥

## पश्चकोलादिघृतम्

रसे विपाचयेत्सर्पिः पञ्चकोलकुल्ल्थयोः। पुनर्नवायाः कल्केन घृतं शोथाविनाशनम् ॥३१॥ पश्चकोल और कुलथीके काथ तथा पुनर्नवाके कल्कसे सिद्ध घृत शोथको नष्ट करता है ॥ ३१ ॥

#### चित्रकघृतम्

क्षीरं घटे चित्रककरकिये द्घ्यागतं साधु विमध्य तेन। तजं घृतं चित्रकम्लकरकं तकेण सिद्धं श्वयथुन्नमम्यम् ॥ ३२ ॥ अशोंऽतिसारानिळगुल्ममेहां-स्तद्धन्ति संवर्धयतेऽनलं च ॥ ३३ ॥

चीतके कल्कसे लिप्त घड़ेमें दूध जमाकर दही हो जानेपर

पुनर्नवा, चीतको जड़, देवदारु, पश्चकटु, जवाखार और मिलाकर सिद्ध करना चाहिये। यह पृत सूजनको तथा अर्श, हर्रके कल्क और दशमूलके काथसे सिद्ध घृत शोधको नष्ट अतिसार, वातगुल्म और प्रमेहको नष्ट करता और अग्निदीप्त करता है।। ३२-३३॥

#### माणकघतम्

माणकक्वाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत् । एकजं द्रन्द्रजं शोधं त्रिदोषं च व्यपोहति ॥ ३४॥ माणकके काथ व कल्कसे सिद्ध किया गया घृत समस्त

शोथोंको नष्ट करता है ॥ ३४॥

#### स्थलपद्मघृतम्

स्थलपद्मपलान्यष्टी त्र्यूषणस्य चतुःपलम् । घृतप्रस्थं पचेदेभिः क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्। पञ्च कासान्हरेच्छी झं शोधं चैव सुदुस्तरम् ॥३५

स्थलपद्म ३२ तोला, त्रिकटु मिलित ४ पल ( १६ तोला) घी १ प्रस्थ (इवद्वेगुण्यकर १॥ से० ८ तो०) तथा घीसे चतुर्गुण दूध मिलाकर सिद्ध किये गये घृतका सेवन करनेसे पांची कास तथा दुस्तर शोथ नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥

# शैलेयाचं तेलं प्रदेही वा

शैलेयकुष्ठागुरुदारुकौन्वी-त्वकपद्मकैलां व्रपलाशमुस्तैः। प्रियगुथौणेयकहेममांसी-तालीसपत्रप्लवपत्रधान्यैः ॥ ३६ ॥ श्रीवेष्ट्रकध्यामकपिंप्पलीिभः पुक्कानखैर्वापि यथोपलाभम् । वातान्वितेऽभ क्षमुशन्ति तैलं सिद्धं सपिष्टरिप च प्रदेहम् ॥ ३७ ॥

छरीला, कूठ, अगर, देवदार, सम्भाल्के बीज, दालवीनी. पद्माख, इलायची, सुगन्धवाला, ढाकके फूल, मोथा, प्रियंगु, मालतीके फूल, नागकेशर, जटामांसी, तालीशपत्र, केवटी मोथा। तेजपात, धनियां, गन्धा बिरोजा, रोहिष घास, छोटी पीपल, गठेउना तथा नख इनमेंसे जितने द्रव्य मिल सकें, उनसे सिद्ध तैलकी मालिश करनी चाहिये। तथा इन्हींको पीसकर लेप करना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

# शुष्कमूलाद्यं तैलम्

शुष्कमूळकवर्षाभूदाहरास्नामहौषधैः। पक्वमभ्यनातेलं सशूलं श्वयशुं जयेत् ॥ ३८ ॥ सूखी मूली पुनर्नवा, देवदार, रासन, तथा सोठके कल्कसे मथकर निकाला गया पृत और चीतकी जड़का कल्क तथा महा सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे शूलयुक्त शोथ नष्ट होता है।।३८

# पुनर्नवावलेह:

पुनर्नवामृतादारुदशम्लरसाढके । आर्द्रकम्बरसप्रस्थे गुडर्य तु तुलां पचेत् ॥ ३९ ॥ तिसद्धं व्योषचव्येलात्वकपत्रैः कार्षिकैः पृथक् । चूर्णीकृतैः क्षिपेच्छीते मधुनः कुढवं लिहेत् ॥४०॥ लेहः पौनर्नवो नाम शोथश्लानपूदनः श्वासकासाऽरुचिहरो बलवर्णाम्विवर्धनः ॥ ४१ ॥

पुनर्नवा, गुर्च, देवदार व दशमूलके एक आढ़क काथ अदरखके १ प्रस्थरसमें गुड़ ५ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। लेह तैयार होजानेपर त्रिकटु, चन्य, इलायची, दालचीनी और तेजपातका चूर्ण प्रत्येक १ तोला छोड़ना चाहिये। तथा उतारकर ठण्डा हो जानेपर शहद १६ तोले छोड़ना चाहिये। यह "पुनर्नवावलेह" शोथ, राल धास, अरुचिको नष्ट करता तथा बल, वर्ण व अग्निको बढ़ाता है। ३९--४१॥

# दशमूलहरीतकी

दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्।
तुलां गुडाद् घने दशाद्व योषक्षारं चतुःपलम्॥४२॥
त्रिसुगन्धं सुवर्णाशं प्रस्थाधं मधुनो हिमे।
दशमूलीहरीतक्यः शोधान्हन्युः सुदारुणान्॥४३॥
ज्वरारोचकगुरुमाशोंमेहपाण्ड्दरामयान्।
प्रत्येकमेककषांशं त्रिसुगन्धमितो भवेत्॥ ४४॥
कंसहरीतकी चेषा चरके पठचतेऽन्यथा।
एतन्मानेन तुरुयत्वं तेन तत्रापि वण्यते॥ ४५॥

दशमूलके एक आढक काथमें १०० हरें तथा गुड़ ५ सेर छोड़कर पकाना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर त्रिकट तथा जवाखारका मिलित चूर्ण १६ तो० दालचीनी, तेजपात, इलायची प्रत्येक १ तो० छोड़ना चाहिये। तथा ठण्डा हो जाने पर मधु ३२ तो० छोड़ना चाहिये। यह "दशमूल हरीतकी" कठिन शोथोंको नष्ट करती तथा ज्वर, अरोचक, गुत्म, अर्श, प्रमेह, पाण्डु और उदररोगोंको नष्ट करती है। इसीको चरकमें "कंस हरीतकी" के नामसे लिखा है। वहां भी ऐसा ही मान है। (इसमें १०० हरें प्रथम काथ बनाते ही छोड़ देनी चाहियें, काथ हो जानेपर हरोंको भी निकाल लेना चाहियें और इन्हीं हराँको काथके साथ पुनः पकाना चाहियें)॥ ४२-४५॥

### कंसहरीतकी

द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये कंसेऽभयानां च शतं गुडाच । लेहे सुसिद्धे च विनीय चूर्ण व्योषत्रिसौगन्ध्यमुपस्थिते च ॥ ४६ ॥ प्रस्थार्घमात्रं मधुनः सुर्राते
किंचित्रं चूर्णाद्षि यावशूकात्।
एकाभयां प्राद्य ततश्च लेहाच्छुक्तिं निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम् ॥ ४७ ॥
कासक्वरारोचक महगुल्मान्
च्लीहिनदोषोद्भवपाण्डुरोगान्।
कार्र्यामवातासृगम्लपित्तं
वैवर्ण्यमृत्रानिलशुक्रदोषान्॥ ४८ ॥
अत्र व्याख्या पूर्वेव यच्छुभा ॥ ४९ ॥

यह तथा पूर्वोक्त दशमूल हरीतकी दोनों एक ही हैं, अतः विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं। इसकी एक हर्र खाकर २ तो॰ अवलेह चाटना चाहिये। यह सूजन, कास, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोषज, पांडुरोग, दुबलता, आम, वात, रक्तदोष, अम्लिपत, वैवर्ण्य तथा मूत्रवायु और वीर्यदोपिको नष्ट करता है। ४६-४९॥

### अज्ञष्करशोथचिकित्सा

लेपोऽरुष्करशोथं निहन्ति तिलदुग्धनवनीतैः। तत्तरुतलमृद्भिर्वा शालजलवां तु न चिरेण॥ ५०॥

भिलावांकी सूजनको तिल, दूध तथा मक्खनका लेप अथवा भिलावेके वृक्षको नीचेकी मदीका लेप अथवा शालके पत्तींका लेप नष्ट करता है ॥ ५० ॥

### विषजशोथचिकित्सा

शोथे विषितिमित्ते तु विषोक्ता संमता क्रिया ॥५१॥ विषजशोथमें विषोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५१

### शोथे वर्ज्यानि

त्राम्यानूपं पिशितलवणं शुष्कक्षाकं नवात्रं गौडं पैष्टं दिध सक्तशरं विज्ञलं मद्यमम्लम् । शुष्कं मासं समशनमयो गुर्वसात्म्यं विदाहि स्वप्नं चाह्विश्वयथुगदवान्वर्जयन्मैथुनं च ॥५२॥

प्राम्य तथा आनूप प्राणियोंके मांस, नमक, सूखे शाक, नवीन अन्न, गुड़ तथा पिटिठका मध. दही, खिचड़ी, विजल (दहीभेद) मद्य, खट्टे पदार्थ, सूखे मांस, गुरु, असात्म्य तथा विदाही पदार्थोंका सेवन, दिनमें सोना तथा मैशुन शोधवालेकी तथा देना चाहिये ॥ ५२॥

इति शोथाधिकारः समाप्त:।

# अथ वृद्धचिधकारः

# वातवृद्धिचिकित्सा

गुग्गुलुं हबुतैलं वा गोमूत्रेण पिबेन्नरः । वातहृद्धिं निहन्त्याशु चिरकालानुबन्धिनीम् ॥१॥ सक्षीरं वा पिबेत्तैलं मासमेरण्डसम्भवम् । पुनर्ववायारतैलं वा तैलं नारायणं तथा ॥ २ ॥ पाने बस्तौ हबोस्तैलं पेयं वा दशकाम्भसा ।

भनुष्य गुग्गुल अथवा एरण्डतैलको गोमूत्रके साथ पिने, इससे पुरानी वातवृद्धि नष्ट होती है। अथवा वूधके साथ मास-तक एरण्डतैल अथवा पुनर्नवातैल अथवा नारायण तैल पीने। अथवा दशमूलके काथके साथ एरण्डतैलको पीने और बस्तिका प्रयोग करे॥ १॥२॥

# पित्तरक्तवृद्धिचिकित्सा

चन्दनं मधुकं पद्ममुशीरं नीलमुत्पलम् ॥ ३ ॥ क्षीरिपष्टैः प्रदेहः स्यादाहशोधरुजापहः । पञ्चवत्कलकलेकन सघृतेन प्रलेपनम् ॥ ४ ॥ सर्व पित्तहरं कायं रक्तजे रक्तमोक्षणम् ।

चन्दन, मोरेठी, खश, कमलके फूल तथा नीलोफरको द्धमें पीसकर लेप करनेसे दाह, शोथ और पीड़ा नष्ट होती है। अथवा पश्चवत्कलके कत्कको घीके साथ लेप करना चाहिये। तथा रक्तजबृद्धिमें समस्त पितनाशक चिकित्सा तथा रक्तमो-क्षण करना चाहिये॥ ३॥ ४॥

# श्लेष्ममेदोमूत्रजवृद्धिचिकित्सा

श्रेष्मवृद्धिं तूष्णवीर्येर्मूत्रिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ५ ॥ पीतदारुकेषायं च पिबेन्मूत्रेण संयुतम् । स्वित्रं मेदः समुखं तु लेपयेत्सुरसादिना ॥ ६ ॥ शिरोविरेकद्रव्यवां सुखोष्णैर्मूत्रसंयुतैः । संस्वेद्यं मूत्रप्रभवां वस्त्रपट्टेन वेष्ट्येत् ॥ ७ ॥

श्रेष्मवृद्धिमं पीसे हुए उष्णवीर्य पदार्थोंसे लेप करना चाहिये। तथा दाहहल्दीका काथ गोमूत्र मिलाकर पीना चाहिये।मेदोज वृद्धिका स्वेदनकर सुरसादिगणकी ओषिधयोंका लेप करना चाहिये। मूत्रजबृद्धिमं शिरोविरेचन दृष्यों (कैफरा नकछिकनी आदि)को मूत्रमं पीस गरम गरम लेप कर कपड़ेसे बांध देना चाहिये॥ ५ -७॥

#### शिराव्यधदाहिवधिः

सीवन्याः पार्श्वतोऽधस्ताद्विध्येद् त्रीहिमुखेन वै। शङ्कोपरि च कर्णान्ते त्यक्वा सीवनिमादहेत्॥८॥ व्यत्यासाद्वा शिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये। अंगुष्ठमध्ये त्वक् छित्त्वा दहेदङ्गविपर्यये॥ ९॥

अण्डकोषोंके नीचे सीवनीके बगलमें वीहिसुखरास्त्रसे शिरा-व्यथ करना चाहिये। तथा शंखके ऊपर कर्णके समीप सीव-नको छोड़कर दाह करना चाहिये। अन्त्रवृद्धि दूर करनेके लिये जिस जिस अण्डमें वृद्धि है, उसके दूसरी ओरके अँगूटेमें शिरान्यध करना चाहिये। अथवा चर्म काटकर दूसरी ही ओर जला देना चाहिये॥ ८॥ ९॥

रास्नादिक्वाथः

रास्तायष्ट्रचमृतैरण्डबलागोक्षुरसाधितः । काथोऽन्त्रवृद्धिं हन्त्याशु ब्रुतैलेन मिश्रितः ॥१०॥ रासन, मौरेठी, गुर्च, एरण्डकी छाल, खरेटी तथा गोखरूसे सिद्ध काथ एरण्डतैलके साथ अन्त्रवृद्धिको शीघ्रही नष्ट करता है ॥ १०॥

वलाक्षीरम्

तैल्रमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धपयोऽन्वितस् । आध्मानशूलोपचितासन्त्रवृद्धं जयेत्ररः ॥ ११ ॥ खरेटीके सिद्धं दूधके साथ एरण्डका तैल पीनेसे पेटकी गुडगुडाहट तथा शूलयुक्त अन्त्रवृद्धि नष्ट होती है ॥ ११ ॥

# हरीतकीयोगौ

हरीतकीं मूत्रसिद्धां सतैलां लवणान्विताम्। प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवातामयापहाम् ॥ १२ ॥ गोमूत्रसिद्धां रुबुतैलशृष्टां हरीतकीं सन्धवसंप्रयुक्ताम् खादेन्नरः कोष्णजलानुपानां

निहन्ति वृद्धिं चिरजां प्रवृद्धाम् ॥ १२ ॥
(१) हरेको मूत्रमें पकाय एरण्ड तैल तथा नमक मिलाकर
गतिदिन प्रातः सेवन करनेसे कफवातजबृद्धि नष्ट होती है । ऐसे
ही (२) गोमूत्रमें पके एरण्डतैलमें भून संधानमक मिलाकर
गरम जलके साथ खानेसे पुरानी बढ़ी हुई अण्डवृद्धि नष्ट
होती है॥ १२॥ १३॥

### त्रिफलाक्वाथः

त्रिफलाकाथगोमूत्रं पिवेत्प्रातरतिहतः। कफावातोद्भवं हन्ति श्चयथुं वृषणोत्थितम् ।

त्रिफलाकाथ व गोमूत्र प्रतिदिन प्रातःकाल पीनेसे कफवा तज अण्डकोषीका शोथ नष्ट होता है॥ १४॥

# सरलादिचूर्णम्

संरलागुरुकुष्ठानि देवदारुमहौषधम् । मूत्रारनालसंयुक्तं शोधन्नं कफवातनुत् ॥ १५॥

सरलधूप, अगर, क्ठ, देवदार तथा सोठका चूर्ण गोम्त्र और काजी मिलाकर पीनेसे सूजनको नष्ट तथा कफवातको दूर करता है ॥ १५ ॥

### पथ्यायोगः

भृष्टो रुबुकतेलेन कल्कः पथ्यासमुद्भवः । कृष्णासैन्धवसंयुक्तो वृद्धिरोगहरः परः ॥ १६ ॥ छोटी हर्रका कल्क एरण्डतैलमें भून छोटी पीपल व संधानमक मिलाकर सेवन करनेसे वृद्धिरोग नष्ट होता है॥ १६॥

आदित्यपाकघृतम्

गव्यं घृतं सेन्धवसंप्रयुक्तं शम्बूकभांडे निहितं प्रयत्नत्। सप्ताहमादित्यकरैविपक्वं निहन्ति क्र्रंडमतिप्रवृद्धम् ॥ १७ ॥

गायका घी व सेंधानमक एकमें मिला घोंघों (क्षुद्र शंखों) में रखकर ७ दिनतक सूर्यके तापमें पकाकर मालिश करने तथा खानेसे अण्डवृद्धि नष्ट होती है ॥ १७॥

# ऐन्द्रीचूर्णम्

ऐन्द्रीमूलभवं चूणे रुबुतेलेन मर्दितम्। ज्यहाद्वोपयसा पीतं सर्ववृद्धिनिवारणम् ॥ १८॥ इन्द्रायणकी जड़के चूर्णको एरण्डतैलके साथ घोटकर रे दिन गोदुग्यके साथ पीनेसे हर प्रकारका वृद्धिरोग नष्ट होता है ॥ १८ ॥

# रुद्र जटालेपः

रुद्रजटामुळिलिमा करटव्यक्क् भचर्मणा। बद्धा वृद्धिः शमं याति चिरजापि न संशयः॥१९ ईम्बरी (हद्दजटा) की जड़को पीस लेप कर ऊपरसे वृक्षमू-विका (गिलहरी) के चमड़ेको बान्धनेसे पुरानी भी अण्डवृद्धि शांत हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९ ॥

### अन्ये लेपाः

निविष्टमारनालेन रूपिकामूलवरकलम्। लेपो वृद्ध-यामयं हन्ति बद्धमूलमपि दृद्धम् ॥२०॥ वचासर्षपकल्केन प्रलेपो वृद्धिनाशनः। लजागृघ्रमलाभ्यां च लेपो वृद्धिहरः परः ॥२१॥ सरसोंके कल्कका छेप वृद्धिको नष्ट करता है। इसी प्रकार करती है ॥ २०--२१ ॥

# बिल्बमूलादिचूर्णम्

मुलं विस्वकिपःथयोररलुकस्यामेर्बृहत्योर्द्वयोः वयामाप्तिकर अशियुकतरोर्विश्वीषधारुष्करम् । कृष्णात्र न्थिकचव्यपञ्चलवणक्षाराजमोदान्वितं पीतं काञ्जिककोष्णतोयमथितंचूणींकृतं ब्रध्नतुत् २२

बेल, कैथा, सोनापाठा, चीत, छोटी बडी कटेरी, निसोध काला, पुतिकरल और सिहंजन प्रत्येककी जड़की छाल, सौठ, भिलायां, छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, पांचौ नमक, क्षार और अजमोदका चुर्ण कर काजी और गरम जलमें मिला पीने से ब्रध्नरोग (बद ) नष्ट होता है ॥ २२ ॥

### ब्रधरोगस्य विशिष्टचिकित्सा

अविक्षीरेण गोधूमकरकं कुन्द्रकस्य वा। प्रलेपनं सुखोज्णं स्याद् बहनशूलहरं परम् ॥२३॥ मृतमात्रे तु वे काके विशस्ते संप्रवेशयेत्। त्रध्नं मुहुर्ते मेधावी तत्क्षणाद्रुजं भवेत् ॥ २४ ॥ अजाजी हपुषा कुष्ठं गोधूमं बद्राणि च। काञ्जिकेन समं पिष्ट्वा कुर्याद् ब्रध्नप्रलेपनम् २५

भेड़के दूधके साथ गेहूँके कल्क अथवा गन्धाविरोजेकेकल्कका कुछ गरम गरम लेप करनेसे बदरोग नष्ट होता है। तथा मरे हुए काकको चीरकर बदके ऊपर थोडी देर लगा देनसे ही यह रोग नष्ट हो जाता है। अथवा जीरा, हाऊबेर, कूठ गेहूँ और वेरको काजीके साथ पीसकर बदके ऊपर लेप करना वाहिये॥ २३--२५॥

# सैन्धवाद्यं तैलम्

सैन्धवं मदनं कुछं शताह्वां निच्छं वचाम् । हीबर मधुकं भाङ्गी देवदाह सनागरम् ॥ २६ ॥ कट्रफलं पौष्करं मेदां चिवकां चित्रकं शठीम्। विडङ्गातिविषे श्यामां रेणुकां निलनीं स्थिरामरे बिल्वाजमोदे कृष्णां च दन्तीरास्ने प्रपिष्य च। साध्यमेरण्डजं तैलं तैलं वा कफवातनुत् ॥ २८ ॥ त्रध्नोदावर्तगुल्मार्शः च्लीहमेहाढवमारुतान् । आनाहमदमरी चेव हन्यात्तद्नुवासनात्। वृतं सौरेदवरं योज्यं ब्रध्नवृद्धिनिवृत्तये ॥ २९ ॥

सेंधानमक, मैनफल, कूठ, सींफ, जलवेत, वच, सुगन्ध, काङ्गीके साथ पिसी हुई सफेद आककी जड़की छालका वाला, मौरेठी, भार्ज़ी, देवदारु, सोंठ, कायफल, पोहकरमूल, लेप पुरानी अण्डवृद्धिको नष्ट करता है । तथा बच व मेदा, चव्य, चीतकी जड़, कचूर, बायविडङ्ग, अतीस-निसोध, सम्भाल्के बीज, कमलिनी, शालिपणी, बैल, अजमोद, सफेद लजावंती व ग्रध्नके वीटको लेप करनेसे अण्डवृद्धि नष्ट छोटी पीपल, दन्ती तथा रासनका करक छोड़कर सिद्ध किया गया एरण्डतैल अथवा तिल तैल कफ, वातरोग, बद,

उदावर्त, गुल्म, अर्श, छीहा, प्रमेह, ऊरुस्तम्भ, आनाह तथा पथरीको नष्ट करता है। इस तैलका अनुवासन करना चाहिये। तथा सीरेश्वर पृतको बद और वृद्धिरोगके नाशार्थ देता चाहिये॥ २६--२९॥

# शतपुष्पाद्यं घृतम्

शतपुष्पामृता दारु चन्दनं रजनीद्वयम् ।
जीरके द्वे बचानागित्रफलागुगगुलुत्वचः ॥३०॥
मांसी कुष्ठं पत्रकेलारासाश्रङ्गीः सचित्रकाः ।
किमिन्नमद्वगन्धं च रोलेयं कहरोहिणीम् ॥३१॥
सैन्धवं तगरं पिष्ट्वा कुटजातिविषे समे ।
एतेश्च कार्षिकः कल्केर्धृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥३२॥
यृषमुण्डितिकेरण्डिनिम्वपत्रभवं रसम् ।
कण्टकार्यास्तथा क्षीरं प्रस्थं प्रस्थं विनिक्षिपेत्॥३३
सिद्धमेतद् घृतं पीतमन्त्रवृद्धिमपोहति ।
वातवृद्धिं पिचवृद्धिं मेदोवृद्धिं च दारुणाम् ॥३४॥
मूत्रवृद्धिं दलीपदं च यक्तर्लीहानमेव च ।
शतपुष्पाघृतं रोगान्हन्यादेव न संशयः ॥ ३५ ॥

सौंफ, गुर्च, देवदार, चन्दन, हत्दी, दारहत्दी, सफेद जीरा, स्याह जीरा, वच, नागकेशर, त्रिफला, गुगगुल, दालचीनी, जटामांसी, क्रूट, तेजपात, इलायची, रासन, काकड़ाशिङ्गी, चीतकी जड़, वायविडङ्ग, असगन्य, छरीला, कुटकी, सेंधानमक, तगर, कुड़ेकी छाल, तथा अतीस प्रत्येक एक तोलेका कत्क, घी १ रोर ९ छटाक ३ तोला तथा इतनी ही मात्रामें प्रत्येक अडूसेका स्वरस, मुण्डी, एरण्ड, नीमकी पत्ती तथा भटकटेयाका रस तथा दूध मिलाकर पकाना चाहिये। यह छत पीनेसे वात वृद्धि, अन्त्रवृद्धि, पित्तवृद्धि, दारणमेदोवृद्धि, मूत्रवृद्धि, श्लीपद, यक्तत्, तथा श्रीहा निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं। इसे "शतपुष्पाछत" कहते हैं। ३०--३५॥

इति बृद्ध्यधिकारः समाप्तः ।

# अथ गलगण्डाधिकारः

----

#### पध्यम्

यवसुद्गपटोलानि कटु रूक्षं च भोजनम्। छर्दिं सरक्तमुक्ति च गलगण्डे प्रयोजयेत्॥ १॥

यव, मूंग, परवल, कडुआ, रूक्ष भोजन, वमन, तथा रक्त-मोक्षणका गलगण्डमें प्रयोग करना चाहिये॥ १॥

### लेवाः

तण्डुलोद्किपिष्टेन मूलेन परिलेपितः।
हस्तिकणपलाशस्य गलगण्डः प्रशाम्यति॥ २॥
सर्षपािक्शपुनीजानि शणनीजातसीयनान्।
मूलकस्य च नीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्॥ ३॥
गण्डानि प्रन्थयश्चेव गलगण्डाः सुद्राहणाः।
प्रलेपात्तेन शाभ्यन्ति विलयं यान्ति चाचिरात्॥४
हस्तिकर्ण पलाशकी जड़को चानलके धोननके साथ पीसकर
लेप करनेसे गलगण्ड शान्त होता है। तथा सरसो, सिहंजनके
नीज, सन अलसी, यन, तथा मूलीके नीजोंको खट्टे मदठेके
साथ पीसकर लेप करनेसे गण्ड, प्रनिध तथा कठिन गलगण्ड
शान्त होते हैं २--४॥

#### नस्यम्

जीर्णकर्कारकरसो विडसैन्धवसंयुतः। नस्येन हन्ति तरुणं गलगण्डं न संशयः॥ ५॥ पडी कडुई तोम्बीका रस, विडनमक तथा सेंधानमक मिला-कर नस्य लेनेसे नवीन गलगण्ड शान्त होता है॥ ५॥

# जलकुम्भीभस्मयोगः

जलकुरभीकजं भस्म पक्ष्वं गोमूत्रगालितम् । पिवेत् कोद्रवभक्ताशी गलगण्डप्रशांन्तये ॥ ६ ॥ जलकुरभीकी भस्मको गोमूत्रमें मिला छानकर पीनेसे तथा कोदवके भातका पथ्य लेनेसे गलगण्ड शान्त होता है॥ ६॥

#### उपनाहः

सूर्यावर्तरसोनाभ्यां गलगण्डोपनाहने ।
स्फोटास्नावै: शमं याति गलगण्डो न संशयः ॥०॥
सूर्यावर्त तथा लहसुनकी पुल्टिस बनाकर गलगण्डपर बान्धनेसे फफोला पड़कर फूटता और बहता है। इससे गलगण्ड
शान्त होता है। इसमें सन्देह नहीं है॥ ७॥

# उषितजलादियोगौ

तिक्ताला वुफले पक्वे सप्ताहमु षितं जलम् ।

मद्यं वा गलगण्ड पानात्पश्यानुसे विनः ॥ ८॥

कडुई तोम्बीके पक फलमें ७ दिन रक्खा गया जल
अथवा मद्य पीने तथा पथ्यसे रहनेसें गलगण्ड शान्त
होता है॥ ८॥

### अपरे योगाः

कद्फलचूर्णान्तर्गलघर्षो गलगण्डमपहरति । घृतमिश्रं पीतम्व द्वेतगिरिकणिकामूलम् ॥९॥

महिषीमूत्रविमिश्रं छोहमछं संस्थितं घटे मासम् । अन्तर्घूममविदम्धं लिह्यानमधुनाथ गलगण्डे ॥ १० गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १७ ॥ कैफरेका चूर्ण गलेके अन्दर घिसनेसे तथा घीमें मिलाकर सफेद विष्णुकान्ताका कत्क पीनेसे गलगण्ड नष्ट होता है। तथा मण्हर चूर्ण भैंसीके मूत्रमें मिलाकर १ मासतक घड़ेमें रखकर फिर अन्तर्धूम पकाना चाहिये । पक जानेपर शहदके साथ चाटनेसे गलगण्ड शान्त होता है ॥ ९–१० ॥

### शस्त्रचिकित्सा

जिह्वायाः पार्श्वतोऽधरताच्छिरा द्वादश कीर्तिताः तासां स्थूलशिरे द्वेऽधिक्छन्यात्ते च शनैः शनैः ११ बिडरोनेव संगृह्य कुरापत्रेण बुद्धिमान्। स्रुते रक्ते त्रणे तस्मिन्दद्यात्सगुडमार्द्रकम् ॥ १२ ॥ भोजनं चानभिष्यन्दि यूषः कौलस्य इष्यते। कर्णयुग्मवहि:सन्धिमध्याभ्यासे स्थितं च यत् ॥१३ उपर्युपरि तन्छिन्चाद्रलगण्डे शिरात्रयम् ।

जिह्नाके नीचे बगलमें १२ शिरायें बताई गयी हैं। उनमेंसे नीचेकी २ शिराओंको विडिशसे पकड़कर कुशपत्रसे धीरे धीरे काट देना चाहिये। रक्त वह जानेपर उस त्रणमें गुड व अद-रखका रस लगाना चाहिये । पथ्य-अनभिष्यन्दि तथा कुलथीका यूष देना चाहिये। तथा दोनों कानोंकी बाहरी संधिके समीप जो ऊपर तीन शिराएँ हैं, उनका भी व्यथन करना चाहिये॥ ११-१३॥

# नस्यं तेलम्

विडङ्गक्षारसिन्ध्वारास्त्राग्निन्योषदारुभिः ॥ १४ ॥ कटुतुम्बीफलरसैः कटुतैलं विपाचयेत्। चिरोत्थमपि नस्येन गलगण्डं निवारयेत् ॥ १५॥ वायविड्झ, जवाखार, सेंधानमक, वच, रासन, चीतकी जड़, त्रिकटु व देवदाहके कल्क तथा कडुई तोम्बीके रसमें सिद्ध कडुए तैलके नस्य देनेसे पुराना गलगण्ड नष्ट होता है। १४॥ १५॥

# अमृतादितेलम्

तैलं पिवेबामृतविहिनिम्ब हंसाह्यावृक्षकिपण्छीभिः। सिद्धं बलाभ्यां च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्डरोगी ॥ १६ ॥

गुर्च, नीमकी छाल, हंसपादी, कुटज, छीटी पीपल, दोनों खरेटी तथा देवदारूके कल्कसे सिद्ध तैल गलगण्डवालेको नित्य पीना चाहिये ॥ १६ ॥

# वरुणमूलक्वाथः

माक्षिकाढयोऽसकृत्पीतः क्वाथो वरुणमूळजः। गण्डमाळां निहन्त्याशु चिरकाळानुबन्धिनीम्१७॥ गण्ड, गण्डमाळा तथा अण्डवृद्धि न होती है ॥ २४॥

वरुगाकी जड़के काथमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे पुरानी

#### काश्चनारकल्कः

षिष्टा ज्येष्ठाम्बुना पेयाः काञ्चनारत्वचः शुभाः। विद्वभेषजसंयुक्ता गडण्मालापहाः पराः ॥१८॥ कथनारकी छालको पीस चावलका जल तथा सोठका चूर्ण मिलाकर पीनेसे गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १८ ॥

#### आरग्वधशिफाप्रयोगः

आरग्वधशिफां क्षिप्रं पिष्टा तण्डुळवारिणा। सम्बङ् नस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालां समुद्धरेत् ॥१९ अमलतासकी जड़को पीसकर चावलके जलके साथ नस्य लेने तथा प्रलेप करनेसे गण्डमाला नष्ट होती हैं ॥ १९॥

निगुण्डीनस्यम्

गण्डमालामयार्तानां नस्यकर्मणि योजयेत्। निर्गुण्ड याश्च शिफां सम्यग्वारिणा परिपेषिताम् २० जलमें अच्छी तरह पीसी हुई सम्भाल्की जड़को नस्यके लिये गण्डमालावालोंको प्रयोग करना चाहिये ॥ २० ॥

### विविधानि नस्यानि

कोषातकीनां स्वरसेन नस्यं तुम्ब्यास्तु वा पिप्पलीसंयुतेन । तेलेन वारिष्टभवेन कुर्याद् वचोपकुल्ये सह माक्षिकेण ॥ २१ ॥

छोटी पीपलके चूर्णके सहित कडुई तौरईके स्वरसका नस्य अथवा कडुई तोम्बीके स्वरसका नस्य अथवा नीमके तैलका नस्य अथवा द्धिया वच और छोटी पीपलके चूर्णका नस्य शहदके साथ करना चाहिये॥ २१॥

### विविधानि पानानि

ऐन्द्रचा वा गिरिकर्ण्या वा मूलं गोमूत्रयोगतः। गण्डमालां हरेत्पीतं चिरकालोत्थितामपि ॥ २२ ॥ अलम्बुषादलोर्भूतात्स्वरसाद् द्विपलं पिवेत् । अपच्या गण्डमालायाः कामलायाश्च नाशनः॥२३॥ इन्द्रायण अथवा विष्णुकान्ताकी जड़को गोमूत्रके साथ पीसकर पीनेसे पुरानी गण्डमाला नष्ट होती है। इसी प्रकार मुण्डीका स्वरस २ पलकी मात्रामें सेवन करनेसे अपची गण्ड-माला व कामला नष्ट होती है ॥ २२ ॥ २३ ॥

#### लंप:

गलगण्डगण्डमालाकुरण्डांश्च विनाशयेत्। पिष्टं ज्येष्ठाम्बुना मूलं लेपाद् ब्राह्मणयष्टिजम् ॥२४ भारङ्गीकी जड़को पीसकर चावलके साथ लेप करनेसे गल-

# छुछुन्दरीतैलम्

अभ्यङ्गात्रागयेमूणां गण्डमाळां सुदारुणाम् । छुछुन्दर्या विपकंतु क्षणात्तेलवरं ध्रुवम् ॥ २५ ॥ छुछुन्दरसे पकाये तैलकी मालिशसे गण्डमाला एक क्षणमें नष्ट होती है।। २५॥

# शाखोटत्वगादितैलद्वयम्

गलगण्डापहं तैलं सिद्धं शाखोटकत्वचा। बिम्बाइवमारनिगुँडीसाधितं चापि नावनम् २६॥

(१) सिहोरेकी छालसे पकाया गया तैल अथवा (२) कुन्द्रह कनैर व सम्भालूसे सिद्ध तैलका नस्य लेनेसे गण्डमाला नष्ट होती है।। २६॥

# निर्गण्डीतैलम्

निर्ग्ण्डीस्वरसे चाथ लाङ्गलीम्लकलिकतम्। तैलं नस्यान्निहन्त्याञ्ज गण्डमालां सुदारुणाम्।।२०॥

सम्भावके स्वरसमें कलिहारीकी जड़का कल्क मिलाकर सिद्ध किये गये तैलके नस्यसे कठिन गण्डमाला होती है ॥ २७ ॥

# कार्पासपूरिकाः

वनकार्पासिक। मूलं तण्डुलें: सह योजितम्। पक्त्वा तु पूपिकां खादेदपचीनाशनाय तु ॥२८॥

जङ्गली कपासकी जड़ और चावलको पीसकर बनायी गयी पूड़ीको खानेसे अपची नष्ट होती है ॥ २८ ॥

### लेप:

शोभाञ्जनं देवदारु काञ्जिकेन तु पेषितम्। कोष्णं प्रलेपतो हन्याद्पचीमतिद्रस्तराम् ॥ २९ ॥ सर्पपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा भहातकैः सह । छागम्त्रेण संपिष्टमपचीवं प्रलेपनम् ॥ ३०॥ अरवत्थकाष्ठं निचुलं गवां दन्तं च दाहयेत्। वाराहमज्ञसंयुक्तं भस्म हश्त्यपःचीत्रणाम् ॥ ३१ ॥

सहिजन व देवदाहको काजीमें साथ पीस कुछ गरम कर लेप करनेसे कठिन अपची नष्ट होती है । तथा सरसो, नीमकी पत्ती व भिलावां सबको अन्तर्धूम पका बकरेके मूत्रमें पीस लेप करनेसे अपची नष्ट होती है। इसी प्रकार पीपलकी गोमूत्र छोड़कर १० बार सिद्ध तैलमें छोटी पीपल पांची नष्ट होते हैं ॥ २९-३१ ॥

#### शस्त्रचिकित्सा

पार्षण प्रति द्वादश चांगुलानि भित्त्वेन्द्रबस्ति परिवर्ज्य सम्यक् । विदाय मास्याण्डनिभानि वैद्यो

निकृष्य जालान्यनलं विद्ध्यात् ॥ ३२ ॥ मणिबन्धोपरिष्टाद्वा कुर्यादेखात्रयं भिषक । अङ्गुल्यन्तरितं सम्यगपचीनां प्रशान्तये ॥३३॥ दण्डोत्पलाभवं मूलं बद्धं पुष्येऽपची जयेत्। अपामार्गस्य वा छिन्दाजिह्नातलगते शिरे ॥३४॥

एडीकी ओर १२ अंगुल नाप इन्द्रवस्तिको छोड़कर शहसे चीरकर मछलीके अण्डके समान जालोंको दूरकर अग्नि लगा देनी चाहिये। अथवा मणिबन्धके ऊपर एक एक अंगुलके बीचसे ३ रेखायें करे । इससे अपची शान्त होती है । अथवा जिह्वातलगत २ शिराओंका व्यथ करना चाहिये । अथवा पुष्य नक्षत्रमें पीले फूलकी सहदेवीकी जड़ अथवा अपमार्गकी जड़ अपचीको नष्ट करती है ॥ ३२-३४॥

# व्योषादितेलम्

व्योषं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु च। तैलमेतैः शृतं नस्यात् कृच्छामप्यपची जयेत्।।३५।।

त्रिकटु, वायविड्ंग, मोरेठी, सेंधानमक, तथा देवदाहसे तैल सिद्ध करना चाहिये। इस तैलका नस्य देनेसे अपची नष्ट होती है।। ३५॥

# चन्दनाद्यं तैलम्

चन्दनं साभया लाक्षा वचा कदकरोहिणी। एतैस्तैलं शृतं पीतं समूलामपचीं जयेत् ॥ ३६ ॥

चन्दन, बड़ी हर्रका छिल्का, लाख, बच तथा कुटकीके करकसे सिद्ध तैल नस्याभ्यंगादिसे समूल अपचीको नष्ट करता है ॥ ३६ ॥

# गुआद्यं तैलम्

गु आह्यारिक्यामाकसर्वतैर्मू बसाधितम्। तैलं तु द्शधा पश्चात्कणालवणपञ्चकम् ॥३७॥ मरिचेरचूणितेर्युक्तं सर्वावस्थागतां जयेत्। अभ्यङ्गाद्पचीमुत्रां वल्मीकार्शोऽर्वुदत्रणान् ॥३८॥

गुजा, कनैर, काला निसोथ और सरसोका कल्क तथा लकड़ी, जलवेत व गोदन्तको जलाकर भस्म करना चाहिये। नमक और मिर्चका चूर्ण मिला मर्दन करनेसे हर प्रका-इस भरमको श्रकरकी मजाके साथ लेप करनेसे अपची वर्ण रकी अपची, वल्मीक, अर्श, अर्बुद और वर्ण नष्ट होते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

# **ग्रन्थिचिकित्सा**

प्रनिथण्वामेषु कुर्वीत भिषक् शोधप्रतिकियाम्।
पक्कानापाटय संशोध्य रोपयेत् व्रणभेषकः ॥३९॥
कची गांठमें वैद्यको शोधकी चिकित्सा करनी चाहिये।
पक्की गांठोंको चीर साफ कर व्रणकी ओषधियोसे रोपण करना
चाहिये॥ ३९॥

# वातजप्रन्थिचिकित्सा

हिंसा सरोहिण्यमृता च भार्की
दयामाकबिल्वागुरुकुण्णगन्धाः
गोपित्तपिष्टाः सह तालपण्यां
प्रन्थौ विधेयोऽनिल्जे प्रलेपः ॥ ४०॥
जटामांसी, कुटकी, गुर्च, भारत्ती, निसोय, बिल्व, अगुरु,
सहिंजन, तथा मुसलीको गोपित्तमें पीसकर वातज प्रन्थिमें लेप
करना चाहिये॥ ४०॥

### वित्त जग्रन्थिचिकित्सा

जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु
क्षीरोदकाभ्यां परिषेचनं च ।
काकोलिवर्गस्य तु शीतलानि
पिवेत्कषायाणि सज्ञर्कराणि ॥ ४१ ॥
द्राक्षारसेनेक्षुरसेन वापि
चूर्णं पिवेद्वापि हरीतकीनाम् ।
मधूकजम्ब्वर्जुनवेतसानां
त्विभिः प्रदेहानवतारयेच ॥ ४२ ॥

पित्तज ग्रंथिमें जोंक लगाना, दूध तथा जलसे सिश्चन तथा काकोत्यादिवर्गके काढ़े उण्डे कर शक्कर मिला गीना चाहिये। अथवा हरोंका चूर्ण मुनक्केंक रससे अथवा ईखके रससे पीवे। तथा महुआ, जामुनकी छाल, अर्जुन, और वेतकी छालका लेप करे॥ ४१॥ ४२॥

### श्लेष्मग्रन्थिचिकित्सा

हतेषु दोषेषु यथानुपूर्व्या प्रन्थी भिषक् ऋष्मसमुत्थिते तु । स्विन्ने च विम्छापनमेव कुर्या-दंगुष्ठरेणवाद्यदीसुतैश्च ॥ ४३ ॥ कफन प्रथिमें वमन द्वारा दोष निकाल स्वेदन कर अंगूट्रेमें मिद्यी लेकर रगड़ना चाहिये, अथवा पत्थरके दुकडेसे रगड़ना चाहिये ॥ ४३ ॥

#### लेप:

विकङ्ककतारग्वधकाकणन्ती-काकाद्नीतापसवृक्षम्लैः।

### आलेपयेदेनमलाबुभाङ्गी-

कर जकालामद्रेश विद्वान् ॥ ४४ ॥ दन्ती चित्रकमूलत्वक् सुधार्कपयसी गुडः भल्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्दाच्छिलामपि । प्रन्थ्यबुदादिजिल्लेपो मातृवाहककीटजः ॥ ४५ ॥ सर्जिकामूलकक्षारः शङ्कचूर्णसमन्वितः । प्रलेपो विहितस्तीक्ष्णो हन्ति प्रन्थ्यबुदादिकान् ४६

कण्टाई, अमलतास, गुजा, मकोय, हिगोंट, प्रत्येककी जड़ तथा कडुई तोग्बी, भारकों, करज, निसोथ और मैनफलसे लेप करना चाहिये। अथवा दन्ती, चीतकी जड़की छाल, सेहुण्ड और आकवा दूध, गुड़ भिलावांकी मजा और कसीसका लेप पत्थरको भी फोड़ देता है। इसी प्रकार मातृबाहककीट (बंगला पेदापोका) का लेप प्रन्थि, अबुर्द आदिको नष्ट करता है। इसी प्रकार सञ्जीखार, मूलीका खार तथा शंखचूर्ण इनको पीसकर लेप करनेसे प्रन्थि और अबुर्द आदि नष्ट होते हैं। ४४--४६॥

#### शस्त्रचिकित्सा

प्रन्थीनमर्मप्रभवानपक्वा-नुद्धुत्य वाग्निं विद्धीत वैद्यः क्षारेण वे तान्प्रतिसारयेचु संछिख्य संछिख्य यथोपदेशम् ॥ ४७ ॥ जो प्रन्थियां मर्म स्थानमें न हो, उन्हें निकालकर अग्निसे जला दे । अथवा खुरच कर क्षारका प्रतिसारण करे ॥ ४७ ॥

# अर्बुद्चिकित्सा

प्रन्थ्यर्बुदानां न यतो विशेषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदूष्यैः ततश्चिकित्सेद्भिषगर्बुदानि विधानविद् प्रन्थिचिकित्सतेन ॥ ४८॥

ग्रन्थि और अर्बुदमें स्थान, कारण, लक्षण, दोष और दूष्यमें कोई विशेषता नहीं है, इस लिये अर्बुदकी चिकित्सा ग्रन्थिके समान ही करनी चाहिये॥ ४८॥

# वातांबुदिचिकित्सा

वातार्बुदे चाप्युपनाहनानि स्निग्धेश्च मांसैरथ वेसवारैः स्वेदं विद्घ्यात्कुशलस्तु नाड्या शृङ्गेण रक्तं वहुशो हरेच ॥ ४९॥

वातार्बुदमें चिकने मांस अथवा बेसवारकी पुल्टिस बाँधनी चाहिये। तथा नाड़ीस्वेद करना चाहिये और शृङ्गसे अनेक बार रक्त निकालना चाहिये ॥ ४९ ॥

# पित्तार्बद्चिकित्सा

स्वेदोपनाहा मृद्वस्तु पथ्याः पित्तार्बुदे कायविरेचनानि । विष्टुष्य चोदुम्बुरशाकगोजी-पत्रेर्भृशं क्षोद्रयुतैः प्रस्तिम्पेत् ॥ ५० ॥

ऋक्णीकृतेः सर्जरसप्रियङ्गु-पतङ्गलोघार्जुनयष्टिकाद्वैः ॥ ५१ ॥

पितज अर्बुदमें मृदु स्वेद तथा उपनाह करना चाहिये तथा विरेचन देना चाहिये। तथा कटूमर शाक और गोजिह्वा (गाउजुवां) की पत्तीसे घिस (खुरचकर) शहदमें महीन पिसी राल, प्रियह्गु, पतंग, लोध, अर्जुन और मोरेठीका लेप करना चाहिये॥ ५०--५१॥

# कफजार्बदिचिकित्सा

लेपनं शङ्खचूर्णेन सह मूलकभस्मना । कफार्बुदापहं कुर्याद्यन्थ्यादिषु विशेषतः ॥ ५२ ॥

कफज प्रथिमें मूलीकी भरम और शंखके चूर्णका लेप करना चाहिये॥ ५२॥

# विशेषचिकित्सा

निष्पाविषयाककुलस्थकहरूँ-मासमगाढेदिधिमिदितेश्च । लेपं विद्ध्यात्किमयो यथात्र मुश्चन्त्यपत्यान्यथ मक्षिका वा ॥ ५३ ॥

अल्पाविश्वष्टं क्रिमिभिः प्रजग्धं लिखेत्ततोऽप्रिं विद्धीत पश्चात्। यदल्पमूलं त्रपुताम्रसीसैः संवेष्ट्य पत्रैरथवायसैवां॥ ५४॥

क्षाराग्निशस्त्राण्यवचारयेस सुदृर्भुद्धः प्राणमवेक्ष्यमाणः । यदच्छया चोपगतानि पाकं पाकक्रमेणोपचरेदायोक्तम् ॥ ५५ ॥

सेमके बीज, पीना, कुलथीका कल्क तथा मांसको दहीमें मर्दितकर छेप करना चाहिये। जिससे इसमें कीड़े पड़ जायँ। या मिन्खयाँ कीड़े उत्पन्न कर दें। फिर कीड़ोंसे बहुत अंश खा जानेपर अल्पावशिष्ट खरच कर अग्निसे जला देना चाहिये। जो थोड़ी जड़ रह जाय, उसे रांगा, तामा, शीशा अथवा लोहेके पत्रोंसे लपेट क्षार अग्नि अथवा शक्तका प्रयोग रोगीके बलका ध्यान रखकर करे। यदि अपने आप पक जावे, तो चिकित्सा करे॥ ५३--५५॥ सशेषदोषाणि हि योऽबुंदानि करोति तस्याशु पुनर्भवन्ति । तस्मादशेषाणि समुद्धरेतु हन्युः सशेषाणि यथा विषामी ॥ ५६ ॥

जिसके अर्बुदके दोष कुछ शेष रह जाते हैं, उसके शीघ्र ही बढ जाते हैं, अतः अर्बुद समस्त निकाल देना चाहिये। क्योंकि अर्बुदके दोष यदि कुछ शेष रह जाते हैं, तो वे निष समान शीघ्र ही मार ड़ालते हैं॥ ५६॥

# उपोदिकामयोगः

उपोदिका रसाभ्यक्तास्तत्पत्रपरिवेष्टिताः । प्रणद्रयन्त्यचिरान्तृणां पिडकार्बुदजातयः ॥ ५७ ॥ उपोदिका काष्त्रिकतक्रपिष्टा तयोपनाहो छवणेन सिश्रः । दृष्टोऽर्बुदानां प्रश्नमाय केश्चिद्-दिने दिने वा त्रिषु सर्भजानाम् ॥ ५८ ॥

पोयकी रसकी मालिश कर पोयके पत्ते ही बाँधनेसे शीघ्र ही मनुष्योकी पिड़िका व अर्बुद नष्ट हो जाते हैं। अथवा पोयको काजी और मद्रठेके साथ पीस नमक मिला गरम कर पुल्टिस बान्धनेसे ३ दिनमें मर्मस्थानमें भी उत्पन्न अर्बुद नष्ट हो जाते हैं॥ ५७-५८॥

# अन्ये लेपाः

छेपोऽर्बुद्जिद्रस्भामोचकभस्मतुषशंखचूर्णकृतः । सरटरुधिरादूंगन्धकयवजविडङ्गनागरैवाध ॥५९॥

स्तुहीयण्डीरिकास्वेदो नाश्येदर्बुदानि च । शिरीषेणाथ छवणैः पिण्डारकफलेन वा ॥ ६०॥

हरिद्रालोधमत्तङ्गगृहधूममनःशिखाः । मधुप्रगाढो लेपोऽयं मेदोऽर्बुदहरः परः । एतामेव कियां कुर्याद्शेषां शर्करार्बुदे ॥ ६१ ॥

केला और सेमरकी भस्म, धान्यकी मूसी और शंखके चूर्णका लेप अर्बुदको नष्ट करता है। अथवा गिरदानका रक्त, अदरख, गन्धक, धवाखार,वाधविड्झ और सोंठका लेप अथवा सिरसेकी छाल अथवा नमक अथवाकाले मैनफलका लेप करना हितकर है। तथा सेहुण्ड और मझीठकी पुल्टिस बान्धना हितकर है। तथा हत्दी, लोध, लालचन्दन, गृहधूम और मैनिशिलको शहदमें मिलाकर लेप करनेसे मेदोऽर्बुद शांत होता है तथा यही किया शर्करार्बुदमें करनी चाहिये॥ ५९--६१॥

इति गलगण्डाधिकारः समाप्तः।

# अथ इलीपदाधिकारः

+

### सामान्याचिकित्सा

लक्ष्मवनालेपनस्वेदरेचनै रक्तमोक्षणैः। प्रायः श्रेष्महरेहण्णैः श्रीपदं समुपाचरेत्॥१॥ लंघन, आलेपन, स्वेद, रेचन, रक्तमोक्षण तथा इलेष्महर उष्ण उपायोसे रलीपदकी चिकित्सा करनी चाहिये॥१॥

# लेपद्रयम्

धनुरैरण्डनिर्गुण्डीवर्षाभूशिमुस्पेषः । प्रलेपः श्लीपदं हन्ति चिरोत्थमतिदारुणम् ॥ २ ॥ निष्पष्टमारनालेन रूपिकाम् लवन्कलम् । प्रलेपाच्छ्लीपदं हन्ति बद्धमूलमथो दृढम् ॥ ३ ॥ (१) धन्तर,एरण्ड,सम्माल, पुनर्नवा, सिह्निन और सरसोका लेप कराना पुराने कठिन श्लीपदको लाभ करता है। तथा (२) सफेद आककी जड़की छालको काजीमें पीसकर लेप करनेसे बद्धमूल श्लीपद नष्ट होता है ॥ २ ॥ ३ ॥

# प्रयोगान्तरम्

पिण्डारकतरूसम्भववन्दाकशिफा
जयित सर्पिषा पीता ।
श्रीपद्भुग्नं नियतं
बद्धा सूत्रेण जंघायाम् ॥ ४॥
काले मैनफलके ऊपरके वान्देकी जड़ घीके साथ पीने तथा डोरेसे जंघोमें बांधनेसे नियमसे उप्र इलीपद नष्ट हो जाता है ॥ ४॥

### अन्ये लेपाः

हितश्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा । सिद्धार्थशिमुकल्को वा सुखोष्णो मूत्रपेषितः ॥५॥

चीता अथवा देवदारु अथवा सहिंजन व सरसो गोमूत्रमें पीस गरम कर नित्य लेप करना हितकर है ॥ ५ ॥

### शस्त्रचिकित्सा

स्तेहस्वेदोपनाहांश्च ऋीपदेऽनिल्जे भिषकू ।
कृत्वा गुरुफोपरि शिरां विध्येच चतुरंगुले ॥६॥
गुरुफस्याधः शिरां विध्येच्छ्लीपदे पित्तसम्भवे ।
पित्तदनीं च क्रियां क्रयां तिपत्तार्बुदविसर्पवत् ॥७॥
बातज ऋीपदमें स्नेहन स्वेदन तथा पुल्टिस बांधकर गुरुफके
चार अंगुल कपर वैद्यको शिराव्यध करना चाहिये । तथा

पित्तज्ञस्त्रीपदमें गुल्फके नीचे शिराव्यध करना चाहिये। तथा पितार्बुदविसर्पकेसमान पित्तनाशक चिकित्सा करनीचाहिये६-७

# **पित्तज**इलीपदेलेपः

मंजिष्ठां मधुकं रास्तां सिहंसां सपुनर्नवाम्। पिष्ट्वाऽऽरनालेलेंपोऽयं पिचइलीपदशान्तये ॥८॥ मजीठ, मौरेठी,रासन, जटामांसी व पुनर्नवाको कांजीके साथ पीसकर लेप करनेसे पित्तज रलीपद शान्त होता है॥ ८॥

# कफर्लीपदचिकित्सा

शिरां सुविदितां विध्येदंगुष्ठे इलेड्मइलीपदे ।
मधुयुक्तानि चाभीक्ष्णं कषायाणि पिवेन्नरः ॥९॥
पिवेत्सर्पपतैलेन इलीपदानां निवृत्तये ।
पूतीकर अच्छद्जं रसं वापि यथाबलम् ॥१०॥
अनेनैव विधानेन पुत्रजीवकजं रसम् ।
काष्त्रिकेन पिवेच्चूणं मूत्रैर्वा वृद्धदारजम् ॥११॥
रजनीं गुडसंयुक्तां गोमूत्रेण पिवेन्नरः ।
वर्षोत्यं इलीपदं हन्ति दृदुकुष्ठं विशेषतः ॥ १२ ॥

कफज इलीपदमें अँगूठेकी स्पष्ट शिराका व्यथ करना चाहिये।
तथा शहदके साथ कफनाशक काथ सदैव पीना चाहिये।
अथवा प्तिकरक्षके पत्तोंका रस सरसोंका तैल मिलाकर पीना
चाहिये।इसी प्रकार पुत्रजीवाका रस पीना चाहिये।अथवा काक्षी
या गोमूत्रके साथ विधारेका चूर्ण पीना चाहिये। तथा हल्दीका
चूर्ण गुड़ मिला गोमूत्रके साथ पीनेसे एक वर्षका पुराना क्लीपद
तथा ददु ( दाद ) नामका कुष्ठ दूर हो जाता है ॥ ९-१२ ॥

### वातकफजश्चीपदचिकित्सा

गनवर्वतैलभृष्टां हरीतकीं गोजलेन यः पिबति । इलीपद्वन्धनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १३ ॥ धान्याम्लं तैलसंयुक्तं कफवातविनाशनम् । दीपनं चामदोषत्रमतच्छ्लीपद्नाशनम् ॥ १४ ॥ गोधावतीमूलयुक्तां खादेन्माषेण्डरीं नरः । जयेच्छ्लीपदकोपोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः ॥१५॥ इलीपद्दनो रसोऽभ्यासाद् गुडूच्यास्तेलसंयुतः ।

जो मनुष्य एरण्ड़ तैलमें भुनी हर्रको गोमूत्रके साथ खाता है, वह ७ दिनमें स्लीपद बन्धनसे मुक्त हो जाता है। तथा काञ्जी, तैलके साथ कफ वातको नष्ट करती, दीपन, आमदोषनाशक तथा स्लीपदनाशक है। वटपत्रीपाषाण भेदको जड़के साथ उड़दके बड़े खानेसे स्लीपदकोपोत्थ ज्वर नष्ट होता है। गुर्चके रसका तैलके साथ सेवन करनेसे स्लीपदरोग नष्ठ होता है। १२-१५॥—

# त्रिकट्वादिचूर्णम्

विकटु व्रिफला चन्यं दावींवरूणगोक्षुरम् ॥१६॥

असम्बुषां गुद्ध् चौं च समभागानि चूणंयेत् । सर्वेषां चूणंमाहृत्य वृद्धदारस्य तत्समम् ॥ १७ ॥ काष्त्रिकेन च तत्पेयमक्षमात्रं प्रमाणतः । जीणं चापरिहारं स्याद्भोजनं सार्वकामिकम्॥ ८॥ नाशयेच्छ्लीपदं स्थौत्यमामवातं सुदारूणम् । गुल्मकुष्ठानिस्हरं वातदेलेष्मज्वरापहम् ॥ १९ ॥

त्रिकटु, त्रिफला, चन्य, दाहहत्दी, वहणाकी छाल, गोखरू, मुण्डी तथा गुर्च सब समान भाग सबके समान विधारेका चूर्ण बनाकर १ तोलेकी मात्रासे कार्जीके साथ पीना चाहिये। औषध पच जानेपर यथेच्छ भोजनादि करना चाहिये। यह इलीपद, स्थोल्य, आमवात, गुल्म, कुष्ठ वात तथा वातहलेष्मज्वरको नष्ट करता है॥ १६ –१९॥

# विष्वल्यादि चूर्णम्

विष्वलीत्रिकलादारुनागरं सपुननेवम् । भागेद्विपलिकेरेषां तःसमं वृद्धदारकम् ॥ २०॥ काष्त्रिकेन विवेचचूणं कर्षमात्रं प्रमाणतः । जीणं चापरिहारं स्याद् भोजनं सार्वकामिकम् २१ श्लीपदं वातरोगांख्य हन्यात्प्लीहानमेव च । अप्रिं च कुरुते घोरं भरमकं च नियच्छति ॥२२॥

छोटी पीपल, त्रिफला, देवदाह, सोट तथा पुनर्नवा प्रत्येक ८तोला और सबके समान विधाराका चूर्ण कर १ कर्षकी मात्रासे काजीके साथ पीना चाहिये। हजम हो जानेपर यथाहचि भोजन करना चाहिये। यह इलीपद वातरोग तथा छोहाको नष्ट करता और अमिको प्रदीम करता है।। २०-२२।।

# कृष्णाद्यो मोदकः

कृष्णाचित्रकदन्तीनां कर्षमर्धयलं पलम् । विंशतिश्च हरीतक्यो गुडस्य तु पलद्वयम् । मधुना मोदकं खादेच्छलीपदं हन्ति दुस्तरम् ॥२३

छोटी पीपल, चीतकी जड़, दन्ती क्रमशः १ तो० २ तो० और ४ तोला तथा २० हरें सबका महीन चूर्ण कर गुड़ ८ तोला और शहद मिला गोली बनानी चाहिये। ये गोलियां इलीपदको नष्ट करती हैं ॥ २३ ॥

# सौरेश्वरं घृतम्

सुरसां देवकाछं च त्रिकदुत्तिफले तथा।
छवणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम्॥२४॥
चित्रका पिप्पलीमूलं गुग्गुलुईपुषा वचा।
यवाम्रजं च पाठा च शटखेला वृद्धदारुकम्॥२५॥
कल्केश्च कार्षिकेरेभिर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्।
दशमूलीकषायेण धान्ययूषद्रवेण च ॥ २६॥

दिधमण्डसमायुक्तं प्रस्थं प्रस्थं पृथक् पृथक् ।
पकं स्यादुद्धृतं करकात्पिबेत्कर्षत्रयं हिवः ॥२०॥
इलीपदं कप्तवातोत्थं मांसरकाश्रितं च यत् ।
मेदःश्रितं च पित्तोत्थं हत्यादेव न संशयः ॥२८॥
अपचीं गण्डमालां च अन्त्रवृद्धिं तथाऽबुद्म् ।
नाश्येद् प्रहणीदोषं श्र्यथुं गुद्जानि च ॥२९॥
परमग्निकरं हृद्यं कोष्ठिकिमिविनाशनम् ।
घृतं सौरेश्वरं नाम इलीपदं हृत्ति सेवितम् ।
जीवकेन कृतं ह्येतद्रोगानीकविनाशनम् ॥ ३०॥

तुलसी, देवदारु, त्रिकटु, त्रिफला, समस्त नमक, वायविड्क, चितिकी जड़, चव्य, पिपरामूल, गुग्गुलु, हाऊबेर, वच, जवाखार, पाढ़, कचूर, इलायची, विधारा प्रत्येकका कत्क १ कर्ष, घी २ प्रस्थ, दशमूलका काथ १ प्रस्थ, धान्ययूष काजी १ प्रस्थ, दशमूलका काथ १ प्रस्थ छोड़कर घी पकाना चाहिये। इसमेंसे ३ तोलेकी मात्राका सेवन करना चाहिये। यह कफवातज मांसरक्तात्रित, मेदः श्रित तथा पित्तजन्य इलीपदको नष्ट करता है। इसमें सन्देह नहीं। इसके अतिरिक्त अपची, गण्डमाला, अन्त्र- यृद्धि, अर्जुद, प्रहणीदोष, सूजन तथा अर्शको नष्ट करता, अधिक क्या कहा जाय, यह जीवकका बनाया हुआ घृत रोग समूहको नष्ट करता है। २४-३०॥

# विडंगायं तैलम्

विडङ्गमरिचार्केषु नागरे चित्रके तथा।
भद्रदावेंळकाख्येषु सर्वेषु छवणेषु च।
तैरुं पकं पिवेद्वापि उलीपदानां निवृत्तये।। ३१।।

वायिवडङ्ग, कालीमिर्च, अर्ककी छाल, सोठ, चीतकी जड़ देवदार, इलायची, तथा समस्त लवणोंके साथ पकाया गया तैल पीनेसे क्लीपदरोग नष्ठ होता है ॥ ३१॥

इति इलीपदाधिकारः समाप्तः।

# अथ विद्रध्यधिकारः

----

#### सामान्यक्रमः

जलौकापातनं शरतं सर्वस्मिन्नेव विद्रधौ। मृदुविरेको लघ्वन्नं स्वेदः पित्तोत्तरं विना ॥ १॥

समस्त विद्वधियोमें जोंक लगाना, मृदु निरेचन, लघु अन्न तथा पित्तविद्वधिके सिवाय अन्यमें स्वेदन करना हित-कर है।। १।।

# वातविद्रधिचिकित्सा

वातन्नमूलकरकेम्तु वसातैछवृतःलुतैः। सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ॥२॥ स्वेदोपनाहाः कर्तव्याः शियुमूलसमन्विताः। यवगोधूममुद्रेश्च सिद्धपिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ३ ॥ विलीयते क्षणेनेवमपक्वश्चेव विद्धाः। पुनर्नवादारुविश्वद्शमूळाभयाम्भसा ॥ ४ ॥ गुग्गुलुं रुयुतैलं वा पिबेन्मारुतविद्रधी।

वातनाशकमूल ( दशमूल ) के कल्कको चर्वी, घी, और तैल मिला कुछ गरम कर मोटा लेप करनेसे वातविद्रधि शान्त होती है। तथा सिंहजनकी जड़से स्वेदन व लेप करना चाहिये। तथा जब गेहूँ और मूंगको पीस पकाकर लेप करना चाहिये। इस प्रकार अपक विद्रिध क्षणभरमें ही शान्त हो जाती है। तथा पुनर्नवा, देवदारु, सोठ, दशमूल और हर्रके काथके साथ गुरुगुल अथवा एरण्डतैलका प्रयोग करनेसे वातजविद्धि शान्त होती है ॥ २-४ ॥

# पित्तविद्वधिचिकित्सा

पैत्तिकं शर्करालाजामधुकैः शारिवायुतैः ॥ ५ ॥ प्रदिह्यात्क्षीर पिष्टैवा पयस्योशीर चन्दनैः। पिवद्वा त्रिफलाकाथं त्रिवृत्कलकाक्षसंयुतम् ॥ ६ ॥ पञ्चवरकळकरकेन घृतमिश्रेण लेपनम्। यप्टचाशारिवादूर्व नलमूलै: सचन्दनैः ॥७॥ क्षीरिषष्टैः प्रलेपस्त पित्तविद्रधिशान्तये।

पित्तजविद्धिमें दूधके साथ शक्रर, खील, मौरेठी तथा शारिवा अथवा क्षीरविदारी, खश और चन्दनका लेप करना चाहिये। अथवा त्रिफलाका काथ निसोधका कल्क १ तोला मिलाकर पीना चाहिये। तथा घी मिलाकर पञ्चवल्कलके कल्कका लेप करना चाहिये। अथवा मौरेठी, शारिवा, दूब, नरसलकी मूल और चन्दनको दूधमें पीसकर लेप करनेसे पित्तज विद्धि शान्त होती है ॥ ५--७ ॥-

# श्लेष्मजविद्रधिचिकित्सा

इष्टकासिकतालोहगोशकृत्तुषपांशुभिः ॥ ८॥ मूत्रपिष्टैश्च सततं स्वेदयेच्छ्लेष्मविद्रधिम् । द्शमुलकषायेण सस्नेहनं रसेन वा ॥ ९ ॥ शोर्थ व्रणं वा कोष्णेन सशूलं परिषेचयेत् । त्रिफलाशियुवरुणदशमूलाम्भसा पिवेत् ॥ १० ॥ गुग्गुलुं मूत्रयुक्तं वा विद्रधौ कफसम्भवे।

भूसी अथवा मिट्टीको गोमूत्रमें पीस गरम कर निरन्तर गेसे बहनेपर मैरेय ( मद्यिनशेष ) काजी, शराब और आसबके

स्वेदन करना चाहिये। तथा दशमूलका क्वाथ अथवा, स्नेह-सहित मांसरस कुछ गरम गरम सिश्चन करनेसे शोथवण और ग्रूल नष्ट होता है । अथवा त्रिफला, सिहंजनकी छाल, वरुणाकी छाल और दशमूलके काथसे साथ अथवा गोम्त्रके साथ गुग्गुलुको पीनेसे कफज विद्रिध शान्त होती है।। ८-१०॥-

# रक्तागन्तुविद्रधिचिकित्सा

पित्तविद्रधिवत्सर्वी क्रियां निर्वशेषतः ॥ ११ ॥ विद्रध्योः कुशलः कुर्याद्रक्तागन्तुनिमित्तयोः।

रक्तज तथा आगन्तुज विद्रधिमें पित्तविद्रधिके समान ही समग्र चिकित्सा करनी चाहिये॥ १९॥

### अपक्वान्तर्विद्रधिचिकित्सा

शोभाञ्जनकनियूहो हिंगुसैन्धवसंयुतः ॥ १२ ॥ अचिराद् विद्रधिं हन्ति प्रातःप्रातिनेषेवितः । शियुम्लं जले घौतं दरपिष्टं प्रगालयेत् ॥ १३ ॥ तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्रधि नरः। श्वेतवर्षासुवी मूलं मूलं वरुणकस्य च ॥ १४ ॥ जलेन क्वथित पीतमपक्वं विद्वधि जयेत्। वरुणादिगणक्वाथमपक्वेऽभ्यन्तरोत्थिते । ऊषकादिप्रतीवापं पिवत्संशमनाय वै ॥ १५॥ शमयति पाठामूलं क्षौद्रयुतं तण्डुलाम्भसा पीतम् । अन्तर्भृतं विद्रधिमुद्भतमाद्येव मनुजस्य ॥ १६ ॥

सहिजनका काथ भुनी हींग व सेंधानमक मिलाकर प्रातः काल सेवन करनेसे विद्धि शीघ्र ही नष्ट होती है। इसी प्रकार सहिंजनकी छाल जलमें घो पीस छानकर स्वरस निकालना चाहिये। इस स्वरसको शहदके साथ पीनेसे अन्त-विंद्रधि नष्ट होती है। तथा सफेद पुनर्नवाकी जड़ व वरुणाकी जड़का काथ बनाकर पीनेसे अपक्वविद्धि शान्त होती है। वरुणादिगणके काथमें रेहमिटी आदि डालकर पीनेसे अपक अभ्यन्तर विद्रिध शान्त होती है। इसी प्रकार पाठाकी जड़ शहद और चावलके जलके साथ पीनेसे मनुष्यकी अन्तविष्ट्रधि शीघ्र ही शान्त होती है ॥ १२--१६ ॥

#### पक्वविद्रधिचिकित्सा

अपक्वे त्वेतदुद्दिष्टं पक्वे तु त्रणवत्क्रिया ॥ स्रतेऽप्यर्ध्वमधद्वेव मेरेयाम् असुरासवैः । पयो वरुणकादिस्त मधुशियुरसोऽथवा ॥ १७ ॥ अपक्रविद्यधिकी चिकित्सा ऊपर लिखीहै। पक्र विद्रधिमें कफजिवद्रधिको ईंट, बालू, लोह, गायके गोवर, धानकी व्रणके समान किया करनी चाहिये। ऊर्ध्वमार्ग अथवा अधोमा- साथ वरणादिगणके कल्कका रस अथवा मीठे सहिंजनका रस पीना चाहिये॥ १७॥

# रोपणं तैलम्

प्रियक्गुधातकीलोधं कट्फलं तिनिशत्वचम्। एतेस्तैलं विपक्तव्यं विद्रधी रोपणं परम् ॥ १८॥ प्रियंगु, धायके फूल, लोध्र, कैफरा तथा तिनिशकी छालके लल्कसे सिद्ध तैल परम रोपण (घाव भरनेवाला) होता है ॥ १८ ॥

इति विद्रध्यधिकारः समाप्तः।

# अथ व्रणशोथाधिकारः।

#### सामान्यक्रमः

आदौ विम्लापनं कुर्याद् द्वितीयमवसेचनम्। तृतीयमुपनाहं च चतुर्थी पाटनिक्रयाम् ॥ १ ॥ पश्चमं शोधनं चैव षष्टं रोपणमिष्यते। एते कमा व्रणस्योक्ताः सप्तमो वैक्रवामहः ॥ २॥

नणशोथमें सबसे पहिले विम्लापन ( अंगुली आदिसे घिसकर सूजन मिटाना ) करना चाहिये । व्रण शोथकी दूसरी अवस्थामें अवसेचन ( शिराव्यध कर रक्त निकालना ), तीसरी अवस्थामें पुल्टिस बांधनी, चौथी अवस्थामें फाडना पांचवीं अवस्थामें शोधन, छठी अवस्थामें रोपण तथा सातवीं, अवस्थामें उपद्रवोंका नाश इस तरह व्रणशोधकी चिकित्साके कम हैं॥ १--२॥

### वातशोथे लेपः

मातुलुङ्गामिमन्थौ च भद्रदारु महौषधम । अहिंसा चैव रास्ना च प्रलेपो वातशोथहा ॥ ३॥ विजौरानिम्नू, अरणी, देवदारु, सोंठ, जटामांसी, और रासनका लेप वातशोथको नष्ट करता है। ३॥

### अपरो लेपः

कर्कः काञ्जिकसम्पिष्टः स्त्रिग्धः शाखोटकत्वचः। सुपर्ण इव नागानां वातशोधविनाशनः ॥ ४॥ नागोंको गरुड़के समान वातज शोथको नष्ट करता है ॥ ४॥

# पित्तागन्तुजशोथलेपाः

दूर्वा च नलमूलं च मधुकं चन्दनं तथा। शीतछाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोथहा ॥ ५ ॥

न्यमोधोदुम्बराइबत्थप्ळक्षवेतसवस्कलैः। ससापिंदकैः प्रलेपः स्याच्छोथनिर्वापणः स्मृतः ६॥ आगन्ती जोणितोत्थे च एष एव फियाकमः।

द्व, नरसलकी जड़, मौरेठी चन्दन, तथा समस्त शीतल पदार्थोंका लेप पित्तशोथको नष्ट करता है। इसी प्रकार बरगद, गूलर, पीपल, पकरिया तथा वेतकी छालको धिक साथ लेप करनेसे शोथकी दाह शान्त होती है। आगन्तुज तथा रक्तज शोथमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥

# कफजशोथचिकित्सा

अजगन्धाऽश्वगन्धा च काला सरलया सह।। ७ ॥ एकेषिकाऽजशृङ्गी च प्रलेपः श्लेष्मशोथहा । अजवाइन, असगन्ध, काला निसोध, सफेद निसोध, अगस्तिके फूल और काकड़ाशिंगीका लिप कफज शोधको नष्ट करता है।। ७ ॥--

कफवातजशोथचिकित्सा

पुनर्नवाशियुदारुद्शमूलमहीषधैः ॥ ८ ॥ कफवातकते शोधे लेप: कोष्णो विधीयते। पुनर्नवा, सिहंजन, देवदारु, दशमूल तथा सीठका कुछ गरम गरम लेप वातकफज शोथको नष्ट करता है ॥ ८ ॥--

### लेपव्यवस्था

न रात्री लेपनं द्याहत्तं च पतितं तथा ॥ ९॥ न च पर्युषितं शुष्यमाणं नैवावधारयेत्। शुष्यमाणमुपेक्षेत न लेपं पीडनं प्रति ॥ १० ॥ न चापि मुखमालिम्पेत्तेन दोषः प्रसिच्यते। रात्रिमें लेप न लगाना चाहिये। एक बार लगाया लेप यदि गिर गया हो तथा वासी तथा रक्खे ही रक्खे सुखा हुआ न लगाना। सूखता हुआ लेप छुड़ा ड़ालना चाहिये। तथा वणके मुखपर लेप न लगाना चाहिये, जिससे मवाद निकलता रहे ॥ ९॥ १०॥--

### विम्लापनम्

स्थिरान्मन्द्रजः शोथान्म्नेहैर्वातकफापहैः ॥११॥ अभ्यज्य स्वेद्यित्वा च वेणुनाडचा ततः शनैः। विम्लापनार्थं मृद्नीयात्तलेनांगुष्ठकेन वा ॥१२॥ मन्द पोड़ायुक्त अधिक समयसे स्थिर शोथोंको वातकफ-नाशक स्नेहोंसे मालिश कर बांसकी नलीसे नाड़ीस्वेद करना सिहोरेकी छालको काङीके साथ पीस मिलाकर लेप करनेसे चाहिये। फिर तल अथवा अंगूठेसे विलयनके लिये रगड़ना चाहिये॥ ११॥ १२॥

# रक्तावसेचनन्

रक्तावसेचनं कुर्यादादावेव विचक्षण:। शोथे महति संबद्धे वेदनावति च व्रणे ॥ १३ ॥ यो न याति शमं लेपस्वेदसेकापतर्पणैः । सोऽपि नाशं त्रजस्याशु शोधः शोणितमोक्षणात्१४ एकतश्च क्रियाः सर्वा रक्तमोक्षणमेकतः । रक्तं हि व्यम्लतां याति तचेत्रास्ति न चास्ति रुक्१५

बड़ी जकड़ाहटयुक्त सूजन तथा पीड़ायुक्त त्रणमें पहिले ही रक्तमोक्षण करना चाहिये। जो सूजन लेप, स्वेद, सेंक और लंघनसे शान्त नहीं होती, वह भी रक्तमोक्षणसे शीघ्र ही शान्त हो जाती है। त्रणशोधमें समस्त किया एक ओर और रक्त-मोक्षण एक ओर है, क्योंकि रक्त ही बिगड़ जाता है, अतः विकृत रक्त निकल जानेपर पीड़ा भी नहीं रहती॥ १३–१५॥

#### पाटनम्

स चेदेवसुपकान्तः शोथो न प्रश्नमं प्रजेत् । तश्योपनाहैः पकस्य पाटनं हितसुच्यते ॥ १६ ॥ इस प्रकारकी चिकित्सा करनेपर भी यदि शोथ शान्त न हो, तो पुल्टिससे पकाकर चीर देना चाहिये ॥ १६ ॥

#### उपनाहाः

तैलेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सक्तुपिण्डिका ।
सुखोष्णः शोशपाकार्थमुपनाहः प्रशस्यते ॥ १७ ॥
सतिला सातसीबीजा दृध्यम्ला सक्तुपिण्डिका ।
सिकण्वकुष्ठलवणा शस्ता स्यादुपनाहने ॥ १८ ॥
तैलके साथ अथवा घीके साथ अथवा दोनोंके साथ बनायी
गयी सत्त्रकी पिण्डीको गरम कर सूजन पकानेके लिये प्रयोग
करना चाहिये । अथवा तिल, अलसी, दही, सत्त्, शराबिक्ट,
कूठ और नमककी पुल्टिस बनाकर बांधना चाहिये ॥१०॥१८॥

# गोदन्तप्रयोगः

बालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योषितामि ।

मर्भोपरि च जाते च पके शोथे च दारुणे ।

गवा दन्तं जले घृष्टं बिन्दुमात्रं प्रलेपयेत् ॥ १९ ॥

अत्यन्तकिते चापि शोथे पाचनभेदनम् ।

बालक, वृद्ध, सुकुमार, क्षीण, इरपोक तथा स्त्रियोंके पके

हुए कितन नण परतथा मर्मस्थानपर उत्पन्न हुए नणपर गायका
दांत जलमें घिसकर १ बिन्दु लगाना चाहिये। यह अत्यन्त
कितन शोथको भी पकाकर कोड़ देता है ॥ १९ ॥

### सर्पनिमॉकयोगः

कडुतेलान्वितेलेंपात्सर्पनिमोंकभस्मभिः ॥ २० ॥ चयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपः स्फुटित द्रुतम् । सांपकी केंचलकी भस्मको कडुए तेलके साथ मिलाकर लेप करनेसे शोथके सिक्षत दोष शान्त हो जाते है। तथा प्रकुपित दोष फूट जाते हैं ॥ २० ॥–

### दारणप्रयोगाः

चिरविस्वाग्निको दन्ती चित्रको हयमारकः ॥२१॥
कपोतकंकगृधाणां पुरीषाणि च दारणम् ।
क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारो वा दारणः परः॥२२
द्रव्याणां पिच्छिछानां तु त्वङ्मूछानि प्रपीडनम् ।
यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ २३ ॥
कञ्जा, चीतकी जड़, दन्ती, अजमोद, कनैर तथा कबूतर,
कंक और एध्रकी विष्ठा मिला गरम कर बान्धनेसे वण फूट
जाता है। अथवा क्षारद्रव्य अथवा केवल क्षारके प्रयोगसे वण
फूट जाता है। इसी प्रकार लासेदार द्रव्योके त्वचा और मूल
तथा जव, गेहूँ और उड़दके चूर्णोंका लेपन वणको कोड़ देता
है॥ २१-२३॥

#### प्रक्षालनम्

ततः प्रक्षालंन काथः पटोलीनिम्बपत्रजः । अविशुद्धे विशुद्धे च न्यमोधादित्वगुद्भवः ॥ २४ ॥ पश्चमूलद्वयं वाते न्यमोधादिश्च पैक्तिके । आरग्वधादिको योज्यः कफजे सर्वकर्मसु ॥ २५ ॥ यदि वण शुद्ध न हुआ हो, तो परवल व नीमकी पत्तियोके काथसे और यदि शुद्ध हो गया, तो न्यमोधादि पश्चवत्कलके काथसे धोना चाहिये। तथा वातमें दशमूल, पित्तमें न्यमोधादि और कफ तथा सब कामोंके लिये आरग्वधादि णणका काथ प्रयुक्त करना चाहिये॥ २४ ॥ २५ ॥

# तिलादिलेपः

तिलकरकः सलवणो द्वे हरिद्रे त्रिष्ट्रद् घृतम् । मधुकं निम्बपत्राणि लेपः स्याद्रणशोधनः ॥ २६ ॥ तिलका कल्क, नमक, हल्दी, दारुह्ब्दी, निसोध, धी, मौरेठी तथा नीमकी पत्तीको पीसकर लेप करनेसे वण शुद्व होता है ॥ २६ ॥

#### व्रणशोधनलेपः

निम्बपत्रं तिला दन्ती त्रिवृत्सैन्धवम्माक्षिकम् । दुष्टत्रणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी ॥ ३७ ॥ एकं वा शारिवामूलं सर्वत्रणविशोधनम् । पटोलं तिलयष्ट्याह्वत्रिवृद्दन्तीनिशाद्वयम् ॥ २८ ॥ निम्बपत्राणि चालेपः सपदुर्वणशोधनः ।

नीमकी पत्ती, तिल, दन्ती, निसोध, मेंधानमक, और शह-दका लेप दुष्ट वणको शान्त करता तथा शोधनमें श्रेष्ठ है। अथवा अकेले सारिवाकी जड़ समस्त वर्णोको शुद्ध करती है। ऐसे ही परवलकी पत्ती, तिल, मौरेठी, निसोध, दन्ती हल्दी, दाहहत्दी और नीमकी पत्तीको पीस नमक मिलाकर लेप करनेसे वण शुद्ध होता है।। २७॥ २८॥

# शोधनरोपणयोगाः

त्रिफला खिदरो दावीं न्यमोधार्दिबला कुशाः॥२९ निम्बकोलकपत्राणि कषायः शोधने हितः। अपेतपृतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम् ॥ ३०॥ कल्कः संरोपणः कार्यस्तिलानां मधुकान्वितः। निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्मृतः ॥३१॥ पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तश्चाप्यपरोहणः। निस्वपत्रतिलैः कल्को मधुना क्षतशोधनः। रोपणः सर्पिषा युक्तो यवकल्केऽप्ययं विधिः॥३२॥ निम्बपच्छतक्षौद्रदावीमधुकसंयुता। वर्तिस्तिलानां कल्को वा शोधयद्रोपयेद्रणम् ॥३३॥

त्रिफला, कत्था, दाहहत्दी, न्यग्रोधादि गणकी औषधिया खरेटी तथा कुश, नीम व बेरीकी पत्तीका काथ व्रशको शोधन करता है। इससे मांसस्थ, दुर्गन्धितमांसयुक्त न भरनेवाले व्रण शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार तिलका कल्क मीरेठीके चूर्णके साथ घावको भरता है। तथा नीमकी पत्ती व शहद उसीमें मिला देनेसे शोधन करता है । अथवा पूर्वकी ओषधियां तिल व मुलेठी घी मिलाकर लगानेसे घाव भरता है। इसी प्रकार नीमकी पत्ती और तिलका कल्क शहदके साथ घावको शुद्ध करता तथा घीके साथ घावको भरता है। तथा यवकल्कमें भी यही विधि है। इसी प्रकार नीमकी पत्ती, घी, शहद, दारुहत्दी और मीरे-ठीकी बत्ती अथवा तिलका कल्क घावको शुद्ध कर भरता है ॥ २९-३३ ॥

### रोपणयोगाः

सप्तदलदुग्धकल्कः शमयति दुष्टत्रणं प्रलेपेन । मधुयुक्ता शरपुङ्का सर्वत्रणरोपणी कथिता ॥३४॥ मानुषशिरः कपांछ तद्स्थि वा छपयेत मूत्रेण। रोपणमिदं क्षतानां योगशतैरप्यसाध्यानाम् ॥३५॥

सप्तच्छदके दूधका लेप व्रणको शांत करता है। इसी प्रकार शहदके साथ शरपंखा समस्त घावोंको भरती है। मनुष्यके शिरका खपड़ा अथवा दूसरी हडूढी गोमूत्रके साथ पीसकर छेप ऋरनेसे अनेक योगोंसे असाध्य घाव शांत हो जाते है।। ३४॥ ३५॥

### सक्ष्मास्यव्रणचिकित्सा

त्रणान्विशोधयेद्वत्यां सूक्ष्यास्यानममसनिधगान् । अभयात्रिवृताद्वतीलाङ्गलीमधुसैन्धवैः ॥ ३६॥ मुषवीपत्रपत्तरकर्णमोटकुठेरकै: पृथगेते प्रलेपेन गम्भीरत्रणरोपणाः ॥ ३७॥ पञ्चवत्कलचूणवि शुक्तिचूणसमन्वितै:।

सक्म मुखवाले मर्म और सन्धिगत व्रणोंके भीतर बत्ती रख कर उन्हें शुद्ध करना चाहिये। तथा बड़ी हर्रका छिल्का. निसोथ, दन्ती, करियारी, शहद, संधानमक, कालाजीराके पन्न, लाल चन्दन, बबई और महवा इनमेंसे किसी एकके लेप करनेसे गम्भीर वण शुद्ध होते हैं। अथवा शुक्तिचूर्णके साथ पश्चवल्कल चूर्णसे अथवा धायके चूर्ण व लोधसे वे घाव भर जाते हैं॥ ३६-३८॥

# दाहादिचिकित्सा

सदाहा वेदनावन्तो त्रणा ये मारुतोत्तराः। तेषां तिलानुमांश्चेव भृष्टान्पयसि निर्वृतान् ॥ ३९॥ तेनैव पयसा पिष्टा दद्यादालेपनं भिषक् । वाताभिभूतान्सास्रावान्ध्रपयेदु अवेदनान् ॥ ४०॥

जो वण दाह और वेदनाके सहित तथा वातप्रधान हो, उनमें तिल और अलसीको भून दूधमें पका उसी दूधके साथ पीसकर लेप करना चाहिये। तथा वातप्रधान स्नाव युक्त उम्र वेदनावाले वणोंको धुपाना चाहिये॥ ३९॥ ४०॥

# यवादिधूपः

यवाज्यभूर्जमद्नश्रीवेष्टकसुराह्वयैः। श्रीवासगुरगुल्वगुरुशालनियांसधूपिताः ॥ ४१ ॥ कठिनत्वं त्रणां यान्ति नइयन्त्युष्टाश्च वेदनाः ॥४२॥

यव, घी, भोजपत्र, मैनफल, गन्धा बिरोजा, देवदाह, लोह-वान, गुगगुलु, अगर तथा रालकी धूप देनेसे वण कहे हो जाते हैं और उम्र पीड़ा शान्त होती है ॥ ४५ ॥ ४२ ॥

# व्रणदाहच्ची लेपः

तिलाः पयः सिता श्रोदं तैलं मधुकचन्द्नम् । लेपनं शोथरुग्द।हरक्तं निर्वापयेद्वणात् ॥ ४३ ॥ तिल, दूध, मिश्री, शहद, तैल, मौरेठी, तथा चन्दनका लेप त्रणके शोध, पीड़ा और दाह व लालिमाको शान्त करता है ॥ ४३ ॥

# अग्निदग्धव्रणचिकित्सा

पिचिबद्रिधिवीसपंशमनं लेपनादिकम्। अग्निद्रधे व्रणे सम्यक्प्रयुजीत चिकित्सकः ॥ महाराष्ट्रीजटालोंपो दग्धपिष्टावचूर्णितम्। जीर्णगेह्तुणाच्चूर्णं द्रधत्रणहितं मतम् ॥ ४५ ॥

अप्रिदग्धज-व्रणमेंपित्तज विद्रधि और विसर्प शांत करनेवाले लेपादिका प्रयोग अच्छी तरहसे वैद्यको करना चाहिये। तथा जलपिप्पलीका लेप अथवा पुराने मंकानोंके तृणको जला पीसकर घातकीचूर्णछोद्रैर्वा तथा रोहन्ति ते त्रणाः ।। ३८ ॥ लेप करना जले हुए त्रणोंके लिये हितकर है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ जीरकघृतम्

जीरककल्कं पश्चात्सिक्थकसर्जरसमिश्रितं हरति। चृतमभ्यङ्गात्पावकद्ग्धजदुःखं क्षणार्धेन ॥ ४६ ॥

जीराके कत्कसे सिद्ध वृतमें मोम व राल मिलाकर लगानेसे अग्निदम्धज दुःख क्षण भरमें शान्त हो जाता है ॥ ४६॥

### विविधा योगाः

अन्तर्दग्धकुठेरको दहनजं छेपान्निहन्ति त्रण-मश्वत्थस्य विशुष्कवरुकलकृतं चूर्णं तथा गुण्डनात्। अभ्यङ्गाद्विनिहन्ति तैलमिखलं गण्डूपदैः साधितं पिष्टा शारमछित्छकैर्जछगता छेपात्तथा वालुका४७

अन्तर्दग्ध सफेद तुलसीका लेप करनेसे अग्निसे जले व्रण शांत होते हैं। तथा पीपलकी सूखी छालके चूर्णको उरिनेसे भी शान्ति होती है। तथा केनुवोसे सिद्ध तैल अमि द्रग्धन समग्र पीड़ा शान्त करते हैं। तथा सेमरकी हईके साथ बाल्को जलमें पीसकर लेप करनेसे शान्ति होती है।। ४७॥

### सद्योव्रणचिकित्सा

सदाः क्षतव्रणं वैदाः सशूलं परिषेचयेत् । यष्टीमधुककल्केन किञ्चिदुष्णेन सर्पिश ॥४८॥ बुद्ध्वागन्तुत्रणं वैद्यो घृतं क्षौद्रसमन्वितम् । शीतां क्रियां प्रयुक्तीत पित्तरकोष्मनाशिनीम्॥४९ कान्तकामकमेकं सुऋक्णं गव्यसर्पिषा पिष्टम् । शसयति लेपानियतं त्रणसागन्तु इवं न सन्देहः ५० अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन वा। सदोत्रणेषु रक्तं तु प्रवृत्तं परितिष्ठति ॥ ५१ ॥ कर्प्रपृरितं बद्धं सघृतं संप्ररोहति। सद्यः शस्त्रक्षतं पुंसां व्यथापाकविवर्जितम् ॥५२॥ शरपुंखा काकजंघा प्रस्तमहिषीमलम्। लज्जावती च सद्यस्कव्रणप्तं पृथगेव तु ॥ ५३ ॥ श्रुनो जिह्नाकृतइचूर्णः सद्यः सत्तिवरोहणः। चक्रतैलं क्षते विद्धे रोपणं परमं मतम् ॥ ५४ ॥

शूलयुक्त वर्ण सद्योवण (तत्काल लगे घाव) में मीरेठीसे सिद्ध घीका कुछ गरम गरम सिंचन करना चाहिये। तथा वैद्य आगन्तकत्रण जानकर उसमें प्रथम घी व शहदको लगावे। फिर काथ हींग व सेंघानमक मिलाकर पीनेसे कोष्टमें भरा हुआ रक्त पितरक्त और गर्मी नष्ट करनेवाली शीतल चिकित्सा करें। एक वह जाता है। तथा यव, वेर व कुलथीके स्नेहरहित रससे भोजन नागरमोथाकी जड़ गायके घीके साथ पीसकर लेप करनेसे आग- करे। अथवा इन्हींकी यवागूमें सेंघानमक मिलाकर पीवे। तथा न्तुक व्रण निःसन्देह नष्ठ होता है। तात्कालिक घावके बहते हुए अधिक रक्त वह जानेपर वायु कुपित होकर जिस व्रणमें पीड़ा रक्तको लटजीरेके पत्तोके रससे सिश्चन कर रोकना चाहिये। तथा अधिक करे, उसमें स्नेहपान, स्नेहसिश्चन तथा स्निग्ध पदार्थोंका षीके साथ कपूर भरकर बान्ध देनेसे घाव भर जाता है। पुरुषोंके लेप व उपनाहन करना चाहिये। तथा वातनाशक औषधियोंसे

शर्पुंखा, काकजंघा, व्याई भैंसीका गोबर तथा लज्जावंती ये सब अलग अलग तत्काल शान्त करते हैं। कुत्तेकी जिह्नाका चूर्ण सयोत्रणको भरता है। तथा चक्रतैल ( ताजा तैल ) क्षत तथा विन्धेको तरनेवाला है ॥ ४८-५४ ॥

#### नष्टशल्यचिकित्सा

यवक्षारं भक्षयित्वा पिण्डं दद्याद्वणोपिर । शृगालकोलिमूलेन नष्टशस्यं विनिःसरेत् ॥५५॥ लाङ्गलीमूललेपाद्वा गवाक्षीमूलतस्तथा !

जवाखार खाकर घावके ऊपर छोटे बेरको जडका कहक रखना चाहिये। इससे नष्ट शल्य निकल जाता है। इसी प्रकार किलहारीकी जड़के लेप तथा इन्द्रायणकी जड़के लेपसे भी नष्ठ शब्य निकल आता है।। ५५॥-

### विशेषचिकित्सा

क्षतोष्मणो निम्नहार्थं तत्कालं विसृतस्य च ॥५६॥ कवायशीतमधुराः स्निग्धा लेपादयो हिताः । आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यमुस्यते॥५०॥ पकाशयस्थे देयं च विरचनमसंशयम्। काथो वंशत्वगरण्डदवदृष्टाइमभिदा कृतः ॥५८॥ सहिंगुसैन्धवः पीतः कोष्ठस्थं स्नावयेदसृक् । यवकोलकुलत्यानां निःस्नेहेन रसेन च ॥ ५९ ॥ भुञ्जीतात्रं यवागूं वा पिबेत्सैन्धवसंयुताम् । अत्यर्थमस्त्र स्रवति प्रायशो यत्र विक्षते ॥ ६० ॥ ततो रक्तक्षयाद्वायौ कुपितेऽतिरुजाकरे। स्तेहवानं परीषेकं स्तेहलेपोपनाहनम् ॥ ६१ ॥ स्नेहबरिंत च कुर्वीत व तब्नौषधसाधिताम्। इति साप्ताहिकः प्रोक्तः सद्योत्रणहितो विधिः ॥६२ साप्ताहात्परतः कुर्याच्छारीरव्रणवत्कियाम् ।

तत्काल लगे हुए गर्मी शान्त करनेके लिये तथा रक्तको रोकनेके लिये कपैले, ठण्डें, मधुर, तथा चिंकने लेपादिक हितकर हैं। आमाशयमें यदि रक्त भर गया हो, तो वमन कराना चाहिये। तथा पकाशयमें भरे रक्तको निकालने के लिये विरेचन देना चाहिये। बांसकी छाल, एरण्ड, गोखरू व पाषाणभेदका सद्योत्रण जिनमें पीड़ा नहीं होती या जो पके नहीं हैं, उनको सिद्ध काथ करके स्नेहबस्तिका प्रयोग करना चाहिये यह सात

दिनतक सद्योवणमें करने योग्य चिकित्सा बनायी है। सप्ताहके अनन्तर शारीरवणके समान चिकित्सा करनी चाहिये॥५६-६२

# व्रणाक्रीमिचिकित्सा

कर जारिष्टनिर्गुडीरसो ६ न्याद्र णिक्रमीन् ॥६३ ॥ कलायविदलीपत्रं कोषाम्रास्थि च पूरणात्। सरसादिरसे: सेको लेपनं स्वरसेन वा ॥ ६४ ॥ निस्बसम्पाकजात्यकसप्तपर्णादववारकाः। क्रिमिन्ना मूत्रसंयुक्ताः सेकालेपनधावनैः ॥ ६५ ॥ प्रच्छाद्य मासपेरया वा क्रिमीनमहरेद्रणात्। ळशुनेनाथवा दद्याह्नेपनं किमिनाशनम् ॥ ६६ ॥ कजा, नीम और सम्भाल्के फ्लोंका रस घावके कीडोंकों मारता है। इसी प्रकार मठरकी पत्ती तथा छोटे आमकी गुठलीका लेप अथवा तुलसी आदिके रसका सेक अथवा लेप किमियोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार नीमकी छाल, अमलतास, चमेली, आक, सातवन तथा कनैरको पीस गोमूत्रमें मिलाकर सिञ्चन,लेप तथा प्रक्षालन करनेसे क्रिमि नष्ट हो जाते हैं। अथवा घावके ऊपर मांसका टुकड़ा रखना चाहिये, उसमें जब किमि चिपट जायँ, तब उसे घावके ऊपरसे हटा देना चाहिये। अथवा लहसुनका लेप करना चाहिये। इससे क्रिमि नष्ट हो जाते हैं ॥ ६३-६६॥

# त्रिफलागुग्गु खुवटकः

ये क्रेदपाकस्रतिगन्धवन्तो त्रणा महान्तः सरुजः सशोधाः । प्रयान्ति ते गुग्गुलुमिश्रितेन पीतेन शान्ति त्रिफलारसेन ॥ ६७॥

होते हैं, वे गुरगुल मिलाकर त्रिफलारसको पीनेसे शान्त हो जाते हैं ॥ ६७ ॥

### त्रिफलागुग्गु छुवटक:

त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुलुर्वटकीकृतः। निर्यन्त्रणो विबन्धन्नो त्रणशोधनरोपणः ॥ ६८॥ अमृतागुग्गुलुः शस्तो हितं तेलं च वज्रकम्।

त्रिफला चूर्णके साथ गुग्गुलुकी बनायी हुई गोलियोंका सेवन करनेमें कोई पथ्यका यन्त्रण नहीं है। इससे विवन्ध नष्ट होता, घाघ शुद्ध होकर भरता है। तथा इसमें अमृतागुगुल व वजक तैल हितकर हैं ॥ ६८ ॥-

# विडंगादिगुग्गुडुः

सर्पिषा वटकीकृत्य खादेद्वा हितभोजनः। दष्ट्रवणापचीमेहकुष्ठनाडीव्रणापहः॥ ७० ॥

वायविदंग, त्रिफला, तथा त्रिकटुका चूर्ण समान भाग गुरगुलुके साथ घी मिला गोली बनाकर पथ्य भोजनके साथ खाते रहनेसे दुष्टवण, अपची, प्रमेह, कुष्ठ और नाड़ीवण नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥ ७० ॥

#### अमृतागुगगुळु:

अमृताषटोलमूलविफलात्रिकदुक्तिसिन्नानाम् । समभागानां चुणं सर्वसमो गुग्गुलोर्भागः ॥ ७१॥ प्रतिवासरमेकेकां गुडिकां खादेद् द्रंक्षणप्रमाणाम्। जेतं व्रणान्वातरक्तगृहमोदरश्वयथुपाण्ड्रोगादीन् ७२ गुर्च, परवलकी जड, त्रिफला, त्रिकद्व, तथा वायवि-डंग प्रत्येक समान भाग चूर्ण कर सबके समान गुग्गुल मिला प्रतिदिन १ तो० की मात्राका सेवन करनेसे वण, वातरक्त, गुल्म, उदर, सूजन तथा पांडु आदि रोग नष्ट होते हैं ७१॥७२॥

# जात्याद्यं घृतम्

जातीनिम्बपटोलपत्रकटुजादावीनिशाशारिवा-मिलाशभयतुत्थसिक्थमधुकैर्नकाह्ववीजैः समैः। सपिः सिद्धमनेन सूक्ष्मवदना मर्माश्रिताः स्नाविणो गम्भीराःसरुजोत्रणाःसगतिकाःश्रष्यन्तिरोहंतिच ७३

चमेली अथवा जावित्री, नीम तथा परवलकी पत्ती, कुटकी दारुहल्दी, हल्दी, शारिवा, मजीठ, खश, तृतिया, मोम, मौरेठी, कञाके बीज प्रत्येक समान भागका करक मिलाकर सिद्ध किया गया वृत सूक्ष्ममुखवाले, मर्मस्थानके, बहते जो वण सड़े, पके, स्राच, गन्ध, पीड़ा तथा शोधयुक्त हुए, गहरे,पीड़ा युक्त नासूर सूख जाते तथा भर जाते हैं॥७३॥

# गौराद्यं घृतं तैलं च

गारा हरिद्रा मिलाष्ट्रा मांसी मधुकमेव च। प्रपौण्डरीकं होबेरं भद्रमुस्तं सचन्दनम् ॥ ७४॥ जातीनिम्बपटोलं च करक्जं कटुरोहिणी। मधूच्छिष्टं समधुकं महामेदा तथैव च ॥ ७५ ॥ पञ्चवल्कलतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एष गौरो महावीर्यः सर्वत्रणविशोधनः ॥ ७६॥ आगन्तुः सहजश्चेव सुचिरोत्थाश्च ये त्रणाः । विषमामपि नार्डी च शोधयेच्छीब्रमेव च ॥ ७७ ॥ गौराद्यं जातिकाद्यं च तेलमेवं प्रसाध्यते। तैंळं सूक्ष्मानने दुष्टे त्रणे गम्भीर एव च ॥ ७८॥

गोरोचन, हत्दी मझीठ, जठामांसी मौरेठी, पुण्डरिया विडङ्गत्रिफळाज्योषचूर्णं गुग्गुळुना समम्।। ६९।। सुगन्धवाला, नागरमोथा, चन्दन, चमेली अथवा जावित्री नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, कछा, छुटकी, मोम, मीरेठी तथा महामेदाका करक व पश्चवरकलका काथ मिलाकर १ प्रस्थ एत पकाना चाहिये। यह 'गौरादि एत' महाशक्तिशाली, समस्त वर्णोंको छुद्ध, करनेवाला, आगन्तुक, सहज (जन्मसे ही होनेवाले) पुराने घावोंको तथा नासूरको भी छुद्ध करता है। इसी प्रकार गौरादि और जात्यादि तैल भी सिद्ध किया जाता है। तैल सृक्ष्म सुखवाले, दुष्ट और गम्मीर वर्णको शान्त करता है॥ ७४–७८॥

# करंजाद्यं घृतम्

नक्तमालस्य पत्राणि तरुणानि फलानि च।
सुमनायाश्च पत्राणि पटोलारिष्टयोस्तथा।। ७९।।
दे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुकं तिक्तरोहिणी।
सिश्कष्टाचन्द्नोशीरस्यत्पलं शारिवे त्रिष्ट्रत्।
एतेषां कार्षिकैभागेष्ट्रतप्रस्थं विपाचयेत्।।८०॥
दुष्ट्रजणप्रज्ञमनं तथा नाडीविशोधनम्।
सद्यच्छिन्नज्ञणानां च कर्श्वाद्यमिहेप्यते।। ८१॥

कज़के पत्ते, तथा कच्चे फल, चसेलीके पत्ते, परबल और नीमकी पत्ती, हत्दी, दाहहत्दी, मोम, मौरेठी, कुटकी, मज्जीठ, चन्दन, खश, नीलोफर, सारिवा, काली सारिवा तथा निसोध, प्रत्यिकका एक एक तोला कत्क छोड़ १ प्रस्थ घृत पकाना चाहिये। यह घृत दुष्ट वणोंको शान्त करता तथा नाडीवणको छुद्ध करता और सयोवणोंको हितकर है।। ७९-८१।।

# प्रपौण्डरीकाद्यं घृतम्

प्रपौण्डरीकमश्चिष्ठामधुकोशीरपद्मकैः । लहरिद्रैः श्वतं सिपः सक्षीरं व्रणरोपणम् ॥ ८२ ॥ पुण्डरिया, मज्जीठ, मौरेठी खश,पद्माख तथा हल्दीके कल्क और दूधके साथ सिद्ध पृत पावको भरता है ॥ ८२ ॥

### तिकाद्यं घृतम्

तिक्तासिक्थनिशायष्टीनकाह्वफलपहनैः। पटोलमालतीनिम्बपन्नैर्वण्यं घृतं पचेत्॥ ८३॥

कुटकी, मोम, हन्दी, मीरेठी, कजाके फल और पत्ती तथा परवल, चमेली और नीमकी पत्तीसे सिद्ध पृत घावके लिये हितकर है ॥ ८३॥

# विपरीतमल्रतेलम्

सिन्दूरकुष्ठविषहिंगुरसोनचित्र-बाणाङ्ब्रिडांगिळिककरकविपक्षतेलम् । प्रासादमन्त्रयुतफूत्कृतनुत्रफेनो दुष्ट्रत्रणप्रशमनो विपरीमवङः ॥ ८४ ॥ खड़गाभिघातगुरुगण्डमहोपदंश-नाडीव्रणव्रणविचर्चिककुष्ठपामाः। एताब्रिहन्ति विपरीतकमञ्जनाम तैळं यथेष्टशयनसनभोजनस्य॥८५॥

सिंदूर, कूठ, सींगिया, हींग, लहमुन, चीतकी जड़, मूझकी जड़ तथा किलहारीके कत्कसे सिद्ध तैल, जिसका फेन प्रसन्नताकारक मन्त्रोंसे फूंक डालकर शान्त किया गया है दुष्ट वर्णोंको शान्त करनेवाला "विपरीतमह्ननामक" है। यह तलवारके घाव, बड़े गलगण्ड, उपदंश नाड़ीवण, व्रण, विचर्चिका, कुछ तथा पामाको शान्त करता है। इसमें इच्छा- तुसार सोना, बैठना और भोजन करना चाहिये ( इसमें तैल कड़आ ही लेना चाहिये)॥ ८४॥ ८४॥

# अङ्गारकं तैलम्

कुठारकात्पलशतं साधयेन्नत्वणेऽम्भसि ।
तेन पादावशेषेण तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८६ ॥
कल्कैः कुठारापामार्गप्रोष्ठिकामिक्षकायुतैः ।
एतदंगारकं नाम न्नणशोधनरोपणम् ।
नाडीषु परमोऽभ्यंगो निजास्वागन्तुकीषु च ॥८७॥
कुठारक ( बवई ) ५ शेर, जल २५ सेर ९॥ छ०
मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्याश शेष रहनेपर उतार
छानकर तैल १ प्रस्थ ( १२८ तो० ) तथा बवई,
लठजीरा, प्रोष्ठिका मछली भेद, तथा मिक्षकाका कल्क
मिलाकर पकाना चाहिये। इसे "अज्ञारक तैल" कहते हैं।
यह शारीर तथा आगन्तुक न्नण या नाडीनणके लिये परमोत्तम है॥ ८६॥ ८७॥

# प्रपौण्डरीकाद्यं तेलम्

प्रपौण्डरीकं मधुकं काकोल्यों द्वे सचन्दने। सिद्धमेभिः समं तैलं तत्परं त्रणरोपणम् ॥ ८८॥ पुण्डरिया, मौरेठी, काकोली, क्षीरकाकोली तथा चन्दनके कत्कसे सिद्ध तैल घावका रोपण करता है॥ ८८॥

# दूर्वाद्यं तैलं घृतं च

दूर्वास्वरसिखं वा तैलं कम्पिछकेन च।
दार्वीत्वचश्च कब्केन प्रधानं रोपणं व्रणे ॥ ८९॥
येनैव विधिना तैलं घृतं तेनव साघयेत्।
रक्तिपत्तोत्तरं ज्ञात्वा सिप्रैतेववचारयेत्॥ ९०॥

दूर्वाके स्वरस तथा कवीला और दाहहत्दीकी छालके कत्कसे सिद्ध तैल घावको भरता है। जिस विधिसे तैल लिखा है, उसी विधिसे घृत भी पकाना चाहिये और रक्तपित्त प्रधान समझकर घीका ही प्रयोग करना चाहिये॥ ८९॥ ९०॥

# मञ्जिष्ठाद्यं घृतम्

मिश्वष्ठां चन्दनं मूर्वां पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत्। सर्वेषामित्रदेश्यानमितद्रोपणमिष्यते॥ ९१॥ मजीठ, चन्दन तथा मूर्वाके कल्कसे सिद्ध एत समस्त अग्निसे जले हुए घावोंके लिये लाभदायक होता है॥ ९१॥

# पाटलीतैलम्

सिद्धं कषायकल्काभ्यां पाटल्याः कटुतेलकम् । दग्धन्नणरुजास्त्रावदाह विस्फोटनाशनम् ॥ ९२ ॥ पाढ़लके क्काथ व कल्कसे सिद्ध कडुआ तैल जले वर्णोको पीड़ा, स्नाव, जलन व फफोलोको नष्ट करता है ॥ ९२ ॥

# चन्दनाद्यं यमकम्

चन्द्रनं वटशुङ्गं च मिलाष्टा मधुकं तथा।
प्रपीण्डरीकं मूर्वा च पतङ्गं धातकी तथा॥ ९३॥
एभिस्तैलं विपक्तन्यं सिद्धिश्रीरसमन्वितम्।
अग्निद्ग्धत्रणेष्टिवष्टं स्रक्षणाद्रोपणं परम्॥ ९४॥

चन्दन, वरगदके कोमल अंकुर, मझीठ, मौरेठी, पुण्ड-रिया, मूर्वा, लाल चन्दन तथा धायके फूल इनका कल्क-छोड़कर तैल, घी और दूध मिलाकर पकाना चाहिये। यह स्नेह लगानेसे अग्निद्ग्धत्रण शीघ्र भर जाते हैं॥ ॥ ९३॥ ९४॥

# मनःशिलादिलेपः

मनःशिलाले मिलाष्टा सलाक्षा रजनीद्रयम् । प्रलेपः समृतक्षौद्रस्त्विग्वशुद्धिकरः परः ॥ ९५ ॥ मनशिलं, हरताल, मजीठ, लाख, हत्दी व दाहह्त्दी,इनकी भी व शहदके साथ लेप त्वचाको शुद्ध करता है ॥ ९५ ॥

# अयोरजआदिलेपः

अयोरजः सकाशीशं त्रिफलाकुप्तमानि च । प्रलेपः कुरुते काष्ण्यं सदा एव नवत्वचि ॥ ९६ ॥ लौहचूर्ण, काशीस तथा त्रिफलाके फूलीका लेप नवीन स्वचाको काला करता है ॥ ९६ ॥

### सवर्णकरणो लेपः

काळीयकळताम्रास्थिहेमकाळारसोत्तमैः । छेपः सगोमयरसः सवर्णकरणः परः ॥ ९७ ॥

दाहरूदी, दूब, आमकी गुठली, नागकेशर, कालानिशोथ तथा रसौतका गोबरके रसके साथ लेप करनेसे त्वचा समान नवर्णवाली होती है। १७॥

# रोमसञ्जननो लेपः

चतुष्पदां हि त्वयोमखुरशृङ्गास्थिभस्मना ।
तेलाक्ता चूर्णिता भूमिर्भवद्रोमवती पुनः ॥ ९८ ॥
चौपायोकी खाल, रोम, खर, शृंग और हिइच्योकी भस्मको तैलमें मिलाकर लगानेसे व्रणवाले स्थानपर रोम जम
जाते हैं ॥ ९८ ॥

### व्रणग्रन्थिचिकित्सा

व्रणप्रिन्थि प्रन्थिवज्ञ जयेत्क्षारेण वा भिषकू ॥९९॥ घावकी गांठकी चिकित्सासे अथवा प्रयोगसे व्रणप्रन्थिको शान्त करना चाहिये॥ ९९॥

इति वणशोथाधिकारः समाप्तः।

# अथ नाडीव्रणाधिकारः

小

# नाडीवणचिकित्साक्रमः

नाडीनां गतिमन्विष्य शस्त्रेणापाट्य कर्मवित् । सर्वत्रणक्रमं कुर्याच्छोधनं रोपणादिकम् ॥ १॥ नाडी (नासूर)की गतिका पता लगा शस्त्रसे चीर-कर शोधन तथा रोपणादि समस्त व्रणचिकित्सा करनी चाहिये॥१॥

### वातजचिकित्सा

नाडीं वातकृतां साधुपाटितां छेपयेद्भिषक् । प्रत्यक्पुष्पीफछयुतैस्तिलेः पिष्टेः प्रलेपयेत् ॥ २ ॥ बातज-नाड़ीको ठीक चीरकर लटजीराके फल और तिलको पीसकर लेप करना चाहिये ॥ २ ॥

### **पित्तकफशल्यजचिकित्सा**

पैत्तिकी तिल्रमिक्षिष्ठानागद्नतीनिशायुगैः।
श्रेष्टिमकी तिल्रमध्याद्विनिद्युक्तभारिष्टसेन्धवैः।
शहयजां तिल्रमध्वाज्येलेपयेच्छिन्नशोधिताम् ॥३॥
पित्तज-नासूरमें तिल, मजीठ, नागदमन, हत्दी तथा
दारुहत्दीको पीसकर तथा कफजमें तिल, मौरेठी, दन्ती, नीम
तथा सेंधानमकको पीसकर् लेप करे तथा शत्यजन्यको भी
पूर्ववत् चीरकर तथा शोधनं कर तिल, मधु और धृतसे लेप
करना चाहिये॥३॥

# सूत्रवर्तिः

आरग्वधनिशाकालाचूर्णाज्यक्षौद्रसंयुता । सूत्रवर्तिर्त्रणे योज्या शोधनी गतिनाशिनी ॥ ४ ॥ अमलतास, हल्दी तथा निसोधके चूर्णको घी और शहदमें मिला लपेटकर बनायी गई सूत्रवर्ती (वणके अन्दर भरनेसे) वणको शुद्धकर नासूरको नष्ट करती है॥ ४॥

### वर्तय:

घोण्टाफलत्व ङ् मद्नात्फलानि
पूगस्य च त्वक् लवणं च मुख्यम् ।
स्नु ह्यकंदुग्धेन सहैष कस्को
वर्तीकृतो हन्त्यचिरेण नाडीम् ॥ ५ ॥
वर्तीकृतं माक्षिकसंप्रयुक्तं
नाडी प्रमुक्तं लवणोत्तमं वा ।
दुष्टवणे यद्विहितं च तैलं
तत्से व्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ ६ ॥
जात्यकं सम्पाककर अदन्तीसिन्ध् (यसोवर्चलयावश्केः ।
वर्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं
स्नुक्क्षीरिषष्टा सह माक्षिकेण ॥ ७ ॥

वेरके फल और छाल, मैनफल, सुपारीकी छाल तथा संधानमकके कस्कमें सेहुंण्ड और आकका दुग्ध मिला कर बनायी गयी वर्ती शीघ्र ही नासूरको नष्ट करती है। तथा केवल संधानमककी बत्ती बना शहद मिलाकर रखनेसे नासूर ठीक होता है। इसी प्रकार दुष्ट वणके लिये जो तैल कहे हैं, वे भी नासूरको शुद्ध करते हैं। तथा चमेली, आक, कड़ा, अमलतास, दन्ती, संधानमक, कालानमक और जवा-खारको पीस सेहुण्ड़दुग्ध और शहद मिलाकर लगानेसे नासूर नष्ट होता है।। ५--७॥

# कंगुनिकामूलचूर्णम्

माहिषद्धिकोद्रवान्निमश्रं हरति चिरविरूढां च। भुक्तं कंगुनिकामूळचूर्णमितदारुणां नाडीम्।।८।। भैसीका दही और कोद्रवके भातके साथ कांकुनकी जड़के चूर्णको खानेसे नासूर शीघ्र ही शान्त होता है॥८॥

### क्षारप्रयोगः

कृशदुर्बलभीकृणां गतिर्मर्माश्रिता च या।
क्षारसूत्रेण तां छिन्दान्न शक्षेण कदाचन ॥ ९॥
एषण्या गतिमन्विष्य क्षारसूत्रानुसारिणीम्।
सूची निद्ध्यादभ्यन्तश्चोत्राभ्याशु च निर्देरेत् १०॥
सूत्रस्यान्तं समानीय गाढं बन्धं समाचरेत्।
ततः क्षीणबलं विक्ष्य सूत्रमन्यत्प्रवेशयेत् ॥ ११॥
क्षाराक्तं मतिमान्वद्यो यावन्न छिद्यते गतिः।
भगन्द्रेऽत्येष विधिः कार्यो वैद्येन जानता ॥१२॥

अर्बुदादिषु चोत्क्षित्य मूळे सूत्रं निधावयेत्। सूचीभिर्यत्रवक्ताभिराचितं चासमन्ततः॥ १३॥ मूळे सूत्रेण बध्नीयाच्छिन्न चोपचरेद् त्रणम्।

पतले, कमजोर, उरपोक पुरुषोंकी नाड़ी तथा जो मर्मस्थानमें हुई है, उसे शक्षसे कभी व काटना चाहिये। पता लगाने
वाली सलाईसे कहांतक नाड़ोकी गति अर्थात् पूयकी उत्पत्ति
हो गयी है, इसका पता लगाकर उतना ही लम्बा क्षारसूल्ल
सूर्चीके द्वारा अन्दर रखना चाहिये। और सुईकी कुछ ऊपर
उठाकर निकाल लेना चाहिये। तथा सूत्र निकल न जाय, इस
लिये ऊपरसे कसकर बांध देना चाहिये। तथा जब सूत्रमें
क्षारकी शिविलता प्रतीत होने लगे, तब दूसरा क्षारसूत्र प्रविष्ट करना चाहिये, जबतक गित फट न जावे। भगन्दरमें भी यही चिकित्सा वैद्यकों करनी चाहिये। अर्श्वद आदिके
ऊपर उठाकर चारों और यवके समान मुखवाली सुद्रथोंसे कसकर क्षारसूत्रसे बांधना चाहिये। तथा कस जानेपर त्रणके
समान चिकित्सा करनी चाहिये। ९--१३॥

### सप्ताङ्गगुगगुलुः

गुग्गु कुक्षिफलाव्योषैः समाशैराज्ययोजितः । नाडीदुष्टत्रणशूलभगन्दरविनाशनः ॥ १४ ॥

गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकटुका समान भाग ले घी मिला सेवन करनेसे नाड़ी, दुष्टवण, शूल और भगन्दर नष्ट होते हैं॥ १४॥

# सर्जिकाद्यं तैलम्

सर्जिकासिन्धुदन्त्यग्निरूपिकानलनीलिका । खरमञ्जरिबीजेषु तैलं गोमूत्रपाचितम् । दुष्टत्रणप्रशमनं कफनाडीत्रणापहम् ॥ १५ ॥

सञ्जीखार, सेंघानमक, दन्ती, चीतेकी जड़ सफेद आक, नल, नील और अपामार्ग बीजके कल्क तथा गोम्ज्रमें सिद्ध तैल दुष्टमण तथा कफज नाड़ीवणको शान्त करता है ॥ १५॥

# कुम्भीकाद्यं तैलम्

कुम्भीकखर्जूरकिपत्थावित्व-वनस्पतीनां तु शलादुवर्गे । कृत्वा कषायं विषयेतु तैठ-मावाप्य मुस्तं सरलं प्रियंगुम् ॥ १६ ॥ सौगन्धिकामोचरसाहिपुष्प-लोधाणि दस्वा खलु धातकीं च । एतेन शस्यप्रमवा हि नाडी रोहेद् व्रणो वे मुखमाशु चैव ॥ १७ ॥ सुपारी, खुहारा, कैथा, बेल और अन्य वनस्पतियोंके कखें फलोंके काथमें तैल पकाना चाहिये।तथा नागरमोथा, धूपकाष्ठ, प्रियंगु, दालचीनी, तेजपात, इलायची, मोचरस, नागकेशर, लोध और धायके फूलका कल्क छोड़ना चाहिये। इससे शल्य-जनाड़ी तथा वर्ण भर जाता है। १६॥ १७॥

# भल्लातकायं तैलम्

भह्रातकार्कयरिचैर्छवणोत्तमेन सिद्धं विडङ्गरजनीद्वयचित्रकेश्च । स्यान्मार्कवस्य च रसेन निहन्ति तैलं नाडीं कफानिलकृतामपचीं त्रणाश्च ॥ १८॥ भिलावां, अकौड़ा, काली मिर्च, संधानमक, वायविडङ्ग हत्दी. दाहहन्दी व चीतेकी जड़के कत्क तथा भांगरेके रससे सिद्ध तैल कफवातज नाड़ी तथा अपची और वणोंको नष्ट करता है ॥ १८॥

# निर्गुण्डीतैलम्

समूलपत्रां निर्गुण्डी पीडियत्वा रसेन तु ।
तेन सिद्धं समं तेलं नाडीदुष्टत्रणापहम् ॥ १० ॥
हितं पामापचीनां तु पानाभ्य जननावनैः ।
विविधेषु च स्फोटेषु तथा सर्वत्रणेषु च ॥ २० ॥
सम्भाद्धके पद्यांगके स्वरसमें समान भाग तैल सिद्धं किया
गया नाडीत्रण, दुष्टत्रण, पामा, अपची, फफोलों तथा समस्त
त्रणोंको पान, मालिश तथा नस्यसे नष्ट करता है ॥१९॥२० ॥

# **हंसापादादितै**लम्

हंसपाद्यरिष्टपत्रं जातीपत्रं ततो रसैः। तत्करुकेर्विपचेत्तेलं नाडीत्रणविरोहणम्॥२१॥ लाल लजावन्तीकी पत्ती, नीमकी पत्ती तथा चमेलीकी पत्ती इनके कल्क तथा स्वरससे सिद्ध तैल नाडी त्रणको भरता है॥२१॥

इति नाडीवणाधिकारः समाप्त:।

# अथ भगन्दराधिकारः

-0C+10-0-

### रक्तमोक्षणम्

गुदस्य श्वयथुं ज्ञान्वा विशोष्य शोधयेत्ततः । रक्तावसेचनं कार्यं यथा पाकं न गच्छति ॥ १ ॥ गुदामें सूजन जानकर लेघनादिकर्षण द्वारा सुखाकर वमन, विरेचनादिसे शोधन करना चाहिये। तथा फस्त खुलाना चाहिये। जिससे पके नहीं ॥ १ ॥

# वटपत्रादिलेपः

वटपत्रेष्टक। ग्रुण्ठी गुद्धच्यः सपुनर्नवाः । सुपिष्टाः पिडकारममे लेपः शस्तो भगन्द्रे ॥ २ ॥ वरगदके कोमल पत्ते, ईंटका चूरा, सोठ, गुर्च, तथा पुनर्नवाको महीन पीसकर भगन्दरकी उठती हुई पिड़कामें लेप करना चाहिये ॥ २ ॥

### पकापकपिडकाविशेषः

पिडकानामपकानामपतर्पणपूर्वकम् ।
कमं कुर्याद्विरेकान्तं भिन्नानां वक्ष्यते किया ॥ ३॥
एषणीपाटनं क्षारविह्नदाहादिकं क्रमम् ।
विधाय व्रणवत्कार्यं यथादौषं यथाक्रमम् ॥ ४॥
अपक पिडकाओमं अपतर्पणपूर्वक विरेचनान्त चिकित्सा
करनी चाहिये। तथा फूट जानेपर नाड़ीका पता लगाकर चीरना तथा क्षार व अग्निसे दाह कर व्रणके समान यथादोष
यथाकम चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३॥ ४॥

### त्रिवृदाद्युत्सादनम्

त्रिवृत्तिला नागदन्ती मिश्तिष्ठा सह सर्पिषा । उत्सादनं भवेदेतत्सैन्धवक्षोद्रसंयुतम् ॥ ५ ॥ निसोध, तिल, नागदमन तथा मङ्गीठको पीसकर, घी, शहद व संधानमक मिलाकर अपक्ष पिडकाओंमें उबटन लगाना चाहिये॥ ५॥

# रसाञ्जनादिकल्कः

रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मिञ्जष्ठा निम्बपछवाः। त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकरुको नाडीव्रणापहः ॥ ६ ॥ रसोत, हत्दी, दारहत्दी, मिडीठ, नीमकी पत्ती, निसोध, चन्य और दन्तीका कल्क नाडीवणको शांत करता है॥ ६॥

# **कुष्ठादिलेपः**

कुष्ठं त्रिवृत्तिलाद्न्तीमागध्यः सैन्धवं मधु ।
रजनी त्रिफला तुत्थं हितं व्रणविशोधनम् ॥ ७॥
कूठ, निसोथ, तिल, दन्ती, छोटी पीपल, संधानमक,
शहद, हल्दी, त्रिफला तथा त्तियाका लेप घावको शुद्ध करता है॥ ७॥

# स्तुहीदुग्धादिवर्तिः

स्तुद्धकंदुग्धदावीभिवीतें कृत्वा विचक्षणः। भगन्दरगतिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रथलतः॥ ८॥ एषा सर्वशरीरस्थां नाडीं हम्यान्न संशयः॥ ९॥

तथा फस्त खुलाना सेहुण्डका दूध, आकका दूध और दाहह्ह्दीके चूर्णकी बती वाकर भगन्दरके नासूरमें रखना चाहिये। यह समस्त शरी-रके नाड़ीव्रणको नष्ट करती है।। ८।। ९।।

# तिलादिलेपः

तिलाभयालोधमिरष्टपत्रं निशा वचा कुष्टमगार्ध्मः। भगन्दरे नाड्युपदंशयोध दुष्ट्रजणे शोधनरोपणोऽयम् ॥ १० ॥ तिल, बडी हरें, लोध, नीमकी पत्ती तथा हल्दी, बच कूठ, व गृहधूमका लेप भगन्दर, नाडीवण, उपदंश तथा दुष्टवणको क्रमशः शुद्ध करता और भरता है ॥ ५० ॥

### विविधा लेपाः

खरासपक्वभूरोहचूर्णलेपो भगन्दरम् । हन्ति द्नत्यग्न्यतिविषालेपस्तद्वच्छ्नोऽस्थि वा॥११ त्रिफलारससंयुक्तं विडालास्थिप्रलेपनम् । अगन्दरं निहन्त्याशु दुष्टत्रणहरं परम् ॥ १२ ॥ गधेके रक्तमें केंचुवाका चूर्ण पकाकर बनाया गया लेप तथा दन्ती, चीतकी जड़ व अतीसका लेप अथवा कुत्तेकी हड्डीका लेप अथवा त्रिफलाके रसके साथ विलारीकी हुडीका लेप भग-न्दर तथा दुष्ट व्रणको शीघ्र नष्ट करता है ॥ १९ ॥ १२ ॥

# नवांशको गुग्गुलः

त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपञ्चैकांशयोजिता । गुडिका शोथगुल्मार्शोभगन्द्रवतां हिता ॥ १३ ॥ त्रिफला ( मिलित ) ३ भाग, गुग्गुल ५ भाग, छोटी पीपल १ भागकी गोली भगन्दर, शोध, गुल्म और और अर्शवालोकों हितकर है ॥ ५३ ॥

### सप्तविंशातिको गुग्गुडः

विकटुविफलापुस्तविडङ्गामृतचित्रकम् । शदयेलापिप्पलीमूलं हपुषा सुरदारु च ॥ १४ ॥ तुझ्बुहः पुष्करं चन्यं विशाला रजनीद्वयम् । बिंड सौवर्चलं क्षारौ सैन्धवं गजिपपली ॥१५॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि तावद्द्रिगुणगुग्गुलुः। कासं श्वासं तथा शोषमशांसि सभगन्द्रम्। हृच्छूलं पार्श्वशूलं च कुक्षिबस्तिगुदे रुजम् ॥ १७ ॥ अइमरीं मूत्रकृच्छ्ं च अन्त्रवृद्धिं तथा क्रिमीन् । चिरज्वरोपसृष्टानां क्षयोपहतचेतसाम् ॥ १८ ॥ आनाहं च तथोनमादं कुष्ठानि चोद्राणि च। नाडीदुष्टत्रणान्सर्वान्प्रमेहं श्लीपदं तथा। सप्तर्विशतिको हो । सर्वरोगनिषूद्नः।

जड़, कचूर, इलायची, पिपरामूल, हाऊवेर, देवदारु, तुम्बरू, न्दरको नष्ट करता है ॥ २५ ॥

पोहकरमूल, चन्य, इन्द्रायणकी जड़, हल्दी, दारुहल्दी, विड्-नमक, कालानमक, जवाखार, सञ्जीखार, सेंधानमक, गज-पिप्पली, प्रत्येक समान भाग चूर्णकर चूर्णसे द्विगुण गुगगुल मिलाकर ६ माशेकी गोली बनाकर शहदके साथ चाटना चाहिये । यह कास, श्वास, शोय, अर्श, भगन्दर, हृदयका श्ल, पसलियोंका श्ल, कुक्षि तथा वस्ति और गुदाकी पीड़ा, अरमरी, मूत्रकृच्छ, अन्त्रवृद्धि तथा किमिरोगको नष्ट करता है। पुराने ज्वरवालोंके लिये तथा क्षयवालोंके लिये हितकर है। तथा आबाह, उन्माद, कुछ, उदररोग, नाडीवण,दुष्टवण, प्रमेह. श्वीपद आदि समस्त रोगोंको यह "सप्तविंशतिक गुग्गुलु" नष्ट करता है ॥ १४-१९ ॥

#### विविधा उपायाः

जम्बुकस्य च मांसानि भक्षयेद्वचन्त्रनादिभिः। अजीर्णवर्जी मासेन मुख्यते ना भगन्दरात् ॥२०॥ पञ्चतिकतं घृतं शस्तं पञ्चतिकश्च गुग्गुलुः। न्ययोधादिगणो यस्तु हितः शोधनरोपणः ॥२१॥ तैलं घृतं वा तत्पक्वं भगन्द्रविनाशनम्।

जम्बुकका मांस व्यजनादिमें खाना चाहिये। अजीर्णका त्याग करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे १ मासमें भगन्दर नष्ट हो जाता है। पश्चतिक्त पृत, पश्चतिक्त गुग्गुल तथा न्यप्रो-धादिगणसे सिद्ध घृत अथवा तैल भगन्दरको नष्ट करता है।। २०॥ २१॥-

# विष्यन्दनतेलम्

चित्रकाकी त्रिवृत्पाठे मलपृहयमारकी ॥ २२ ॥ सुधां वचां लाङ्गलिकीं हरिताल सुवर्चिकाम्। डयोतिष्मतीं च संयोज्य तैलं धीरो विपाचयेत्॥२३ एतद्विष्यन्दनं नाम तैलं द्याद्गगन्दरे। जोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा ॥ २४ ॥

चीतकी जड़, आक, निसीथ पाठा, कठूमर, कनेर, सेहुण्ड बच, करियारी, हरिताल, सज्जी तथा मालकांगुनीका कल्क कोलप्रमाणां गुडिकां भक्षयेनमधुना सह ॥ १६ ॥ छोड़कर तैल पकाना चाहिये। यह "विष्यन्दन तैल" भगन्द-रमें लगाना चाहिये। यह शोधन, रोपण तथा सवर्णकारक है।। २२--२४॥

### करवीराद्यं तैलम्

करवीरितशाद्नतीलाङ्गलीलवणाग्निभिः। मातुलुङ्गार्कवत्साह्नैः पचेनौलं भगनदरे ॥ २५ ॥

कतेर, हत्दी, दन्ती, कलिहारी, सेंधानमक, चीतकी जड़, त्रिकटु, त्रिफला, नागर मोथा, वायविदंग, गुर्च चीतकी विजीरा, आक तथा कुरैयाकी छालके कल्कसे सिद्ध तैल मग-

### निशायं तैलम्

निशार्कक्षीरसिंध्विष्ठपुराश्वहनवत्सकैः ।
सिद्धमभ्यञ्जने तैलं भगन्दरिवनाशनम् ॥ २६ ॥
हत्दी, आकका दूध, सेंधानमक, चीतकी जड़, गुगगुल्ल,
कतर तथा फुटजके कत्कसे सिद्ध तैल अभ्यजनद्वारा भगन्दरको
नष्ट करता है ॥ २६ ॥

### वर्ज्यानि

व्यायामं मैथुनं युद्धं पृष्ठयानं गुरूणि च ! संवत्सरं परिहरेदुपरूढव्रणो नरः ॥ २७ ॥ व्यायाम, मैथुन, युद्ध, घोडे आदिकी पीठकी सवारी तथा गुरु द्रव्यका घाव भर जानेके अनन्तर १ वर्षतक सेवन न करना चाहिये॥ २७॥

इति भगन्दराधिकारः समाप्तः

# अथोपदंशाधिकारः

H

#### सामान्यक्रमः

स्निग्धुस्वित्रश्रीरस्य ध्वजमध्ये शिराव्यधः। जलौकः पातनं वा स्याद्ध्वाधः शोधनं तथा ॥१॥ सद्यो निर्हृतदोषस्य रुक्शोथावुपशाम्यतः। पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिश्रक्षयकरो हि सः॥२॥ स्नेहन स्वेदन कर लिङ्गमें शिराव्यध करना चाहिये।अथवा जोक लगाना चाहिये। तथा वमन, विरेचन कराना चाहिये। प्रयत्नपूर्वक पकनेसे रोकना चाहिये। क्योंकि पकनेसे लिङ्गक्षय हो जाता है॥१॥२॥

### पटोलादिक्वाथाः

पटोलिनम्बिनिफलागुडूचीक्वाथं पिबेद्धा खिद्राशनाभ्याम् ।
सगुग्गुलुं वा त्रिफलायुतं वा
सर्वोपदंशापहराः प्रयोगाः ॥ ३॥
परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, त्रिफला तथा गुर्चके काथ
अथवा कत्था व विजैसारके काथमें गुग्गुलु अथवा त्रिफलाचूर्ण डालकर सेवन करनेसे समस्त उपदंश नष्ट होते हैं ॥३॥

### वातिक लेपसेकी

प्रपौण्डरीकं मधुकं रास्ता कुछं पुनर्नवा। सरलागुरुभद्राह्वैर्वातिके लेपसेचने॥ ४॥ पुंडरिया, मौरेटी, रासन, कूठ, पुनर्नवा, सरल, अगर व द्रवदारुसे वातजमें लेप तथा सेक करना चाहिये॥ ४॥

# पैत्तिक लेपः

गैरिकाञ्चनमञ्जिष्ठामधुकोशीरपदाकैः । सचन्दनोत्पलैः स्निग्धैः पैत्तिकं संप्रलेपयेत् ॥ ५ ॥ गेरु, सुरमा, मजीठ, मीरेठी, खश, पद्माख, चन्दन, तथा नीलोफरको पीस स्नेह मिलाकर लेप करना चाहिये॥ ५ ॥

### पित्तरक्तजे

निम्नार्जुनाश्वत्थकदम्बद्गालजम्बूवटोदुम्बरवेतसेषु । प्रक्षालनालेपघृतानि कुर्याच्चूणांनिपित्तास्त्रभवोपदंशे६ नीम, अर्जुन, पीपल, कदम्ब, शाल, जामुन, बरगद, गूलर, वेतस इनके चूणोंसे पितरक्तके उपदंशमें प्रक्षालन व लेप हितकर है। तथा इन औषधियोंके क्षाथमें सिद्ध घृत सबमें हितकर है। ६॥

#### प्रभालनम्

चिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा । त्रणप्रक्षालनं कुर्यादुपदंशप्रशान्तये ॥ ७ ॥ त्रिफलाके काथ अथवा भागरेके रससे उपदंशवणकी धोना चाहिये ॥ ७ ॥

### त्रिफलामसीलेपः

दहेरकटाहे त्रिफलां समांशां मधुसंयुताम् । उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयति त्रणम् ॥ ८॥ कड़ाहीमें त्रिफला जला समभाग शहद मिलाकर लेप करनेसे उपदंशका घाव शीघ्र ही भर जाता है॥ ८॥

#### रसाञ्चनलेपः

रसा अनं शिरीषेण पथ्यया वा समन्वितम् । सक्षीदं वा प्रलेपेन सर्वालिंगगदापहम् ॥ ९ ॥ रसीतको शिरीषकी छाल अथवा छोटी हर्रके चूर्ण अथवा शहद मिलाकर लेप करनेसे लिंगके समस्त रोग नष्ट होते हैं ॥ ९॥

# बब्बूलदलादियोगाः

बब्ब्रुछदछचूर्णेन दांडिमत्वग्भवेन वा । गुण्डनं त्रस्थिचूर्णेन उपदंशहरं परम् ॥ १० ॥ बब्रुक्की पत्तीका चूर्ण अथवा अनारके छिल्केका चूर्ण अथवा मनुष्यकी हड्डीका चूर्ण उर्रानेसे उपदंश नष्ट होता है ॥ १० ॥

### सामान्योपायाः

लेप: प्राफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा। सेवेलित्यं यवात्रं च पानीयं कौपमेव च ॥ ११॥ सुपारिके फल अथवा कनेरकी जड़का लेप करना चाहिये तथा यवके पदार्थ और कुएँका जलपीना चाहिये।। ११॥

#### पाकप्रक्षालनकाथः

जयाजात्यश्चमार। कंसस्पाकानां दलै: पृथक् । कृतं प्रश्लालेने कवायं मेड्पाके प्रयोजयेत् ॥ १२ ॥ अरुणी, चमेली, कनेर, आक तथा अमलतासमेंसे किसी एकके पत्तीका काथ लिंगके पक जानेपर धोनेके लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ५२ ॥

> भूनिम्बकाद्यं घृतम् भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलं करञ्जजातीखदिरासनानाम् । सतोयकरकेर्घृतमाशु पकं सर्वोपदंशापहरं प्रदिष्टम् ॥ १३ ॥

चिरायता, नीम, त्रिफला, परवलकी पत्ती, कक्षा, चमेली, कत्था तथा विजैसारके काथ और कल्कसे पकाया गया घृत समस्त उपदंशोंको नष्ट करता है ॥ १३ ॥

करआदं घृतम्

करश्जिनिस्वार्जुनशालजस्वू-वटिसिः करुककषायसिद्धम् । सर्पिनिहन्यादुपदंशदोषं सदाहपाकं स्तृतिरागयुक्तम् ॥ १४॥ कज्ञा, नीमकी पत्ती, अर्जुन, शाल, जामुन, तथा वटादिके कषाय और कल्कसे सिद्ध घृत दाह, पाक, स्नाव और लालिमा-सहित उपदंशको नष्ट करता है ॥ १४॥

# अगारधूमांच तेलम्

अगारधूमरजन सुरािकट्टं च तैक्षिभिः । आगोत्तरैः पचेत्तलं कण्ड् शोथरुजापहम् ॥ १५ ॥ शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा । गृहधूम १ भाग, हहदी २ माग, शराबका किट ३ भाग इनका करक छोड़कर पकाया गया तैल खुजली, सूजन, और पीडाको नष्ट करता,शोधन,रोपण तथा सवर्णताकारक है ॥१५॥

#### **लिंगार्शिश्चिकत्सा**

अर्शसां छिन्नद्ग्धानां क्रिया कार्योपदंशवस् ॥१६॥ अर्शको काट जलाकर उपदंशके समान चिकित्सा करनी चाहिये॥ १६॥

इत्युपदेशाधिकारः समाप्तः।

# अथ ज्ञूकदोषाधिकारः

-0C+\$100-

#### सामान्यक्रमः

हितं च सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम् । तदनन्तर प्रथक्पण्योदिसे सिद्ध तैल देना चाहिये । रक्तजाबे-हितः शोणितमोक्षश्च यज्ञापि लघुभोजनम् ॥ १॥ दमें कषाय, कल्क, घृत, तैल, चूर्ण, रसिकया जहां जो

ष्टतपान विरेचन रक्तस्राव तथा लघुभोजनहितकर है ॥१॥

# प्रतिभेद्चिकित्सा

सर्वर्षी लिखितां सूक्ष्मैः कवायैरवचूर्णयेत् । तैरेवाभ्य जनं तैलं साधयेद्रणरोपणम् ॥ २ ॥ क्रियेयमधिमन्थेऽपि रक्तं स्नाव्यं तथोभयोः। अष्टीलायां हते रक्ते श्लेष्मप्रनिथवदाचरेत् ॥ ३ ॥ कुम्भिकायां हते हरेद्रकं पकायां शोधिते व्रणे। तिन्दुकत्रिफछाछोधेर्लेपस्तैलं च रोपणम् ॥ ४ ॥ अलज्यां हतरकायामयमेव क्रियाकमः। स्वेद्येद् प्रथितं स्निग्धं नाडीस्वेदेन वृद्धिमान् ॥५॥ सुवोध्णेहपनाहैश्च सिस्माधेहपनाहयेत्। उत्तमाख्यां तु पिडकां संध्छिद्य बडिशोद्धृताम् ६॥ कल्केइचुणैं: कषायाणां क्षीद्रयुक्तेरुपाचरेत्। कमः पित्तविसर्पोक्तः पुष्करीमूढयोर्हितः॥ ७॥ त्वक्पाके स्पर्शहान्यां च सचयेनमृदितं पुनः। बलातेलेन कोष्णेन मधुरैश्चोपनाह्येत् ॥ ८॥ रसिक्रया विधातव्या लिखिते शतपोनके। पृथव पर्ण्यादिसिद्धं च तैलं देयमनन्तरम् ॥ ९ ॥ पित्तविद्रधिवचापि क्रिया शोणितजेऽर्बुदे । कषायकस्कसपींषि तेलं चूर्णं रसिक्रयाम् ॥ १० ॥ शोधने रोपणे चैव वीक्ष्यावतार्यत् ।

सर्वपीको खुरचकर कषायद्रव्योका चूर्ण उर्राना चाहिये। तथा इन्हींसे घाव भरनेके लिये तैल सिद्ध कर लगाना चाहिये। अधिमन्थमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये।तथा रक्त दोनोंमें निकालना चाहिये। अध्ठीलामें रक्त निकालकर कफजप्रनिथके समान चिकित्सा करनी चाहिये। कुम्भिकामें भी रक्त निकालना चाहिये। पर यदि पक गयी हो, तो घावको शुद्धकर तेन्दू, त्रिफला और लोधका लेप करना चाहिये। तथा रोपण तैलका प्रयोग करना चाहिये । अलजीका रक्त निकालकर यही चिकित्सा करनी चाहिये । प्रथितको स्निग्ध कर नाडीस्वेदसे स्वित्र करना चाहिये। तथा स्नेह्युक्त गरम पुल्टिस बांधनी चाहिय।उत्तमा पिड्काको बिडिशसे पकड काटकर कषायरसयुक्त द्रव्योके करक और चूर्णमें शहद डालकर लगाना चाहिये। पुष्करी और मूडशूकमें पित्तविसर्पोक्त चिकित्सा करनी चाहिये। त्वक्पाक और स्पर्शज्ञान न होनेपर मर्दनकर कुछ गरम गरम बलातेलका सिश्वन करना चाहिये। तथा मीठी चीजोंकी पुल्टिस बान्धनी चाहिये । शतपोनकको खुचरकर रसिकया ( क्राथको गाडा कर लगाने ) का प्रयोग करना चाहिये। तदनन्तर पृथक्पण्यादिसे सिद्ध तैल देना चाहिये । रक्तजार्बु- भावत्यक हो, शोधन रोपणादिके लिये विचारकर प्रयुक्त करना चाहिये॥ २-१०॥

### प्रत्याख्येयाः

अर्बुदं मांसपाकं च विद्रिधिं तिळकाळकम् । प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत भिषक्तेषां प्रतिक्रियाम् ॥११॥ अर्बुद, मांसपाक, विद्रिध और तिलकालकका प्रत्याख्यान कर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११॥ इति शुक्रदोषाधिकारः समाप्तः।

अथ भग्नाधिकारः

#### सामान्यक्रमः

आवी भग्नं विदित्वा तु सेचयेच्छीतलाम्बुना । पद्धेनालेपनं कार्यं बन्धनं च कुशान्वितम् । सुश्रुतोक्तं च भग्नेषु वीक्ष्य बन्धादिमाचरेत् ॥ १ ॥ पहिले भग्न (इटा हुआ) जानकर ठण्डे जलका सिधन करना चाहिये । फिर कीचड़का लेप तथा वणबन्धक द्रव्योसे बांधना चाहिये । बन्धादि सुश्रुतोक्त भग्नविधानके अनुसार करना चाहिये ॥ १ ॥

#### स्थानापन्नताकरणम्

अवनामितमुन्नह्येदुन्नतं चावनामयेत्। आञ्छेदतिक्षिप्तमधोगतं चोपरि वर्तयेत्।। २॥ जो अस्य नीवेको लच गयी हो, उसे जपर उठा देना चाहिये। जो जपरको लीट गयी हो, उसे नीचे लाना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार अस्थि अपने स्थानपर ठीक बैठ जाय, वैस उपाय करे॥ २॥

#### लेप:

आहेपनार्थं मिलिष्ठामधुकं चाम्हिपेषितम्।
शत्योतपृतोनिमश्रं शालिपिष्टं च लेपनम्।। ३।।
मजीठ च मौरेठीको काजीमें पीसकर अथवा शालि चाव लोको पीस १०० बार धोये हुए पृतमें मिलाकर लेप करन चाहिये॥ ३॥

#### बन्धमोक्षणविधिः

सप्तरात्रात्सप्तरात्रात्सी स्येष्णृतुषु मोक्षणम् ।
कर्तव्यं स्यात्त्रिरात्राच तथा ऽऽप्नेयेषु जानता ॥ ४ ॥
काले च समशीतोष्णे पश्चरात्राद्विमोक्षयेत् ।
शीतकालमें ७ सात दिनमें, उष्णकालमें ३ तीन
दिनमें तथा साधारण कालमें पांच दिनमें बन्धन खोलना
चाहिये ॥ ४ ॥—

# सेकादिकम्

न्यप्रोधादिकषायं च सुशीतं परिषेचने ॥ ५ ॥ पश्चमूळीविपक्वं तु क्षीरं द्द्यात्सवेदने ॥ सुखोष्णमवचायं वा चक्रतेळं विजानता ॥ ६ ॥ सिश्चनके लिये न्यप्रोधादि गणका शीतल काथ तथा पीड़ा युक्त होनेपर लघुपश्चमूलसे पकाये दूधका सिश्चन करना चाहिये॥ था ताजा तैल गरमकर मलना चाहिये॥ ५ ॥ ६ ॥

#### पथ्यम्

मांस मांसरसः सिपः क्षीरं यूवः सतीनजः । बृंहणं चान्नमानं च देयं अग्ने विजानता ॥ ७ ॥ गृष्टिक्षीरं ससिपिष्कं मधुरीषधसाधितम् । श्रीतळं द्राक्षया युक्तं मार्तअग्नः पिबेन्नरः ॥ ८ ॥ मांस और मांसरस, ची, दूध, मटरका यूष,तथा बृहण अन्न पान भमवालेको देना चाहिये। तथा एक बार ब्याई हुई गायका दूध मधुर औषधियोके साथ सिद्ध कर धीमें मिला प्रातःकाल मुनकाके साथ ठण्डा ठण्डा पीना चाहिये॥ ७॥ ८॥

# अस्थिसंहारयोगः

सघृतेनास्थिसंहारं छाक्षागोधूममर्जुनम् । सन्धिमुक्तेऽस्थिभग्ने च विबेत्क्षीरेण मानवः ॥ ९॥ धी मिले दूधके साथ लाख, गेहूँ, अर्जुनकी छाल, अस्थि-संहारके चूर्णका सेवन करनेसे सन्धिभम तथा अस्थिभम दोनों ठीक होते हैं ॥ ९॥

### रसोनोपयोगः

रसोनमधुळाक्षाज्यसिताकरुकं समझनताम् । छिन्नभिन्नच्युतास्थीनां संघानमिचराङ्ग्लेत् ॥ १०॥ लहसुन, शहद, लाख, घी तथा मिश्रीकी चटनी चाटनेसे छिन्न, भिन्न, च्युत (अलग हुई) हिड्डियां शीघ्र ही जुड़ जाती हैं॥ १०॥

### वराटिकायोगः

पीपवराटिकाचूणं द्विगुः वा त्रिगुः जकम् । अपक्वशीरपीतं स्याद्स्थिभग्नप्ररोहणम् ॥ ११ ॥ पीली कौड़ीके चूर्णको २ रत्ती अथवा ३ रत्तीकी मात्रामें कचे दूधके साथ पीनेसे दृटी हड्डी शीघ्र ही जुड़ जाती है ॥ ११ ॥

# विविधा योगाः

क्षीरं सढाशामधुकं ससिं:
त्याज्जीवनीयं च सुखावहं च ।
भग्नः पिबेत्त्वक्षयसाऽर्जुनस्य
गोधूमचूणं छघृतेन वाथ ॥ १२॥

जीवनीयगणसे सिद्ध दूघ, लाख और मोरेठीके चूर्ण तथा घीके साथ पीनेसे सुख मिलता है। अथवा अर्जुनकी छालका चूर्ण दूधके साथ अथवा गेहूँका चूर्ण घी व दूधके साथ पकाकर पीना चाहिये॥ १२॥

### लाक्षागुग्गुलः

लाक्षास्थिसंहत्ककुआश्चगन्धादच्णिकृता नागवला पुरश्च ।
संभग्नयुक्तास्थिक जं निहत्यादङ्गानि कुर्यात्कुलिशोपमानि ॥ १३ ॥
अत्रान्यतोऽपि दृष्टत्वाक्त्यदच्णेंन गुग्गुलुः१४॥
लाख, अस्थिसंहार, अर्जुन, असगन्ध तथा नामवलाका चूर्ण
कर सबके समाम गुग्गुल मिला खानेसे भग्नयुक्त अस्थिकी पीड़ा
नष्ट होती है तथा शरीर वज्रके समान हढ होता है। यहाँ
प्रन्थान्तरोंके प्रमाणसे चूर्णके समान ही गुग्गुलु छोड़ना
चाहिये॥ १३॥ १४॥

#### आभागुगगुलुः

आभाफलिनकैटयोंषैः सर्नेरेभिः समीकृतैः । तुरुयो गुग्गुलुरायोज्यो भग्नसन्धिप्रसाधकः ॥१५॥ वब्लकी फली, त्रिफला, त्रिकटु सब समान भाग, सबके समान गुग्गुल मिलाकर सेवन करनेसे दूटी संधिया जुड़ जाती है॥ १५॥

#### सव्रणभग्नचिकित्सा

सञ्चणस्य तु भग्नस्य व्रणं सर्पिर्मधूनमेः । प्रतिसार्यं कवायेश्च शेवं भगवदाचरेत् ॥ १६ ॥ भग्नं नैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक् । बातव्याधिविनिर्दिष्टान् स्नेहानच प्रयोजयेत्॥१८॥ जहां दूटनेके साथ घाव भी हो गया है, वहां कायकी रसिक्तया कर घी शहद मिला लेप करना चाहिये। भग्नस्थान पके नहीं ऐसा उपाय करना चाहिये। वातव्याधिमें कहे हुए स्नेहोंका प्रयोग करना चाहिये॥ १६ ॥ १७ ॥

### गन्धतेलम्

रात्रौ रात्रौ तिलान्कृष्णान्वासद्येद्स्थिरे जले।
दिवा दिवेव संशोष्य क्षीरेण परिभावयेत्।। १८।।
तृतीयं सप्तरात्रं च भावयेन्मधुकाम्बुना।
ततः क्षीरं पुनः पीतान्मुशुष्कां इचूर्णयद्भिषक ।। १८॥
काकोल्यादि श्वदंष्ट्रां च मिल्लिष्टां शारिवां तथा।
कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदार सचन्दनम्।। २०॥
श्वतपुष्पं च संसूर्ण्यं तिलचूर्णेन योजयेत्।
पीडनाथं च कर्तृत्यं सर्वगन्धः शृतं पयः।। २१॥

चतुर्गुणेन पयसा तत्तैं विपचेत्पुनः। एळामेशुमतीं पत्रं जीरकं तगरं तथा ॥ २२ ॥ लोध्रं प्रपौण्डरीकं च तथा कालानुशारिवाम । शैलेयकं क्षीरशुक्तामनन्तां समध्लिकाम ॥ २३ ॥ विष्टा शृङ्गाटकं चैव प्रागुक्तान्यौषधानि च । एभिस्तद्विपचेत्तेलं शास्त्रविनमृद्नाऽभिना ॥ २४ ॥ एतनेलं सदा पथ्यं भग्ननां सर्वकर्मस् । आक्षेपके पक्षवधे चाङ्कशोषे तथाऽदिते ॥ २५ ॥ मन्य स्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हनुप्रहे । बाधियें तिमिरे चैव ये च स्त्रीप क्षयं गताः ॥२६॥ पथ्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये बस्तिषु योजयेत् । प्रीवास्कन्धोरसां वृद्धिरनेनैवोपजायते । २७ II मुखं च पद्मप्रतिभं स्यात्सुगन्धिसमीरणम्। गन्धतेल मिदं नाम्ना सर्ववातविकानुत् ॥ २८ ॥ राजाहंमेतत्कर्तस्यं राज्ञामेव विचक्षणैः। तिलचूर्णचतुर्थौशं मिलितं चूर्णमिष्यते ॥ २९ ॥

काले तिलोकी रात्रिमें बहते जलमें पोटली बांधकर रखना चाहिये और दिनमें मुखाना चाहिये, इस प्रकार एक सप्ताह करना चाहिये। दूसरे सप्ताहमें दूधकी भावना देनी चाहिये। तीसरे सप्ताहमें तिलके समान मीरेठीका काथ बनाकर भावना देनी चाहिये। फिर एक सप्ताह दूधकी भावना दे सुखाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। फिर तिलौसे चतुर्थोश मिलित चूर्ण काकोल्यादिगण, गोखुरू मझीठ, शारिवा, कूठ, राल, जटा-मांसी, देवदार, चन्दन व सौंफका मिलाकर एलादिगणसे सिद्ध दूधसे तर कर कौल्हूमें पीडित कर तैल निकलवा लेना चाहिये। फिर उस तैलमें चतुर्गुण दूध, इलायची, शालिपणीं, तेजपात, जीरा, तगर, लोघ, पुण्डरिया, काली शारिवा, छरीला, क्षीर-विदारी, यवासा, गेहू और सिंघाड़ेका कल्क छोड़कर मल्दाधिसे तैल पकाना चाहिये। यह तैल भग्नवालोको सब कामोमें हितकर है। यह आक्षेपक, पक्षाघात, अङ्गशोष, अर्दित, मन्यास्तम्म शिरोराग, कर्मशूल, इनुग्रह, वाधिय, तिमिरवालोंको तथा जो क्रीगमनसे क्षोण हैं, उन्हें पथ्यमें पीनैके लिये, मालिश, नस्य तथा बस्तिमें प्रयोग करना चाहिये, गरदन, कन्धे, और छातीकी वृद्धि इसीसे होतो है। मुख कमलके समान तथा भुगन्धित वायुयुक्त होता है। यह "गन्धतैल" सतस्त वातरोगोंको नष्ट करता है। यह तैल राजाओं के चाम्य है। इसे राजाओं के लिये ही बनाना चाहिये। तिल चूर्णसे चीयाई सब चीजोंका मिलित चूर्ण होना चाहिये। तिल इतने छेने चाहियें, जिनसे १ आढक तैल निकल आवे ) ॥ १८-२९ ॥

भग्ने बर्ज्यानि

लवणं कटुकं क्षारमम्लं मैथुनमानपम् । व्यायामं च न सेवेत भन्नो रूक्षात्रमेव च ॥ ३०॥ भन्नरोगीको लवण, कटु, क्षार, खट्टे पदार्थ, मेथुन, आतप, व्यायाम और रूक्षात्र, इनका सेवन न करना चाहिये॥ ३०॥

इति भमाधिकारः समाप्तः।

# अथ कुष्ठाधिकारः

-0-8g-o-

वातोत्तरेषु सिर्पिर्वमनं श्रेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाम्यम् ॥ १ ॥ प्रच्छनमल्पे कुष्ठे महति च शस्तं शिराव्यधनम् । बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् २

वातप्रधान कुष्ठोंमें घी पीना,कफप्रधानमें वसन, पित्तप्रधानमें रक्तमोक्षण तथा शिराच्यध उत्तम है। तथा थोड़े कुष्ठमें पछने लगाना, बहुतमें शिराच्यध करना तथा बहुदोषयुक्त कुष्ठीको बलकी रक्षा करते हुए संशोधन करना चाहिये॥ १॥ २॥

#### वमनम

व चावासापटोलानां निम्बस्य फिलनीत्वचः । कषायो मधुना पीतो वान्तिकृन्मदनान्वितः ॥ ३॥ वच, अह्सा, परवलकी पत्ती, नीमकी पत्तीमें तथा प्रियं-गुकी छालके काथमें मैनफलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे वमन होती है ॥ ३॥

### विरेचनम्

विरेचनं तु कर्तन्यं त्रिष्टदन्तीफट त्रिकैः ॥ ४॥ निसोथ, दन्ती और त्रिफलासे विरेचन देना चाहिये॥ ४॥

#### लेपयोग्यता

ये लेपाः कुष्ठानां प्रयुज्यन्ते निर्गतास्त्रदोषाणाम् । संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवति तेषाम् ॥ ५ ॥ वमन,विरेचनद्वारा कोष्ठ तथा रक्तमोक्षण द्वारा रक्त शुद्ध हो जानेपर कुष्ठवालीको जिन लेपोका प्रयोग किया जाता है, उनकी सिद्धि शीघ्र ही होती है ॥ ५ ॥

#### लेपाः

मनःशिलाले मिर्चानि तैल-मार्के पयः कुष्ठहरः प्रदेहः। करञ्जबीजेडगजः सकुष्ठो गोमूत्रपिष्टश्च वरः प्रदेहः॥ ६॥ पर्णानि पिष्टा चतुर इत्गुलस्य तकेण पर्णान्यथ काकमाच्याः । तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठा-न्युद्वत्येदश्वहनच्छदेश्च ॥ ७॥

आरग्वधः सेंडगजः करको वासा गुडूची मदनं हरिद्रे । इयाह्वः सुराह्वः खदिरो धवश्च निम्बो विंडगं करवीरकत्वक् ॥ ८॥

यिश्य भौजों लशुनः शिरीषः सलोमशो गुगगुलुकृष्णगन्धे। फणिज्जको वत्सकसप्तपणौ पीलुनि कुष्ठं सुमनःप्रवालाः॥ ९॥

वचा हरेणुस्त्रिवृता निम्कुभो भहातकं गैरिकमञ्जनं च । मनःशिलाले गृहधूम एला-कासीसलोधार्जुनमुस्तसर्जाः ॥ १० ॥

इत्यर्धरूपैर्विहिताः षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः । सिद्धाः परं सर्वपतैलयुक्ताः इचूर्णप्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः ॥ ११ ॥

कुष्ठानि क्रुच्छाणि नवं किलासं सुरेन्द्रछप्तं किटिभं सद्दुम् । भगन्दराशोस्यपचीं सपामां इन्युः प्रयुक्ता अचिरान्नराणाम् ॥ १२ ॥

मनःशिला, हरिताल, काली मिर्च व आकके दूधका लेप कुष्ठको नष्ट करता है । तथा कजाके बीज, पवांड़के बीज व कूठको गोमूत्रमें पीसकर लेप करना चाहिये। अथवा अमल-तासकी पत्ती,मकोयकी पत्ती तथा कनैरकी पत्तीको महेमें पीस-कर लेप करना चाहिये। तथा (१) अमलतास, पवांड, कजा, वासा,गुर्च,मैनफल, हल्दी तथा दारुहल्दी ( २ ) अथवा नवनीत खोटि ( गन्धाविरोजाभेद ) देवदारु, कत्या, धायके फूल, नीम, वायविडङ्ग व कनेरकी छाल । अथवा (३) भोजपत्रकी गांठ, ल्ह्सुन,सिर्साकी छाल,काशीस, गुग्गुलु व सहिंजन । अथवा(४) महबा, कुटज, सतवन, पीछ, कूठ तथा चमेलीकी पत्ती। अथवा(५)वच, सम्भाॡके बीज, निसोय, दन्ती,मिलावां,गेरू व सुरमा, । अथवा (६) मनसिल, हरताल, घरका धुवाँ,इलायची काशीस, लोध, अर्जुन, मोथा, राल । यह आधे आधे स्लोकमें कहे गर्ये ६ लेप गोपित ( गोरोचन अथवा गोमूत्रमें ) भावना देकर पीसे गये सरसोंके तैलमें मिलाकर लेप करना चाहिये। ये लेप कठिन, कुछ, नवीन किलास, इन्द्रलुप्त, किटिभ, दहु, भगन्दर, अश, अपची व पामाको शीघ्र ही नष्ट करते हैं ६-१२

# मनःशिलादिलेपः

मनःशिलात्वक्कुटजात्सकुष्ठात् सलोमशः सेडगजः करजः। प्रनिथश्च भौजः करबीरमूरुं चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन ॥ १३ ॥ पलाशनिद्दाहरसेन वापि कर्षांध्दृत'न्याढकसंमितेन । दार्बीप्रलेपं प्रवदन्ति लेप-मेत्रपरं कुष्ठविनाशनाय ॥ १४ ॥

मनशिल, कुरैयाकी छाल, क्ट, कसीस, प्रवांड़के बीज, कजा, भोजपत्रकी गांठ, तथा कनैरकी जड़ प्रत्येक एक एक तोलेका चूर्ण एक आड़क भूसी सहित अन्नकी काजी अथवा डाकके गृक्षको जलाकर नीचे टपके हुए रसके साथ अवलेहके समान कल्छीमें चिपटने तक प्रकाना चाहिये। यह कुष्ठ नाश करनेमें श्रेष्ठ है ॥ १३॥ १४॥

# कुष्ठादिलेपः

कुष्ठं हरिद्रे सुरसं पटोलं निक्वाश्वगन्धे सुरदारुशिय् । ससर्षपं तुम्बुरुधान्यवन्यं चण्डाश्च दूर्वाश्च समानि कुर्यात् ॥ १५॥

तैस्तक्षयुक्तैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्धतीयतुं यतेत । तथाऽस्य कण्डूः पिडकाः सकोष्ठाः कुष्ठानि शोथाश्च शमं प्रयान्ति ॥ १६॥

फूठ, हत्दी, दाहहत्दी, तुलसी, परवलकी पत्ती, नीम-असगन्ध, देवदारु, सिंहजन, तुम्बुरु, सरसी, धनियां केवटी सोधा, दन्ती और दूर्वा समान भाग ले मट्ठेमें मिला-कर पिहले तैल लगाये हुए शरीरमें उबटन करना चाहिये। इससे खुजली, फुन्सियां, ददरे, कुष्ठ और सूजन शान्त होती हैं॥ १५॥ १६॥

# त्रिफलादिलेपः

धात्र्यक्षपथ्याफिमिशत्रवहि-भहातकावरगुजलौहभृङ्गैः । भागाभिवृद्धैस्तिलतैलमिश्रैः सर्वाणि कुष्ठानि निहन्ति लेपः ॥ १७ ॥

आमला १ भाग बहेड़ा २ भाग, हरे ३ भाग, वायविडंग ४ भाग, चीतकी जड़ ५ भाग, भिलावां ६ भाग, वकुची ७ भाग, लौहचूण ८ भाग तथा भंगरा ९ भाग सबको

पीस तिल तैलमें मिलाकर लेप करनेसे समस्त कुछ नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

# विडंगादिलेपः

विडङ्गसैन्धविश्वाशशिरेखासर्पपकर श्वरजनीभिः।
गोजलिपष्टो लेपः कुष्ठहरो दिवसनाथसमः ॥१८॥
वायिष्ठंग, संधानमक हर्र, वकुची,सरसौ, कजा,व हत्दीको
गोमूत्रमें पीसकर बनाया गया लेप कुष्ठको नष्ट करनेमें सूर्यके
समान है। सूर्य चिकित्सा (रिश्मचिकित्सा) से भी कुष्ठ नष्ट
होता है॥ १८॥

### अपरो विडंगादिः

विडङ्गेडगजाकुष्ठनिशासिन्धृत्यस्पेतः। धान्याम्लपिष्टेर्लेपोऽयं दद्कुष्ठरुजापहः॥ १९॥ वायविडंग, पवांड, कूठ, हत्दी, संधानमक व सरसो-को काञ्जोमें पीसकर लेप करनेसे ददु कुष्ठ नष्ट होते हैं॥ १९॥

# दूर्वादिलेपः

दूर्वाभयासैन्धवचक्रमर्दकुठेरकाः काञ्जिकतऋषिष्टाः
त्रिभः प्रलेपरितबद्धमूलं
दृद्दं च कुष्ठं च निवारयन्ति ॥ २०॥
दूर्वा, बडी हरें, संधा नमक, चक्वड़, तथा वन तुलसीको
काजी तथा महेमें पीसकर तीन बार लेप करनेसे ही गहरे दाद

# दद्भग जेंद्रसिंहो लेपः

तुल्यो रसः सालतरोस्तुषेण सचक्रमर्दोऽप्यभयाविमिश्रः। पानीयभक्तेन तदाऽम्बुपिष्टो लेपः कृतो दहुगजेंद्रसिंहः॥ २१॥

शालका रस ( राल ), धानकी भूसी, चकवड़, तथा बड़ी हर्रका छिल्का इनको चावलके जलमें पीसकर हैप करनेसे दहु-रूपी गजेन्द्रको सिंहके समान नष्ट करता है ॥ २१ ॥

### विविधा लेपाः

प्रपुन्नाडस्य बींजानि धात्री सर्जरसः स्नुही। सौवीरिष्ष्टं दृर्णामेतदुद्वर्तनं परम्॥ २२॥ चक्रमर्दकवीजानि कर्ष्तं च समांशकम्। स्तोकं सुदर्शनामूलं दृदुकुष्ठविनाशनम्॥ २३॥ लेपनाद्रक्षणाचेव तृणकं दृहुनाशनम्। यूथीपुन्नागमूलं च लेपात्काष्त्रिकपेषितम्॥ २४॥ कासमर्दकमूळं च सौबीरेण च पेपितम्। दृहकिटिभकुष्ठानि जयेदेतःप्रलेपनात् ॥ २५॥

पवांड़के बीज, आमला, राल, तथा सेहुण्डको कार्जीमें पीसकर लेप करना चाहिये। चकवड़के बीज, कजाके बीजके समान कुछ सुदर्शनकी जड़ मिलाकर लगानेसे दह नष्ट होता है। गन्धतृणके खाने तथा लगानेसे दह नष्ट होता है। काजीमें जूही और सुपारीकी जड़को पीसकर अथवा कसौं दीकी जड़को काजीमें पीसकर लगानेसे दाद व किटिस कुष्ठ नष्ट होता है। २२-२५॥

# सिध्मे लेपाः

शिखरिरसेन सुपिष्टं मूलकबीजं प्रलेपतः सिध्म। क्षारेण वा कदल्या रजनीमिश्रेण नाशयति ॥२६॥ गन्धपाषाणचूर्णेन यवक्षारेण लेपितम्। सिध्मनाशं व्रजत्याशु कटुतैलयुतेन वा ॥२७॥ कासमर्दकबीजानि मूलकानां तथैव च। गन्धपाषाणमिश्राणि सिध्मानां परमौधम्॥२८॥

धानीरसः सर्जरसः सपाक्यः सौनीरपिष्टश्च तथा युतश्च । भवन्ति सिध्मानि यथा न भूय-स्तथैवमुद्धर्तनकं करोति ॥ २९ ॥

कुष्ठं मूलकबीजं त्रियङ्गवः सर्वपास्तथा रजनी। एतत्केशरयुक्तं निहन्ति बहुवार्षिकं सिध्म॥ ३०॥ नीलकुरुण्टकपन्नं स्वरसेलालिप्य गात्रमतिबहुशः। लिम्पेनमूलकबीजैस्तकेणैतद्धि सिध्मनाशाय॥३१॥

अपामार्गके रसमें अथवाहत्दीयुक्त केलेके क्षारके साथ मूलींके बीजोंको पीसकर लगाया गया लेप सिष्म कुछको नष्ट करता है। इसी प्रकार गन्धकको जवाखार तथा कडुआ तैलमें मिलाकर लेप करनेसे सिष्म नष्ट होता है। इसीभांति कसौंदीके बीज, मूलींके बीज व गन्धक मिलाकर लेप करना सिष्मकी परम औषधि है। तथा आमलेका रस, राल और खारीनमक इनको कार्जीमें पीसकर लिप करनेसे सिष्म नष्ट होकर फिर नहीं होता। कूठ, मूलींके बीज, प्रियंगु, सरसों, हत्दी व नागकेशर इनका लेप पुराने सिष्मको नष्ट करता है। नील कटसैलांके स्वरसको देहमें लगाकर महेमें पिसे मूलींक बीजोंका लेप करना सिष्मको नष्ट करता है। २६-३१॥

# किटिभादिनाशका लेपाः

चक्र हुयं स्नुहीक्षीरभावितं मूत्रसयुतम् । रवितप्तं हि किश्वितु लेपनात्किटिभापहम् ॥ ३२ ॥ आरग्वधस्य पत्राणि आरनालेन पेषयेत् । दहिकिटिभकुष्ठानि हन्ति सिन्मानसेव च ॥ ३३ ॥ बीजानि वा मूलकरूषेपाणां लाक्षारजन्यौ प्रपुनाडबीजम् । श्रीवेष्टकन्योपविडङ्गकुष्ठं पिष्टा च मुत्रेण तु लेपनं स्यात् ॥ ३४ ॥

दहुणि सिध्मं किटिभानि पामां
कापालकुष्ठं विषमं च हन्यात् ॥ ३५ ॥
एडगजकुष्ठसेन्धवसौवीरसर्षपैः क्रिमिन्नेश्च ।
किमिसिध्मदहुमण्डलकुष्ठानां नाशनो लेपः ॥३६॥

पवांड्के बीजोंको सेहुण्डके दूधमें भावना दे गोमूत्र सिला धूपमें गरम कर लेप करनेसे किटिभ कुछ नष्ट होता है। अथवा अमलतासके पत्तोंको काजीमें पीसकर लेप करनेसे दहु, किटिभ, कुछ, और सीध्म नष्ट होते हैं। मूली, सरसोंके बीज, लाखा हत्दी, पवांड्के बीज, गन्धाबिरोजा, त्रिकट, वायविडक्ष तथा कूटको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे दहु सिध्म किटिभ पाम, और कापालकुछ तथा विषम कुछ नष्ट होते हैं। तथा पवांड, कूठ, संधानमक, काजी, सरसों तथा वायविड्क से बनाया गया लेप, किमि, सिध्म, दहु और मण्डल कुष्टोंको नष्ट करता है॥ ३२–३६॥

# अन्ये लेपाः

स्नुकाण्डे सर्षपात्करकः कुकूलानलपाचितः।
लेपाद्विचिकां हन्ति रागवेग इव त्रपाम् ॥ ३०॥
स्नुकाण्डशुषिरे दग्ध्वा गृह्धूमं ससैन्धवम् ॥
अन्तर्धूमं तेलयुक्तं लेपाद्धन्ति विचर्चिकाम् ॥ ३८॥
एडगजातिलसर्षपकुष्ठं मागाधिकालवणत्रममस्तु ॥
पूतिकृतं दिवसत्रयमतद्धन्ति विचर्चिकदृदु सकुष्ठम
सेहुण्डकी शाखामं सरसोका करक रखकर कोयलौंकी आंचमं
पकाकर लेप करनेसे प्रेम वेगसे लजाके समान विचर्चिका नष्ट
होती है ॥ तथा सेहुण्डकी डालमें छिद्रकर अन्दर गृहधूम्
संधानकक तैल भरकर अन्तर्धूम पकाकर लेप करनेसे विचविका नष्ट होती है। तथा पवांड, तिल, सरसों, कूठ, छोटो
पीपल, व तीनों नमकोंको दहिके तोडके साथ तीन दिन एकमें
रखनेके अनन्तर लगानेसे विचर्चिका दृदु व कुष्ठ नष्ट होते
है ॥ ३७-३९॥

# उन्मत्तकतैलम्

जन्मत्तकस्य बीजेन माणकक्षारवारिणा । कटुतैलं विपक्तन्यं शीघ्रं हन्याद्विपादिकाम् ॥४०॥ धत्रेके बीजेके कल्क तथा मानकन्दके क्षारजलसे सिद्ध कटुतैल विपादिकाको नष्ट करता है ॥ ४०॥

# तण्डुललेपाः

नारिकेळोदके न्यस्तास्तण्डुळाः पृतितां गताः। लेपाद्विपादिकां घ्रन्ति चिरकालानुबन्धिनीम्॥४१॥ नारियलके जलमें रक्खे चावल सङ् जानेपर लेप करनेसे विपादिकाको नष्ट करते हैं ॥ ४१ ॥

# पादस्फुटननाज्ञको लेपः

सर्जरसः सिन्धूद्रवगुडमधुमहिषाक्षगैरिकं सवृतम्। सिक्थकमेवत्पकं पादस्फुटनापहं सिद्धम् ॥ ४२ ॥ राल, सेंधानमक, गुड़, शहद, गुग्गुल, गेरू, घी तथा मोमको मिला पकाकर लेप करनेसे पैरोका फटना शान्त होता है ॥ ४२ ॥

# कच्छहरलेपौ

अवन्युजं कासमर्दं चक्रमदं निशायुतम्। माणिमन्थेन त्ल्यांशं मस्तुकांजिकवेषितम्। कच्छूं कण्डूं जयत्युत्रां सिद्ध एव प्रयोगराद्र॥४३॥ कोमलं सिंहास्यदलं सनिशं सुरभिजलेन संपिष्टम्। दिवसत्रयेण नियतं क्षपयति कच्छ्नं विलेपनतः ४४ (१) बकुची, कसेंदी, चकवड़, हल्दी तथा सेंधानमक समान भाग ले दहीके तोड़ व काझीमें पीसकर लेप करनेसे उप्र कच्छू व कण्डू नष्ट होती है। अथवा (२) कोमलवासाके पत्त और हल्दीको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे निःसन्देह ३ दिनमें कच्छ नष्ट होती है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

#### पानम्

हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोसूबस्य पलद्वयम्। पिबेलरः कामचारी कच्छूपामाविनाशनम्॥४५॥ हत्दीके कल्कके साथ गोमूत्र २ पल पीनेसे यथेष्ट आहार विहार करनेपर भी कच्छ व पामा नष्ट होती है॥ ४५॥

### पथ्यायोगः

शोथपाण्ड्वामयहरी गुल्ममेहकफापहा। कच्छपामाहरी चैव पथ्या गोमूत्रसाधिता ॥ ४६॥ गोमूत्रमें पकायी गयी छोटी हरोंके सेवन करनेसे सूजन,

पाण्डुरोग, गुल्म, प्रमेह, कफ, कच्छू, और पामा नष्ट होती है।। ४६॥

### गन्धकयोगः

पित्रति सकटुतैलं गन्धपाषाणचूणै रविकिरणसुतप्तं पामलो यः पलार्धम् । त्रिदिनतदनुसिक्तः क्षीरभोजी च शीघ्रं

जो मनुष्य गुद्ध गन्धकका चूर्ण २ तोला कहुये तैलमें मिला सूर्यकी किरणोमें तपाकर ३ दिनतक पीता है और स्नान कर दूधका पथ्य लेता है, उसका शरीर कनकके समान देदीप्यमान कामयुक्त होता है। (यह मात्रा १ दिनकी न समझना चाहिये किन्तु ३ दिनमें इतना कई बारमें खिलाना चाहिये । ॥ ४७ ॥

# उद्दर्गम्

निशासुधारम्बधकाकमाची-पत्रैः सदावीं प्रपुणाडबीजैः । तक्रेण पिष्टेः कदुतेलिमश्रेः पामादिष्द्वर्तनमेतदिष्टम् ॥ ४८ ॥

हल्दी, सेहुण्ड, अमलतास तथा मकोयके पत्ते और दाहहत्दी व पवांड्के बीज सबको मदटेमें पीस कडुआ तैल मिलाकर उबटन लगाना पामादिमें हितकर है ॥ ४८ ॥

# सिन्द्रयोगः

सिन्दूरमरिचचूणें महिषीनवनीतसंयुतं बहुशः। लेपानिहन्ति पामां तेलं करवीरसिद्धं वा ॥ ४९॥ सिंदूर, व काली मिर्चका चूर्ण भैंसीके मक्खनमें मिलाकर

अनेक बार लेप करनेसे तथा कनैरसे सिद्धतैल लगानेसे पामा नष्ट होती है ॥ ४९ ॥

# कुष्ठहरो गणः

मांसी चन्दनसम्पाककर आरिष्टसषेपम्। शटीकुटजदार्व्यब्दं हन्ति कुष्ठमयं गणः ॥ ५० ॥

जटामांसी, चन्दन, अमलतास, कजा, नीम, सरसो, कचूर कुटज, दाहहत्दी और नागरमोथा यह गण, कुछको नष्ट करता है ॥ ५० ॥

# भल्लातिकादिलेपः

भहातकद्वीपिसुघाकमूलं गुआफलं न्यूषणशङ्खचूर्णम् । तुत्थं सकुष्ठं लवणानि पञ्च क्षारद्वयं डाङ्गलिकां च पक्तवा ॥ ५१ ॥ स्त्ह्यकंदुग्धे घनमायसस्थ श्लाकया तं विद्धीत लेपम्। कुष्ठे किलासे तिलकालके च अशेषदुर्नाम्य चर्मकीले ॥ ५२ ॥

भिलावां, चीता, सेहुण्ड व आककी जड़, गुजाफल, त्रिकट, शंख, तूतियां, कूठ, पांचों नमक, यवाखार, सज्जीखार, कलि-भवति कनकदीप्त्या कामयुक्तो मनुष्यः ४७॥ हारी इनको सेहुं व आक्रके दूधके साथ लोहेंके पात्रमें पाक कर तिलकालक, अश और चर्मकीलको नष्ट करता है ॥५९॥५२ ॥ भोजन करनेसे समस्त कुछ नष्ट होते हैं ॥ ५६-५८ ॥

# विषादिलेपः

विषवरणहरिद्राचित्रकांगारधूम-मनलमरिचदूर्वाः क्षोरमर्कस्तुहीभ्याम्। दहति पतितमात्रात्कृष्ठजातीरशेषाः कुलिशमिव सरोवाच्छकरम्ताद्विमुक्तम् ५३॥

सींगिया, वरुणा, हल्दी, चीतकी जड़, ग्रहधूस्र, भिलावां, मरिच तथा दूबके चूर्णको आक और सेहंडके दूधमें मिलाकर लेप करना चाहिये। यह लगते ही समस्त कुछकी जातियोंको इंद्रके हाथसे छुटे हुए वज्रके समान नष्ट करता है ॥ ५३ ॥

# शशांकलेखादिलेहः

ज्ञशाङकलेखा सविडङ्गसारा सिपपलीका सहुतार मूला। सायोमला सामलका सतेला सर्वाणि क्षान्यपहन्ति लीढा ॥ ५४ ॥

बक्ची, वायविंडग, छोटी पीपल, चीतकी जड़, मंहर तथा आभलाके चूर्णको तैलके साथ चाटनेसे समस्त कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ५४ ॥

# सोमराजीपयोगः

तीव्रण क्षष्टेन परीतदेही यः सोमराजीं नियमेन खादेत्। संवत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां स सोमराजीं वपुषाऽतिशेते ॥ ५५॥

तीव कुष्ठसे व्याप्त देहवाला जो मनुष्य काले तिलके साथ बकुची नियमसे खाता है, उसका शरीर चंद्रमाके समान ये सब समान भाग मिलाकर सेवन करनेसें कुछ नष्ट होता है। प्रकाशमान होता है॥ ५५॥

# अवल्गुजायोगः

घर्मसेवी कटुडणेन वारिणा वागुजी पिबेत्। क्षीरभोजी त्रिसप्ताहात्क्षष्ठरोगाद्विमुच्यते ॥ ५६ ॥ एकस्तिलस्य भागी द्वी सोमराज्यास्त्रथेव च । भक्ष्यमाणिमदं प्रात्रीं हाद दुविना शनम् ॥ ५७ ॥ अवस्युजाद्वीजकर्षं पीत्वा कोष्णेन वारिणा। भोजन सर्विषा कार्यं सर्वकुष्ठप्रणाज्ञनम् ॥ ५८॥ धर्मका सेवन करते हुए कुछ गरम जलके साथ २१ दिनतक वक्ची पीना चाहिये तथा दूधका पथ्य लेनाचाहिये ।इससे२१ दिनमें कुष्ठरोग नष्ट होता है। तथा एक भाग तिल और २भाग वकुची मिलाकर खानेसे गुहास्थानका ददु नध्ट होता है। अथवा

गाढ़ाहो जानेपर सलाईसे लेप करना चाहिये। यह कुष्ठ, किलास, वकुचीके बीज १ कर्ष कुछ गरम जलके साथ पीकर घीके साथ

# त्रिफलादिकाथः

त्रिफलापटोलरजनीमश्चिष्ठारोहिणीवचानिम्बै:। एव कवायोऽभ्यस्तो निहन्ति कफिपत्तजं कुष्टम् ॥५९॥ त्रिफला, परवलकी पत्ती, हल्दी, मजीठ, कुटकी, वच, नीमका काथ कुछ दिनतक सेवन करनेसे कफपित्तज कुछ नध्ट होता है ॥ ५९ ॥

### छिन्नाप्रयोगः

छिन्नायाः स्वरसो वापि सेन्यमानो यथाबलम् । जीणें घृतेन भुजीत स्वरुपं यूषोदकेन वा । अतिप्तिश्रीरोऽपि दिव्यरूपो भवेत्ररः॥ ६०॥ शक्तिके अनुसार गुर्चका स्वरस सेवन करते हुए ओषधि पच जानेपर घी अथवा यूषके साथ भोजन करनेसे दुर्गन्धित शरीरवाला भी निःसन्देह स्वरूपवान् हो जाता है।। ६०॥

# पटोलादिकाथः

पटोलखदिरारिष्टत्रिफलाकृष्णवेत्रजम् । तिक्ताशनः पिवे काथं कुष्ठी कुष्ठं व्यपोहति ॥६१॥ परवलकी पत्ती कर्या, नीमकी छाल, त्रिफला, काला वत इनके काथको पीने तथा तिक्त पदार्थ सेवन करनेसे कुछरोग नष्ट होता है।। ६१॥

#### सप्तसमो योगः।

तिलाज्यित्रफलाक्षीद्रव्योषभञ्चातशर्कराः । वृष्यः सप्तसमो मेध्यः कुष्ठहा कामचारिणः ॥६२॥ तिल, घृत, त्रिफला, शहद, त्रिकटु, भिलावां और शक्कर इसे "सप्तसमयोग" कहते हैं। इसमें किसी प्रकारके नियमकी आवश्यकता नहीं ॥ ६२ ॥

# विडङ्गादिचूर्णम्

विडङ्गित्रकलाकृष्णाचूणं लीढं समाक्षिकम्। हन्ति कुष्ठिक्रमीनमेहान्नाडीव्रणभगन्द्रान् ॥ ६३॥ वायविदंग, त्रिफला तथा छोटीपीपलके चूर्णको शहदके साथ सेवन करनेसे कुछ, किमि, प्रमेह, नाड़ी वण व भगन्दर-रोग नष्ट होते हैं ॥ ६३ ॥

# विजयामुलयोगः

इन्द्राशनं समादाय प्रशस्तेऽहिन चोद्घृतम् ! तच्चूणं मधुसर्पिभ्यां लिह्यात्क्षीरघृताज्ञनः ॥ ६४ ॥ हत्वा च सर्वकुष्ठानि जीवेद्वर्षशतद्वयम्।

अच्छे दिन भागके बृक्षोंको उखाड़ चूर्ण बनाकर शहद व को गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे शरीरके समान वर्ण हो घीके साथ चाटना चाहिये। तथा दूध व घीके पथ्य लेना जाता है।। ७९ ॥ चाहिये। यह समस्त कुष्ठोंको नष्ट करता तथा पुरुषको दोर्घाय बनाता है।। ६४॥

# विविधा योगाः

थः खादेदभयारिष्टमरिष्टामलकानि वा ॥ ६५ ॥ स जयेत्सर्वकुष्ठानि मासादृध्वं न संशय:। द्शमानाच्च्युतः कुम्भे मूलगे खदिराद्रसः॥ ६६॥ साज्यधात्रीरसक्षौद्रो हन्यान्कुष्ठं रसायनम् ॥६७॥ जो हर्र व नीमकी पत्ती. अथवा नीमकी पत्ती व आमला एक मासतक खाता है, उसके समस्त कुछ निःसन्देह नष्ट होते हैं। अथवा हरे खड़े कत्थेके वृक्षको जलाकर मूलमें टपके हुए रसको छे घी, आमलेके रस तथा शहदके साथ सेवन करनेसे समस्त कुष्ठ होते हैं ॥ ६५-६७॥

# वायस्यादिलेपः

वायस्येडगजाकुष्ठणाभिग्रंडिका कृता। बस्तम्त्रेण संपिष्टा लेपाचिछवत्राविनाशिनी॥६८॥ मकीय, पवांड़के बीज कूठ तथा छोटी पीपल पीस बकरेके मूत्रमें घोट गोली बनाकर बकरेंके मूत्रमें ही पीसकर लेप कर-नेसे क्वेतकुक्ट नष्ठ होता है ॥ ६८॥

# पूतिकादिलेपः

पूतीकार्कस्तुङ्नरेन्द्रदुमाणां मूत्रे पिष्टाः पह्नवाः सौमनाश्च। लेपाध्तिक्वत्रं प्रान्ति दृदुव्रणांख । कुष्ठान्यशोहयूयनाडीव्रणांश्च ॥ ६९ ॥

प्तिकरज्ञ, आक, सेहुण्ड, अमलतास और चमेलीके पत्तोंको गोम्त्रमें पीस लेप करनेसे खेत कुछ, ददुवण, कुछ, अर्स तथा नाडीवण नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥

# गजादिचर्ममसीलेपः

गजिचत्रव्याघ्रचममसीतैलविलेपनात् । श्चित्रं नाशं त्रजेरिंक वा प्रतिकीटविलेपनात् ॥७०॥ हाथी, चीता, तथा व्याघ्रके चर्मकी भस्मको तैलमें मिला-कर लेप करनेसे अथवा दुर्गन्धित कीटके लेप करनेसे चित्र (सफेद कोढ़) नष्ट होता है ॥ ७० ॥

# अवल्गु जहरिताललेपः

कुड्वोऽवरगुजबीजाद्धरिताळ वतुर्थमागसंमिश्रः॥ मुत्रेण गवां पिष्टः सवर्णकरणः परः श्वित्रेः ॥७१॥ रिवंत्रमें वकुचीके बीज १६ तोला, हरिताल ४ तोला दोनी

# धाञ्यादिकाथः

धात्रीखदिरयोः काथं पीत्वा वल्गुजसंयुतम् । शङ्खेन्दुधवलं धित्रं तूर्णं हन्ति न संशयः ॥ ७२॥ आंवला और करथेका काथ वकुचीका चूर्ण मिलाहर पीनेसे शंख और चन्द्रमाके समान चित्र भी नष्ट होता है ॥७२॥

# गजलेण्डजक्षारयोगः

क्षारेण द्राधे गजलेण्डजे च गजस्य मूत्रेण बहुम्युते च। द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं दस्वा पचेद्वीजमवस्युजस्य ॥ ७३ ॥ एत यदा चिक्रणता स्वेति तदा सुसिद्धां गुडिकां प्रयुव्ज्यात् । श्वित्रं विनिम्पेद्य तेन वृष्टं तदा जजत्याशु सवर्णभावम् ॥ ७४ ॥

क्षार इच्योंके साथ हाथीकी विष्ठाको जला भरमको अनेक बार हाथीके मुत्रमें ही छानकर छने हुए १ द्रोण जलको दश-मांश वकुचीका चूर्ण मिलाकर पकाना चाहिये, जब यह गोली बनानेके योग्य चिकना हो जावे, तब उतार ठण्डा कर गोली बना लेनी चाहिये, फिर इस गोलीको घिसे हुए दिवन्नके ऊपर हाथीके मूत्रमें ही घिसकर लेप करना चाहिये। इससे इवेतकुष्ट नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

#### जयन्तीयोगः

श्वेतजयन्तीमूळं विष्टं पीतं च गव्यपयसैव। श्चित्रं निहन्ति नियतं रविवारे वैद्यनाथाज्ञा ॥७५॥ सफेद जयन्तीकी जड़को पीसकर गायके दूधके साथ रविवारके दिन पीनेसे श्वित्र नष्ट हो जाता है, यह वैद्यनाथकी प्रतिज्ञा है ॥ ७५ ॥

# पश्चनिम्बजूर्णम्

पुष्पकाले तु पुष्पाणि फलकाले फलानि च । संचूर्णं पिचुमर्दस्य त्वङ्मुलानि दलानि चा।७६॥ द्विरंशानि समाहृत्य भागिकानि प्रकल्पर्येत्। त्रिफला त्र्यूषणं ब्राह्मी श्वदंष्ट्रारूकरामिकाः ॥७५॥ विडङ्गसारवाराहीछोहचूर्णामृताः समाः। द्विहरिद्रावल्गुजकव्याधिघाताः सश्रकराः ॥ ७८ ॥ कुष्ठेन्द्रयवपाठाश्च कृत्वा चूर्णे सुसंयुतम् । खदिरासननिम्बानां घनकाथेन भावयेत् ॥ ७९ ॥

सप्तधा पश्चितिम्बं तु मार्कवस्वरसेन तु । स्निग्धशुद्धतनुर्धीमास्योजयेच शुभे दिने ॥ ८०॥ मधुना तिक्तहविधा खदिरासलवारिणा । लेह्यसुष्णाम्बुना वापि कोलवृद्धशा पलंपिबेत्॥८१॥ जीर्णं च भोजनं कार्यं स्निग्धं लघु हितं चयत्॥८२॥

विचर्चिकोदुम्बरपुण्डरीक-कपालददूकिटिमालसादीन् । शताक्रविस्कोटविसर्पपामां कफप्रकोपं त्रिविधं किलासम् ॥ ८३ ॥

भगन्दरश्लीपद्वातरकं जातान्ध्यनाडीत्रणशीर्षरोगान् । सर्वान्प्रमेहान्प्रदराश्च सर्वान् दृष्ट्राविषं मूळविषं निहन्ति ॥ ८४ ॥

स्थूलोदरः सिंहकृशोदरश्च सुश्रिष्टसन्धिर्मधुनोपयोगात्। समोपयोगादिप ये दशन्ति सर्पादयो यान्ति विनाशमाशु ॥ ८५॥

जीवेषिरं स्याधिजराविमुक्तः
शुभे रतश्चन्द्रसमानकान्तिः ॥ ८६ ॥

नीमके फूलोंके समय फूल और फलोंके समय फल ले सुखाकर तथा नीमकी ही छाल, मूल व पत्तीको सुखाकर प्रत्येक २ भाग तथा त्रिफला, त्रिकटु, ब्राह्मी, गोखुरू, भिलावा, चीतकी जड़, वाय विडंग, वाराही कन्द, लोहभस्म, गुर्च, हल्दी, दारुहल्दी, वकुची, अमलतास, शक्कर, कूट, इन्द्रयव तया पाढ़ प्रत्येक एक भाग ले चूर्ण कर कत्था विजैसार और नीमके गाढे काथकी ७ भावना देनी चाहिये। फिर इस चूर्णको भांगरेके स्वरसकी ७ भावना देनी चाहिये। फिर शुध्क चूर्ण कर स्निग्ध और विरेचनादिसे शुद्ध शरीर होकर शुभ मुहूर्तमें शहद अथवा तिक्त पृत अथवा कत्था व विजेसारके काथके साथ अथवा गर्म जलके साथ ३ माशेसे १ पल तक प्रयोग करना चाहिये। औषध पच जानेपर चिकना लघु हित-कारक भोजन करना चाहिये। यह विचर्चिका, उदुम्बर, पुंड़रीक कपाल, दद्द, किटिम, अलस, शताह, विस्फोटक, विसप, पामा, कफरोग, किलास, भगन्दर, इलीपद, वातरक्त, दृष्टिदोष, नाडीवण, शिरोरोग,प्रमेह, प्रदर, दंष्ट्राविष तथा मूल-विष आदिको नष्ट करता है। शहदके साथ सेवन करनेसे मोठे पेटवाले सिंहके समान कशोदर हो जाते हैं। इसको एक वर्षभर लेनेवालेको यदि सर्प काट खाते हैं, तो वे (सर्प) ही तत्काल मर जाते हैं। इसका सेवन करनेवाला व्याधि तथा वृद्धतादिसे रहित हो चम्द्रसमान कान्तियुक्त शुभ कर्म करता हुआ अधिक समयतक जीता है।। ७६-८६ ॥

चित्रकादिगुग्गु**लुः** 

चित्रकं त्रिफलां व्योषमजाजीं कार्वी वचाम । सैन्धवातिविषे कुष्टं चव्यैलायावशूकजम् ॥ ८७॥ विडङ्गान्यजमोदां च मुखान्यमरदारु च। यावन्त्येतानि सर्वाणि तावनमात्रं तु गुगगुलुम् ॥८८ संक्ष्य सर्पिषा सार्धे गुडिकां कारयेद्भिषक्। प्रातभोजनकाळे च भक्षयेतु यथाबळम् ॥ ८९ ॥ हन्त्याष्ट्रादश कुष्टानि क्रिमीन्द्रष्टत्रणानि च । ग्रहण्यशोविकारांश्च सुखामयग्रहमहान् ॥ ९० ॥ गृधसीमथ भग्नं च गुरुमं चाशु नियच्छति। व्याधीनकोष्ठगतांश्चान्या अयेद्विष्णुरिवासुरान् ९१।। चीतेकी जड, त्रिफला, त्रिकटु, जीरा, काला जीरा, बच सैंधव, अतीस, कूठ, चन्य, इलायची, जवाखार, वायविडंग अजमोद, नागर मोथा तथा देवदार प्रत्येक समान भाग कूट छान सबके समान गुग्गुलु मिलाकर गोली वना लेनी चाहिये। प्रातः तथा भोजनके समय बलानुसार इसका सेवन करना चाहिये। यह अठारह प्रकारके कुष्ठ, किमि, दुष्ट त्रण, ग्रहणी अशोरोग, मुखरोग, गलरोग, गृध्रसी, भन्न तथा ओष्ठगत रोगों को जैसे विष्णु राक्षसों को नष्ट करते हैं वैसे ही नष्ट करत 書川 68-03 11 名

# भल्लातकप्रयोगः

पश्च भहातकांदिछत्त्वा साधयेद् विधिवज्जले। कवायं तं पिबेच्छीतं घृतेनाक्तौष्ठतालुकः ॥ ९२ ॥ पञ्चब्द्धशा पिबेद्यावत्सप्ततिं ह्वासयेत्ततः ! जीर्णेऽद्यादोदनं शीतं घृतक्षीरोपसंहितम् ॥ ९३ ॥ एतद्रसायनं मेध्यं बलीपलितनाशनम् । कुष्टार्शः किमिद्रोषघ्नं दृष्ट्युकविशोधनम् ॥ ९४ ॥ पच भिलावोंको दुरकुचाकर जलमें विधिपूर्वक काथ बनाना च।हिये। फिर ओठों तथा ताछुमें घी लगाकर ठ०ढ़ा काथ पीना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे दिन ५ बढ़ाकर अर्थात् १० भिलावोंका क्वाथ पीना चाहिये। इस प्रकार जवतक ७० भिलावां न हो जायें, तबतक बढ़ाना चाहिये। फिर कमशः ५ पांच ही प्रतिदिन घटाना चाहिये। औषध पच जानेपर घी और दूधके साथ भात खाना चाहिये। यह रसायन है। मेधाको बढ़ाता, झुरियो तथा बालोकी सफेदीको नष्ट करता, कुष्ठ, अर्श, किमिदोषको दूर करता तथा दूषित शुकको शुद्ध करता है।। ८२-९४।।

# भल्लातकतेलप्रयोगः

तैलं भञ्जातकानां च पिबेन्मासं यथाबलम् । सर्वोपतापितमुक्तो जीवेद्वर्षशतं दृढम् ॥ ९५ ॥ १ महीनेतक भिलावेके तैलका बलानुसार सेवन करनेसे समस्त दुःखोसे रहित होकर १०० वर्षतक जीता है ॥९५॥

# खदिरप्रयोगः

प्रलेपोद्धर्तनस्नानपानभोजनकर्मण । शीलितं खादिरं वारि सर्वत्वग्दोवनाशनम् ॥९६॥

लेप, उबटन, स्नान, पान तथा भोजनमें खदिरके जलका सेवन करनेसे समस्त त्वग्दोष नष्टं होते हैं॥ ९६॥

# तिक्तषट्रपलकं घृतम्

निम्बं पटोलं दावीं दुरालमां तिक्तकरोहिणी त्रिफलाम् ॥ ९७॥ कुयोद्धेपलांशान्पर्पटकं त्रायमाणां च । संलिलाडकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थितं क्षिपेत्पृते। चन्द्निकरातिकसागधिकात्रायमाणाञ्च ॥ ९८॥ मुस्तावरसकवीजं कल्कीकृतमधंकार्षिकान् भागान्। नवसर्पिषश्च षद् पलमेतित्सद्धं घृतं पेयम् ॥ ९९ ॥ कुष्ठज्वरगुलमाशौषहणीपाण्ड्वामयश्चयथ्न्। पामाविसर्पपिडकाकण्ड्रगलगण्डन्हिसद्भू॥१००॥

नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, दाहहत्दी, यवासा, कुटकी त्रिफला, पित्तपापड़ा तथा त्रायमाणा प्रत्येक २ तीले, जल द्रबह्देगुण्यात् २ आढ्क अर्थात् ६ सेर ३२ तोले मिलाकर अष्ट-मांश शेष काथ वना उतार, छानकर २४ तो० नया वृत तथा चन्दन, चिरायता, छोटी पीपल, त्रायमाणा, नागरमोधा व इन्द्रायव प्रत्येक ६ माशेका कल्क छोड्कर घृत सिद्ध करना, चाहिये। इसका मात्रासे सेवन करनेसे कुष्ठ, ज्वर, गुल्म, अर्श, प्रहणी, पांडरोग, शोथ, पामा, विसपे, पिडका, कण्हू, और गलगण्ड रोग नष्ट होते हैं ॥ ९७--१०० ॥

# पश्चतिक्तकं घृतम्

निम्बं परोलं न्याबीं च गुहूचीं वासकं तथा। क्याहरापलानभागानेकैकस्य सुकुट्टितान् ॥ १०१॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् । घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागर्भसंयुतम् ॥ १०२ ॥ पञ्चतिक्तामिदं ख्यातं सिधः कुष्ठविनाशनम्। अज्ञीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिंश्च पैतिकान्१०३॥ विंश्तिं ऋषिमकांश्चेव पानादेवापकषिति। दुष्टबणिकमीनर्शः पश्च कासांश्च नाशयेत् ॥१०४॥

नीम, परवल, छोटी कटेरी, गुर्च, तथा अङ्सा प्रत्येक ४० तोला ले दुरकुचाकर जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार, छानकर घी १ प्रस्थ तथा त्रिफलाका इन्द्रायण, शतावर, दोनों सारिवा, इन्द्रयव, अइसा, मूर्वा, मिलित कल्क १६ तोला मिलाकर सिद्ध करना चाहिये। यह गुर्च, चिरायता, तथा त्रायमाणका घीसे चतुर्थीश कल्क, जल "पञ्चति कपृत" कुष्ट, वात, कफ, पित्तके समस्त रोग, दुष्ट, वण, कीड़े और अर्शको पीनेसे ही नष्ट करता है॥१०१॥१०४॥ घीसे दूना छोड़कर घी नकाना चाहिये। यह घृत, सैकड़ों

# तिक्तकं घृतम्

विफलाद्विनिशावासायासपपंटकूलकान् । त्रायन्तीकदुकानिम्बान्प्रत्येकं द्विपलोनिमतान् १०५ काथियत्वा जलदोणे पादशेषेण तेन तु । घृतप्रस्थं पचेत्करुकैः पिष्पलीवन्यचन्दनैः ॥१०६॥ त्रायन्तीज्ञकभूनिस्बैस्तरपीतं तिक्तकं घृतम्। हन्ति कुछःवराशांसि श्यथं प्रहणीगदम । पाण्डरोगं विसपं च क्षीबामामपि शस्यते ॥१०७॥

त्रिफला, हल्दी, दाहहर्त्दी, अडूसा, यवासा, पित्तपापड़ा, परवलकी पत्ती, त्रायमाणा, कुटकी तथा नीमकी छाल परयेक ८ तीला, जल १५ सेर ४८ तीला मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर घी १२८ तीला तथा छोटी पीपल, केवटीमोधा, चन्दर त्रायमाण, इन्द्रयप व चिरायता प्रत्येक २ तोलाका कल्क ोड्कर सिद्ध करना चाहिये। यह घृत कुष्ठ, ज्वर, अर्श, सूजन, प्रहणीरोग, पाण्डुरोग और विसर्पको नष्ट करता है। नपुंसकोंके लिये भी हितकर है ॥ १०५--१०७ ॥

# महातिक्तकं घृतम्

सप्तच्छदं प्रतिविषां सम्पाकं तिक्तरोहिणी पाठाम् १०८ मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलपिचुमर्दपर्पटकम्। धन्वयवासं चन्दनमुवकुल्ये एदाकं रजन्यौ च। षड्यन्यां सविशालां शतावरीशारिवे चोभे ॥ १०९॥ वत्सकबीजं वासां मूर्वाममृतां किरातिक्तं च। कल्कान्कुर्यान्मतिमान्यष्ट्याह्नं त्रायमाणां च ॥ ११०॥ कल्कश्चतुर्थभागो जलमष्टगुणं रसोऽमृतफलानाम् । द्विगुणो वृताच देयस्तत्सिवैः पाययेत्सिद्धम् ॥ १११ ॥ कुष्ठानि रक्तपित्तं प्रबलान्यशांसि रक्तवाहीनि । वीसर्पमम्छिपतं वातासृक्पाण्डुरोगं च ॥ ११२ ॥ विस्फोटकान्सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्डूम् । हृद्रोगगुग्गुब्मिपडकामसृग्दरं गण्डमालां च ॥११३॥ हन्यादेतत्सद्यः पीतं काले यथावलं सर्विः। योगशतैरप्यजितान्महाविकारान्महातिक्तम् ॥ ११४॥

सप्तपण, अतीस, अमलतासका गूदा, कुटकी, पाढ, नागर-मोथा, खश, त्रिफला, पटोल, निभ्व, पित्तपापड़ा, यवासा, चन्दन, छोटी व बड़ी पीपल, पद्माख, हत्दी दाहहत्दी, वच, अठगुणा तथा परवलके फलोंका काथ विधिवत् बनाकर

योगोसे असाध्य कुछ, रक्तपित, रक्तस्रावी अर्श, विसर्प, अम्लपित, बातरक्त, पांडुरोग, विस्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, कण्ड्रोग, हृद्दोग, गुल्म, पिडिका, रक्तप्रदर तथा गण्डमालाको बलानुसार सेवन करनेसे नष्ट करता है इसे "महा-तिक्तक पृत" कहते हैं ॥ १०८-११४ ॥

# महाखदिरं घृतम्

खदिरम्य तुलाः पञ्च शिशपाशनयोस्तुले । तुलार्थाः सर्वं एवेते कर जारिष्टवेतसाः ॥ ११५॥ पर्पटः कुटजक्षेव वृषः क्रिमिहरस्तथा। हरिद्रे कृतमालश्च गुङ्ची त्रिफला त्रिवृत् ॥११६॥ सप्तपर्णस्तु संक्षुण्णो दशद्रोणे च वारिणः। अष्टभागावशेषं तु कषायमवतारयेत् ॥ ११७ ॥ धात्रीरसं च तुल्यांशं सर्पिषश्चाढकं पिचेत्। महातिक्तककल्कैश्च यथोक्तैः पलमेमितैः ॥ ११८॥ निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाभ्यंगान्निषेवणात् । महाखदिरमित्येतत्परं कुष्ठविनाशनम् ॥ ११९ ॥ कत्था २५ सेर शीशम व विजैसार दोनों मिलाकर १० सेर तथा कड़ा, नीमकी छाल, वेत, पित्तपापड़ा, कुरैयेकी छाल, आंवला, वायविङ्गं, हत्दी, दारुहत्दी, गुर्च, विफला, निसोध, व सप्तपर्ण प्रत्येक २॥ सेर, जल १० द्रोण द्रवद्वेगुण्य कर २५६ मेरमें मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष रहनेपर उतार कर छानना चाहिये। फिर आंबलेका रस ६ सेर ३२ तो० तथा घी ६ सेर ३२ तोला तथा महातिक्त पृतकी प्रत्येक औषधिका करक ४ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। इस घूतके पीने तथा मालिश करनेसे समस्त कुष्ठ नष्ट होते हैं। यह "महाखदिर" नामक घृत कुष्ठके नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ११५-११९ ॥

# पश्चतिक्तकगुग्गुलुः

निम्बामृतावृषपटो**लनिदिग्धिकानां** भागान्ष्रयग्दशपलान्विषचेद् घटेऽपाम् । अष्टांशशेषितजलेन सानेःस्रतेन प्रस्थं घृतस्य विपचेत्पिचुभागकल्कैः ॥१२०॥

पाठाविडङ्गसुरदारुगजोपकुल्या-द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यक्षे तंजीवतीमरिचवत्सकदीप्यकाग्नि-रोहिण्यरुष्करवचाकणमूलयुक्तैः ॥ १२१॥

मि ख्रिष्ठयाऽतिविषया वर्या यमान्या संश्रद्रगुग्गुलप्लेरपि पश्चसङ्घयैः। तत्सेवितं विषमतिप्रबलं समीरं

नाडीव्रणार्व्दभगन्द्रगण्डगाला जबृध्वसर्वगतगुरमदोत्थमहान्। यक्ष्मारुचिश्वसनपीनसकासशोष-हत्पाण्डुरोगगलविद्रधिवातरक्तम् ॥ १३३ ॥

छाल, गुर्च, अइसा, परवल, तथा छोटी कटेरी प्रत्येक ४० तोला लेकर जल २५ सेर ४८ तोल मिलाकर पकाना चाहिये। अष्टमांश रह जानेपर उतार छान-कर घी १२८ तोला तथा पाढ़, वायविड्ङ्ग, देवदारु, गजपी-पल, जवाखार, सञ्जीखार, सोॅंठ, हत्दी, सौंफ, चव्य, कूठ, तेंजोवती, मरिच,कुंड़की छाल, अजवायन,चीतकी जड़कुटकी, भिलावां, दूधिया वच, पिपरामूल, यङ्गीठ, अतीस, त्रिफला, व अजमोद प्रत्येकका एक तीला महीन पिसा हुआ कल्क तथा शुद्ध गुरगुलु २० तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह विष, अति प्रवल वायु सन्धि अस्यि तथा मजागत कुष्ठ, नाड़ी-वण, अर्बुद, भगन्दर, गण्डमाला, जन्नूर्ध्वजरोग, सर्वगतरोग, गुत्म, अर्श, प्रमेह,यक्मा, अरुचि, श्वासे, पीनस, कास शोष, हुद्रोग, पाण्डुरोग, गलविद्रधि और वातरक्तको नष्ट, करता है ॥ १२०- १२३ ॥

# वज्रकं घृतम्

वासागुडू चीत्रिफलापटोल-कर्ञनिम्बाशनकृष्णवेत्रम् । तत्काथक रकेन घृतं विपकं तद्वज्ञकं कुष्टहरं प्रदिष्टम् ॥ १२४॥

विशीर्णकर्णागुलिहस्तपादः क्रिम्यदितो भिन्नगलोऽपि मर्स्यः। पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवे-दव्याहतो वर्षशतं च कुष्ठी ।। १२५ ॥

अडूसा, गुर्च, त्रिफला, परवलकी पत्ती, कज्ञा, नीमकी छाल, विजैसार तथा काले वेतके काथ व कल्कसे पकाया घृत "बज्जक" कहा जाता है। यह कुष्ठको नष्ट करता है। इससे कीडोंसे पीडित स्वरभेद्युक्त कुष्ठी पुनः पुरानी कान्तिको प्राप्त कर १०० वर्षतक सुखपूर्वक जीता है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥

# आरग्वधादितैलम्

आरग्वधं धवं कुष्ठं हरितालं मनःशिलाम्। रजनीद्रयसंयुक्तं पचेनैछं विधानवित्। एतेनाभ्य अयेच् तित्री क्षिप्रं श्वित्रं विनइयति १२६

अमलतास, धायके फूल, कूठ, हरिताल, मैनसिल, हल्दी तथा दारुहल्दीके कल्कके सात तैल पकाकर श्रियत्र वालोंको सन्दर्शास्थिमज्जगतमप्यथ कुष्टमीटक्।।१२२॥ मालिश करना चाहिये । इससे मित्र नष्ट होता है ॥ १२६ ॥

# तृणक तैलम्

मिश्विष्ठारु द्यूनिशाचकमदारग्वधपछ्वै:।
तृणकस्वरसे सिद्धं तैलं कुष्ठहरं कटु ॥ १२७॥
मजीठ, कूठ, हर्त्दां, चकवड तथा अमलतासके पत्तीका
कह्क और तृणपञ्चमूलका स्वरस छोड़कर सिद्ध कडुआ तैल
कुष्ठको नष्ट करता है॥ १२७॥

# महातृणकतैलम्

हरिद्रात्रिफलादारुहयमारकचित्रकम्। सप्रच्छद्रश्च निस्वत्वक्षर जो वालकं नखी ॥१२८॥ है ॥ १३६ १३८ ॥ कुष्टमेडगजाबीजं लाङ्गली गणिकारिका ॥ १२९ ॥ जातीपत्रं च दावीं च हारितालं मनःशिला। कलिङ्गा तिलपत्रं च अकेक्षीरं च गुग्गुलुः ॥१३०॥ गुडत्वङ्मरिचं चैव कुंकुमं प्रन्थिपणकम् । सर्जपणांशखदिरविडङ्गं पिप्पली वचा ॥ १३१ ॥ घनरेण्वमृतायष्टिकेशरं ध्यामकं विषम्। विश्वकदफलमिज्ञष्ठा बोलस्तुम्बीफलं तथा ॥१३२॥ इत्हीसस्पाकयोः पत्रं वागुजीबीजमांसिके। एला ज्योतिष्मतीमूलं शिरीषो गोमयाद्रसः॥१३३॥ चन्द्ने कुष्ठनिर्गुण्डी विशाला मलिकाद्रयम्। वासाऽश्वगन्धा बाह्मी च उयाह्नं चम्पककदफलम् १३४ एतै:करकै: पचेत्रेलं तृणकस्वरसद्रवम्। सर्वत्वग्दोषहरणं महातृणकसंज्ञितम् ॥ १३५ ॥ हल्दी, त्रिफला, देवदार, कनेर, चीतेकी, जड़, सप्तपर्ण, नीमकी छाल, कन्ना, सुगन्धवाला, नख, कूठ, पवांड़के बीज, कलिहारी, अरणी, जावित्री, दाहहरूदी, हरताल, भैनशिल, इन्द्रयव, तिलकी पत्ती, आकका दूध, गुग्गुलु, दालचीनी, काली मिर्च, केशर, भटेउर, राल, छोटी तुलसी, कत्था, वायविड्ंग, छोटी पीपल, दूधिया वच, नागरमोथा, सम्भालुके बीज, गुर्च, मौरेठी, नागकेशर, रोहिषघास, शुद्ध सींगिया, सोंठ, कैफरा, मझीठ,वोल, तोस्वीके बीज, थूहरके पत्ते, अमल-तासके पत्ते, बकुर्चाके बीज, जटामांसी, छोटी इलायची, माल-कांगनीकी जड़, सिरसाकी छाल, गोबरका रस, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, कूठ, सम्भाल्की पत्ती, इन्द्रायणकी जड़,चमेलीके फूल, बैलाके फूल, अडूसा, असगन्ध, ब्राह्मी, गन्धाबिरोजा चम्पाके फूल व केफराका कल्क और तृणपञ्चमूलका स्वरस छोड़कर तैल पकाना चाहिये। यह तैल समस्त त्वग्दोषींको नष्ट करता है ॥ १२८-१३५ ॥

# वज्रकं तैलम्

सप्तपर्णकरश्चार्कमालतीकरवीरजम् । मूलं स्तुहीझिरीषाभ्यां चित्रकास्फोतयोरापि १३६॥ करश्चबीजं त्रिफलां चिकंदु रजनीद्वसम् । सिद्धार्थकं विडङ्गं च प्रपुन्नाडतिलैः सह ॥ १३७॥ मूत्रपिष्टैः पचेत्तेलमेभिः कुष्ठविनाशनम् । अभ्यङ्गाद्वज्रकं नाम नाडीदुष्टव्रणापहम् ॥ १३८॥

सप्तपर्ण, कझा, आक, चमेली और कनेरकी जड़ तथा थूहर, सिरसा और चीता व आस्फोतेकी जड़, कझाके बीज, त्रिफला, त्रिकटु, हत्दी, दारुहत्दी, सरसो, वायविड्झ,पवांड़के बीज तथा काले तिल इनको गोमूत्रमें पीस कल्क बना छोड़कर जलके साथ तैल पकाना चाहिये। यह तैल मालिश करनेसे तथा नाडीव्रण व दुष्ट व्रणको नष्ट करता है॥ १३६-१३८॥

# मरिचाद्यं तैलम्

मिर वालिशिलाह्यार्कपयोऽश्वारिजटात्रिष्टत्। शक्तद्रसिवशालारु ङ्निशायुग्दारु चन्द्रनैः ॥१३९॥ कहुतैलात्पचेत्रस्थेद्वयक्षेतिंषपलान्वितेः। सगोमूत्रं तद्भयङ्गाददुश्वित्रविनाशनम्। सर्वेष्विप च कुष्टेष् तैलमेतत्प्रशस्थते॥ १४०॥

काली मिर्च, हरताल, मैनसिल, आकका दूध, कनेरकी जड़, निसोथ, गोवरका रस, इन्द्रायण, कूट, हर्त्दी, दाहहर्त्दी, देवदाह तथा चन्दन प्रत्येक दो तोला, विष ४ तोला, कडुआ तैल १२८ तोला तथा चतुर्गुण गोमूत्र छोड़कर पकाना चाहिये। यह तैल मालिश करनेसे दृदृ, श्वित्र तथा समस्त फुन्टोंको नष्ट करता है। १३९॥ १४०॥

# बृहन्मरिचायं तैलम्

मिर्च त्रिवृता दन्ती क्षीरमार्कं शकृद्रसः।
देवदारु हरिद्रे द्वे मांसी कुष्ठं सचन्दनम्।। १४१।।
विशाला करवीरं च हरितालं मनःशिला।
चित्रको लाङ्गलाल्या च बिडङ्गं चक्रमर्दकम् १४२
शिरीषं कुटजो निम्बं सप्तपण्रस्तुहामृताः।
सम्पाको नक्तनालोऽद्दः खदिरं पिप्पली वचा१४३
ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत्।
आढकं कटुतेलस्य गोमूतं तु चतुर्गुणम्।। १४४॥
पक्वा तेलवरं होतन्त्रभयेत्कौष्ठिकान्त्रणान्॥१४५॥
मृत्पात्रे लौहपात्रे वा शनैमृद्धिम्नता पचेत्।
पामाविचिकाददुकण्ड्विस्फोटकानि च।
वलयः पलितं लाया नीली व्यङ्गस्तथेव च।
अभ्यञ्जेन प्रणद्मानित सौकुमार्यं च जायते।।१४६॥
प्रथमे वयसि स्त्रीणां यासां नस्यं तु दीयते।

परामपि जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नम्रताम् १४०॥

बलीवर्दस्तुरङ्गो वा गजो वा वायुपीडितः। प्सिरभ्य अनेर्गाढं भवेन्माहतविक्रमः ॥ १४८॥ काली मिर्च, निसोध, दन्ती आकका दूध, गोबरका रस, देवदार, हल्दी, दारुहल्दी, जटामांसी, कूठ, चन्दन, इन्द्रायण, कनेरकी छाल, हरताल, मैनशिल, चीतकी, जड़, कलिहारी, वायविदंग, चकवद्के बीज, सिरसेकी छाल, कुरैयेकी छाल, नीमकी छाल, सतीना, सेहु॰ड़, गुर्च, अमलतासके पत्ते, कड़ा, नागरमोत्रा, कत्था, छोटी पीपल, दूधिया बच,तथा मालकांगनी प्रत्येक ४ तोला, सींगिया ८ तोला, कडुआ तैल १ आढ़क ( दबह्रैगुण्यकर ६ सेर ३२ तोला ) गोमृत्र २५ सेर ४८ तोला छोड़कर मिट्टी या लौहके पात्रमें मन्द आंचसे पकाना चाहिये। इस उत्तम तैलको कुष्टवालोंके वणोंमें लगाना चाहिये। इससे पामा, विवाई, दाद, खुजली, फफोले, झुरियां,वालोंकी सफेदी, स्यजहां तथा झांई नष्ट होते हैं और शरीर सुन्दर होता है। जिन स्त्रियोंको छोटी अवस्थामें इस तैलका नस्य दिया जाता है, उनके बहुत बुढापामें भी स्तन कड़े बने रहते हैं। वायुसे पीडित बैल घोड़ा अथवा हाथी इसकी मालिशसे वायुके समान वेगवाला होता है ॥ १४१-१४८ ॥

# विषतैलम्

नक्तमालं हरिद्रे द्वे अर्कस्तगरमेव च। करवीरं वचा कुष्ठमास्फोता रक्तचन्द्नम् ॥१४९॥ मालती सप्तपणे च मिलाष्टा सिन्ध्वारिका। एषामधेपलान्भागान्विषस्यापि पलं तथा ॥१५०॥ चतुर्गुणे गवां मूत्रे तैलप्रस्थं विपाचयेत् । श्चित्रविस्फोटकिटिभकीटल्रुताविचर्चिकाः ॥१५१॥ कण्डूकच्छ्विकाराश्च्यं त्रणा विषद्षिताः। विषतेलामेदं नाम्ना सवेत्रणविशोधनम् ॥ १५२ ॥ कजा, हल्दी, दाहहल्दी, आक, तगर, कनेर, बच, कूठ, आस्फोता, लालचन्दन, चमेली, सतौना, मजीठ तथा सम्भाल प्रत्येक २ तोला, सींगिया ४ तोला, तैल एक प्रस्थ, ( इबद्वे-गुण्यसे १ सेर ९ छ ३ तोला ) चतुगुण गोमूत्र मिलाकर पकाना चाहिये। इस तैलसे सफेद कुष्ठ, फफोले, किटिभ, कीट, मकडीका विष, विचर्चिका, खुजली, कच्छू तथा विषसे दूषित व्रण नष्ट होते हैं। यह " विषतैल " समस्त व्रणोंको शुद्ध करता है। १४९-१५२॥

# करवीराद्यं तैलम्

श्वेतकर्वीरकरसो गोमूत्रं चित्रकं विडक्नं च। कुछेषु तेलयोगः सिद्धोऽयं संमतो भिषजाम् १५३॥ सफेद कनेरका रस, गोमूत्र, चीतकी जड़ और वायविडंग, मिलाकर विधिपूर्वक सिद्ध तैल सब कुछोको नष्ट करनेवाला है, ऐसा वैद्यलोग बताते हैं॥ १५३॥

# अपरं करवीराद्यं तैलम्

श्चितकरवीरमूलं विषांशसाधितं गवां सूत्रे । चर्मदलसिध्मपामाविस्फोटिक्रिमिकिटिभिजे जैलम्१५४ सफेद कनेरकी जङ् और सींगियाका करक तथा गोमूत्र मिलाकर सिद्ध तैल चर्मदल,खुजली,सिध्मकुष्ठ,फफोले,कीड़े और किटिभ कुष्ठको नष्ट करता है ॥ १५४ ॥

# सिन्द्राद्यं तैलम्

सिन्द्रार्धपळं पिष्टा जीरकस्य पळं तथा।
कटुतेलं पचेन्मानीं सद्यः पामाहरं परम्।। १५५॥
सिन्दूर २ तोला, जीरा ४ तोला, कडुआं तैल ३२
तोला मिला पकाकर लगानेसे तत्काल खुजली नष्ट होती
है॥ १५५॥

# महासिन्द्राद्यं तैलम्

सिन्द्रं चन्दनं मांसीविडक्नं रजनीद्वयम् ।
प्रियक्गं पद्मकं कुष्ठं मिल्लष्ठां खदिरं वचाम्१५६॥
जात्यकंत्रिवृतानिम्बकर श्रविषमेव च ।
कृष्णवेत्रकलोधं च प्रपुत्रां च संहरेत् ॥ १५७॥
प्रक्षणिष्ठानि सर्वाणि योजयेत्तेलमात्रया ।
अभ्यक्तेन प्रयुजीत सर्वकुष्ठावनाशनम् ॥ १५८॥
पामाविचर्चिकाण्डू विसपादिविनाशनम् ।
रक्तिपत्तोत्थितान्हन्ति रोगानेवंविधान्वहून् ॥१५९॥
सिन्द्र, चन्दन, जटामांसी, वायविदंग, हत्दी, दाहहत्दी,
फ्लिप्रक्ष्मु, पद्माख, कूठ, मङ्गीठ, कत्था, वच, चमेली,
आक, निसोथ, नीमकी छाल, कज्ञा, सींगिया, काला वेत,लोध
तथा पवाइके बीज सबको महीन पीस तैल मिलाकर पकाना
चाहिये। इसकी मालिश करनेसे समस्त कुष्ठ,पामा, विचर्चिका,
कण्डू, विसर्प तथा रक्तित्त रोग नष्ट होते हैं ॥ १५६-१५९॥

# आदित्यपाकं तैलम्

मिजिष्ठाविफळाळाक्षानिजागनधिशळाळके; ।
चूर्णितेस्तैलमादित्यपाकं पामाहरं परम् ॥ १६०॥
मिक्षीठ, त्रिफला, लाख, हत्दी, मनशिल, तथा गन्धकका
चूर्ण कर तैल मिला सूर्यकी किरणोंसे (७ दिनतक) पकाना
चाहिये। यह तैल पामाको नष्ट करता है ॥ १६०॥

# दूर्वादं तैलम्

स्वरसे चैव दूर्वायाः पचेत्तेलं चतुर्गुणे । कच्छ्विचर्चिकापामा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्१६१॥ दूबके स्वरसमें चतुर्थीश तेल मिला पकाकर मालिश करनेसे कच्छ, विवाई और पामा नष्ट होती है ॥ १६१॥

## अक्तैलम्

अर्कपत्ररसे पकं कडुतैलं निशायुतम् । मनःशिलायुतं वापि पामाकच्छवादिनाशनम् १६२ आकके पत्तोंके रस और हत्दी अथवा मनशिलके कल्कके साथ सिद्ध तेल पामा, कच्छ आदिको नष्ट करता है ॥ ५६२॥

### गण्डीराद्यं तेलम्

गण्डीरिकाचित्रकमार्कवार्ककुष्ठद्वमस्वग्ठवणैः समूत्रैः । तैलं पचेन्मण्डलदृदुकुष्ठदृष्ट्रवणारु:किटिभापहारि १६३

अमलतासकी छाल, लवण और गोमूत्र मिलाकर सिद्ध किया हैं॥ १७०॥ गया तैल मण्डल ददु, कुच्ठ, दुष्ट वण, अहंषिका और कटि-भको नष्ट करता है ॥ १६३॥

### चित्रकादि तैलम्

चित्रकस्याथ निगुण्डणा ह्यमारस्य मूलतः। नाडीच बीजाद्विषतः काञ्जिपिष्टं पलं पलम् १६४ कर जतैलाष्ट्रपलं का जिकस्य पलं पुनः मिश्रितं सूर्यसन्तमं तैलं कुष्ठवणास्रजित् ॥ १६५॥

चीतकी जड़, सम्भाल्की जड़, कनेरकी जड़, नाडीचके बीज, तथा सींगिया प्रत्येक ४ तोला काझीमें पीस, काझीका तैल ३२ तोला और काजी ४ तोला, मिलाकर सूर्यकी किरणोमें तपाना चाहिये। यह तैल कुष्ठ, व्रण और रक्तदो-षको नष्ट करता है ॥ १६४ ॥ १६५ ॥

## सोमराजीतेलम

सोमराजी हरिद्रे हे सर्वपारग्वधं गदम्। कर जैडगजाबीजं गर्भे दत्त्वा विपाचयेत् ॥१६६॥ तैलं सर्वपसम्भूतं नाडीदुष्टत्रणापहुम्। अनेनाञ्ज प्रशास्यन्ति कुष्ठान्यष्टाद्शेत्र तु ॥ १६०॥ नीलिकापिडकान्यङ्गं गम्भीरं वातशोणितम्। कण्डूकच्छूप्रशमनं कच्छूपामाविनाशनम् ॥१६८॥ वकुची, हत्दी, दारुहत्दी, सरसी, अमलतास, कूठ, कजा तथा पवांड़के बीजका कल्क छोड़कर सरसोका तैल पकाना चाहिये। यह तैल नाडीत्रण, दुष्ट व्रण, अठारह प्रकारके कुछ

सामान्यनियमः

नष्ट करता है ॥ ५६६-५६८ ॥

झाई, फ़ुसियां, स्यउहां, गम्भीर वातरक्त तथा खुजली आदि

पक्षात्पक्षाच्छईनान्यभ्युपेयात् मासान्मासात्स्रंसनं चाप्यधस्तात्। **च्यहास्ट्रयहान्नस्ततश्चावपीडान्** मासेव्वसृङ्मोक्ष्येत्वद्सु षद्सु ॥ १६९ ॥

पन्द्रह, पन्द्रह दिनमें वमन करना चाहिये। एक एक मही नेमें विरेचन लेना चाहिये। तीन तीन दिनमें अवर्पीड़क नस्य लेना चाहिये। तथा छः छः महीनेमें शिराव्यध करना ( फस्त खोलना ) चाहिये ॥ १६९ ॥

#### पथ्यम्

योषिनमांससुरात्यागः ज्ञालिसुद्रयवादयः। पुराणास्तिक्तशाकं च जाङ्गलं कुष्टिनां हितम् १७०॥ स्त्रीगमन, मांस और शराबका त्याग, पुराने चावल, मूँग, थूहरका दूध, चीतकी जड़, भांगरा, आक, कूठ, तथा यव तथा जड़की तिक्तशाक कुष्ठवालोंको हितकर होते

इति कुच्छाधिकारः समाप्तः।

# अथोदर्दकोठशीतपित्ताधिकारः

#### साधारणः क्रमः

अभ्यङ्गः कटुतैलेन संकश्चीष्णाम्बुभिस्ततः । उद्दें वमनं कार्यं पटोलारिष्टवारिणा ॥ १॥

उदर्दमें कडुए तैलकी मालिश कर गरम जलसे सिंचन करना चाहिये। तथा परवलकी पत्ती और नीमकी पत्तीसे वमन कराना चाहिये॥ १॥

### विरेचनयोगः

त्रिफलापुरकृष्णाभिविरेकश्चात्र शस्यते । त्रिफलां क्षौद्रसहितां पिबेद्वा नवकार्षिकम्। विसर्पोक्तममृतादि भिषगत्रापि योजयेत् ॥ २ ॥

त्रिफला, गुग्गुल और छोटी पीपलसे विरेचन लेना चाहिये। अथवा शहदके साथ त्रिफला अथवा नवकार्षिक काथ (वातरक्तोक ) बिसपोंक्त अमृतादि काथका प्रयोग करे॥२॥

#### केचन योगाः

सिवां मधुकसंयुक्तां गुडमामसकैः सह । सगुडं दीव्यकं वस्तु खादेलध्यात्रभुद्र नरः॥ ३॥ तस्य नक्याति सप्ताहादुदर्दः सर्वदेहजः।

मीरेठीके साथ मिश्री अथवा आंवलाके साथ गुड़ अथवा गुड़के साथ अजवायन पथ्यात्र सेवन करते हुए जो मनुष्य खाता है, उसका उदर्द सात दिनमें नष्ट हो जाता है ॥३॥

### उद्वर्तनं लेपश्च

सिद्धार्थरजनीकल्कैः प्रपुन्नाडितलैः सह ॥ ४॥ कटुतैलेन संमिश्रमेतदुद्धर्तनं हितम् । दूर्वानिशायुतो लेपः कष्छ्वामाविनाशनः॥ ५॥ क्रिमिद्दुहरुश्चेव शीतिवित्तहरः परः।

सरसो, हत्दी, पबांड़के बीज तथा तिलका कत्क, कडुआ तैल मिलाकर उवटन करना चाहिये। इसी प्रकार दूव और हत्दीका लेप कच्छू, पामा तथा किमि, दद्दु, और शीत-पित्तको नष्ट तरता है॥ ४॥ ५॥-

अग्निमन्थमूललेपः

अग्निमन्थभवं भूलं पिष्टं पीतं च सर्पिषा ॥ ६ ॥ शीतिषिचोदर्दकोठान्सप्ताहादेव नाशयेत् ।

अरगीकी जड़ पीसकर घीके साथ पीनेसे सात दिनोमें ही शीतपित्त, उदर्द और कोढ़को नष्ट करती है।। ह ॥-

#### कोठसामान्यचिकित्सा

कुष्ठोक्तं च क्रमं कुर्यादम्हापित्तप्रमेव च ॥ ७ ॥ उद्दोंक्तां कियां च।पि कोठरोगे समासतः । सर्पिष्पीत्वा महातिक्तं कार्यं शोणितमोक्षणम् ॥८॥

कोठरोगमें कुघ्ठोक्त, अम्लिपत्तिव्र तथा उददोंक्त चिकित्सा करनी चाहिये । तथा महातिक्तपृतको पीकर फस्त खुलाना चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥

#### निम्बपत्र योगः

निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविमिश्राण्यथवोपयुक्त्यात्। विस्फोटकोठक्षतशीडिपत्तं कण्ड्वस्रपित्तं रकसां च हन्यात्॥ ९॥

नीमके पत्तीके चूर्णको सदा घीके साथ अथवा आंवलेके साथ उपयोग करना चाहिये। इससे फफोले, ददरे, वण शीत पित्त, खुजला, और रक्तपित्त तथा रकसा नामके कुष्ठ नष्ट होते हैं॥ ९॥

#### विविधा योगाः

क्षारसि-धूत्थतेलेश्च गात्राभ्यक्तं प्रयोजयेत् । गम्भारिकाफलं पकं शुष्कमुस्त्वेदितं पुनः ॥ १०॥ भीरेण शीतापत्तन्नं खादितं पथ्यसेविना । तैलोद्वर्तनयोगेन योज्य एलादिको गण ॥ ११॥ शुष्कमूलकयूषेण कौलत्थेन रसेन वा । भोजनं सर्वदा कार्यं लावतित्तिरिजेन वा ॥ १२॥

क्षार और सेधानमकके चूर्णको तेलमें मिलाकर मालिश करना चाहिये। खम्भारका पका फल सूखा हुआ उबालकर दूधके साथ खाने तथा पथ्यसे रहनेसे शीत पित्त नष्ट होती है। तथा तैलके साथा एलादिगणका उबटन लगाना चाहिये। सूखी मूलीके यूष, कुलथीके रस अथवा लवा व तीतरके मांसरसके साथ सदा भोजन करना चाहिये॥ ०-१२॥

#### सामान्यचिकित्सा

शीतलाभ्यन्नपानानि बुद्ध्वा दोषगति शिषक् । उप्णानि वा यथाकालं शीतापत्ते प्रयोजयेत् ॥१३॥

शीतिपत्तमें दोषोंकी गित समझकर शीत अथवा उष्ण अन्नपानका यथा समय प्रयोग करावे ॥ १३ ॥ इत्युददकीठशीतिपत्ताधिकारः समाप्तः।

# अथाम्लपित्ताधिकारः

### सामान्यचिकित्सा

वान्ति कृत्वाम्छिपत्ते तु विरेकं मृदु कारयेत्। सम्यग्वान्तिविरिक्तस्य सुक्तिग्धस्यानुवासनम् ॥१॥ आस्थापनं चिरोद्भूते देयं दोषाद्यपेक्षया ॥ २॥ क्रिया शुद्धस्य शमनी ह्यनुबन्धन्यपेक्षया ॥ २॥ दोष्संसर्गाने कार्या भेषजाहार्कल्पना । ऊर्ध्वंग वमनेधीमानधोगं रेचनेहरेत् । तिक्तभूषिष्ठमाहारं पानं वापि प्रकल्पयेत् ॥ ३॥ यवगोधूमिवकृतीःतीक्ष्णसंस्कारवर्जिताः । यथास्वं छाजशक्तून्वा सितामधुयुतान्पिवेत् ॥४॥

अम्लिपितमें वमन करनेके अनन्तर मृदु विरेचन करना चाहिये। ठीक वमन विरेचन कर लेनेके बाद स्नेहन कर पुराने अम्लिपित्तमें दोषादिके अनुसार अनुवासन या आस्थापन बस्ति देना चाहिये। ग्रुद्ध हो जानेपर शान्त करनेवाली औषध व आहारकी कल्पना करनी चाहिये। तथा ऊर्ध्वग अम्लिपत्तको वमनसे और अधोगको विरेचनसे शान्त करना चाहिये। तथा तिक्तरसयुक्त आहार अथवा पान देना चाहिये। यव तथा गेहूँके पदार्थ तीक्ष्णसंस्कारके विना अथवा खीलके सत्त् मिश्री व शहद मिलाकर पिलाना चाहिये।। १-४॥

### यवादिकाथः

निस्तुषयववृषधात्रीकाथित्रसुगंधिमधुयुतः पीतः । अपनयति चाम्छिपत्त यदि भुक्ते मुद्रयूषेण ॥ ५ ॥

भसीरहित यव, अहूसा तथा आंवलेका काढा, दालचीती, और शहदके साथ पीनेसे ज्वर, वमन व अम्लिपत्तको तेजपात व इलायचीका चूर्ण तथा शहद मिलाकर पीनेसे करता है।। ११॥ तथा मूँगकी दालके साथ भोजन करनेसे अस्लिपत नष्ट होता है॥५॥

### शृंगवरोदिकाथः

कफिपत्तवभीकण्डु उचर विस्फोटदाहहा। पाचनो दीपनः काथः शृङ्कवेरपटोलयोः ॥ ६ ॥ अदरक व परवलका काथ कफपित्तज वमन, खुजली, ज्वर, फफोले, व दाहको नष्ट करता, पाचन तथा दीपन है ॥६॥

### पटोलादिकायः

पटोलं नागरं धान्यं काथयिवा जलं पिवेत् । कण्ड्रपामार्तिश्रलध्नं कफिपतामिमान्यजित् ॥७॥ परवल, सोंठ व धनियांका क्वाथ पीनेसे खुजली, पामा, कफ, पित्त व अभिमान्यको नष्ट करता है।। ७॥

### अपरः पटोलादिः

पटोलविश्वामृतरोहिणीकृतं जलं पिबेत्पित्तकफोच्छ्ये तु ! ग्रलभ्रमारीच कवहिमान्य-दाहडवर्च्छर्दिनिवारणं तत् ॥ ८॥

परवल, सोठ, गुर्च तथा कुटकीका क्वाथ पित्तकफाधिक अस्लिपत्तमें देना चाहिये। यह शूल, भ्रम, अरोचक, अप्रि-मान्य, दाह, ज्वर, और वमनको नष्ट करता है॥ ८॥

### अपरो यवादिः

यवकृष्णापटोलानां काथं भौद्रयुतं पिवेत्। नाशयेदस्लिपितं च अरुचि च वर्मि तथा ॥ ९॥ यव, छोटी पीपल व परवलके काथको शहद मिलाकर पीनेसे अक्लिपत्त, अरुचि तथा वमन नष्ट होता है॥ ९॥

#### वासादिकाथः

वासामृतापर्पटकनिम्बभूनिम्बमार्कवैः। त्रिफछाकुलकैः काथः सभौद्रश्राम्खनाशनः ॥१०॥ अडूसा, गुर्च, पित्तपापड़ा, नीमकी छाल, चिरायता, भांगरा, त्रिफला तथा परवलका काथ शहदके साथ लेनेसे अम्ल पित्तको नष्ट करता है ॥ १० ॥

#### फलिबकादिकाथः

फलिकं पटोलं च तिकाकाथः सितायुतः। त्रिफला, परवल तथा कुटकीका काढ़ा, मिश्री, मीरेठी पित्तरोग तथा अम्ल पित्त नष्ट होता है ॥ १७ ॥

# पथ्यादिचूर्णम्

पथ्याभृङ्गरजरचूणं युक्तं जीर्णगुडेन तु । जयेद्रुखित्तजन्यां छर्दिमन्नविदाहजाम् ॥ १२ ॥ छोटी हर्र व भांगरेका चूर्ण पुराने गुड़के साथ अम्लिपत्त तथा अन्नविदाहजन्य छर्दिको नष्ट करता है ॥ १२ ॥

### वासादिगुगगुलुः

वासरिनस्वपटोलविफलाशनयासयोजितो जयति । अधिककफमम्लिपित्तं प्रयोजितो गुग्गुलुः क्रमेण १३ अहसा, नीमकी छाल, परवल, त्रिफला तथा विजैसार युक्त गुग्गुछ क्रमशः अधिककफ्युक्त अम्लपित्तको करता है ॥ १३॥

#### विविधा योगाः

छिनाखदिरयष्ट्याह्नदार्व्यम्भो वा मधुद्रवम्। सद्राक्षामभयां खादेत्सक्षीद्रां सगुडां च ताम्॥१४॥ कटुका सितावलेह्या पटोलविश्वं च क्षौद्रसंयुक्तम्। रक्तस्रुती च युक्त्या वा खण्डकूष्माण्डकं श्रेष्ठम् १५ गुर्च, कतथा, मौरेठी व दाहहत्दीके काथको शहदके साथ अथवा हरड़के चूर्णको मुनका, शहद व पुराने गुड़के साथ अथवा परवल तथा सोठके चूर्णको शहदके साथ खानेसे अम्ल-पित दूर होता है। तथा रक्त गिरनेपर खण्डकूष्माण्डका प्रयोग उत्तम है ॥ १४ ॥ १५ ॥

### अपर:पटोलादिः

पटोलघन्याकमहौषधाब्दैः कृतः कषायो विनिहन्ति शीन्नम्। मन्दानलं पित्तवलासदाह-च्छिद्विवरामानिलशुलरोगान् ॥ १६॥

परवल, धनियां, सौंठ तथा नागरमोधाका काथ शीघ्र ही मन्दामि, पित, कफ, दाह, वमन, ज्वर, आमवात और शूल आदि रोगोंको नष्ट करता है ॥ १६ ॥

### गुड्रच्यादिकायः

छिन्नोद्भवानिम्बप**टो**ळपत्रं फलात्रकं सुकथितं सुशीतम्। भौदान्वितं पित्तमनेकरूपं सुदारुणं हन्ति हि चाम्लपित्तम् ॥ १७ ॥

गुर्च, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती तथा त्रिफलाका काथ पीतः क्षीतकमध्वाक्तो व्वरच्छर्द्यम्लिपित्तजित्॥११॥ वनाय ठण्डा होनेपर शहद मिलाकर पीनेसे अनेक प्रकारका

### अन्ये योगाः

पटोलत्रिफडानिम्बश्टतं मधुयुतं पिबेत् । पित्तऋष्मज्वरच्छिद्दिदाहशूलोपशान्तये ॥ १८॥ सिंहास्यामृतभण्टाकीकाथं पीत्वा समाक्षिकम्। अम्डपित्तं जयेजान्तुः कासं श्वासं ज्वरं विमम्॥१९॥ वासाघृतं तिक्तवृतं पिष्पलीघृतमेव च । अम्लिपिते प्रयोक्तव्यं गुडकूष्माण्डकं तथा ॥ २०॥ पक्तिशुलापहा योगास्तथा खण्डामलक्यपि । षिप्पळीमधुसंयुक्ता चाम्छपित्तविनाशिनी ॥ २**१** ॥ जम्बीरस्वरसः पीतःसायं हन्त्यम्छिपत्तकम्॥२२॥ परवल, त्रिफला तथा नीमके काथको शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्बर, वमन, दाह व शूल शान्त होते हैं। इसी प्रकार अहसा, गुर्च व बड़ी कटेरीके काथको शहद मिलाकर पीनेसे मनुष्य अम्लिपत्त, कास, श्वास, ज्वर, और बमनको जीतता है। अम्लपित्तमें वासापृत, तिक्तपृत, पिप्पलीपृत और गुड़ करनेवाले योग अथवा खण्डामलकी अथवा शहदके साथ पीपल अम्लिपत्तको नष्ट करती है। इसीप्रकार जम्बीरी निम्बूका स्वरस सार्यकाल पीनेसे अम्लिपत्त नष्ट होता है।। १८-२२॥

### गुडादिमोदकः

गृडपिष्पलिपध्याभिस्तुल्याभिमोदकः कृतः। पित्तऋष्मापहः प्रोक्तो मन्दमि च दीपयेत्॥२३॥ गुड़, छोटी पीपल व हर्र समान भाग ले गोली बना सेवन करनेसे अम्लिपत्त व कफ नष्ट होता तथ, अग्नि दीप्त होती है ॥ २३ ॥

### हिंग्वादिपुटपाकः

हिंग च कतकफलानि चिश्वात्वचो घृतं च पुटद्ग्धम्। शमयति तदक्छिपत्त-

मम्लभुजो यदि यथोत्तरं द्विगुणम् ॥ २४ ॥ भूनी हींग १ भाग, निर्मली २ भाग, इम्लीकी छाल ४ भाग घी ८ भाग सबको पुटपाक विधिसे पकाकर सेवन करने तथा खडे पदार्थ खानेसे अम्लपित्त शान्त होता है ॥ २४ ॥

#### वरायोगः

कान्तपात्रे वराकलको व्युषितेऽभ्यासयोगतः। कान्तर्लीहके पात्रमें त्रिफलाका कल्क वासी रख मिश्री शालिश्व व मर्सा तथा पुनर्नवा, वड़ी कटेरी, भांगरा, लक्ष्मण व

और शहदमें मिलाकर सेदन करनेसे अम्लिपत्त नष्ट होता है ॥ २५॥

# पश्चनिम्चादिचूर्णम्

एकोंऽशः पञ्चितिम्बानां द्विगुणो वृद्धदारकः । शक्तुर्दशगुणो देयः शर्करामधुरीकृतः ॥ २६॥ शीतेन वारिणा पीतः शूलं पित्तकफोरिथतम्। निहन्ति चूर्णं सक्षौद्रमहलपित्तं सुदाहणम् ॥ २७ ॥ निम्बका पद्यांग (फूल, फल, पत्र, छाल तथा मूल) मिलित १ भाग, विधारा २ भाग, सत्तू १० भाग, तथा शकरसे मीठाकर ठण्ढे जलके साथ शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकफज ग्रूल तथा अम्लपित नष्ट होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

# अभ्रादिशोधनमारणम्

आशुभक्तोद्कैः पिष्टमभ्रकं पात्रसंस्थितम्।। २८॥ कन्द्माणास्थिसंहारखण्डकणेरसेरथ। ताण्डुलीयं च शालिं च कालमारिषजेन च ॥२९॥ वृश्चीरवृहतीभुङ्गलक्ष्मणाकेशराजकै:। पेषणं भावनं कुर्यात्पुटं चानेकशो भिषक् ॥ ३०॥ यावित्रश्चनद्रकं तस्याच्छुद्धिरेवं विहायसः। स्वर्णमाक्षिकशासिं च ध्मातं निर्वापितं जले ॥३१॥ न्नैफलेऽथ विच्एयेंवं लोहं कान्तादिकं पुनः। बृहत्पत्रकरीकर्णित्रफलावृद्धदारजैः ॥ ३२ ॥ माणकन्दास्थिसंहारशृङ्कवेरभवे रसैः। दशमूळीमुण्डितिकातालमूलीसमुद्भवेः ॥ ३३ ॥ पुटितं साधु यत्नेन शुद्धिमेवमयो व्रजेत्। विशरं श्वेतवाटवालं मधुपणीं मयूरकम् ॥ ३४ ॥ तण्डुलीयं च वर्षाह्वं दत्त्वाध्योध्वंमेव च। पाक्यं सजीर्णमण्डूरं गोमूत्रेण दिनत्रयम् ॥ ३५ ॥ अन्तर्बाष्पमद्ग्धं च तथा स्थाप्यं दिनत्रयम् । विचूर्णितं शुद्धिरियं लोहिकदृश्य दिशता ॥ ३६ ॥ जयन्त्या वर्द्धमानस्य आर्द्धकस्य रसेन तु । वायस्याश्चानुपृव्यैंवं मर्दनं रसशोधनम् ॥ ३७ ॥ गन्धकं नवनीताख्यं श्रुद्रितं लौहभाजने। त्रिधा चण्डातप शुद्धं भृङ्गराजरसाष्ट्रतम् ॥ ३८॥ ततो वहाँ द्वीभूतं त्वरितं वस्नगालितम्। यत्नाद् भुद्गरसे क्षिप्तं पुनः शुष्कं विशुध्यति॥३९॥ ताजे चावलके मांडसे अभ्रकको पीसकर मानकल्द, अस्थि-सिताक्षीद्रसमायुक्तः पाफिपत्तहरः स्मृतः ॥ २५॥ सहार तथा खण्डकर्ण (खारकोना) के रस तथा चौराई व काला भांगरा इनसे घोट घोट कर अनेक पुट उस समयतक देना चाहिये, जबतक निश्चन्द्र न हो जाय । इस प्रकार अश्रक कार्य योग्य होता है। तथा स्वर्णमाक्षिकको शालिखशाकके रसके साथ पीसकर कान्त छौहपर छेप कर उसे त्रिफलांके काथमें युझाना चाहिये। फिर उस कान्तलीहकी इवेत लोध, हस्तिकणे, पलाश, त्रिफला, विधारा, मानकन्द, अस्थिसंहार, अदरख, दशमूल, मुण्डी तथा मुश्तलीके रसमें अनेक बार पुट देनेसे वह शुद्ध हो जाता है । इसी प्रकार सफेद सूर्यावर्त, सफेद खरेटी, अपामार्ग, चौराई, पुनर्नवा तथा गुर्चका कल्क नीचे ऊपर आधा आधा रखकर ३ दिन तक गोमूत्रके साथ मण्डूर अन्तर्वाध्य पकाना चाहिये और जलने न पावे। फिर उसका चूर्ण कर लेना चाहिये। इस प्रकार मण्डूर शुद्ध हो जाता है। तथा जयंती, विधारा, अदरख, और मकोयके रससे पारद शुद्ध होता है। आंवलासार गन्धकके दुकड़े कर भांगरेके रसमें लोहेके बर्तनमें ३ दिन तक धूपमें मुखानेके अनन्तर अग्निमें तपाकर कपड़ेसे भांगरेके रसमें ही छानकर सुखा ठेनेसे शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार समस्त वस्तुओंका शोधन कर क्षधावती गुरीमें छोड़ना चाहिये ॥ २८-३९ ॥

### क्षुधावती गुटी

गुगनाद् द्विपळं चूर्णं छौहस्य पलमात्रकम्। लौहिकदृपलार्धं च सर्वमेकत्र संस्थितम् ॥ ४० ॥ मण्डूकपणीवशिरतालम्लीरसै: पुनः। वरीसृङ्गकेशराजकालमारिषजैरथ ॥ ४१ ॥ त्रिफलाभद्रमुस्ताभिः स्थालीपाकाद्विपाचितम् । इसगन्धकयोः कवीं प्रत्येक प्राह्ममेकतः॥ ४२॥ तन्मर्दनाच्छिछाखल्वे यत्नतः कज्जलीकृतम् । वचा चटयं यमानी च जीरके शतपुष्पिका ॥४३॥ व्योषं मुस्तं विडङ्गं च प्रन्थिकं खरमञ्जरी। त्रिवृता चित्रको दन्ती सूर्यावर्तेऽसितस्तथा ॥४४॥ भृगमाणककन्द्ञ्च खण्डकर्णक एव च। द्ण्डोत्पलाकेशराजकालाकर्कटकोऽपि च ॥ ४५॥ एवामधेपलं ब्राह्मं पटघृष्टं सुचूणितम् । प्रत्येकं विफलायाश्च प्रजार्घ प्रजमेव च ॥ ४६॥ एतत्सर्वं समालोडच लोहपात्रे तु भावयेत्। आतपे दण्डसंबृष्टमार्द्रकस्य रसैस्त्रिधा ॥ ४० ॥ तद्रसेन शिलापिष्टां गुडिकां कारयेद्भिषक् । बद्रास्थिनिभां ग्रुष्कां सुनिगुप्तां निघापयेत्॥४८॥ तत्प्रातर्भोजनादौ तु सेवितं गुडिकात्रयम् । अम्लोदकानुपानं च हितं मधुरवर्जितम् ॥ ४९॥ दुवधं च नारिकेलं च वर्जनीयं विशेषतः।

भोज्यं यथेष्टमिष्टं च वारि भक्ताम्लका खिकम् ५०॥ हन्त्यम्लि विविधं शूलं च परिणामजम् । पाण्डरोगं च गुलंगं च शोथोदरगुदामयान् ॥५१॥ यक्ष्माणं पश्च कासांश्च मन्दाग्नित्वमरो चकम् । प्लीहानं श्वासमानाहमामवातं सुदाक्णम् । गुटी श्वधावती सेयं विख्याता रोगना शिनी॥५२॥

अभ्रक ८ तो॰, लौह ४ तो०, महूर २ तो॰ सबको खरलमें छोड़कर मण्डूकपणीं ( ब्राह्मीभेद ), गजपीपल, मुशलीके रस तथा शतावरी, भांगरा, काला भांगरा तथा मसीके रस तथा त्रिफला व नागरमोथाके स्वरससे स्थालीपाक विधिसे पकाकर प्रत्येक पारा व गन्धक २तोले की कजली कर मिलाना चाहिये। फिर बच, चव्य, अजवायन, दोनों जीरे, सींफ, त्रिकटु, नागर-मोथा, वायविइंग, पिपरामूल, लटजीरा, निसोथ, चीत, दन्ती, काला सूर्यावर्त, भागरा, मानकन्द, खण्डकर्ण (शकरकन्द) नीलोफर, काला भांगरा तथा काकड़ासिंही प्रत्येक र तोला ले कूट कपड्छान चूर्ण कर त्रिफला प्रत्येक ६ तोला चूर्ण कर सब चीजोंको लोहपात्रमें अदरखके रसकी भावना दे, दण्ड्से घोटकर तीन दिन धृपमें रखना चाहिये। फिर अदरखके ही रससे सिल-पर पीसकर बेरकी गुठलीके बराबर गोली बनानी चाहिये। सूख जानेपर रखना चाहिये। इसे प्रातःकाल भोजनके पहिलेश्गोलि-योंकी मात्रामें काझीके साथ सेवन करना नाहिये। भीठे पदार्थ, दूध तथा नारियलका जल नहीं खाना चाहिये। शेष पदार्थ यथेष्ट खाना चाहिये। विशेषतःकाजी और भात तथा जलका सेवन करना चाहिये। यह "अधावती गुटी" अम्लिपत्त, परि-णामग्रूल, पाण्डुरोग, गुल्म, शोथ, उदररोग, अर्श,यक्ष्मा, पांची कास, मन्दामि, अरुचि, श्रीहा, श्वास, अफारा, आमवात इन सब रोगोंको नष्ट करती है ॥ ४०-५२ ॥

### जीरकाद्यं घृतम्

पिष्ट्वाजाजी सधन्याकां प्रस्थं विपाचयेत्। कफपित्तारुचिहरं मन्दानलवर्मि जयेत् ।। ५३॥ जीरा व धनियांके कल्कमें १ प्रस्थ पृत पकाना चाहिये। यह कफपित्त, अरुजि, मन्दाप्ति व वमनको नष्ट करता है॥ ५३॥

### पटोलशुण्ठीघृतम्

पटोलशुण्ठ चो: कल्काभ्यां केवलं कुलकेन वा। घृतप्रस्थं विपक्तन्यं कफिपत्तहरं परम् ॥ ५४ ॥ परवल व सोटके कल्क अथवा केवल परवलके कल्कसे सिद्ध घृत कफिपत्तको नष्ट करता है॥ ५४ ॥

### **पिप्पलीघृतम्**

पिष्पलीकाधकरुकेन घृतं सिद्धं मधुष्लुतम् । पिवेत्तत्वातहत्थाय अम्लपित्तनिवृत्तये ॥ ५५ ॥ पीपलके काथ व कल्कसे सिद्ध घृतमें शह्दको मिलाकर पातःकाल अम्लपित्तके निवारणार्थ पीना चाहिये॥ ५५॥

### द्राक्षाद्यं घृतम्

द्राश्चामृताशकपटोलपत्रेः सोशीरधात्रीधनचन्दनेश्च । त्रायन्तिकापद्मिकरातधान्येः । कल्कैः पचेत्सिपितपेतमेभिः ॥ ५६ ॥ युःजीत मात्रां सह भोजनेन सर्वत्र पानेऽपि भिषग्विद्ध्यात् । षलासपित्तं प्रहणीं प्रवृद्धां कासामिसादं व्वरमम्लपितम् । सर्वं निहन्याद् षृतमेतदाशु सम्यक्त्रयुक्तं ह्यमृतोपमं च ॥ ५७ ॥

मुनका, गुर्च, इन्द्रयन, परवलकी पती, खरा, आंवला, नागरमोथा, चन्दन, त्रायमाण, कमलके फूल, चिरायता, धनियां इनके कहकसे युक्त घीको (विधिपूर्वक) पकाना चाहिये। इसे भोजनके साथ मात्रासे देना चाहिये। सब ऋतुओं में इसका प्रयोग करना चाहिये। यह कफिपत, प्रहणी, कास, अग्रिभान्य, ज्वर व अम्लिपत्तको नष्ट करता है। विधिपूर्वक प्रयोग करनेसे अमृतके तुल्य गुण देता है। ५६॥ ५७॥

### शतावरीघृतम्

शतावरीमूळकरकं घृतप्रस्थं पयःसमम् ।
पचेनमृद्दमिना सम्यक श्वीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्५८॥
नाशयेदम्लिपं च वातिपत्तोद्भवानगदान् ।
रक्तिपत्तं तृषां मूच्छां श्वासं सन्तापमेव च ॥५९॥
शतावरीका कल्क, घृत समान भाग जल तथा चतुर्गुण दूध
मिलाकर मन्दाप्रिसे पकाना चाहिये। यह अम्लिपत,वातिपत्तके
रोग, रक्तिपत, प्यास, मूर्छा, श्वास और सन्तापको नष्ट करता
है॥ ५८॥ ५९॥

इत्यम्लिपताधिकारः समाप्तः।

# अथ विसर्पविस्फोटाधिकारः

00100

#### विसर्पे सामान्यतश्चिकित्सा

विरेकवमनालेपसेचनासृग्विमोक्षणे: । उपाचरेद्यथादोषं विसर्पानविदाहिभि: ॥ १ ॥ विसर्पोको दोषोके अनुसार विरेचन, वमन, आलेप, सिश्चन रक्तमोक्षण और अविदाही (जलन न करनेवाले) प्रयोगोसे विकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥

#### वमनम्

पटोलिपचुमदिश्यां पिष्पल्या मदनेन च । विसर्पे वमनं शस्तं तथैवेन्द्रयवेः सह ॥ २॥ परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, छोटी पीपल, मैनफल तथा इन्द्रयवके साथ विसर्पमें वमन कराना चाहिये ॥ २॥

### विरेचनम्

त्रिफलारसंयुक्तं सर्पिक्षिवृतया सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्पडवरशान्तये ॥ ३ ॥ रसमामलकानां वा घृतिमिश्रं प्रदापयेत् । त्रिफलाके रस तथा निसोथके चूर्णके साथ घृतका प्रयोग विरे-चन द्वारा विसर्प तथा ज्वरको शान्त करता है। अथवा आंवलेके रसको घीमें मिलाकर पिलाना चाहिये॥ ३॥-

### वातविसर्पचिकित्सा

तृणवर्जं प्रयोक्तन्यं पञ्चमूलचतुष्टयम् । प्रदेहसेकसर्पिभिविंसर्पे वातसम्भवे ॥ ४॥ तृणपञ्चमूलको छोड़कर शेष चारो पञ्चमूलोका लेप सेक और पृतसे वातज विसर्पमें प्रयोग करना चाहिये॥ ४॥

### कुष्ठादिगणः

कुष्ठं शताह्वासुरदारुसुरता-वीराहिकुरतुम्बुरुकृष्णगम्धाः। वातेऽकंवशार्तगलाश्च योज्याः सेकेषु लेपेषु तथा घृतेषु॥ ५॥

कूठ, सौंफ, देवदारु, नागरमोथा, वाराहीकन्द, धनियां, सिंहजन, आक, वांस तथा कटसेलेका सेक, लेप तथा घृतद्वारा प्रयोग करना चाहिये॥ ५॥

### **पित्तविसर्पचिकित्सा**

प्रपौण्डरीकम्बिष्ठापद्मकोशीरचन्द्नैः । सयष्टीन्दीवरैः पित्ते श्लीरपिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ६॥ कशेरुशङ्काटकषद्मगुनद्राः

सशेवलाः सोत्पलकर्दमाश्च । वस्रान्तराः पित्तकृते विसर्पे

लेपा विधेयाः सघृताः सुशीताः ॥ ७ ॥
प्रदेहाः परिषेकाश्च शस्यन्ते पश्च वहललाः ।
पद्मकोशीरमधुकचन्दनैवा प्रशस्यते ॥ ८ ॥
पित्ते तु पद्मिनीपंकं पिष्टं वा शंखशैवलम् ।
गुन्द्रामूलं तु शुक्तिवां गैरिकं वा घृतान्वितम्॥९॥
न्यग्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगर्भ एव च ।
विसमन्थिकलेपः स्याच्छतधौतघृताप्लुतः ॥ १० ॥

हरेणवी मस्राध्य मुद्राध्येव सज्ञालयः। प्रथक्षृथकप्रदेहाः स्युः सर्वेवां सर्पिषा सह ॥११॥ पुण्डरिया, मजीठ, पद्माख, खश, चन्दन, मौरेठी तथा नीलोफरको दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये। अथवा कशेरू, तथा यवासाका कफज--विसर्पनाशार्थ प्रयोग करना चाहिए। सिंघाडा, कमलके फूल, गुर्च, सेवार, नीलोफर तथा उसके तथा अमलतासके पत्तें, लसोढेकी छाल, सिरसाके फूल व मको-पासका कीचढ़ इनको घीमें मिला पतले कपड़ेपर शीत लेप यका लेप व अवचूर्णन द्वारा प्रयोग करना चाहिये॥१६॥१०॥ करना चाहिये । पश्चवत्कल अथवा प्द्माख, खश, मौरेठी व चन्दनसे लेप करना चाहिये। पित्तमें कमलिनीका कीचड़ अथवा शंखका सेवारके साथ कल्क अथवा गुर्चकी जड़ अथवा शुक्ति अथवा घीके साथ गेरू अथवा वरगदकी वी व गुर्च अथवा केलेका सार अथवा कमलकी दण्डीका लेप सौ वार घौये हुए घीके साथ अथवा मटर, मसूर, मूज, चावल अलन अलग विसर्पोंको नष्ट करता है। अथवा आंवला, परवल और मूंगका अथवा सब मिलाकर घीके साथ लेप करना चाहिये ॥६-११॥ काथ घीके साथ समस्त विसर्प नष्ट करता है ॥ १८ ॥

#### विरेचनम्

द्राक्षारम्बधकाइमर्यत्रिफलैरण्डपीलुभिः। त्रिषृद्धरीतकीभिश्च विसर्पे शोधनं हितम् ॥१२॥

मुनका, अमलतास, खम्भार, त्रिफला, एरण्ड, पीछ, निसोथ तथा हरोंको विरेचनके लिये देना चाहिये ॥ १२ ॥

### श्लेष्मजविसर्पचिकित्सा

गायत्रीसप्तपर्णाद्दवासारग्वधदारुभिः। कटननैर्भवेहेपो विसर्पे श्लेष्मसम्मवे ॥ १३ ॥ अजशागन्धा सरलाथ काला

सकेशिका वाप्यथवाजभृङ्गी। गोमूत्रपिष्टो विहितः प्रलेपो हन्याद्विसर्पं कफनं सुशीघ्रम्।। १४॥

कत्था, सतीना, नागरमोथा, अडूसा, अमलतासका गूदा, देवदारु व केवटीमोथेका लेप कफज-विसर्पमें करना चाहिये। अथवा बबई, असगन्ध, धूप, काला निसोध, पाढी, अथवा मेढाशिंगी इनको गोमूत्रमें पीसकर कफजमें लेप करना चाहिये॥ १३॥ १४॥

#### वमनम्

मद्नं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च। वमनं च विधातव्यं विसर्पे कफसम्भवे ॥ १५॥ मैंनफल, मौरेंठी, नीमकी छाल तथा इन्द्रयवको कफजिव-सर्पमें वमनके लिये प्रयुक्त करना चाहिये॥ १५॥

### अन्ये योगाः

त्रिफलापद्मकोशीरसमङ्गाकरवीरकम्। फलमूलमनन्ता च लेपः ऋष्मविसर्पहा ॥ १६॥

आर्ग्वधस्य पत्राणि त्वचः ऋष्मातकोद्भवाः । शिरीषपृष्पं कामाची हिता छेपावचूर्णनैः ॥ १७ ॥

त्रिफला, पद्माख, खश, लजालु, कनेर, मैनफलकी जड़

### त्रिदोषजविसर्पचिकित्सा

मुस्तारिष्टपटोलानां कथः सर्वविसर्पनुत् । धात्रीपटोळमुद्रानामथवा घृतसं**प्**लुतः ॥ १८ ॥ नागरमोथा, नीमकी छाल व परवलकी पत्तीका काथ समस्त

### अमृतादिगुगगुडु:

अमृतवृषपटोछं निम्बकरकेरपेतं त्रिफलखदिरसारं व्याधिघातं च तुच्यम् । कथितमिद्मशेषं गुग्गुलोभागयुक्तं जयति विषविसर्पान्कुष्ठमष्टादशाख्यम् १९॥ गुर्च, अडूसा, परवल, नीमकी पत्ती, त्रिफला, कत्था अमलतासका गृदा प्रत्येक समान भाग, सबके समान शुद्ध, गुम्गुल मिलाकर सेवन करनेसे विषदोष, विसर्प तथा अठारह प्रकारके कुछ नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

### अमृतादिकाथद्वयम्

अमृतवृषपटोलं मुस्तकं सप्तपण खदिरमसितवेत्रं निम्बपत्रं हरिद्रे । विविधविषविसर्पान्कुष्ठविस्फोटकण्डू-रपनयति मसूरी शीतिपत्तं ज्वरं च ॥ २०॥

पटोळामृतभूनिम्बवासकारिष्टपर्पटै: खदिराब्देयुतै:काथो विस्कोटार्तिज्वरापहः॥२१

(१) गुर्च, अडूसा, परवल, गागरमोथा,सप्तपर्ण,करथा,काला वेत, नीमकी पत्ती, हल्दी तथा दारुहल्दीका क्वाथ अनेक प्रकारके विष, विसर्प, कुच्ठ, विस्फोटक, खुजली, मसूरी, शीतिपत्त और ज्वरको नष्ट करता है। इसी प्रकार (२)परवल, गुर्च, चिरायता, अडूसा, नीमकी पत्ती, पित्तपापड़ा, कत्थ, नागरमोथाका काथ, फफोला, वैचैनी व ज्वरको नष्ट करता है।। २०॥ २१॥

#### पटोलादिकायः

पटोलिंत्रफलारिष्टगुड् चीमुस्तचन्द्नैः। समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुरालभा ॥२५॥ कषायं पाययेदेतच्छूळेष्मि तिक्वरापहम् । कष्ट्रत्वग्दोषविस्कोटिविषवीसपनाशनम् ॥ २३ ॥ परवलकी पत्ती, त्रिफला, नीमकी पत्ती गुर्च नागरमोथा, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाढ, हल्दी व यवासाका काथ बनावर् पिलानेसे कफपित्तञ्वर, खुजली, त्वग्दोष, फफोले, विष और विसर्प नष्ट होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

### भृनिम्बादिक्वाथः

भूनिम्बवासाकदुकापटोल-फलन्निकाचन्दननिम्बसिद्धः। विसर्पदाहज्वरव<sup>क्</sup>बशोष-

बिस्फोटतृष्णावसिनुत्कषायः ॥ २४ ॥

चिरायता, अङ्सा, कुटकी, परवलकी पत्ती, त्रिफला, चन्दन और नीमका काथ विसर्प, दाह, ज्वर, मुखका सूखना, फफोले, तृष्णा और वमनको नष्ट करता है ॥ २४॥

#### अन्ये योगाः

सक्ते पित्तयुक्ते तु त्रिफलां योजयेत्पुरैः ॥ २५ ॥ दुरालभां पर्यन्तं पटोलं कदुकां तथा । सोष्णं गुग्गुलुसंमिश्रं खदिराष्ट्रकम् ॥ २६ ॥ कुण्डलीपिचुमर्दाम्बु खदिरेन्द्रयवाम्बु वा । विस्कोटं नाशयय्याशु वायुर्जलधरानिव ॥ २० ॥ पित्तकफजन्य विसर्पमं गुग्गुलुके साथ त्रिफलाका प्रयोग करना चाहिये । अथवा यवासा, पित्तपापड़ा, परवलकी पत्ती व कुटकीके गरम गरम क्वाथको गुग्गुलु मिलाकर पीना चाहिये । अथवा खदिराष्ट्रकका काथ (मसूरिकाधिकारोक्तं) पीना चाहिये । अथवा गुर्च व नीमकी छालका काथ अथवा कर्या व इन्द्रयवका क्वाथ विसर्पको मेघोको बायुके समान नष्ट करता है ॥ २५--२०॥

### चन्दनादिलेपः

चन्दनं नागपुष्पं च तण्डुलीयकशारिवे।
शिरीषवल्कलं जातीलेपः स्यादाहनाशनः ॥२८॥
चन्दन, नागकेशर, चौराई, शारिवा, सिर्साकी छाल, व चमेलीका लेप दाहको नष्ट करता है॥ २८॥

### शुकत गंदिलेपः

शुकतरुनते च मांसी रजनी पद्मा च तुल्यानि । पिष्टानि शीततोयेन छेपः स्यात्सर्वविस्फोटे ॥२९॥ सिर्साकी छाल, तगर, जटामांसी, हब्दी, भारज़ी इनको समान भाग के ठण्डे जलमें पीसकर लेप करनेसे यह समस्त फफोलोंको नष्ट करता है ॥ २९॥

#### कवलग्रहाः

शिरीपमूलमिखा चन्यामलकय प्रिकाः ।
सजातीप स्वक्षीद्रा विस्कोटे कन्नलमहाः ॥ ३०॥
सिर्साकी छाल, मजीठ, चन्य, भावला, मौरेठी तथा
चमेलीकी पत्तीका चूर्ण बनाकर शहदमें मिला कवल धारण
करनेसे मुखके फलोले नष्ट होते हैं ॥ ३०॥

### शिरीषादिलेपः

शिरी बोदु स्वरी जस्बु सेका छेपनयोहिताः। इलेप्सातकत्वची वापि प्रलेपाइच्योतने हिताः॥३१॥ सिर्साकी छाल, गूलरकी छाल, व जासुनकी छाल लेप और सेकमें हितकर हैं। अथवा लसीडाकी छाल प्रलेप और आइचयोतनमें हितकर हैं। ३१॥

## दशाङ्गलेपः

शिरीषयष्टीनतचन्दनैला-मांसीहरिद्राद्वयकुष्ठवालै: । लेपो दशाङ्गः सघृतः प्रदिष्टो विसप्कण्डज्वरशोधहारी ॥ ३२॥

सिर्साकी छाल, मौरेठी, तगर, सफेद, चन्दन, छोटी इलायची, जटामांसी, हल्दी, दाहहलदी, कूठ व सुगन्धवालाका केप घीके साथ विसर्प, कण्डू, ज्वर और शोधको नष्ट करता है। इसे "दशाङ्गलेप" कहते हैं॥ ३२॥

### शिरीषादिलेपः

शिरीषोशीरनागह्वहिंस्नाभिर्लेपनाट् दुतम् । विसर्वविषविह्फोटाः प्रशास्यन्ति न संशयः॥३३॥ सिंसकी छाल, खश, नागकेशर व जटामांसीका लेप विसर्प, विष और फ्फोलोको नष्ट करता है ॥ ३३॥

### विषाद्यं घृतम्

वृषखदिरपटोलपत्रनिम्ब-त्वगमृतामलकीकषायकल्कैः। घृतमभिनमेतदाशु पक्वं

जयित विसर्पगदान्सकुष्ठगुरुमान् ॥ ३४ ॥ अह्सा, कत्था, परवलकी पत्ती, नीमकी, छाल, गुर्च व आंवलाके काथ व कल्कमें सिद्ध घृत विसर्प, कुछ व गुल्मकी नष्ट करता है ॥ ३४ ॥

### पश्चतिकं घृतम्

पटोलसप्तच्छदनिम्बावासा-फलिवर्कं छित्रहहाविपकम्।

#### तत्पञ्चतिकतं जृतमाञ्ज इन्ति त्रिदोषविस्फोटविसर्पकण्डः ॥ ३५॥

परवलकी पत्ती, सप्तपर्ण, नीमकी छाल, अहूसा, त्रिफला तथा गुर्चसे सिद्धपृत"पञ्चतिक" कहा जाता है। यह त्रिदोष-जन्य विस्फोटक, विसर्प व खुजलीको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥

### यहापद्मकं घृतम्

पदाकं मधुकं लोधं नागपुष्पस्य केशरम् । हे हरिद्रे विडङ्गानि सुक्ष्मेळा तगरं तथा ॥ ३६॥ कुष्ठं लाक्षापत्रकं च सिक्थकं तुत्थमेव च। बहुवारः शिरीषश्च किएस्थफलमेव च ॥ ३७ ॥ तोयेनालोडय तःसर्वं घृतप्रस्थं विपाचयेत । यांध्य रोगानिहन्याहै तानिनोध महासुने ॥ ३८॥ सपंकीटाखुद्षेषु ख्तामूत्रकृतेषु च ! विविधेषु स्फोटकेषु तथा कुष्टविसर्पिषु ॥ ३९ ॥ नाडीषु गण्डमालासु प्रभिन्नासु विशेषतः। अगस्यविहितं धन्यं पद्मकं तु महाघृतम् ॥४०॥

पद्माख, भौरेठी, लोब, नागकेशर, हत्दी, दारुहत्दी, वाडविड्झ, छोटी इलायची, तगर, कूठ, लाख, तेजपात, सोस, त्तिया, लसोहा, सिरसेकी छाल व कैथा इन सबका कल्क जलमें मिलाकर १ प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिचे। इससे सप्, कीड़ों व मूसोंके विषमें, मकड़ीके विषमें, फफोलेमें तथा कुष्टविसर्प, नासूर, व गण्डमालामें विशेष लाभ होता है : यह अगस्त्यका बनाया "महापद्मक" नामक वृत है ॥ ३६-४०॥

## स्रायुकचिकित्सा

रोगस्तु स्नायुकाल्यो यः क्रिया तत्र विसर्पवत् । गव्यं सर्पिस्त्यहं पीत्वा निर्गुण्डीस्वरसं त्र्यहम्। विबेत्सायुकमत्युयं हन्त्यवस्यं न संशयः ॥ ४१ ॥ स्नायुक ( नहरुवा ) नामक रोगमें विसर्पके समान चिकित्सा करनी चाहिये। ३ दिन गायका घी पीकर ३ दिन सम्भा-ल्का स्वरस पीना चाहिये। इससे उप्र स्नायुकरोग नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

#### लेपः

शोभाञ्जनमूलदलैः कञ्जिकपिण्टैः सलवणैर्लेपः। हन्ति स्नायुकरोगं यद्वा मोचकत्वचो छेपः ॥४२॥ सहिंजनकी मूल और पत्तोंको नमक मिला काजीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा सेमरकी छालका लेप करनेसे स्नायुक रोग नष्ट होता है।। ४२॥ इति विसर्पविस्फोटाधिकारः समाप्तः।

# अथ मसूर्यधिकारः

( २३१ )

#### सामान्यक्रमः

सर्वासां वमनं पथ्यं पटोलारिष्टवासकैः। कषायेश्च वचावत्सयष्टचाह्नकलकल्कितैः ॥ १ ॥ सक्षीद्रं पाययेद् ब्राह्या रसं वा हेलमोचिकम । वान्तस्य रेचनं देयं शमनं चाबले नरे ॥ २॥

समस्त मसूरिकाओं में परवलकी पत्ती, नीमकी पत्ती तथा अइसेकी पत्तीके काथमें बच, कुढ़ेकी छाल, मौरेठी, ब मैनफलका कल्क छोड़कर वमनके लिये पिलाना हितकर है। तथा शहदके साथ ब्राह्मीके रसको अथवा हिलमोचिकाके रसको पिलाना चाहिये । वमन कराकर विरेचन करना चाहिये। तथा निर्वल पुरुषको शमनकारक उपाय करना चािये॥१॥२॥

#### शमनम्

सुषवीपत्रनियांसं हरिद्राचूर्णसंयुत्रम् । रोमान्ती वरविस्फोटमस्री ज्ञान्तये पिवेत् ॥ ३ ॥ काले जीरेके पत्तोंके रसमें अथवा करलेके पत्तोंके रसमें हल्दीके चूर्णको मिलाकर पीनेसे रोमन्तिका, ज्वर, फफोले तथा मसूरीकी शांति होती है ॥ ३ ॥

#### वमनविरेचनफलम्

चभाभ्यां हतदोवस्य विशुष्यन्ति मसूरिकाः । निर्विकाराश्चाल्पपूयाः पन्यंते चाल्पवेदनाः ॥ ४ ॥ वमन तथा विरेचनसे दोषोंके निकाल देनेसे मस्रिकाएँ सूख जाती हैं। अथवा विना उपद्रव व पीड़ाके शीघ्र ही पक जाती है और मवाद कम आता है ॥ ४ ॥

#### विविधा योगाः

कण्टाकुम्भांडुमूलं कथनविधिकृतं हिङ्गुमाषे कयुक्तं पीतं बीजं जवायाः सघृतमुषितवाः पीतमङ्घिः सिकट याः। माध्यामूळं शिफा वा दमनकुसुमजा सोषणा वाथ पृतिः । योगा वास्यम्बुनेते प्रथम मघगदे हइयमाने प्रयोज्याः ॥ ५ ॥

कण्टाकुम्भाण्डु (कटीली लताविशेष) की जड़का काथ हींग १ मासे (वर्तमान कालके लिये १ रती ) के साथ अथवा भागके बीजोंको घीके साथ अथवा शिकटी (लताविशेष) की जड़के चूर्णको बासी जलके साथ अथवा कुन्दकी जड़को अथवा देवनाकी जड़को अथवा कालीमिर्चमिलित पूर्ति-करज्ञको मसूरिकाके दिखाई देनेपर बासी जलके साथ पीना चाहिये॥ ५॥

### मुष्टियोगपरिभाषा

उर्भृत्य मुध्टिमाच्छाय भेषजं यत्प्रयुष्यते । तन्मुष्टियोगमित्याहुर्भुष्टियोगपरायणाः ॥ ६ ॥ औषि उखाड मुदठीमें बन्द कर रोगीको देना "मुष्टि-योग" कहा जाता है, ऐसा मुष्टियोगको जाननेवाले वैद्य कहते हैं ॥ ६॥

#### विविधा योगाः

वष्टकण्टकमूळं वाष्यनन्त मूळमेव वा ।
विधिगृहीतं उयेष्ठाम्बु पीतं हन्ति मसूरिकाम् ॥७॥
तद्वच्छ्वनाळकण्टकमूळं व्युषिताम्भसा युक्तम् ।
मस्री मूर्विछतो हन्ति गन्धकार्धस्तु पारदः ॥८॥
निशाचिश्वाच्छदे शीतवारिपीते तथैव तु ।
यावरसंख्या गसूर्यङ्गे तावद्भिः शेळुजैदेलैः ॥९॥
छिन्नरातुरनाम्ना तु गुटी व्येति न वर्धते ।
व्युषितं वारि सक्षोदं पीतं दाहगुटीहरम् ॥१०॥
शेळुत्वक्कृतशीताम्भःसंको वा कायशोषणे ।

कंटकटारेकी जड़को अथवा अनन्तमूलकी जड़को चावलके जलके साथ पीनेसे मसूरिका नष्ट होती हैं। इसी प्रकार श्टगा-लकण्टक की जड़को बासी जलके साथ अथवा पारदसे आधा गन्धक मिला कज्जली बनाकर सेवन करने अथवा हत्दी व अम्लीकी पत्तीको ठण्डे जलके साथ पीनेसे मसूरी नष्ट होती है। तथा शरीरमें जितनी मसूरिकाएँ हों, उतने ही लसोढ़ेके पत्तोंको तोड़ रोगोंका नाम लेकर फेंक देनेसे मसूरिकाएँ नष्ट होती हैं। इसी प्रकार बासी जलको शहदमें मिलाकर पीनेसे जलन और मसूरिकाएँ नष्ट होती है। अथवा लसोढ़ेके पत्तोंका बीतकषाय जलनको शान्त तथा मसूरिकाओंका शोवण करता है। ७-१०॥

#### धूपाः

उमाण्यवंशनीलीयवष्टुवकार्पासकीकसम्राह्मी॥१२॥ सुरसमयूरकलाक्षाधूपो रोमान्तिकाविहरः।

बच, घी, बांस. नील, यव, अह्सा, कपासकी सींगी ब्राह्मी, तुलसी, अपामार्ग तथा लाखकी धूप रोमान्तिकाको नष्ट करती है ॥ ११ ॥

#### वातजिचिकित्सा

तर्पणं वातजायां प्राग्छाजच्णैः सर्शकरैः ॥ १२ ॥
भोजनं तिक्तयूषेश्च प्रतुदानां रसम वा ।
द्विपश्चमूठं रास्ता च दार्व्युशीरं दुराछभा ॥१३॥
सामृतं धान्यकं मुस्तं जयेद्वातसमुश्थिताम् ।
गुद्रची मधुकं रास्तां पश्चमूठं कनिष्ठकम् ॥१४॥
चन्दनं काश्मर्यफ्ठं बलामूठं विकक्कतम् ।
पाककाले मसूर्यो तु वातजायां प्रयोजयेत् ॥१५॥

वातजन्य मसूरिकामं प्रथम शक्करके सहित खीलकेचूर्णके, द्वारा तर्पण करावे। अथवा तिक्तयूष और प्रतुद (खजूरआदि) प्राणियोषे मांसरसके साथ भोजन देना चाहिये। दशमूल, रासन, दाहहब्दी, खश, यवासा, गुर्च, धनियां, नागरमोथा इनका काथवातज मसूरिकाको नष्ट करता है। तथा गुर्च, मीरेठी रासन, लघुपधमूल, चन्दन, खम्भारके फल खरेटीकी जड़,कत्था इनके काथका वातज मसूरिकाके समय प्रयोग करना चाहिये॥ १२-१५॥

#### पित्तजचिकित्सा

द्राक्षाकाइमर्यखर्जूरपटोळारिष्टवासकः । ढाजामळकदुरपद्गैः सितायुक्तेश्च पैत्तिके ॥ १६ ॥ शिरीषोदुरुवराश्वत्थशेळुन्यप्रोधबरुककैः । प्रळेपः सप्तः शीन्नं त्रणविस्फोटदाह्य ॥ १७ ॥ दुराळभां पर्पटकं भूतिस्वं कटुरोहिणीम् । श्रीष्मक्यांपित्तजायां वापाने निष्काध्य दापधेत् १८

मुनका, खम्भार, छुहारा, परवल, नीमकी पत्ती, अहूसा, खील, आंवला तथा यवासाके काथमें मिश्री मिलाकर पित्त-जमें पीना चाहिये। तथा सिरसाकी छाल, गूलर, पीपल लसो-हर व घरगदकी छालको पीस घी मिला लेप करनेसे शीम ही वण फफोले तथा दाह नष्ट होते हैं। तथा यवासा, पित्तपापड़ा, चिरायता, व कुटकीका काथ पित्तज अथवा क्लेप्मज--मसूरी-कामें देना चाहिये॥ १६-१८॥

### निम्बादिकाथः

निम्बं पर्पटकं पाठां पटोलं कटुरोहिणीम्।
वासां दुरालभां धाबी मुशीरं चन्द्नह्यम् ॥ १९ ॥
एष निम्बादिकः ख्यातः पीतः शर्करया युतः।
हन्ति त्रिदोषमसूरी ज्वरवीसपसम्भवाम् ॥ २० ॥
उत्थिता प्रविशेद्या तु पुनस्तां बाह्यतो नयेत्॥२१॥
नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, पाढ, परवल, कुटकी, अडूसा,
यवासा, आंवला, खश तथा दोनों चन्दनका काथ, निम्बादि

काथ"है। इसको शकरके साथ पीनैसे त्रिदोषजमसूरिका, ज्वर तथा विसर्प जनित मसूरिकाएं नष्ट होती हैं। जो उटती हुई मसूरिका दब जाती है, उसे फिर निकाल देता है॥१९–२१॥

### पटोलादिकाथः

पटोळकुण्डळीमुस्तवृषधन्वयवासकैः । भूनिम्बनिम्बकदुकापर्पटेश्च ऋतं जलम् ॥ २२ ॥ मसूरी शमयेदामां पकां चैव विशोषयेत् । नातः परतरं किञ्चिद्धिस्फोटम्बरशान्तये ॥ २३ ॥

परवलकी पत्ती, गुर्च, नागरमोथा,अइसा,यवासा, चिरायता, नीमकी छाल, कुटकी, तथा पिड्पापड़ाका काथ आम (अपक) मसूरीको शान्त करता, तथा पक्को सुखाता है। इससे बढ़कर फफोले तथा ज्वरको शान्त करनेवाला दूसरा कोई श्रेष्ठ प्रयोग नहीं है। २२॥ २३॥

### अन्यत्पटोलादिद्वयम्

पटोलम्लाहणतण्डलीयकं पिवद्धरिद्रामलकरकसंयुतम् । मस्रिकास्फोटविदाहशान्तये तदेव रोमान्तिवमिज्वरापहम् ॥ २४॥

पटोलमूलारूणतण्डुलीयकं तथैव धात्रीखदिरेण संयुतम् । पिवेज्जलं सुकथितं सुज्ञीतलं सस्रिकारोगविनाज्ञनं परम् ॥ २५ ॥

(१)परवलकी जड़ व लाल चौराईका काथ,हरदी व आंवलेके कल्कके साथ मसूरिका, फफोले, जलन, ज्वर, रोमान्तिका व वमनको नष्ट करता है। तथा (२) परवलकी जड़, लाल चौराईका काथ, आंवला व कत्येके कल्कके साथ ठण्डा कर पीनेसे मसूरिका रोग नष्ट होता है।। २४॥ २५॥

### खदिराष्ट्रकः

खदिरत्रिफलारिष्टपटोलामृतवासकैः । क्वाथोऽष्टकाङ्गो जयति रोमान्तिकमसूरिकाः । कुष्ठवीसपेविस्फोटकण्ड्वादीनपि पानतः ॥ २६ ॥

कतथा, त्रिफला, नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, गुर्च तथा अहसाका काथ रोमान्तिका, मसूरिका, कुष्ठ, विसर्प, विस्फोट, खुजली आदिको नष्ट करता है ॥ २६॥

# अमृतादिकाथः

अमृतादिकषायस्तु जयेतिपत्तकफात्मिकाम् । अमृतादि काथ पित्तकफात्मक मसूरिकाको नष्ट करता है ।

#### प्रलेपः

सौनीरेण तु संपिष्टं मातुलुङ्गस्य केशरम् ॥ २०॥ प्रलेपात्पात्यत्याशु दाहं चाशु नियच्छति । विजीरे निम्बूकी केशरको काझीके साथ पीसकर लेप करनेसे दाह अवश्य नष्ट होता है तथा मसूरिकाओकी पपड़ी गिर जाती है ॥ २०॥

### पाद्पिडकाचिकित्सा

पाददाहं प्रकुरित पिडका पादसंभवा ॥ ३८ ॥ तत्र सेकं प्रशंसन्ति बहुशस्तण्डुलाम्बुना । पैरोमें पिड़का उत्पन्न होकर दाह करती है, उसमें चावलके जलका सिम्नन हितकर है ॥ २८ ॥—

#### पाकावस्थाप्रयोगाः

पाककाले तु सर्वास्ता विशोषयित माहतः ॥ २९॥ तस्मात्संबृंहणं कार्यं न तु पथ्यं विशोषणम् । गुडूची मधुकं द्राक्षा मोरटं दाडिमेः सह ॥ ३०॥ पालकाले तु दातव्यं भेषजं गुडसंयुतम् । तेन पाकं व्रजत्याशु न च वायुः प्रकुष्यिति ॥ ३१॥ लिहेहा बाद्रं चूणं पाचनार्थं गुडेन तु । अनेनाशु विपच्यन्ते वातिष्चकफात्मिकाः ॥३२॥

पाककालमें सभी प्रकारकी मसूरिकाओं को वायु सुखा देता है अतः सभी में बृंहण चिकित्सा हितकर होती है, शोषण नहीं। अतः गुर्च, मौरेठी, मुनका, इक्षुमूल तथा अनारदानाके चूर्णको गुड़के साथ पाकके समय देना चाहिये। इससे मसूरिकाएँ पक, जाती हैं, वायु नहीं बढ़ती। अथवा पकानेके लिये बेरका चूर्ण गुड़के साथ खाना चाहिये। इससे वाति पत्त कफात्मक मसूरिकाएँ शीप्र ही पक जाती हैं। २९-३२॥

# विविधास्ववस्थासु विविधा योगाः

श्लाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य वायुना । धन्त्रमांसरसाः शस्ता ईपत्सैन्धत्रसंयुताः ॥ ३३ ॥ दाडिमाम्लरसैर्युक्ता यूषाः स्युरहचौ हिताः । पिवेदम्भस्तप्तशीतं भावितं खादिराशनः ॥ ३४ ॥ शौचे वारि प्रयुक्षीत गायत्रीबहुवारजम् । जातीपत्रं समिष्जिष्ठं दार्वीपूफलं शमीम् ॥ ३५ ॥ धात्रीफलं समधुकं कथितं मधुसंयुतम् । मुखरोगे कण्ठरोगे गण्डूषार्थं प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ अक्ष्णोः सेकं प्रशसन्ति गवेधुमधुकाम्बुना । मधुकं त्रिफला मूर्वा दार्वीत्वद्ध नीलमुत्पलम्॥३०॥ उशीरलोधमिष्जष्ठाः प्रलेपाइच्योतेने हिताः नश्यन्त्यनेन द्रग्जाता भस्यों न द्रवन्ति च ॥३८॥
पश्ववल्कलचूर्णेन क्वेदिनीमवचूर्णयेत् ।
भस्मना केचिदिच्छन्ति केचिद्रोमयरेणुना ॥३९॥
क्रिमिपातभयाश्वापि धूपयेत्सरलादिना ।
वेदनादाहशान्त्यर्थे स्रुतानां च विशुद्धये ॥ ४० ॥

वेदनादाहशान्त्यर्थे सुतानां च विशुद्धये ॥ ४० ॥
सगुगगुलं वराक्वार्थं युट्ज्याद्वा खिद्राष्ट्रकम् ।
कृष्णाभयारजो लिह्यान् मधुना कण्ठशुद्धये ॥४१॥
अथाष्टाङ्गावलेहो बा कवलस्रार्द्रकादिभिः ।
पश्चितिक्तं प्रयुक्तीत पानाभ्यक्षनभोजनैः ॥ ४२ ॥

कुर्याद् व्रणविधानं च तैलादीन्वर्जयिश्वरम् । विषक्तैः सिद्धमन्त्रैश्च प्रमृष्यानु पुनः पुनः । तथा शोणितसंसृष्टाः कश्चिच्छोणितमोक्षणैः॥४३॥

शूल तथा पेटकी गुड़गुड़ाहरते युक्त तथा वायुसे कंपते हुए पुरुषको जांगल प्राणियोका मांसरस कुछ सेंधानमक मिलाकर देना हितकर है। अरुचिमें अनार आदि खट्टे रसींसे युक्त यूप हितकर है। जल गरम कर ठण्डा किया हुआ अथवा कत्था व बिजैसारसे सिद्ध कर देना चाहिये। शौचादिके लिये कत्था व लसोहेका जल देना चाहिये। मुख तथा कण्ठके रोगोमें चमेलीके पत्ते, मझीठ, दारुहल्दी, सुपारी, शमी, आंवला, तथा मौरेठीके काथमें शहद मिलाकर गण्डूष धारण करना चाहिये।और पसही तथा मौरेठीके जलसे आंखोंमें सेक करना चाहिये। तथा मौरेठी, त्रिफला, मूर्वा, दा६हत्दीकी छाल, नीलोफर, खश, लोध, व मजीठका लेप तथा आरच्योतन (इनके रसका प्रक्षेप) करना आंखोमें हितकर है। इससे दृष्टिमें उत्पन्न मसूरिकाएँ नष्ट हो जाती हैं और फूटती नहीं। फूट गयी मसूरिकामें पञ्चवल्कलका चूर्ण उर्राना चाहिये। कुछ आचार्योका मत है कि राख तथा कुछका मत है कि गोबरका चूर्ण उर्राना चाहिये। कीड़े न पड़ जायें,अतः सरल आदिकी धूप देनी चाहिये। पीड़ा व जलनकी शान्ति तथा बहती हुई मसूरिकाओं को शुद्ध करनेके लिये गुग्गु-छुके साथ त्रिफलाका काथ अथवा खदिराष्ट्रकका प्रयोग करना चाहिये। कण्ठ शुद्धिके लिये छोटी पीपल व हरोंके चूर्णको शह-देके साथ चाटना चाहिये। अथवा अष्टांगावलेहिका चाटनी चाहिये।तथा अदरख आदिके रसका कवल धारण करना चाहिये। पीने मालिश तथा. भोजनमें पश्चतिक्तघृतका प्रयोग करना चाहिये।तथा व्रणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये और तेल आदि-का चिरकालतक त्याग करना चाहिये।विषनाशक सिद्ध मन्त्रोंसे बारबार मार्जन करना चाहिये। तथा जिन मसूरिकाओं में रक्त दूषित हो उनमें रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ३३-४३ ॥

## निशादिलेप:

निशाद्वयोशीरशिरीषमुस्तकैः सलोधभद्रश्रियनागकेशरैः। सस्वेद्विस्फोटविसर्पकुष्ठ-दौर्गन्ध्यरोमान्तिहरः प्रदेहः ॥ ४४ ॥

हत्दी, दारुहत्दी, खश, सिरसेकी छाल, नागरमोथा, लोध, चन्दन तथा नागकेशरका लेप स्वेद,फफोले,विसर्प,कुष्ठ, दुर्गन्धि तथा रोमान्तिकाकी नष्ट करता है।। ४४॥

#### विम्न्यादिकाथः

बिम्यतियुक्तकाऽशोकप्छक्षवेतसपछवैः ।
निशि पर्युष्टितः स्वाथो मसूरीभयनाशनः ॥ ४५ ॥
कुंदरू, अतिमुक्तक (माधवीलता ), अशोक पकारिया वेतके
पत्तीको रात्रिमें जलमें भिगोकर प्रातः मल छानकर पीनेसे मसूरिकाका भय नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

#### प्रभावः

चेत्रासितभूति देने रक्तपताकान्वितः स्नुही अवने । धवित्रकलशन्यस्ता पापरुजो दूरतो धक्ते ॥४६॥ चेत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन सफेद कलशके उत्पर लाल पताकासे युक्त सेहुण्ड्को धरमें रखनेसे पापरोग (मैस्रिका) दूर ही रहते हैं ॥ ४६॥

इति मसूर्यधिकारः समाप्तः।

# अथ क्षुद्ररोगाधिकारः

अजगिलकादिचिकित्सा तत्राजगिलकामामां जलौकाभिक्षाचरेत्। शुक्तिमौराष्ट्रिकाक्षारकल्कैञ्चालेपयेन्सुहुः ॥ १ ॥ नवीनकण्टकार्यास्तु कण्टकैर्वेषमात्रतः । किमाश्चर्यं विषच्याशु प्रशाम्यत्यजगिलका ॥ कटिनां क्षारयोगेश्च द्रावयेदजगिलकाम् । ऋष्मिवद्रिधिकल्पेन जयेदनुद्वां भिषक् ॥ २ ॥ विवृतामिनद्रवृद्धां च गर्दभी जालगर्दभम् । हरिवेलिकां गन्धनान्नी जयेत्पित्तविसर्पवत् ॥ ३ ॥

\* कर्पूरादिशोधचिकित्सा-" मसूरीस्फोटयोरन्ते कर्पूर मणिबन्धके । मुखेंऽसफलके शोथो जायते यः सुदाहणः ॥ वण-गोथहरैयोंगैवांतस्नैश्च जलौकसा । हर्तव्यस्तैलमृष्टस्य वृश्चिकस्य विलेपनैः ॥ " मसूरीके फफोलोंके अनन्तर कुर्पर, मणिबन्ध, मुख और अंसफलकमं जो कठिन सूजन हो जाती है, उसे व्रण-शोथनाशक तथा वातन्न योगोंसे अथवा जोंक लगाकर अथवा तैलमें भूने हुए बीछू (या वृश्चिकनामक ओषधिविशेष) को पीस लेप कर नष्ट करना चाहिये ॥

१ मसूरिका ही शीतला है।

मध्रौषधसिद्धेन सर्पिषा शमयेद् व्रणान् । रक्तावसेकेर्बहुभिः स्वेदनेरपत्पेणः ॥ ४॥ जयेद्विदारिकां लेपैः शिमुदेवदुमोद्भवे । पनसिकां कच्छपिकामनेन विधिना भिषक् ॥५॥ साधयेत्कितिनानन्याञ्शोथान्दोषसमुद्भवान् । अन्त्रालजीं कच्छपिकां तथा पाषाणगर्दभम् ॥६॥ सुरदाकशिलाकुष्ठैः स्वेदियत्वा प्रलेपयेत् । कफमाहतशोथघो लेपः पाषाणगर्दभे ॥ ७॥

कची अजगहिलकाको जॉक लगाकर शान्त करना चाहिये। तथा शुक्ति व फिटकरीके क्षारकल्कको बार बार लगाना चाहिये। नवीन कण्ठकारीके कांटोंसे छेद देनेसे अजगिलका पककर शान्त हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं। तथा कठिन अजगल्लिकाको क्षारयोगसे बहाना चाहिये। अनु-शयीका श्लेष्मविद्रधिकी विधिसे जीतना चाहिये। तथा विवृता, इन्द्रवृद्धा, गर्दभी, जालगर्दभ, इरिवेल्लिका और गन्धनासिकाको पित्तविसर्पके समान जीतना चाहिये। त्रणोको भीठी औषधियोंसे सिद्ध घीसे जीतना चाहिये। तथा रक्ताव-सेक, स्वेदन तथा अपतर्पणसे विदारिकाको जीतना चाहिये। सहिजन व देवदारुका लेप लगाना चाहिये। इसी प्रकार पन-सिका और कच्छपिका तथा दीषजन्य अन्य शीथोंको सिद्ध करना चाहिये। तथा अन्त्रालजी कच्छपिका तथा पाषाण-गदेभमें स्वेदन कर देवदाह, मैनशील और कूठका लेप करना चाहिये। पाषाणगर्दभमें कफ व वायुशोधनाशक लेप लगाना चाहिये॥ १-७॥

#### वल्मीकचिकित्सा

शक्षणोत्कृत्य वरसीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत्।
सनःशिखालअल्लासूक्ष्मेलागुरुचन्दनैः ॥ ८॥
जातीपल्लवकरुकेश्च निम्बतैलं विषाचयेत्।
वरसीकं नाशयेत्ताद्धे बहुच्छिद्रं बहुस्त्रनम् ॥ ९॥
वरसीकको शल्लसे काटकर क्षार तथा अग्निका प्रयोग करना
चाहिये। तथा मनशिल, हरताल, भिलावा, छोटी इलायची,
अगर चन्दन तथा चमेलीके पत्तोंके कत्कसे नीमका तैल सिद्ध करना चाहिये। यह तेल बहुत लिद्र तथा बहुत शब्दयुक्त बरसीक रोगको नष्ट करता है॥ ८॥ ९॥

#### पाददारीचिकित्सा

पाददारीषु च शिरां व्यधयेत्तलशोषितीम् । स्नेहस्वेदोपपन्नौ तु पादौ चालेपयेन्मुहः ॥ १०॥ मधूच्छिष्टवसामञ्जाघृतक्षारैर्विमिश्रितेः । सर्जाख्यसिन्धूद्भवयोश्चूणं मधुघृताष्ट्रतम् । निर्मध्य कटुतेलाक्त हितं षादप्रमार्जनम् ॥ ११॥

पाददारीमें तलशोधनी शिराका न्यंध करना चाहिये। तथा पैरोंको स्नेहन, स्वेदन कर मोम, चर्बी, मज्जा, घी व क्षारका लेप करना चाहिये। तथा राल व सेंधानमञ्जे चूर्णको राहद, घी तथा कडुए तैलमें मिलाकर पैरोंमें लगाना हितकर है।। १०॥ १९॥

### उपोदिकादिक्षारतेलम्

उपोदिकासर्षपानिश्वमोच-कर्कारुकैर्वारुकभस्मतोय । तेलं विपक्ष लवणांशयुक्तं तत्पाददारीं विनिहन्ति लेपात् ॥ १२ ॥

पोय, सरसों, नीमकी पत्ती, सेमर तथा ककड़ी व खीरा इन ओषधियोंको यथाविधि जलाकर भस्म बना ले। इस भस्मके जलमें पकाया गया तैल नमक मिलाकर लेप करनेसे पाद-दारीको नष्ट करता है॥ १२॥

#### अलसकचिकित्सा

अलसेऽक्लाबिरं सिक्तो चरणौ परिलेपयेत्। पटोलारिष्टकाशीससन्निफलाभिर्मुहुर्मुहुः ॥ १३ ॥ कर खबीजं रजनी काशीसं मधुकं मधु । रोचना हरितालं च लेपोऽयमलसे हितः ॥ १४ ॥ लाक्षाभयारसो लेपः कार्यं वा रक्तमोक्षणम् । जातीपत्रं च संमध् द्यादलसके भिषक् ॥ १५ ॥ वृहतीरससिद्धेन तेलेनाभ्यज्य बुद्धिमान् । शिलारोचनकाशीसचूणेंवां प्रतिसारयेत् ॥ १६ ॥

अलसकमें पैरोंको काझीसे तर कर परवल, नीम, काशीस व त्रिफलाके कल्कका बारबार लेप करे। अथवा कझाके बीज, हल्दी, काशीस, मौरेठी, शहद, गोरोचन व हरितालका लेप लगाना चाहिये। अथवा लाख, हर्र और रासनका लेप करना चाहिये। अथवा रक्तमोक्षण करना चाहिये। अथवा चमेलीके पत्तोंको पीसकर अलसकमें लगाना चाहिये। अथवा बड़ी कटे-रीके रससे सिद्ध तैलसे मालिश कर मनशिल, गोरोचन व काशीसके चूर्णको उर्रावे॥ १३-१६॥

### कद्रचिष्वचिकित्सा

दहेत्कद्रमुद्धृत्य तैलेन दहनेन वा।
चिष्पमुष्णाम्बुना स्विन्नमुत्कृत्याभ्यज्य तं व्रणम्१७
दस्वा सर्जरसं चूणं बद्ध्वा व्रणवदाचेत्।
स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृष्णायसेऽभयाम्॥१८॥
धृष्ट्वा तज्जेन कल्केन लिम्पेचिष्यं पुनः पुनः।
चिष्पे सटङ्कणास्फोतामुललेपो नखप्रदः॥ १९॥

कदरको खुरचकर तेल अथवा अग्निसे जलाना चाहिये। निप्पकको गरम जलसे स्वेदित करनेके अनन्तर खुरच कर उस वर्णमें रालका चूर्ण उर्राकर वर्णके समान चिकित्सा करनी चाहिये। तथा काले लोहके पात्रमें इल्दीके स्वरससे हर्रकी घिसकर चिप्पमें वारबार लेप करना चाहिये। तथा चिष्पमें गुहागा और आस्फोतेकी जड़का लेप नाखूनको उत्पन्न करता है ॥ १७-१९ ॥

#### पश्चिनीकण्टकचिकित्सा

निम्बोदकेन वमनं पश्चिनीकण्टके हितम् । पद्मनालकृतः क्षारः पिद्मनीं हन्ति लेपतः । निम्बारम्बधकल्कैवि महरुद्वर्तनं हितम् ॥ २१ ॥ नीसके जलसे वसन कराना पश्चिनीकण्टकमे हितकर है। तथा नीमके जलसे सिद्ध पृतमें शहदको मिलाकर पीना चाहिये। तथा कमलकी डण्डीकी क्षारका लेप पश्चिनीको नष्ट करता है। तथा नीम व अमलतासके कल्कका बारवार उवटन करना चाहिये॥ २०॥ २१॥

### जालगर्दभचिकित्सा

नीलीपटोलम्लाभ्यां साज्याभ्यां लेपनं हितम्। जालगर्दभरोगे तु सद्यो हन्ति च वेदनाम् ॥ २२ ॥ घीसे मिलित नील व परवलकी जड़का लेप जालगर्दभ रोगको नष्ट करता तथा पीड़ाको शान्त करता है ॥ २२ ॥

### अहिपूतनकचिकित्सा

अहिपूतनके धात्रयाः पूर्वे स्तन्यं विशोधयेत् । त्रिफ हा खिदरक्वा थे प्रणानां धावनं सदा ॥ २३॥ कर अविफलातिकैः सपिः सिद्धं शिशोहितम । रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोहितम् ॥ २४ ॥ अहिप्तनामें पहिले धायका दूध शुद्ध करना चाहिये। तथा त्रिफला व करथाके काथसे सदा घावोंको घोना चाहिये। तथा कजा, त्रिफला व तिक्तद्रव्योसे सिद्ध पृत बालकोंके लिये हितकर है। तथा पीने व लेपके लिये विशेषकर रसौत हित-कर हैं।। २३।। २४॥

### **गुदश्रंश्**चिकित्सा

गुदभंशे गुदं स्नेहैरभ्यष्याशु प्रवेशयेत्। प्रविष्टे स्वेदयेचापि बद्धं गोकणया भृशम् ॥ २५॥ कोमलं पश्चिनीपत्रं यः खादेच्छर्करान्वितम् । एतित्रिश्चत्य निर्दिष्टं न तस्य गुद्रनिर्गमः ॥ २६ ॥ वृक्षाम्लानळचाङ्गरीबिल्वपाठायवामजम् । तकेण शीलचेत्पायुभं शार्तोऽनलदीपनम् ॥ २७॥

गुदं च गञ्यपयसा म्रक्षयेदविशङ्कितः। द्रष्प्रवेशो गुद्धंशो विश्वत्याशु न संशमः ॥ २८॥ मूषिकाणां वसाभिवां गुदे सम्यक्प्रलेपनम् । स्वित्रमुषिकमांसेन चाथवा स्वेदयेद् गुदम् ॥२९॥ गुद्धंशमें स्नेहकी मालिश कर गुदाको प्रविष्ट करना चाहिये प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणावन्धसे बान्ध देना चाहिये। तथा जो कोमल कमलिनीके पत्तीको शक्करके साथ खाता है, उसकी गुदा निःसन्देह नहीं निकलती तथा कोकम अथवा अम्लवेत, चीत, चाङ्गेरी, बेल, पाठा तथा जवाखार इन ओषधियोंके चूर्णको मद्धेके साथ खानेसे गुदभंश नष्ट होता निम्बोदककृतं सर्पिः सभौद्रं पानमिष्यते ॥ २० ॥ है और अग्नि दीप्त होती है । यदि गुदा बैठती न हो, तो गायके दूधका सिधन करना चाहिये, इससे गुदा शीघ्र ही बैठ जाती है। मूसोंकी वसासे गुदामें लेप करना अथवा मूर्षिकामांससे स्वेदन करना चाहिये॥ २५-२९॥

### चांगेरीघृतम्

चाङ्गरीकोलदृध्यम्लनागरक्षारसंयुतम्। घृतमुःकवथितं पेयं गुद्धंशहजापहम् । शुण्डीक्षारावत्र कल्कौ शिष्टं तु द्रविमध्यते ॥३०॥ अमलोनिया, वेर, दही, काजी, सोठ और क्षारसे सिद्ध ष्टत गुदभंशको नष्ट करता है। इसमें सौंठ व क्षारका कल्क तथा शेष दव छोड़ना चाहिये॥ ३०॥

# मूषिकातैलम्

क्षीरे महत्पञ्चमूलं मूषिकामन्त्रवर्जिताम् । पक्तवा तस्मिन्पचेत्तैले वातन्नौषधसाधितम् ॥३१॥ गुद्भंशमिदं तैलं पानाभ्यङ्गात्प्रसाधयेत्।। ३२ ॥ दूधमें महत्पश्चमूल और आन्तोरहित मूषिकाको पकाकर उसी काथमें वातनाशक ओषधियोंके सहित तैल सिद्ध करना चाहिये। यह तैल पीने तथा मालिश करनेसे गुदश्रंशको नष्ट करता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

#### परिकर्तिकाचिकित्सा

स्वेदोपनाहौ परिकर्तिकायां कृत्वा समभ्यज्य घृतेन पश्चात् । प्रवेशयेश्वर्म शनैः प्रविष्टे माँसैः सुखोटणैरुपनाहयेच ॥ ३३ ॥

परिकर्तिकामें स्वेदन तथा उपनाह कर घीसे मालिश कर धीरे धीरे चर्म प्रविष्ट करना चाहिये। फिर कुछ गरम गरम मांससे स्वेदन करना चाहिये॥ ३३॥

अवपाटिकादिचिकित्सा स्नहस्वेदस्तथैवेनां चिकित्सेद्वपाटिकाम्। निरुद्धप्रकरो नाडीं द्विमुखीं कनकादिजाम् ॥३४॥

क्षिप्तवाऽभ्यक्तवा जुल्लकादिकोहेन परिषेचयेता। तैलेन वा पचादाहकरुकेः सिद्धेन च ज्यहात्।।३५ पुनः स्थूलतरा नाडी देया स्नोतोविबृद्धये । शकोण सेवनी त्यक्तवा भिन्दा ज्ञणवदाचरेत ॥३६॥ क्षिग्धं च भोजनं बद्धे गुदेऽप्येव क्रियाक्रमः। चर्मकीलं जतुमणि मशकांस्तिलकालकान् ॥ ३७॥ उद्धृत्य शक्षेण दहेत्श्वाराधिश्यामशेषतः। हबुनालस्य चूर्णेन घृषे। महाकनाहानः ॥ ३८॥ निर्मोकसरमघर्षाद्वा मद्याः ज्ञान्ति व्रजेरसदा ।

अवपाटिकाकी स्नेहन व स्वेदन कर चिकित्सा करनी चाहिये। निषद्धप्रकशमें सोने आदिकी द्विसुखी नाड़ी छोड़े. किर चुलकादि जल जन्तुओं के स्नेहसे सिश्चन करे। अथवा वन लोध, कूठ, प्रियंगु वरगदके अंकुर व मसूरका लेप व्यक्तको नष्ट व देवदाहके कल्कसे सिद्ध तैलसे सिश्चन करे। फिर ३ दिनके करता तथा मुखकी शोभाको बढ़ाता है। तथा खरगोशके बाद छिद्र बढानेके लिये बड़ी नली लगावे। तथा सेवनीको रक्तसे व्यक्तमें लेप करना उत्तम है। इसी प्रकार मसूरको पीस छोड़ शक्षसे काटकर वणवत् चिकित्स। करे। तथा स्नेह्युक्त दूध व घीमें मिलाकर मुखमें लेप करनेसे ७ दिनमें कमलके भोजन देवे । बद्धगुद्भें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये । सदश मुख होता है । तथा विजीरे निम्बूकी जड़, घी, मैनशिल चर्मकील, जतुमणि, मशक, तिलकालक इनकी शक्षसे काटकर व गायके गोबरके रसका लेप मुखर्की शोभाकी बढ़ाता तथा क्षार तथा अग्निसे समग्र जलाना चाहिये। एरण्डनालके चूर्णसे फुन्सियां व तिल आदिको नष्ट करता है। इसी प्रकार मक्खन, ससेमें घिसना मासेको नष्ट करता है। तथा सांपकी केचुलकी गुड़, शहद व बैरकी गुठलीका लेप अथवा वरुणाकी छालको भरम घिसनेसे मशा शान्त होता है ॥ ३४-३८ ॥

### युवानपिडकादिचिकित्सा

युवानिपडकान्यच्छनीलिकाव्यङ्गशर्कराः ॥३९॥ शिराध्यषैः प्रलेपेश्च जयेद्भ्य जनेस्तथा । लोमघान्यवचालेवस्तारुण्यविडकापहः ॥ ४० ॥ तद्वद्वीरीचनायुक्तं मरिचं मुखलेपतः। सिद्धार्थकवचालोघ्रसेन्धवैश्च प्रलेपनम् ॥ ४१ ॥ वमनं च निहन्त्याश पिडकां यौवनोद्भवाम्।

मुहासे, स्याउहां, झाईं, नीलिका तथा शर्कराको शिराव्यध, लेप, तथा मालिशसे जीतना चाहिये। पठानी लोध, धनियां तथा वचका लेप मुहासोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार गोरो-चन, मिर्च मिलाकर लेप करनेसे लाभ करता है। तथा सरसों, वच, लोध व सेंधानमकका लेप तथा वमन कराना मुहारा को नष्ट करता है ॥ ३९-४१ ॥

#### मुखकान्तिकरा लेपाः

व्यंगेषु चार्जुनत्वग्वा मश्जिष्ठा वा समाक्षिका॥४२॥ लेपः सनवनीता वा श्वेताश्चखुर**जा म**सी । रक्तचन्द्नमश्जिष्ठालोध्रकुष्ठप्रियङ्गवः ॥ ४३ ॥ वटांकुरमस्राश्च व्यङ्गघा मुखकान्तिदाः ब्यङ्गानां लेपनं शस्तं रुधिरेण शशस्य च ॥ ४४॥ मसुरै: खार्पेषा पिष्टेलिंप्तमास्य पयोऽन्वितैः। सप्ताहास भवेत्सत्यं पुण्डरीकद्छप्रभम् ॥ ४५ ॥ मातुळुङ्गजटासपिः शिळागोशकृतो रसः । मुखकांतिकरो छेपः विडकातिलकालजित् ॥४६॥ नवनीतगुडक्षौद्रकोलमञ्जपलेपनम्। व्यङ्गजिद्वरुवत्वग्वा छागक्षीरप्रपेषिता ॥ ४७ ॥ जातीफलकल्कलेपो नीलीव्यङ्गादिनाशनः। सायं च कटुतेलेनाभ्यङ्गो वक्तप्रसादनः ॥ ४८ ॥

व्यक्रमें अर्जुनकी छाल अथवा मजीठको पीस शहद गिला-कर लेप करना चाहिये। अथवा मक्खनके साथ सफेद घोड़ेके खुरकी राख लगाना चाहिये। तथा लाल चन्दन, मझीठ, बकरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे मुखकी झांइयां मिटली हैं। तथा जायफलके कल्कका लेप नीली व्यज्ञ आदिको नष्ट करता है। तथा सायंकाल कडुए तेलकी मालिश मुखको प्रसन्न करती है ॥ ॥ ४२--४८ ॥

#### कालीयकादिलेपः

कालीयकोत्पलामयद्धिसः बद्राहिन मध्यफलिनी भिः। लिप्नं भवति च वदनं शशिप्रभं सप्तरात्रेण ॥ ४९ ॥

दारूइल्दी, नीलोफर, कूठ, दहीका तोड़, बेरकी गुठलीकी मींगी तथा प्रियंगुका लेप करनेसे मुख ७ दिनमें चन्द्रमाके समान शोभायमान होता है ॥ ४९ ॥

#### यवादिलेपः

तुषरहितमसृणयवचूर्णसयव्टीमधुकलोध्रेलेन। भवति मुखंपरिनिजितचामीकरचारुसौभाग्यम्५० छिलके रहित चिकने यवका चूर्ण, मौरेठी और लोधके लेपसे मुख सुवर्णसे अधिक मनोहर होता है।। ५०॥

#### रक्षोद्वादिलेपः

रक्षोत्रशर्वरीद्वयमश्जिष्ठागैरिकाज्यवस्तपयः। सिद्धेन लिप्तमाननमुचद्विधुविम्बवद्भाति ॥ ५१ ॥ सफेद सरसो, हल्दी, दारुहल्दी, मझीठ तथा गेरूको घी व

द्धमें मिलाकर बनाये गये लेपको लगानेसे मुख उदय होते हुए चन्द्रमाके समान स्वच्छ होता है ॥ ५५ ॥

#### दध्यादिलेपः

परिणतद्धिशरपंखे: कुवलयदलकुष्ठचन्दनोशीरैः। मुखकमलकांतिकारी

भ्रक्टीतिलकालका अयति ॥ ५२॥

जमा दही, शरपंखा, कमलकी पत्ती, कूठ, चन्दन व खशका लेप मुखकी कांतिको बढ़ाता तथा भौहोके तिल आदिको नष्ट करता है ॥ ५२ ॥

### हरिद्रादिलेप:

हरिद्राद्वययष्ट्रचाह्नकालीयककुचन्दनैः। प्रपोण्डरीकमश्जिष्टापद्मव्यककुंकुमै: ॥ ५३ ॥ कपित्थतिन्दुकण्लक्षवटपत्रैः पयोऽन्वितः। लेपयेन्क लिकतेरेभिस्तेलं वाभ्य खनं चरेत् ॥ ५४ ॥ पिष्ठवं नीलिकाब्यङ्गास्तिलकान्मुखद्षिकान्। नित्यसेवी जयेस्भिप्रं मुखं कुर्यान्मनोरमम् ॥५५॥ हल्दी, दारुहल्दी, मीरेठी, दारुहल्दी, लालचन्दन, पंडरियां मजीट, कमल, पद्माख, केशर, कैथा, तेन्दू, पकरिया तथा वरगदके पत्तोंका दूधके साथ कल्ककर लेप करनेसे अथवा इनसे सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे मशे, नीलिका, व्यङ्ग, तिल मुहासे आदि शीघ्र नष्ट होते है तथा मुख मनोहर होत है। ५३--५५॥

#### कनकतैलम्

मधुकस्य कषायेण तेलस्य कुडवं पचेत । कल्केः प्रियङ्गुमिखिष्ठाचन्द्नोत्पलकेशरैः॥५६॥ कनकं नाम तत्तेलं मुखकांतिकरं परम । अभीरतीलिकाव्यङ्गशोधनं परमार्चितम् ॥ ५७ ॥ मुहासे, नीलिका, व्यंग आदिको नष्ट करता है। इसे " कनक-तैल " कहते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

### मञ्जिष्ठादितैलम्

मिलिष्टा चन्द्नं लाक्षा मातुलुङ्गं सयष्टिकम्। कर्षप्रमाणेरेतेस्तु तैलस्य कुडवं तथा ॥ ५८ ॥ आजं पयस्तद्द्विगुणं शनैमृंद्वग्निना पचेत्। नीलिकापिडकाव्यङ्गानभ्यङ्गादेव नाश्येत् ॥५९॥ मुखं प्रसन्नोपचितं वलीपलितवाजितम्। सप्तरात्रत्रयोगेण भवेस्कनकसन्निमम् ॥ ६०॥

मजीठ, चन्दन, लाख, विजौरानिस्वू, तथा मौरेठी, प्रत्येक एक तोला, तैल १६ तोला, बकरीका दूध ३२ तो० सबको मिलाकर मन्द आंचसे पकावे । इसकी मालिशसे झांई, फुन्सियां, व्यन नष्ट होते हैं, मुख प्रसन्न और स्थूल होता है, तथा झरियां व बालोंकी सफेदी नष्ट होती है, सात रातके प्रयोगसे मुख सोनेके समान सुन्दर होता है ॥ ५८-६० ॥

### कंक्रमादितेलभ्

कुक्मं चन्दनं लाक्षा मिलाष्ट्रा मध्यपिटका । कालीयक मुशीरं च पदाकं नीस्मुत्पलम् ॥ ६१ ॥ न्यप्रोधपादाः प्यक्षस्य शुङ्काः पद्मस्य केशरम् । द्विपञ्चमुलसहितैः कषायैः पलिकैः पृथक् ॥६२॥ जलाढकं विपक्तव्यं पाद्शेषमथोद्धरेत्। मंजिष्टा मधुकं लाक्षा पतङ्कं मधुयष्टिका ॥ ६३ ॥ कर्षप्रमाणिरतेस्त तैलस्य कुडवं तथा। अजाक्षीरं तद्द्विगुणं शनै मृद्विमना पचेत् ॥ ६४॥ सम्यम्पकं परं होतः मुखवर्णप्रसाद्नम् । नीलिकापिडकान्यङ्गानभ्यङ्गादेव नाश्येत् ॥६५॥ सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्काञ्चनसन्निभम्। कुङ्कुमाद्यमिदं तैलमश्विभ्यां निर्मितं पुरा ॥६६॥ केशर, चन्दन, लाख, मझीठ, मौरेठी, दारु, हत्दी, खश, पद्माख, नीलोफर, वरगदकी बौ, पकरियाकी मुलायम पत्ती, कमलका केशर तथा दशमल प्रत्येक ४ तोलाका काढा ३ सेर १६ तीला जल ( द्रवद्वैगुण्यात् ६ सेर ३२ तीला ) में पकाना चाहिये, चतुर्थीश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये। फिर इसी काथमें मजीठ १ तोला, मौरेठी, लाख, पीला चन्दन, मौरेठी प्रत्येक १ तोलाका कल्क तथा तेल १६ तो० और बकरीका दूध दूना मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। अच्छी तरह पका हुआ यह मुखके वर्णको उत्तम करता है। झांई, फुन्सियां व्यङ्ग आदिको मालिशसे नष्ट करता मीरेठीके काढ़े तथा प्रियंगु, मझीठ, चन्दन, नीलोफर है। सात रातके प्रयोगसे मुख सोनेके समान उत्तम होता है। नागकेशरके कल्कसे सिद्ध तैल मुखकान्तिको बढ़ाता तथा यह "कुंकुमादि " तैल पहिले पहल अश्विनीकुमारने बनाया था \* ॥ ६९-६६॥

> \* यहांपर इसी तैलके अनन्तर एक दूसरा तैल भी द्वितीय कुंकुमादिके नामसे है। यह पूर्व तैलका एक बहुत छोटा अंश है। यथा,-" कुंकुमं चंदन लाक्षा मिलिष्ठा मधुयष्टिका। कर्षप्रमाणेरेतेस्तु तैलस्य कुडवं पचेत् ॥ '' शेष प्रथमके ६४, ६५, ६६, के अनुसार अर्थात् केवल केशर, चन्दन, लाख, मजीठ, मौरेठी इनके १ तोला की मात्रासे करूक छोड़कर एक कुडव तैल, २ कुडव बकरीका दूध और २ कुड़व जल मिलाकर पकाना चाहिये। इम इसे "लघुकंकुमादि" कह सकते हैं॥

# दितीयं कुङ्कुमादितेलम्

कुङ्कुमं किंशुकं लाक्षा मिश्रष्टा रक्तवन्दनम् । कालीयकं पद्मकं च मातुलुङ्गस्य केशरम् ॥ ६७॥ कुसुरभं मध्यष्टीकं फलिनी मदहन्तिका। निशे हे रोचना पद्ममुत्पलं च मनःशिला ॥ ६८॥ काकोल्याविसमायुक्तरेतरशसमैभिषक । कुङ्कुमाद्यसिदं तैलमभ्यङ्गात्काञ्चनोपमम्। करोति वदनं सचाः पुष्टिलावन्यकान्निदम्। सौधाग्यलक्ष्मीजननं वशीकरणमुत्तमम् ॥ ७० ॥

केशर, ढाकके, फूल, लाख, मझीठ, लालचन्दन, दाहहर्त्दी पद्माख, बिजौरे निस्वृकाकेशर, कुसुम, मौरेठी, प्रियंगु, चमेली, हत्दी, दारुहत्दी, गोरोचन, कमल, नीलोफर, मैनशिल तथा काकोल्यादि गणकी औषधियां प्रत्येक १ तोले लाखका रस तथा दूध तैलसे चतुर्गुण मिलाकर तैल १२८ तीला छोड़कर पकाना चाहिये। यह "कुंकुमादि तैल"मालिश करनेसे मुखको कमलके समान बनाता तथा पुष्टि,मनोहरता,कांति, सौभाग्य व लक्ष्मीको बढता तथा उत्तम वशीकरण है।। ६७-७०॥

### वर्णकं घृतम्

मधुकं चन्द्नं कद्भगु सर्षपं पद्मकं तथा। कालीयकं हरिद्रा च लोधमिभिश्च कल्कितैः ॥७१॥ विपचेद्धि घृतं वैद्यस्तत्पक्वं वस्त्रगालितम्। पाद।शं कुङ्कुमं सिक्यं क्षिप्त्वा मन्दानले पचेत्०२ तित्सद्धं शिशिरे नीरे प्रक्षिप्याकर्षयेनतः। तदेतद्वर्णकं नाम घृतं वर्णप्रसादनम् ॥ ७३ ॥ अनेनाभ्यासलिप्तं हि बलीभूतमपि क्रमात्। निष्कलङ्केन्दुबिङ्गाभं स्याद्विलासवतीमुखम्॥७४॥

मीरेठी, चन्दन, कांकुन, सरसी, पद्माख, तगर, हत्दी तथा दाहण रोग नष्ट होता है ॥ ७८-८० ॥ लोधके कल्कको छोड्कर घीको पकावे । फिर उसे छानकर चतुर्थोश केशर व मोम मिलाकर मन्द आंचसे पकावे। फिर इसे ठण्डे जलमें छोड़कर निकाल लेवे। यह"वर्णक"नाम घृत वर्णको उत्तम बनाता है। इसे नियमसे लगानेसे स्त्रियोंका मुख चन्द्र-माके समान सुन्दर होता है॥ ७१-७४॥

### अहंषिकाचिकित्सा

अर्कंषिकायां रुधिरेऽवसिके शिराव्यधेनाथ जलौकसा वा। निम्बाम्बुसिक्तः शिरसि प्रछपो पेयोऽश्ववचौरससैन्धवाभ्याम् ॥ ७५ ॥

पुराणमश पिण्याकं पुरीषं कुक्कुटस्य वा। मुत्रपिष्टं प्रलेपोऽयं शीघ्रं हन्यादरूं विकाम् ॥ ७६ ॥ अरूंषित्रं भृष्टकुष्ठचूणं तेलेन संयुतम्।

अरूषिकाओंमें शिराष्यध अथवा जौकोंसे रक्त निकाल नीमके जलका सिधनकर घोड़ेकी लीदके रस तथा सेंघानमकसे लेप करना चाहिये । अथवा पुराना पीना अथवा मुर्गेकी विष्ठाको मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे फुन्सिया दूर होती हैं। इसी प्रकार लाक्षारसपयोभ्यां च तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६९ ॥ मुने कूठके चूर्णको तैलमें मिलाकर लेप करनेसे अहंपिका नष्ट होती है ॥ ७५-७६ ॥-

### हरिद्राद्वयतेलम्

हरिद्राद्वयभूनिम्बत्रिफलारिष्टचन्दनैः। एतत्तेलमहंषीणां सिद्धमभ्य अने हितम् ॥ ७७ ॥ हल्दी, दारुहल्दी, चिरायता, आंवला, हर्र, बहेडा, नीमकी छाल, चन्दनके कहकमें सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे अहंधि-काएँ नष्ट होती हैं ॥ ७७ ॥

#### दारुणचिकित्सा

दारुणे तु शिरां विध्येस्सिग्धां स्विन्नः ढलाटजाम्। अवपीडशिरोवस्तीनभ्यङ्गांश्चावचारयेत् ॥ ७८ ॥ कोद्रवाणां तृणक्षारपानीयं परिधावने ।

कार्यो दारुणके मूर्झि प्रलेपो मधुसंयुत: ॥ ७९ ॥

प्रियालबीजमधुककुष्टमिश्रेः ससैन्धवै:। काञ्जिकस्थास्त्रिसप्ताहं माषा दारुणकापहाः ॥८०॥

दारुण रोगमें स्नेहन व स्वेदन कर मस्तककी शिराका व्यथ करना चाहि । तथा अवपीडक नस्य, शिरोवस्ति और मालिश भी करनी चाहिये। धोनेके लिये कोदवके क्षार जलका प्योग करना चाहिये। तथा चिरौँजी, मौरेठी, कुठ व सेंधान-कको पीसकर शहदके साथ सिरमें लेप करना चाहिये। इसी प्रकार काजीमें उड़द भिगो पीसकर २१ दिनक लगानेसे

### नीलोतपलादिलेपः

सह नीलोत्पलकेशरयष्टीमधुकतिलैःसहचमामलकम्। चिरजातमपि च शीर्षे दारुणरोगं शमं नयति ॥८१॥

नीलोफर, नागकेशर, मौरेटी तिल तथा सबके समान आंवला मिलाकर लेप करनेसे पुराना दारुण होता है ॥ ८१ ॥

#### त्रिफलादितैलम्

त्रिफलाया रजो मांसी मार्कवोत्पलशारिवै:। ससैन्धवैः पचेतेलमभ्यङ्गगाद्शिकां द्येत्॥ ८२॥ त्रिफलाका चूर्ण, जटामांसी भांगरा, नीलीफर, शारिव तथा संधानमकसे सिद्ध तैल रूक्षिका फिहासको नष्ट करता है॥ ८२॥

### चित्रकादितेलम्

चित्रकं दिनतमूलं च कोषातकीसमान्वितम् । करुकं पिष्टा पचेत्तेलं केशददुविनाशनम् ॥ ८३ ॥ चीतकी जड़, दन्तीकी जड़, तथा कडुई तोरईका करक क्रोड़कर सिद्ध तैल बालोके दादको नष्ट करता है ॥ ८३ ॥

### गुआतेलम्

गुजाफलैः श्रतं तैलं भृङ्गराजरसेन तु । कण्डूदारुणाहृत्कुष्टकपालव्याधिनाशनम् ॥ ८४ ॥ गुजाके कल्क और भांगरेके रससे तैल खजली, दारुण, कुष्ठ और कपाल न्याधिको नष्ट करता है ॥ ८४॥

# भृंगराजतेलम्

भृङ्गरजिक्षफलोत्पलशारि लौहपुरीवसमन्वितकारि। तैलमिदं पच दारुणहारि कुञ्चितकेशघनस्थिरकारि॥ ८५॥

भागरा, त्रिफला, नीलोफर, सारिवा, लोहिक इन सबके कल्कमें तैलको छोड़कर पकाना चाहिये। यह दाहणको नष्ट करता तथा बालोंको घन, स्थिर तथा घुंघुराले बनाता है॥ ८५॥

### **मितम्श्रीतलम्**

प्रपोण्डरीकमधुकिपप्लीचन्दनोत्प्लैः । कार्षिकैस्तैलकुडवं तैर्द्विरामलकीरसः ॥ ८६ ॥ साध्यः स प्रतिमशः स्यात्सर्वशीर्षगदापहः ।

पुण्डिरिया, मौरेठी, छोटी पीपल, चन्दन ६ नीलोफर प्रत्येक एक तोला, तैल १६ तोला तथा आंवलेका रस ३२ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। इस प्रतिमर्शका नस्य लेनेसे समस्त शिरोरोग नष्ट होते हैं॥ ८६॥

### इन्द्रछप्तचिकित्सा

मालतीकरवीराग्निकक्तमालविपाचितम् ॥ ८७॥ तैलमभ्यक्तने शस्तमिन्द्रलुप्तापहं परम् । इदं हि त्वरित हन्ति दारुणं नियतं नृणाम् ॥८८॥ धाज्याम्रमज्जलेपात्स्यात्स्थरता स्निग्धकेशता । इन्द्रलुप्ते शिरां विद्ध्वा शिलाकासीसतुत्थकै:८९॥ लेपयेत्परितः कल्केस्तेलं चाभ्यक्तने हितम् । कुटम्नटशिखीजातीकरक्षकरवीरजे:॥ ९०॥ अवगाढपदं चैव प्रच्छियत्वा पुनः पुनः ।
गुजाफलैश्चिरं छिम्पेत्केशभूमिं समन्ततः ॥ ९१ ॥
हस्तिदन्तमसीं कृत्वा मुख्यं चैव रसाजनम् ।
छोमान्यनेन जायन्ते नृणां पाणितलेष्विप ॥ ९२ ॥
भहातकवृहतीफलगुजामूलफलेभ्य एकेन ।
मधुसहितेन विलिप्तं सुरपतिलुप्तं शमं याति ॥९३॥
वृहतीफलरसिपं गुजाफलमूलं चेन्द्रलुप्तस्य ।
कनकिन्वृष्टस्य सतो दातव्यं प्रचिलतस्य सदा९४॥
घृष्टस्य कर्कशेः पन्नैरिन्दलुप्तस्य गुण्डनम् ।
चूणितैर्मरिचैः कार्यमिनद्रलुप्रनिवारणम् ॥ ९५ ॥

मालती, कनर, चीतकी जड़ तथा कछासे सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे इन्द्रलुप्त नष्ट होती है। यह तेल दाइणको शीघ्र ही नष्ट करता हैं। इसी प्रकार आंवला और आमकी गुठलीका लेप करनेसे बाल मजबूत तथा चिकने होते हैं। इन्द्र लुप्तमें शिराव्यध कर मैनशिल,कसीस और त्तियाका लेप करना चाहिये। तथा केवटीमोथा, लटजीरा, चमेली, कछा व कनेरसे सिद्ध तेल लगाना चाहिये। तथा गाढ़ पछने लगाकर बार बार गुजाफलका लेपकरना चाहिये। हाथीदांतकी भरम बना रसाधन मिला लगानेसे हाथके तलुओं में भी बाल जमते हैं। भिलावां, बड़ी कटेरीका फल,गुजाकी जड़ अथवा फल इनमेंसे किसी एकको शहद मिलाकर लेप करनेसे इन्द्रलुप्त नष्ट होता है। सुवर्णद्वारा खरचे अथवा पछने लगाये इन्द्रलुप्त (बालोंके गिरने,) में बड़ी कटेरीके रसमें पीसे गुजामूल व फलको लगानेसे इन्द्रलुप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तींसे खुरचकर काली मिर्चका चूर्ण उर्रानेसे इन्द्रलुप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तींसे खुरचकर काली मिर्चका चूर्ण उर्रानेसे इन्द्रलुप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तींसे खुरचकर काली मिर्चका चूर्ण उर्रानेसे इन्द्रलुप्त नष्ट होता है। अथवा कड़े पत्तींसे खुरचकर काली मिर्चका चूर्ण

# **छागीक्षीरादिलेपद्वयम्**

छागक्षीररसाञ्जनपुटद्ग्धगजेन्द्रद्वतमसिलिप्ताः । जायन्ते सप्तरात्रात् खल्ल्यामपि कुञ्चिताश्चिक्रराः ९६॥ मधुकेन्दीवरमूर्वातिलाज्यगोक्षीरभृङ्गलेपेन । अचिराद्भवन्ति केशा घनहृदमूलायता ऋजवः॥९७॥

वकरीका दूध, रसौंत पुटमें जलाई हाथीदांतकी स्याहीक लेप करनेसे ७ दिनमें खल्वाटके भी घन केश उत्पन्न होते न । इसी प्रकार मौरेठी, नीलोफर, मूर्वा, तिल, घी, गायका दूध, भांगरा इनका लेप करनेसे वाल घने, दृढमूल, लम्बे तथा सीघे होते हैं ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

### स्नुह्याद्यं तैलम्

स्तुहीपयः पयोऽकस्य मार्कवो छाङ्गछीविषम् । मूत्रमाजं सगोमूत्रं रिक्तका सेन्द्रवारुणी ॥ ९८ ॥ सिद्धार्थं तीक्ष्णतैछं च गर्भे दत्त्वा विपाचितम् । विद्वाना मृदुना पक्तं तैछं खाछित्यनाशनम् ॥९९॥

कूर्मपृष्ठसमानापि ह्या या रोमतस्करी। दिग्धा सानेन जायते ऋक्षशारीरलोमशा ॥१००॥

सेहण्डका दूध, आकका दूध, भांगरा, कलिहारी, सींगिया, बकरीका मूत्र, गोमूत्र, गुजा, इन्द्रायण तथा सरसोका कल्क छोड़कर सिद्ध किया गया सरसोंका तैल खालित्यको नष्ट करता है। कछ्वेकी पीठके समान लोमरहित रुखा इसकी मालिशसे ऋक्षके समान बालोंसे युक्त होती है ॥ ९८-१००॥

### आदित्यपातकतेलम्

वटावरोहकेशिन्योदच्णेंनादित्यपाचितम् । गुडू चीस्वरसे तैउं चाभ्यङ्गात्केशरीपणम् ॥१०१॥ बरगदकी वैं। व जटामांसीके चूर्णसे युक्त किये गुर्चके स्वरसमें सूर्यकी किरणोंसे पकाये तैलकी मालिश करनेसे वालोंको उत्पन्न करता है ॥ १०१॥

### चन्दनादितेलम्

चन्दनं मधुकं मूर्वा त्रिफला नीलमुत्पलम्। कांता वटावरोहश्च गुडूची विसमेव च ॥ १०२ ॥ लोहचूर्णं तथा केशी शारिवे हे तथेव च। मार्कवस्वरसेनैव तैलं मृद्वग्निना पचेत् ॥१७३॥ शिरस्युत्पतिताः केशा जायन्ते घनकुश्चिताः । दृढमूलाञ्च स्तिग्धाञ्च तथा भ्रमरसन्निभाः। नस्येनाकालपलितं निहन्यानैलम्तमम् ॥ १०४॥

चन्दन, मौरेठी, मूर्वा, त्रिफला, नीलोफर, प्रियडूगु, वटकी यों, गुर्च, कमलके तन्तु, लोहचूर्ण, जटामांसी, शारिवा तथा काली शारिवाके कल्क और भांगरेके स्वरससे मन्द आंचसे पकाया गया तैल मालिशसे शिरके उखड़े बालोंको घने घुंघु-राले, चिकने, असरके समान काले तथा दढमूल बनाता है इसके नस्यसे अकालपिलत नष्ट होता है ॥ १०२-१०४ ॥

### यष्टीमधुकतेलम्

तैलं सयव्टीमधुकैः क्षीरे धात्रीफलेः शृतम्। नस्ये दर्स जनयति केशाब्दमश्रणि चाप्यथ१०५॥ मीरेठी व आंवलेके कल्क तथा दूधमें पकाये तैलका नस्य लेनेसे बालों तथा मूछोंको उत्पन्न करता है ॥ १०५ ॥

#### कृष्णीकरणम्

त्रिफला नीलिनीपत्रं लोहं भृङ्गरजःसमम्। अविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीकरणमुत्तमम् ॥ १०६ ॥ मिलाकर लेप करनेसे बाल काले होते हैं।। १०६॥

#### अपरंकृष्णीकरणम्

त्रिफलाचूर्णसंयुक्तं लोहचूर्णं विनिक्षिपेत् । ईषत्पके नारिकेले भृङ्गराजरसान्विते ॥१०७॥ मासमेकं तु निक्षित्य सम्यगाभात्समुद्धरेत । ततः शिरो मुण्डयित्वा लेपं दद्याद्भिषग्वरः ॥१०८॥ संवेष्टच कद्लीपत्रैमोचयेत्सप्तमे दिने। क्षालयेत्त्रिफलाक्वायै: क्षीरमांसरसाशिन: ॥१०९ कपालरञ्जनं चेतत्कृष्णीकरणमुत्तमम्।

कुछ पके नरियलमें भांगरेका रस छोड़कर त्रिफलाचूर्ण व लौहचूर्ण छोड़ बन्दकर गढ़ेमें गाड़ देना चाहिये। एक मासके अनन्तर निकालकर शिरका मुण्डन करा लेप करना चाहिये। ऊपरसे केलेके पत्तेको लपेटकर बांध देना चाहिये। फिरण्दिनके बाद खें:लकर त्रिफलाके काढेसे धोना चाहिये। दूध तथा मांस-रसका भोजन करना चाहिये। यह शिर तथा बालोंको काला करता है अर्थात् एक प्रकारका खिजाब है ॥ १०७-१०९ ॥

#### अपरे योगाः

उत्पलं पयसा सार्ध मासं भूमौ निधापयेत् ११०॥ केशानां कृष्णकरणं स्नेहनं च विधीयते। भृङ्गपुष्पंजपापुष्पं मेषीदुग्धप्रपेषितम् ॥ १११ ॥ तेनेवालोडितं लौहपात्रस्थं भूम्यधःकृतम् । सप्ताहादुद्धृतं पश्चाद् भृङ्गराजरसेन तु ॥ ११२ ॥ आलोडयाभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वावसेन्निशाम्। प्रातस्तु क्षालनं कार्यमेवं स्यानमूर्घरञ्जनम्। एवं सिन्द्रवालाम्रशङ्खभुङ्गरसैः क्रिया॥११३॥

नीलोफर दूधके साथ महीनेभर पृथिवीमें गाडकर लेप करनेसे बाल काले तथा चिकने होते हैं। इसी प्रकार भाजराके फूल व जपाके फूल, भेड़के दूधमें पीस उसीमें मिला लोहेके वर्तनमें पृथिवीके अन्दर गाढ़ सात दिनमें निकालकर भांगरेके रसमें मिलाकर मालिश करना चाहिये और पत्तोंसे लपेट देनाचाहिये। प्रातःकाल धोना चाहिये। इस प्रकार शिर काला होता है।इसी प्रकार सिन्दूर,कचे आमकीगुठली व शंखको यथाविधि साधित कर भांगरेके रससे किया करनी चाहिये ॥ ११०-११३ ॥

# शंखचूर्णप्रयोगः

नवद्रवशङ्ख चूणे काञ्जिकसिक्तं हि सीसकं घृष्टा। लेपात्कचानकदलै-वद्धानकरोति हि नीलतरान् ॥ ११४ ॥

नवीन शंखभरमको काष्त्रीमें दुबोकर शीसा घिसकर बालोमें त्रिफला, नीलकी पत्ती, लौह तथा भांगराको भेड़के मूत्रमें लगा कपरसे आकके पत्ते बांधनेसे सफेद बाल अतिशय नील होते हैं ॥ ११४ ॥

#### स्नानम्

लोहमलामलकल्कैः सजवाकुसुमैर्नरः सदा स्नायी। पिलतानीह न पदयित गङ्गास्त्रायीव नरकाणि॥११५॥ लोहिकेट,आंवला तथा जपापुष्पके कल्ककी मालिश कर जलसे स्नान करनेसे गैगास्नानसे पातकोके समान बालोंकी सफेदी नष्ट हो जाती है ॥ ११५॥

#### निम्बबीजयोगः

निम्बस्य बीजानि हि भावितानि भुद्धस्य तोयेन तथाशनस्य। तेळं त तेषां विनिहन्ति न स्याद् दुग्धात्रभोक्तुः पिलतं समूछम् ॥ ११६ ॥ नीमके बीजोंको भांगरेके काथ तथा विजैसारके काथकी भावना देनेके अनन्तर निकालेगये तैलका नस्य लेनेसे तथा द्ध भातका पथ्य लेनेसे सफेद बाल काले हो जाते हैं॥ १९६॥

#### निम्बतेलयोगः

निम्बस्य तैलं प्रकृतिस्थमेव नस्ये निषिक्तं विधिना यथावत मासेन गोक्षीर्भुजो नरस्य जराष्ट्रभूतं पलितं निहन्ति ॥ ११७ ॥

नीमके तैलका एक मासतक नस्य लेने तथा गोद्रग्धका पथ्य लेनेसे सफेद बाल कालि होते हैं ॥ ११७ ॥

### क्षीरादितैलम्

भीरात्समार्कवरसाद् द्विप्रस्थे मधुकात्पले। तैरस्य कुडवं पक्वं तन्नस्यं पिलतापहम् ॥ ११८ ॥

दूध व भांगरेका रस दोनों मिलकर २ प्रस्थ, मौरेठी २ पल, तैल १ कुड़व पकाकर नस्य लेनेसे पलित नष्ट होता है॥११८॥

### महानीलं तैलम्

आदित्यवहिमुलानि कृष्णशैरीयकस्य च। सरसस्य च पत्राणि फलं कृष्णशणस्य च ॥११९॥ मार्कवं काकमाची च मधुकं देवदारु च ! प्रपौण्डरीकं मश्जिष्ठा लोधं कृष्णागुरूत्पलम् । आम्रास्थिकर्दमः कृष्णो गृणाली रक्तचन्दनम् १२१ नीलीभद्वातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका। सोमराज्यशनः शस्त्रं कृष्णौ पिण्डीतचित्रकौ१२२॥ पुटपाण्यर्जुनकारमयोरचाम्रजम्बूफलानि च। पृथकपञ्चपलेभागैः सुपिष्टेराढकं पचेत् ॥ १२३॥ वैभीत्कस्य तेलस्य धात्रीरसचतुर्गुणम्। क्यादादित्यपाकं वा यावच्छण्को भवेद्रसः १२४॥ होती है ॥ १३० ॥

लोहपात्रे ततः पूर्त संशुद्धमुपयोजयेत् । पाने नस्यक्रियायां च शिरोऽभ्यंगे तथैव च १२५॥ एतश्कष्टयमायुष्यं शिरमः सर्वरोगनुत् । महानीलमिति ख्यातं पलितन्नमन्तमम् ॥ १२६ ॥

सूर्यमुखीकी जड़, काले कटसैलाकी जड़, तुलसीकी पत्ती, काले सनके फल, भांगरा, मकोय, मौरेठी, तथा देवदार प्रत्येक दश पल, छोटी पीपल, त्रिफला रलौंत, पुण्डरिया, मझीट, लोध, काला अगर, नीलोफर, आमकी गुठली, काला कीचड, कमल, लाल चन्दन, नील, भिलावेकी गुठली, काशीस, वेला, बकुची, विजेसार, तीक्ष्ण लौहभरम, काला मैनफल, काली चीत, अर्जुन व खम्भारके फूल तथा आम व जामुनके फल, फ़ुलकी गुठली प्रत्येक ५ पल पीसकर एक आढक बहेब्रेका तैल, ४ आडक आंवलेका रस मिलाकर पकाना चाहिये। अथवा सूर्यकी किरणोसे रसको सुखा लेना चाहिये। फिर लोहेके बर्तनमें छानकर पीने, नस्य तथा मालिशसे उपयोग करना चाहिये। यह नेत्रोंके लिये हितकर, आयुको बढानेवाला तथा शिरके सब रोगोंको नष्ट करता है। इसे ''महानील'' तेल कहते हैं। यह पलितरोगको नष्ट करता है ॥११९-१२६॥

### पलितझं चृतम्

भूंगराजरसे पक्वं शिखिपित्तेन कल्कितम । घृतं नस्येन पलितं हन्यात्सप्ताहयोगतः ॥ १२७ ॥ भागरेके रसमें मयूरके पित्तके कल्कको छोड़कर सिद्ध घृतका नस्य लेनेसे ७ दिनमें पलित नष्ट होता है ॥ १२७ ॥

# शेखकतेलम्

कांजिकपिष्टशेलुफलमा के सच्छद्रलौहरो। यद्कतापात्पतित तैलं तन्नस्यम्रक्षणात् ॥१२८॥ केशा नीलालिसङ्काशाःसद्यःस्मिग्धा भवन्ति च । नयनश्रवणत्रीवादन्तरोगांश्च हन्त्यदः ॥ १२९ ॥

कार्जीमें पीसी लसोढेके फलकी मजाको छिद्रयुक्त लोहपात्रमें भरकर सूर्यकी किरणोंसं तपकर जो तैल नीचे गिरता है, उसके नस्य तथा मालिशसे बाल नील भैवरोंके सदश काले तथा पृथग्दशपळांशानि पिष्पळी त्रिफळाश्जनम्।।१२०।। चिकने होते हैं तथा नेत्र, कान, गर्दन और दन्तों के रोग नष्ट होते हैं ॥ १२८-१२९ ॥

### वृषणकच्छ्वादिचिकित्सा

कासीसं रोचनातुल्यं हरितालं रसाध्वनम्। अम्लपिष्टैः प्रलेपोऽयं वृषकच्छ्वहिपूतयोः १३०॥ काशीस, गोरोचन, हरिताल तथा रसौतको समान भाग ले काजीमें पीसकर लेप करनेसे वृषणकच्छू तथा अहिपूतना नष्ट

# पटोलादिघृ तम्

पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचितम् । पीतं घृतं निहन्त्याशु कृच्छ्रामप्यहिपूतनाम् १३१॥

परवलकी फ्ती, त्रिफला तथा रसौतसे सिद्ध धृतको पीनेसे अहिपूतना नष्ट होती है ॥ १३१ ॥

### शूकरदंष्ट्रकचिकित्सा

रजनीमार्कवमूळं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम् । हल्दी व भांगरेकी जड़ दोनों समान ले ठण्डे जलमें-पीसकर लेप करनेसे घोर र्युंकरदंष्ट्रक रोग नष्ट होता जोंक लगाकर तथा पित्तविद्रधिके समान चिकित्सा करनी है॥ १३२॥

#### पाददाहचिकित्सा

नागकेशरचूर्णं वा शतधौतेन सर्पिषा । विष्टा लेपो विधातव्यो दाहे हवें च पादयो:११३॥ नागकेशरके चूर्णको १०० बार धोये हुए घीमें मिलाकर पाददाह तथा पादहर्षमें लगाना चाहिये ॥ १३३ ॥ इति क्षुद्ररोगाधिकारः समाप्तः।

# अथ मुखरोगाधिकारः

## वातजौष्ठरोगचिकित्सा

ओष्ठप्रकीपे वातीत्थे शास्त्रणेनीपनाहनम् । मस्तिष्के चैव नस्ये च तैलं वातहरै: शृतम्। स्वेदोऽभ्यङ्गः स्नेहपानं रसायनिमहेष्यते ॥ १ ॥

वातज ओष्ठकोपमें शाल्वणस्वेदकी ओषधियौसे पुल्टिस बान्धनी चाहिये। तथा वातनाशक औषधियोंसे सिद्ध तैलको शिरमें लगाना तथा नस्य लेना चाहिये। और पसीना निका-लना, मालिश करना, स्नेहपान तथा रसायन सेवन इसमें हित-कर है।। १।।

### श्रीवेष्टकादिलेपः

श्रीवेष्टकं सर्जरसं गुग्गुलुं सुरदारु च। यष्टीमधुकचूर्णं च विद्ध्यातप्रतिसारणम् ॥ २ ॥ गन्धाविरोजा, राल, गुग्गुल, देवहार और मौरेठीके चूर्णको ओठोंपर लगाना चाहिये॥ २॥

१ "सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीव्रवेदनः । कण्डूमाञ्ज्व रकारी च सस्याच्छकरदंष्ट्रकः" ॥

#### पित्तजिचिकित्सा

वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिकत्य पानं रसभोजनं च। शीतान्प्रलेपान्परिषेचनं च पित्तोपसृष्टेष्वधरेष कुर्यात् ॥३॥ पित्तरकाभिघातोत्था जलौकाभिरुपाचरेत् । पित्तविद्रधिवचापि क्रियां कुर्यादशेषतः ॥ ४॥

पित्तयुक्त ओष्टोंमें शिराव्यध, वमन, विरेचन, तिक्त रस हन्ति विसर्पे छेपाद्वराहद्शनाह्न्यं घोरम् ॥१३२॥ सेवन, मांसरसका भोजन, शीतल लेप तथा सिधन करना चाहिये । और पित्तरक्त तथा अभिघातजन्य ओष्टरोगमें चाहिये॥ ३॥ ४॥

#### कफजिचिकित्सा

शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवलधारणम् । हतरक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ ५॥ त्रिकटुः सर्जिकाक्षारः क्षारश्च यावशूकजः। भौद्रयुक्तं विधातव्यमेतच प्रतिसार्णम् ॥ ६ ॥

कफात्मक ओष्ठरोगमें रक्त निकालनेके अनन्तर शिरोविरेचन, धूम, स्वेद, कवल धारण करने चाहियें। तथा त्रिकटु, सज्जीखार व जवाखारके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना चाहिये॥५॥६॥

### मेदोजचिकित्सा

मेदोज स्वेदिते भिन्ने शोधिते उवलनो हितः ॥ प्रियङ्गुत्रिफलालोधं सक्षौद्रं प्रतिसारणम् । हितं च त्रिफलाचूणं भध्यक्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥ सर्जरसकनकगैरिकधन्याकघृततेलसिन्धुसंयुक्तम्। सिद्धं सिक्थकमधरे स्फुटितोचटितं व्रणं हरति।।

मेदोज ओष्ठरोगमें स्वेदन भेदन तथा शोधन अग्नि ताप करना चाहिये और प्रियंगु त्रिफला व लोधके चूर्णको शहदके साथ लगाना चाहिये। अथवा त्रिफलाके चूर्णको शहदमें मिलाकर लगाना चाहिये। तथा राल, सुनहरा गेरू, धनियां, घी, तैल, सेधानमक तथा मोम इनका यथाविधि पाक कर लगानेसे ओष्ठंका फटना व पपड़ी पड़ना नष्ट होता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

### शीतादिचिकित्सा

शीतादे हतरके त तोये नागरसर्ववान्। निःक्वाध्य त्रिफलां चापि कुर्याद्गण्डूषधारणम् ।।। प्रियङ्गवश्च मुस्ता च त्रिप्तळा च प्रलेपनम् ॥१०॥ साथ सीठ, सरसों और त्रिफलाका काथ कर गण्डूष घी व शक्कर मिलाकर प्रयोग करना चाहिये॥ १५-१७॥ धारण करना चाहिये। तथा प्रियंगु त्रिफला और मोथाका लेप करना चाहिये॥ ९॥ १०॥

#### रक्तस्रावचिकित्सा

कुष्ठं दावभिंबदलोधं समगा पाठा तिका तेजनी पीतिका च। चुर्णं शस्तं घर्षणं तदृद्धिजानां रक्तस्रावं हन्ति कण्डं रुजां च ॥ ११ ॥ कूठ, दाहहत्दी, नागरमोथा, लोध, लजाल, पाट, कुटकी, चन्य तथा इन्द्रीके चूर्णको दांतोंमें घिसनेसे रक्तस्राव, खुजली व पीड़ा नष्ट होती है ॥ ११॥

#### चलदन्तस्थिरीकरणम्

चलद्नतस्थिरकरं कार्यं बकुलचर्वणम्। आर्तगलदलक्वाथगण्ड्षो दन्तचालनुत् ॥ १२ ॥ दन्तचाले हितं श्रेष्ठं तिलोगाचर्वणं सदा। दन्तपुष्पुटके कार्यं तरुणे रक्तमोक्षणम् ॥ १३ ॥ सपञ्चलवणः क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम् । दन्तानां तोदहर्षे च वातघाः कवला हिताः ।।१४॥ दन्तचाले तु गण्डूषो बकुलत्वक्कृतो हितः।

मौलिसरीकी छालको चावना हिलते दाँतौंको मजबूत करता है। तथा नीले कटसैलेकी पत्तीके काथका गण्डूष धारण करनेसे दाँतौका हिलना बन्द होता है तथा दाँतौक हिलनेमें तिल व बचको चबाना हितकर है । नवीन दन्त पुष्पुटक्से रक्तमोक्षण करना चाहिये। तथा पांचौ नमक और क्षारके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना चाहिये। दाँतीके दर्द व गुँठलानेमें वातनाशकं कवल हितकर है। तथा दांतोंके हिल-नेमें मौलिसरीकी छालके काथका गण्ड्ष धारण चाहिये॥ १२-१४॥

### दन्तशूलचिकित्सा

माक्षिकं विष्पलीसविभिन्निश्चतं धार्येन्मुखे ॥१५॥ दन्तशूलहरं प्रोक्तं प्रधानमिद्मीषधम् । विस्नाविते दन्तवष्टे त्रणं तु प्रतिसारयेत् ॥ १६ ॥ लोधपत्तंगमधुकलाक्षाचूर्णेर्मधूत्तरैः। गण्डूषे श्लीरिणो योज्याः सक्षौद्रघृतशर्कराः ॥१७॥

शहद, छोटी पीपल व घीको मिलाकर मुखमें रखना चाहिये । यह दन्तश्रलको नष्ट करनेमें प्रधान औषधि है। तथा दन्तवेष्टके रक्तको निकालकर घावमें लोध, पीला चन्दन, मौरेठी व लाखके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना

नामके दन्तरोगमें, रक्तको निकालकर जलके चाहिये और गण्डूष धारणके लिये क्षीरी वृक्षोंके कषायमें शहद

#### शेशिरचिकित्सा

शशिरे हृतरकते च लोध्रमुस्तरसाअनैः। सक्षीद्रैः शस्यते लेपो गण्ड्रषे श्लीरिणो हिता:१८॥

दांतीक शैशिररोगमें रक्त निकालकर शहदके साथ लोध-नागरमोथा और रसौंतका लेप करना चाहिये और दूधवाले वृक्षीका गंडूब धारण करना चाहिये॥ १८॥

### परिदरोपक्रशचिकित्सा

क्रियां बरिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां विचक्षणः। संशोध्योभयतः कार्यं शिरश्चोपकुशे ततः ॥ १९ ॥ काकोदुम्बरिकागोजीपत्रैविसावयेद् भिषक् । क्षीद्रयुक्तेश्च लवणैः सव्योषैः प्रतिसारयेत् ॥२०॥ पिप्पत्यः सर्षपाः इवेता नागरं नैचुछं फलम्। सुखोदकेन संगृह्य कवलं तस्य योजयेत् ॥ २१ ॥ परिदरमें शीतादीक्त चिकित्सा करनी चाहिये। तथा उपकु-शमें वमन, विरेचन तथा नस्यसे शोधन कर कठमर या गोजि-ह्वाके पत्तोंसे खरच कर रक्त निकालना चाहिये। फिर शहदमें त्रिकद और पांची नमकौंको मिलाकर लगाना चाहिये। तथा छोटी पीपल,सरसो, सोंठ व समुद्रफलको गुनगुने जलमें मिला कर कवल धारण कराना चाहिये ॥ १९ ॥ २१ ॥

## दन्तवैदर्भचिकित्सा

शस्त्रण दन्तवैद्भें दन्तमूलानि शोधयेत्। ततः क्षारं प्रयुक्तीत क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः २२॥ दन्तवैदर्भमें शस्त्रसे दन्तमूलको शोध कर क्षार लगाना चाहिये। तथा समस्त शीतल चिकित्सा करनी चाहिये॥२२॥

#### अधिकदन्तचिकित्सा

उद्धृत्याधिकदन्तं तु ततोऽग्निमवचारयेत् । किमिद्न्तकवच्चात्र विधिः कार्यो विजानता २३॥ अधिक दांतको उखाड़ कर अग्निसे जला देना चाहिये तथा इसमें किमिदन्तके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥२३॥

#### अधिमांसचिकित्सा

छित्त्वाऽधिमांसं सक्षीद्रेरेतैइचूणैरुपाचरेत्। पाठावचातेजोवतिसर्जिकायावशूकजैः। क्षौद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवलश्चात्र कीर्तितः॥२४॥ पटीलिनिम्बत्रिफलाकषायश्चात्र घावने । शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरेचनश्च यः ॥ २५॥ तथा शिरोविरेचन और विरेचन (कफनिःसारक ) धूमका गरम प्रयोग करना चाहिये ॥ २४-२५ ॥

### दन्तनाडीचिकित्सा

नाडीव्रणहरं कर्म दन्तनाडीवु कार्येत्। यं दन्तमधिजायते नाडी तहन्तमुद्धरेत् ॥ २६॥

दन्तनाड़ी पायरियामें नाड़ीव्रणनाशक चिकित्सा करनी करनी चाहिये॥ २७-३५॥ चाहिये। तथा जिस दन्तमें नाड़ी होगयी हो, उसे उखाड़ डालना चाहिये॥ २६॥

### अधिमांसादिचिकित्सा

छिस्वाधिमांसं शखेण यदि नोपरिजो भवेत्। शोधियत्वा द्हेच्चापि क्षारेण उवलनेन वा।।२७॥ गतिर्हिनस्ति हन्वस्थि दशने समुपेक्षिते। तस्मात्समूलं दशनमुद्धरेद्भममस्थ च ॥ २८॥ उद्धृते तूत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसिच्यते। रक्ताभियोगात्पूर्वोक्ता घौरा रोगा भवन्ति च२९॥ चलमप्युत्तरं द्न्तमतो नापहरेद्भिषकः । कषायं जातिमद्नकदुकस्वादुकण्टकैः ॥ ३० ॥ लोध्रखद्रमिज्छायष्ट्रयाहैश्चापि यत्कृतम्। तैलं संशोधनं ति छ हन्याहन्तगतां गतिम् ॥ ३१ ॥ कषायं परतः कृत्वा पिष्टा लोधादिक हिकतम्। कण्टकीमद्नो योज्यः स्वादुकण्टो विकंकतः॥३२॥ सखोष्णाः स्नेहकवलाः सर्पिषकोवृतस्य वा । निर्यूहाश्चानिलन्नानां दन्तहर्षप्रमदेनाः ॥ ३३ ॥ स्नैहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्नैहिकमेव च। अहिंसन् दल्तमुलानि शर्करामुद्धरेद्भिषक् ॥ ३४ ॥ लाक्षाचूर्णेर्भधुयुतैस्ततस्तां प्रतिसारयेत् । दन्तहर्षिक्रयां चापि कुर्यान्निर्वशेषतः ॥ ३५॥

अधिमांस यदि ऊपर न हो तो शस्त्रसे काटकर शुद्ध करना चाहिये। फिर क्षार या अग्निसे जला देना चाहिये। दांतकी उपेक्षा करनेसे नासूर दाढ़को नष्ट कर देता है, अतः समूल दांत और टूटी हड्डी इनको उखाड़ डालना चाहिये। ऊपरके दांतको उखाड़नेसे खून बहता है, रक्तके बहनेसे और अनेक कठिन रोग हो जाते हैं, अतः हिलते हुए भी ऊपरके दांतको न उखाड़ना चाहिये। चमेली, मैनफल, कुटकी व विषंकतके चनाकर दांतमें रखनेसे दांतके कीड़े गिर जाते हैं। चलदन्तका काथसे कवलधारणसे दन्तनाड़ी ठीक होती है। तथा इन्हींके उखाड़ना तथा छिद्रमें आग लगा देनी चाहिये। फिर विदा-

अधिमां सको काटकर शहदके साथ पाढ, वच,चन्य सज्जी- काथ व लोध, कत्था मजीठ तथा मोरेठीके कल्कसे सिद्ध तेल खार तथा जवाखारके चूर्णको लगाना चाहिये तथा पीपलको दन्तनाड़ीको गुद्ध करता है। ऊपरके तैलमें जाती आदिका शहदके साथ मिलाकर केवल धारण चाहिये। इसमें धोनेके काथ तथा लोध आदिका कल्क छोड़ना चाहिये और मेनफल लिये परवल नीम व त्रिफलाके काढ़ेकी काममें लाना चाहिये। कटीला तथा स्वादुकण्टकसे विकंकत लेना चाहिये। कुछ गर्म स्नेहके कबलधारण करने चाहिये। हपेमें त्रैवत घतके द्वारा दन्त कमल धारण करना तथा वातनाशक ओषधियोंके काथ दन्त-हर्षको नष्ट करते हैं। स्नैहिक धूम तथा स्नैहिक नस्यका प्रयोग करना चाहिये। दन्तमूल कटने न पावे, इस प्रकार शकराको खरच कर निकालना चाहिये। फिर शहदसे मिले हुए लाखके चूर्णको लगाये और दन्तहर्षकी समग्र क्रिया

### कपालिकाक्रिमिदन्तिचिकित्सा

कपालिकाः क्रच्छसाध्यास्तत्राप्येषा क्रिया मता । जयेद्विस्नावणैः स्विन्नमचलं क्रिमिद्न्तकम् ॥३६॥ तथावपीडेर्वातक्रेः स्नेहगण्डूषधारणेः। भद्रदार्वादिवर्षाभूलेपैः स्त्रिग्धैश्च भोजनैः। सोषणं हिंगु मतिमान्किमिदन्तेषु दापयेत् ॥३७॥

कपालिका कुच्छ्माध्य होती है, उसमें भी यही किया करनी चाहिये। जो क्रिमिदन्त हिलता न हो, उसका स्वेदन कर खूनको निकालना चाहिये। तथा वातम अवपीड्क नस्य स्नेहगण्डूष और भद्रदार्वादि और पुननेवाके लेप तथा स्निग्ध भोजन कराना चाहिये। तथा किमिदंतमें बुद्धिमान् वैद्य काली मिच व हींगको रखवावे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

#### बृहत्यादिक्वाथः

बृहतीभूमिकद्मवकपञ्चाङ्गुलिकण्टकारिकवाथै:। गण्डुषस्तैलयुतः क्रिमिद्न्तव वेदनाशमनः ॥३८॥

बड़ी कटेरी, मुण्डी, एरण्ड व कण्टकारिकाके काथमें तैल मिलाकर गण्डूष धारण करनेसे किमिदन्तकी पीड़ा शांत होती है ॥ ३८॥

### नील्यादिचर्वणम्

नीलीवायसजंघारनुग्दुग्धीनां तु मूलमेकैकम्। संचर्य दशनविधृतं दशनिक्रमिपातनं प्राहुः॥३९॥ चलमुद्धृत्य वा स्थानं दहेतु शुषिरस्य वा । ततो विदारीयष्ट्र-याह्वशृङ्गाटककशेरुभिः। तैलं दशगुणक्षीरसिद्धं नस्ये तु योजयेत् ॥ ४० ॥

नील, काकजघा, सेहुण्ड, दूधीमेंसे किसी एककी जड़ खोद

कन्द, भौरेठी, सिंघाड़ा व कशेल्क कल्क तथा तैलसे दशगुण द्ध मिलाकर सिद्ध तेलका नस्य देना चाहिये॥ ३९॥ ४०॥

### हन्मोक्षादिचिकित्सा

हन्मोक्षे समुद्दिष्टा कार्या चार्दितवत्क्रिया। फलान्यस्लानि शीताम्ब रूक्षान्नं दन्तधावनम्४१॥ तथातिकठिनानभक्ष्यानदन्तरोगी विवर्जयेत । सप्तरुद्धार्कद्रश्वाभ्यां पूरणं क्रिमिद्नतनुत् ॥४२॥ जीवनीयेन दुरधेन किमिरन्धपूरणम्। अर्कक्षीरेणैवमेकयोगः सद्भिः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ दोणपृष्पीद्रवः फेनमधुतलसमायुतः। क्रिमिदन्तविनाज्ञाय कार्यं कर्णस्य प्रणम् ॥४४॥

हनुमोक्षमें अर्दितके समान चिकित्सा करनी चाहिये। दन्तरोगी खहे फल, ठण्डा जल, रूखा अन्न, दन्तधावन तथा अति कठिन पदार्थ इन सबको त्याग देवे। सप्तपर्ण और आकके दूधसे भरना कि मिदन्तको नष्ट करता है। जीवनीय गणसे सिद्ध दूधसे कीडोंके छिद्र भर जाते हैं। अथवा अकेले आकके दूधसें कीडोंके छिद्र भर जाते हैं। क्रिमिदन्तके नाशार्थ गूमाके रसमें समुद्रफेन शहद व तेल मिलाकर कानमें छोडना चाहिये॥ ४१॥ ४४॥

### जिहारोगचिकित्सा

पटोलकटुकाच्योषपाठ।सैन्धवभाक्तिकै:। चूर्णॅर्मधुयुतो लेपः कवलो मधुतैलकैः। जिह्नारोगेषु कर्तव्यं विधानमिद्मीषधम् ॥ ४५ ॥ मुस्तामधुकनिर्गुण्डीखदिरोशीरदारुभिः। समिजिष्ठावि इङ्गेश्च सिद्धं तेलं हरेत्क्रिमीन् ॥४६॥

मिलाकर लेप करना चाहिये।तथा शहद व तैलका कवल धारण करना चाहिये जिह्वा रोगोंके लिये यह प्रधान औषध है। तथा नागरमोथा, मौरेठी, सँभाळ, कत्था, खश, देवदार, मजीठ, व वायविड्इसे सिद्ध तैल कीड़ोंको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

#### कण्टकचिकित्सा

ओष्ठप्रकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राक् चिकित्सितम्। कण्टकेष्विनलोत्थेषु तत्कार्य भिषजा खलु ॥ ४७॥ पित्तजेषु निघृष्टेषु निस्तते दुष्टशोणिते। प्रतिसारणगण्डूषा नस्यं च मधुरं हितम् ॥ ४८॥ कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वसृजः क्षये। पिष्पच्यादिमंधुयुतः कार्ये तु प्रतिसारणम् ॥४९॥ गृह्वीयात्कवलान्वापि गौरसर्षपसैन्धवैः। षटोलिनम्बवार्ताकुक्षार यूषेश्च भोजयेत् ॥ ५० ॥

वातज ओष्टरोगमें जो चिकित्सा कही गयी है, वही वातज-कण्टकोमें करनी चाहिये। पित्तजकण्टकोमें कण्टकोको खुरचकर दुष्ट रक्त निकल जानेपर प्रतिसारण गण्डूष और नस्य, मधुर हितकर हैं। कफजकण्टकोंको खुरचकर रक्तके क्षीण हो जानेपर शहदसे मिलित पिप्पल्यादिगणकी ओषधियोंका प्रयोग करना चाहिये और सफेद सरसों व सेंधानमकका केवल धारण करना चाहिये। तथा परवल, नीम, बैंगन, क्षार व यूषसे भोजन करना चाहिये॥ ४७॥ ५०॥

#### जिह्वाजाडचिकित्सा

जिह्वाजाड्यं चिर्जं माणकभर्मलवणघषेणं हन्ति। ईषत्रतुकुक्षीरावतं जम्बीराद्यम्लचवंणं वापि॥५१॥ माणकन्दकी भस्म व नमकके घिसनेसे पुरानी जिह्नाकी जड़ता नष्ट होती है। तथा थोड़े सेहुण्डके दूधसे युक्त जम्बी-रादिखद्दी चीजेंकर चवाना हितकर है ॥ ५१ ॥

## दन्तशब्दिचिकित्सा

कर्कटांचिक्षीरपक्वघृताभ्यंगेन नदयति । दन्तशब्दः कर्कटांघिलेपाद्वा दन्तयोजितात्।।५२॥ काकड़ाशिङ्गीकी जड़रो सिद्ध दूधसे बनाये घीकी मालिश करनेसे दांतीकी कटकटाहट नष्ट होती है। अथवा काकड़ाशि-क्रीकी जड़के लेपसे भी नष्ट होती है।। ५२।।

#### उपजिह्याचिकित्सा

उपजिह्वां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत् । शिरोविरेकगण्डू वधूमैश्चेना सुपाचरेत् ॥ ५३॥ व्योषक्षाराभयावहिन्तूर्णभतत्प्रघर्षणम् । उपजिह्वाप्रशान्त्यर्थमेतैस्तैलं विपाचयेत् ॥ ५४ ॥ उपजिह्वाको खरचकर क्षार लगाना चाहिये। तथा शिरो-परवल, कुटकी, त्रिकटु, पाढ व सेंधानमकके चूर्णको शहदमें विरेचन, गण्हूष और धूम पिलाना चाहिये। और त्रिकटु, क्षार, बड़ी हर्र व चीतकी जड़के चूर्णको घिसना चाहिये। तथा उपजिह्वाकी शांतिके लिये इन्हींसे तैल पकाना चाहिये॥ ५३॥ ५४॥

### गलग्रण्डीचिकित्सा

छिन्नां घर्षेद्रस्त्र्युण्डीं व्योपोन्नाक्षौद्रसिन्धुजैः । कुष्ठोषणवचासिन्धुक्रणापाठाप्छवैरपि ॥ ५५ ॥ सक्षोद्रैभिषजा कार्यं गलशुण्डऱ्या विर्घषणम्। उपनासाञ्यधो दन्ति गळगुण्डीमशेषतः ॥५६॥ गलशुण्डीहरं सद्बन्छेफालीमूळचर्वणम् । वचामतिविषां पाफां रास्नां कटुकरोहिणीम् । निष्क्वाध्य पिचुमर्दं च कवर्छ तत्र योजयेत्५७॥ गलशुण्डीको काटकर त्रिकटु, वच, शहद व सेंधानमकसे अथवा कूठ, काली मिर्च, वच, संधानमक, छोटी पीपल, पाद व केवटीमोथाको शहदके साथ मिलाकर रगड्ना चाहिये। तथा उपनासाका व्यथ गलगुण्डीको नष्ट करता है, इसी प्रकार सम्भाऌकी जड़का चर्वण गलगुण्डीको नष्ट करता है। तथा इसमें बच, अतीस पाढ़, रासन, कुटकी और नीमका बनाकर केवल धारण करना चाहिये॥ ५५॥ ५७॥

# तुण्डीकेर्यादिचिकित्सा

क्षारसिद्धेषु मुद्रेषु यूपाखात्यश्चने हिताः।
तुण्डिकेयंधुषे कूमें संघाते तालपुप्पटे॥ ५८॥
एष एव विधिः कार्यो विशेषः श्रुक्षकर्मणि।
तालुपाके तु कर्तव्यं विधानं पित्तनाश्चनम्॥५९॥
स्नेहस्वेदौ ताल्र्शोषे विधिख्यानिल्लनाश्चनः।

तुंडिकेरी, अध्रुष, कूर्मसंघात और तालुपुपुटमं क्षारसे सिद्ध भूगके यूपका पथ्य देना चाहिये। तथा शस्त्रकर्म भी विशेष अवस्थामें करना चाहिये। तालुपाक्रमें पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। तांलुशोषमें स्नेहन, स्वेदन तथा वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५८॥ ५९॥

#### रोहिणीचिकित्सा

साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम् ६० छर्दंनं धूमपानं च गण्डूषो नस्यकमं च । वातिकीं तु हते रक्ते छवणेः प्रतिसारयेत् ॥६१॥ सुखोष्णांस्तैळकवळान्धारयेचात्यभीक्षणशः । पतंगशकराक्षोद्रैः पैत्तिकीं प्रतिसारयेत् ॥ ६२ ॥ दाक्षापक्षषककवाथो हितस्र कवळप्रहे । आगारधूमकटुकैः कफजां प्रतिसारयेत् ॥ ६३ ॥ दवेताविंडगदन्तीषु सिद्धं तैळं ससेन्धवम् । नस्यकमणि दातव्यं कवळं च कफोच्छ्ये ॥ ६४॥ पिन्नवत्साधयेद्वैद्यो रोहिणीं रक्तसम्भवाम् ।

साध्यरोहिणियोमें रक्त निकालना चाहिये। तथा वमन, धूमपान, णण्डूष और नस्यर्क्स करना चाहिये। वातिकरोहिणीमें रक्तको निकालकर नमकोंको उर्राना चाहिये। कुछ गरम
गरम तैलके कवल धारण करना चाहिये। पैत्तिकरोहिणीमें
पीतचन्दन व शक्करको शहद मिलाकर लगाना चाहिये। तथा
मुनक्का व फारसेके काथका कबल धारण करना चाहिये।
कफजमें गृह्यूम तथा त्रिकटुको मिलाकर उर्राना चाहिये।
तथा सफेद विष्णुकान्ता, वायविडङ्ग व दन्तीसे सिद्ध तैलमें
सेंधानमक मिलाकर नस्य तथा कवल धारण करना चाहिये।
तथा पित्तके समान रक्तज रोहिणीकी चिकित्सा करनी
चाहिये॥ ६०॥ ६४॥

### कण्ठशालकादिचिकित्सा

विस्नाब्य कण्ठशाल्युकं साधयेचिण्डिकेरिवत् ॥६५॥ ''कालक'' चूर्ण कहते हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

एककार्ढं यवान्नं च भुश्वीत स्निग्धमस्पशः।
उपजिह्विकवन्नापि साध्येदधिजिह्विकाम् ॥६६॥
उन्नाम्य जिह्वामाकृष्य विद्योनाधिजिह्विकाम् ।
छेदयेन्मण्डलायेण तीक्ष्णोष्णैर्घर्षणादिभिः ॥६७॥
एकवृन्द तु विस्नान्य विधि शोधनमाचरेत् ।
गिलायुश्चापि यो न्योधिस्तं च शस्त्रेण साध्येत् ६८
अमर्मस्यं सुपक्वं च भेदयेद्रलविद्रधिम् ।

कण्ठशाल्कको चीरकर तुंडिकेरीक समान चिकित्सा करनी चाहिये। तथा एक बार यवका अन्न चिकना धृतादियुक्त थोड़ा खाना चाहिये। उपिजह्वाके समान अधिजिह्वाकी चिकित्सा करनी चाहिये। जिह्वाको उठाकर बड़िशसे खींचकर मण्डलाग्रसे काट देना चाहिये। एकवृन्दको तीक्ष्ण उष्ण घर्ष-णादिसे बहाकर शोधनविधि करनी चाहिये। गिलायुनामक रोगको शस्त्रसे सिद्ध करना चाहिये। तथा जो गलविद्रधि पक गयी हो, और मर्मस्थानमें न हो, उसे चीर देना चाहिये॥ ६५॥ ६८॥

#### कण्ठरोगचिकित्सा

कण्ठरोगेष्वसृङ्मोक्षस्तीक्ष्णैर्नस्यादिकर्म च ६९॥ काथपानं तु दार्वीत्वङ्गिनम्बताक्ष्यंकलिङ्ग्रजम् । हिरतकीकषायो वा पयो माक्षिकसंयुतः ॥ ७० ॥ कण्ठरोगोमं रक्तको निकालना चाहिये। तथा तीक्ष्ण भौष-धियोसे नस्यादि कम करना चाहिये। तथा दाहह व्दीकी छाल, नीम, रसीत व इन्द्रयवके काढ़ेको पीना चाहिये। अथवा हरोंके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीना चाहिये॥॥ ६९॥ ७०॥

### कटुकादिक्वाथः।

कटुकातिविषादारुपाठामुःतकिलङ्ककाः । गोमूत्रकविषताः पेयाः कण्ठरोगविनाशनाः ७१॥

कुटकी, अतीस, देवदारु, पाढ़, नागरमोथा, व इन्द्रयवक गोमूत्रमें काथ बनाकर पीनेसे कण्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ ७९ ॥

### कालकचूर्णम्

गृहधूमो यनक्षारः पाठा न्योषरसाञ्चनम् । तेजोह्वा त्रिफला लोहं चित्रकश्चेति चूणितम् ॥७२ सक्षौदं धारयेदेतद्गलरोगिवनाशनम् । कालकं नाम तच्चूणं दन्तिज्ञ्वास्यरोगनुत् ॥७३॥ गृहधूम, जवाखार, पाढ़, त्रिकटु, रसौत, चन्य, त्रिफला, लौह भस्म व चीतकी जड़के चूणको शहद मिलाकर धारण करनेसे दन्त, जिह्वा व मुखके रोगोंको नष्ट करता हैं। इसे

## पश्चकोलकक्षारचूर्णम्

पिष्पलीपिष्पलीमूलचन्यचित्रकनागरैः। सर्जिकाक्षारतुल्योंशैंडचूर्णोऽयं गलरोगनुत् ॥७७॥ छोटी पीपल, पिपरामूल, चन्य, चीतकी जड़, सोठ, और सञ्जीखार सब समान भाग हे चूर्ण बनाकर मुखमें रखनेसे गलरोग नष्ट होते हैं ॥ ७४ ॥

### पीतकचूर्णम्

मनःशिला यवक्षारो हरितालं ससैन्धवम्। दावीत्वक्चेति तच्चूणं माक्षिकेण समायुतम् ॥७५ मुर्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्। मुखरोगेष च श्रेष्ठं पीतकं नाम कीर्तितम् ॥ ७६ ॥ मनशिल, जवाखार, हरिताल, संधानमक व दाहहल्दीकी छालके चूर्णको शहद तथा घी मिलाकर कण्टरोग और मुखरोगोंमें धारण करना चाहिये। इसे " पीतक चूर्ण " कहते हैं॥ ७५॥ ७६॥

#### यवाग्रजादिगुटिका

यवामजं तेजवतीं सपाठां रसाञ्जनं दारुनिशां सकृष्णाम् । श्रीद्रेण कुर्याद् गुटिकां मुखेन तां घारयेत्सर्वगलामयेषु ॥ ७७ ॥ जवाखार, चन्य, पाढ़, रसौंत, दाहहत्दी तथा छोटी पीप-लकाचूर्ण कर शहदसे गोली बना समस्त गलरोगोंमें मुखमें धारण करना चाहिये॥ ७७॥

#### सामान्ययोगाः

दशमूलं पिबेदुष्णं यूषं मूलकुलस्थयोः। विद्ध्यात्कवलान्वीक्य दोषं तेलघ्तैरिष । दशमूलका काथ तथा मूली व कुलधीके यूष अथवा दूध व ईखके रस, गोमूत्र दहीके तोड़ काओं अथवा तैल व घीके कवल दोषोंके अनुसार निश्चित कर धारण करना चाहिये॥ ७८॥

### पश्चकोलादिक्षारग्राटका

पञ्चकोलकतालीसपत्रैलामरिचत्वचः ॥ ७९॥ पलाशमुष्ककक्षारयवश्वाराश्च चूर्णिताः । गुडे पुराणे कथिते द्विगुणे गुडिकाः कृताः ॥८०॥ कर्कन्ध्रमात्राः सप्ताहं स्थिता मुष्ककभस्मनि । कण्ठरोगेषु सर्वेषु धार्याः स्युरमृतोपमाः॥ ८१॥ पश्चकोल, तालीशपत्र, इलायची, मिर्च, दालचीनी, ढाकके

चाशनीमें बेरके बराबर गोली बनाकर सात दिन मोखाकी भरममें रख कण्ठरीगोंमें घारण करना चाहिये। यह अमृतके तुल्य गुण देती है ॥ ७९ ॥ ८९ ॥

### मुखरोगचिकित्सा

मुत्रस्वित्रां शिवां तुल्यां सधुरीकुष्ठपवकैः। अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयेद्विरसतामपि ॥ ८२ ॥ गोमूत्रमें स्वित्र छौटी हरें, सौंफ, कूठ, व तेजपात तीनोंके बराबर लेकर मुखमें रखनेसे मुखकी विरसता तथा अन्य मुखरोग नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥

### सर्वसरचिकित्सा

वातात्सर्वसरं चूर्णेर्छवणैः प्रतिसार्येत् । तेलं वातहरै: सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ ८३ ॥ पित्तात्मके सर्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः। सर्विपत्तहरः कार्यो विधिमधुरशीतलः ॥ ८४ ॥ प्रतिसारणगण्डू वान्ध्रमं संशोधनानि च। कफात्मके सर्वसरे क्रमं कुर्यात्कफापहम् ॥ ८५ ॥ वातज सर्वसरमें लवणीक चूर्णको धारण करना चाहिये। तथा कवल व नस्यमें वातनाशक तेलका प्रयोग करना चाहिये। पितात्मक सर्वसरमें शुद्ध शरीरवाले पुरुषको समस्त पित्तना-शक मीठी व ठण्ढी चिकित्सा करनी चाहिये। कफात्मक सर्व-सरमें कफनाशक प्रतिसारण गण्डूष, धूम, संशोधन तथा समस्त कफ नाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ ८५ ॥

### मुखपाकचिकित्सा

मुखपाके शिरावेधः शिरःकायविरेचनम् । कार्यं च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चर्वणम् । १८६॥ मुखपाकमें शिराव्यध, शिरोविरेचन,कायविरेचन तथा प्रति-क्षीरेक्षरसगोमूबद्धिमस्त्वम्लका जिके : ॥ ७८ ॥ दिन अनेक बार चमेलीकी पत्तीका चर्वण चरना चाहिये॥८६॥

### जातीपत्रादिकाथगण्डूषः

जातीपत्रामृताद्राक्षायासदावींफळित्रकैः। काथः क्षोद्रयुतः शीतो गण्डूषो मुखपाकनुत् ॥८७ चमेलीकी पत्ती, गुर्च, मुनक्का, यवासा, दारुहल्दी व न्निफ-लाके काथको ठण्डाकर शहदके साथ कवल धारण करनेसे मुखपाक नष्ट होता है ॥ ८७ ॥

## कृष्णजीरकादिचूर्णम्

कृष्णजीरककुष्ठेंद्रयवानां चूर्णतस्वयहात्। मुखपाकत्रणक्केददौर्गन्ध्यमुपशास्यति ॥ ८८ ॥ काले जीरा, कूठ व इन्द्रयवके चूर्णको ३ दिनतक धारण कर-क्षार, मोखाके क्षार तथा जवाखारके चूर्णकी दूने पुराने गुड़की नेसे मुखपाक, व्रणका गीलापन और दुर्गन्ध नष्ठ होती है॥८८॥

### रसाञ्जनादिचूर्णम्

रसाजनं लोधमधामयां च मनःशिलानागरगैरिकं च। पाठा हरिद्रा गजिपदपली च स्याद्धारणं क्षीद्रयुतं मुखक्य ॥ ८९ ॥ रसौंत, लोध, बड़ी हर्र, मनशिल, सोठ, गेरू, पाढ, हल्दी ब गजपीपल्के चूर्णको शहद मिलाकर मुखमें धारण करना चाहिये॥ ८९॥

### पटोलादिधावनकषायाः

पटोलनिङ्बजङ्बाम्मालतीनवपहुवाः । पञ्चपल्लवजः श्रेष्ठः कषायो मुखधावने ॥ ९०॥ पञ्चवल्ककषायो वा त्रिफलाकाथ एव वा। मुखपाकेषु सक्षीद्रः प्रयोज्यो मुखधावने ॥ ९१ ॥ परवल, नीम, जामुन, आम व चमेलीकी नवीन पत्तियोंके वेदनाको शान्त करता है॥ ९६॥ काथका मुख धोनेके लिये प्रयोग करना चाहिये। तथा पञ्च-वल्कलके क्वाथ अथवा त्रिफलेके क्वाथको शहद मिलाकर मुख

धोनेके लिये मुखपाकमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ दार्थारसिकया

स्वरसः कथितो दार्च्या घनीभूतो रसिकया। सक्षीद्रा मुखरोगासृक्दोषनाडीव्रणावहा ॥ ९२ ॥ दारुहल्दीका स्वरस गादा कर शहदमें मिला मुखमें लगानेसे असरोग, रक्तदोष तथा नाडीव्रण नष्ट होते हैं ॥ ९२ ॥

### सप्तच्छदादिकाथः

सपच्छदोशीरपटोलसुस्त-इरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः। यष्ट्र याह्य राजदुमचन्द्र नेश्च क्वाध्यं पिबत्पाकहरं मुखस्य ॥ ९३ ॥ सप्तपण, खश, परवलकी पत्ती, नागरमोथा, हर्र, कुटकी, मीरेठी, अमलतास व चन्दनसे सिद्ध काथ मुखपाकको नष्ट करता है। इसे पीना चाहिये ॥ ९३ ॥

### पटोलादिक्वाथः

षटोलगुण्ठीत्रिफलाविशाला-त्राय नितिक्ता द्विनिशामृतानाम्। पीतः कषायो मधुना निहन्ति मुखे स्थितश्चास्यगदानशेषान् ॥ ९४ ॥

परवलकी पत्ती, सोंठ, त्रिफला, इन्द्रायण, त्रायमाण, कुटकी, इल्दी, दारुइल्दी व गुर्च इनके काथको शहद मिलाकर पीनेसे इरिमेद्त्वक्पलशतमिनवमापोत्थ्य खण्डशः कृत्वा। अथवा मुखर्मे धारण करनेसे समय्र मुखरोग नष्ट होते हैं॥९४॥ तोयादकेश्चतुर्भिनिष्कवाध्य चतुर्थशेषेण ॥ १०० ॥

### त्रिफलादियोगाः

कथितास्त्रिफलापाठामृद्वीकाजातिप हवाः। निषेच्या भक्षणीया वा त्रिफला मुख्याकहा ॥९५॥ त्रिफला, पाड, मुनका व चमेलीकी पतीके काढेको बनाकर पीना चाहिये। अथवा त्रिफलाके काढेको पीना चाहिये। इन योगोंसे मुखताक नष्ट होता है ॥ ९५ ॥

### दग्धमुखचिकित्सा

तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्करा श्रीरमेव च। सक्षौद्रो दग्धवक्बस्य गण्डूषो दाहपाकनुत्। तैलेत काश्विकेनाथ गण्डूषइच्णीदाहहा ॥ ९६ ॥

तिल, नीलोफर, घी. शकर और दूधको शहदके साथ मिलाकर गण्डूष धारण करनेसे मुखकी दाह तथा पकना शान्त होता है और तेल अथवा काजीका गण्डूष चृनेसे कटे मुखकी

## दौर्गन्ध्यहरो योगः

घनकुष्ठेलाधान्यकयष्टीमध्वेलवालकाकवलः। वद्नेऽतिपृतिगन्धं हरति सुगलशुनगन्धं च ॥९७॥ नागरमोथा, कूठ, धनियां मोरेठी तथा एलवालुकका कवल मुखकी दुर्गन्ध तथा शराब लशुनकी दुर्गन्धको नष्ट करता है॥९७॥

### सहचरतेलम

तुलां तथा नीलकुरंटकस्य द्रोणेऽक्रमसः संश्रपयेदाथावत् । पूरवा चतुर्भागरसे तु तैलं पचेच्छनेर्घपलप्रयुक्तेः ॥ ९८॥ कल्केरनन्ताखदिरारिमेद-् जम्ब्वाम्यष्टीमधुकोत्पलानाम् । तत्तलमाइवेव धृतं मुखेन स्थैर्ये द्विजानां विद्धाति सद्यः ॥ ९९ ॥

नीले कटसेलाका पद्याङ्ग ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो० में मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छान काथमें १२८ तो० तिलतेल तथा यवासा, कत्था, दुर्गन्धित कत्था, जामुन, आम, मौरेठी नीलोफर, प्रत्येक २ तोलाका कत्क छोडकर सिद्ध तैल मुखमें धारण करनेसे दाँतोंको पुष्ट करता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

### इरिमेदादितैलम्

तेन क्वाथेन् मितमांस्तैलस्याधांढकं शनैविपचेत्।
करकेरक्षसमांशिमिल्रालोधमधुकानाम् ॥ १०१॥
इरिमेदखदिरकद्फललक्षान्यमोधमुस्तसूक्ष्मेला ।
कर्पूरागुरुपद्मकलवङ्गकंकोलजातीनाम् ॥ १०२ ॥
पतङ्गकोषगैरिकवराङ्गगजकुसुमधातकीनां च ।
सिद्धं मिषिवदृष्टयादिदं मुखोत्थेषु रोगेषु ॥१०३॥
परिशीणंदन्ताविद्रधिशैशिरशीताददन्तहर्षेषु ।
क्रिमिदन्तद्रारणचलितप्रदृष्टमांसावशीणेषु ।
मुखदौर्गन्थे कार्यं प्रागुक्तेष्वामयेषु तैलमिदम् १०४॥

नई दुर्गन्धित खेरकी छाल ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो॰ मिला पका चतुर्थाश शेष रहने पर उतार छान काथमें ३ सेर १६ तो॰ तेल तथा मझीठ, लोध, मौरेठी, इरिमेंद ( दुर्गन्धि-तखेर ) खेर, केफरा, लाख, बरगदकी छाल, नागरमोथा, छोटी इलायची, कपूर अगर, पद्माख, लवंग कंकोल, जायफल, रक्तचन्दन, जावित्री, गेरू दालचीनी तथा धायके फूल प्रत्येक एक तोलाका कत्क छोड़कर सिद्ध तेलका वैद्यको मुखरोगोमें प्रयोग करना चाहिये। तथा गिरते हुए दांतों, विद्रधि, शेशिर, शीताद, दन्तहष, किमिदन्त, दारुण, चल दन्त, दूषितमांसके कटनेमें मुखकीदुर्गन्धिमें तथा और कहे हुए रोगोंमें इसका प्रयोग करना चाहिये॥ १००॥ १०४॥

# लाक्षादितेलम्

तैळं लाक्षारसं क्षीरं पृथकप्रस्थं समं पचेत्। चतुर्गुणेऽरिमक्वाथे द्रव्येश्च पलसंमितः ॥१०५॥ लोधकद्रफलमंजिष्ठापद्मकेशरपद्मकेः। चन्पनोत्पलयष्ट्याह्मस्तैलं गण्डषधारणम् ॥१०६॥ दालनं दन्तचालं च हनुमोक्षं कपालिकाम्। शीतादं पृतिवकं च ह्यक्चिं विरसास्यताम्। इन्यादास्यगदानेतान्कुर्याद्दन्तानपि स्थिरान्१०७॥

तैल, लाखका रस, दूध प्रत्येक १ प्रस्थ (१ से० ९ छ० ३ तो०) दुर्गन्धित कत्थेका काथ ६ सेर ३२ तो० और लोध, कैफरा मजीठ, कमलका केशर, पद्माख, चन्दन, नीलोफर, मौरेठी प्रत्येक ४ तोलेका कल्क छोड़कर सिद्ध तैल गण्डूष धारण करनेसे फटना, दन्त हिलना, हनुमोक्ष, कपालिका, शीताद, मुखदुर्गन्धि, अरुचि, विरसता इन मुखरोगोंको नष्ट करता यथा दांतों को दढ करता है।। १०५॥ १०७॥

### बकुलादितैलम्

बकुलस्य फलं लोधं वज्जवही कुरुण्टकम् । चतुरङ्गुलवन्वोलवाजिकर्णेरिमाशनम् ॥ १०८॥ एषां कषायकल्काभ्यां तैलं पक्वं मुखे घृतम् । स्थेयं करोति चलतां दन्तानां धावनेन च ॥१०९॥

मीलसिरीके फल, लोध, हडजोड़, कटसैला, अमलतास, बबूल, राल, दुर्गीध कत्था व विजैसारके काथ, व कल्कसे सिद्ध तैलको मुखमें रखसेसे दांत स्थिर होते हैं। तथा इस काथसे धोनेसे भी दांत मजबूत होते हैं॥ १०८॥ १०९॥

### वदनसौरभदा गुटी

पलालतालवनिकाफलशीतकोषकोलद्विकानि खदिरस्य कृते कषाये।
तुल्यांशकानि दशभागमिते निधाय
प्रोद्भिन्नकेतकपुटे पुटवद्विपाच्य ॥ १०१॥
प्रागंशतुल्यशिशामितमेकसंघं
पिष्टा नवेन सहकाररसेन हस्तो।
लिप्ता यथाभिलषितां गुटिकां विदृध्यात्
स्नीपुंसयोर्वदनसौरभवनधुभूताम् ॥१११॥

इलायची, लताकस्तूरिकांके बीज, लवंग, जावत्री छोटे बहें बेर सब समान भाग दशभाग करथेके काथमें खिले केवड़ांके फूलके अन्दर रख विधिपूर्वक पकाकर पूर्व अंशके बराबर ही (१ भाग) कपूर मिलाकर पीसना चाहिये फिर आमके रसको हाथोंमें लेपकर गोली बना लेनी चाहिये। यह स्त्री व पुरुषके मुखको सुगन्धित करती हैं॥ ११०॥ १११॥

### लघुखदिरवटिका

खिद्रस्य तुढां सम्यग्जलद्रोणे विपाचयेत् । शेषेऽष्टभागे तत्रैव प्रतिवापं प्रदापयेत् ॥११२॥ जातीकपूरपूगानि कक्कोलफलकानि च । इत्येषा गुडिका कार्या मुखसौभाग्यवर्धिनी । दन्तौष्ठमुखरोगेषु जिह्वाताल्यामयेषु च ॥ ११३॥

कत्था ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश रहनेपर जावित्री, कपूर सुपारी, कंकोल प्रत्येक ४ तोला चूर्णको छोड़कर गोली बना लेनी चाहिये। यह मुखको सुगन्धित करती तथा दन्त, ओछ, मुख, जिह्ला व ताछरोगोंको नष्ट करती है॥ ११२॥ ११३॥

### **ब्**हत्खादेरग्राटेका

गायत्रिसारतुलयेरिमवहकलानां
सार्धे तुलायुगलमम्बुघटेश्चतुर्भिः ।
निष्कवाध्य पादमवशिष्टसुवस्नपूतं
भूयः पचेद्य शनैर्मृदुपावकेन ॥ ११४ ॥
तिस्मन्धनत्वसुपगच्छित चूर्णमेषां
श्रक्ष्णं क्षिपेच कवलप्रहभागिकानाम् ।
एलाम्रणालसितचन्दनचन्दनाम्बुद्यामातमालविकषाघनलोहयष्टी ॥ ११५ ॥

छजाफळत्रयरसाखनधातकीमश्रीपुष्पगेरिककटक्कटकद्रफळानाम्।
पद्माह्मछोध्रवटरोहयवासकानां
मांसीनिशासुरभिवन्कळसंयुतानाम्॥११६॥
कक्कोळजातिफळकोषळवङ्गकानि
चूर्णीकृतानि विद्धीत पछांशकानि।
शीतेऽवतार्य घनसारचतुःपळं च
क्षिप्त्वा कळायसहशीर्वदिकाःप्रकुर्यात् ११७
शुष्का सुखे विनिहिता विनिवारयन्ति
रोगानगळोष्टरसनाद्विजताळुजातान्।
कुर्युर्सुखे सुरभितां पदुतां हर्षि च
स्थेयं परं दशनगं रसनाळघुत्वम्॥११८॥

करथा ५ सेर, दुर्गन्धित खैर १२॥ सेर दोनोंको २ मन २२ सेर ३२ तो॰ जलमें पकाना चाहिये। चतुर्थांश शेष रहनेपर कपड़ेसे छानकर फिर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। जब गाडा हो जाय, तो इलायची, सफेद चन्दन, कमलकी डण्डी, लालचन्दन, सुगन्धवाला, प्रियंगु, तेजपात, मझीठ, नागरमोधा, अगर, मोरेठी लज्ञावंती, त्रिफला, रसींत, धायके फूल नागकेशर, लोंग, गेरू, दाहहल्दी, कैफरा, पद्माख, लोध, बरगदकी वेंग, यवासा, जटामांसी, हल्दी, दालचीनी प्रत्येक एक तोला, कंकोल, जायफल, जावित्री, लबङ्ग प्रत्येक ४ तोला ले चूर्णकर छोड़ना चाहिये। टण्डा होनेपर कपूर १६ तोला मिला मटरकी वराबर गोली बनाकर सुखा लेना चाहिये। यह गोली मुखमें रखनेसे गले, ओष्ठ, जिह्ना व तालुके रोग नष्ट होते हैं। मुख सुगन्धित स्वच्छ होता, इचि उरपन्न होती, दन्त दढ तथा जिह्ना हल्की होती हैं॥ ११४-११८॥

इति मुखरोगाधिकारः समाप्तः।

# अथ कर्णरोगाधिकारः।

----

# कर्णशूलचिकित्सा

कित्थमातुलुङ्गाम्लशृङ्गवेररसैः शुभैः ।
सुखोणीः पूरयेत्कणं कर्णशूलोपशान्तये ॥ १ ॥
शृङ्गवेरं च मधु च सैन्धवं तैल्लमेव च ।
कदुष्णं कर्णयोर्देयमेतद्वा वेदनापह्म् ॥ २ ॥
लशुनार्द्रकिश्यूणां सुरंग्या मूलकस्य च ।
कद्रस्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे ।
समुद्रफेतचूर्णेन युक्त्या वाष्यवचूर्णयेत् ॥ ३ ॥

आर्द्रकसूर्यावर्तक-शोभाश्वनमूलमूलकस्वरसाः। मधुतैलसेन्धवयुताः

पृथगुष्णाः कर्णशूल्रहराः ॥ ४ ॥

शोभाश्वनकिर्यासस्तिल्रतेलेन संयुतः ।
कदुष्णः पूरणः कर्णे कर्णशूलोपशान्तये ॥ ५॥
अष्टानामिष सूत्राणां सूत्रेणान्यतमेन च ।
कोष्णेन पूरयत्कर्णों कर्णशूलोपशान्तये ॥ ६ ॥
अश्वत्थपत्रखन्वं वा विधाय बहुपत्रकम् ।
तेल्राक्तमङ्गारपूर्णे निद्ध्याच्ल्रवणोपिर ॥ ७ ॥
यत्तैलं च्यवते तस्मात्खन्वादङ्गारतापितात् ।
तत्प्राप्तं श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ ८ ॥
अर्कपत्रपुटे दग्धस्नुहीपत्रभवो रसः ।
कदुष्णं पूरणादेव कर्णशूलिनवारणः ॥ ९ ॥

केथा, विजीरा निम्बृ तथा अदरखके रसको गरम कर गुन-गुना गुनगुना कानमें डालनेसे कर्णशुल शान्त होता है। अथवा अदरखका रस, शहद, संधानमक व तैल कुछ गरमकर कानमें छोड़नेसे पीड़ा नष्ट होती है। अथवा लहसून, अदरख सहिं-जन, लाल सिहंजन, मूली और केलाके स्वरसको कुछ गरम गरम कानमें छोड़नेसे अथवा समुद्रफेनके चूर्णको छोड़नेसे कान की पीड़ा शान्त होती है। अदरख, सूर्यावर्तक, सहिंजनकी जड़ और मूली इनमेंसे किसी एकके स्वरसको गरम कर शहद तैल व सेंधानमक मिला छोड़नेसे कानके शूल नष्ट होते हैं! तथा सिहंजनके स्वरसको तिल तैलके साथ मिला गरम कर कानमें छोड़नेसे अथवा आठ मूत्रोमेंसे किसी एकको गरम-कर कानमें छोड़नेसे कर्णश्रल शान्त होता है। अथवा पीपलके पत्तोंका दोना बनाकर तैल चुपर अङ्गार रख कर कानके ऊपर ( कुछ दूर ) रखना चाहिये । इससे जो तेल कानमें टपकेगा, उससे कणेश्ल तत्काल शान्त होगा । अथवा आकके पत्तोंके अन्दर थोहरके पत्तोंको रख पुटपाकसे निचोड़कर निकाला रस कानमें छोड़नेसे तत्काल कर्णशूल नष्ट होता है ॥ १-९ ॥

# दीपिकातैलम्

महतः पश्चमूलस्य काण्डान्यष्टाङ्गुलानि च । श्रोमेणावेष्ट्य संसिच्य तेळेनादीपयेत्ततः ॥ १० ॥ यत्तैलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तत्प्रयोजयेत् । ज्ञेयं तदीपिकातेलं सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ ११ ॥ एवं कुर्याद्गद्रकाष्ट्रे कुष्ठे काष्ट्रे च सारले । मतिमान्दीपिकातेलं कर्णशुलनिवारणम् ॥ १२ ॥

बेल, सोनापाठा, खम्भार, पाढल व अरणीकी लकड़ी आठ २ अंगुलकी ले अलसीके वस्नसे लपेट तैलसे तर कर जलाना चाहिये। इससे जो तैल चुवे, वह गुनगुना गुनगुना कानमें डालनेसे तस्काल पोड़ा शान्त होती है। इसी प्रकार देवदाह, कूठ और सरलकी लकड़ियोंसे तेल निकाल कानमें छोड़नेसे शूल मिटता है॥ १०-१२॥

### अर्कपत्रयोगः

अर्कस्य पत्रं परिणामपीत-माज्येन लिप्तं शिखिनावतप्तम् । आपीड्य तोयं श्वणे निषिक्तं निहन्ति शुल्जं बहुवेदनं च ॥ १३ ॥

जो आकका पता अपने आप पककर पीला हो गया हो, उसमें घी लगा अग्निमें गरमकर रस निचीड़ कानमें छोड़नेसे पीड़ा नष्ट होती है ॥ १३॥

### अन्ये योगाः

तीत्रशूलातुरे कर्णे सशब्दे क्लेदवाहिनि । बस्तमूत्रं क्षिपेत्कोर्ण्णं सैन्धवेनावच्यणितम् ॥१४॥ वंशावलेखसंयुक्ते भूत्रे वाजविके भिषक् । तैलं पचेत्तेन कर्णे पूरयेत्कर्णशूलिनः ॥ १५॥ हिंगुतुम्बुकशुण्ठीभिः साध्यं तैलं तु सार्षपम् । कर्णशूले प्रधानं तु पूर्णं हितसुच्यते ॥ १६॥

तीनश्रल युक्त बहते और शब्द करते हुए कानमें कुछ कुछ गरम गरम बकरेंके मूत्रमें संधानमक मिलाकर छोड़ना चाहिये। अथवा वंशलोचनसे युक्त बकरी और भेड़के मूत्रमें तेल पकाकर कानमें छोड़नेसे कर्णश्रल नष्ट होता है। अथवा हींग, तुम्बह, सोंठके कल्कसे सरसोंके तैलको सिद्ध कर कानमें छोड़नेसे लाभ होता है॥ १४–१६॥

### क्षारतैलम्

बालमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिंगु सनागरम्।
शतपुष्पवचाकुष्ठं दाक्षिशुरसाञ्जनम्॥१७॥
सौवर्चलं यवक्षारः सर्जिकोद्भिद्सेन्धवम्।
भूर्जप्रन्थिविडं मुस्तं मधुशुक्तं चतुर्गुणम्॥१८॥
मातुलुंगरसश्चेव कदल्या रस एव च।
तैलमेभिर्विपक्तव्यं कणशूल्हरं परम्॥१९॥
बाधियं कणनादश्च पूयासावश्च दारुणः।
पूरणादस्य तैलस्य किमयः कर्णसंश्रिताः॥२०॥
क्षिप्रं विनाशं गच्छन्ति कृष्णात्रेयस्य शासनात्।
क्षारतेलमिदं श्रेष्ठं मुखद्नतामयापहम्॥ २१॥
मधुप्रधानं शुक्तं तु मधुशुक्तं तथापरम्।
जम्बीरस्य फलरसं पिष्पलीमूलसंयुतम्॥ २२॥

मधुभाण्डे विनिश्चित्य धान्यराशौ निधापयेत्। मासेन तन्जातरसं मधुशुक्तमुदाहतम् ॥ २३॥

कची मूलीके टुकड़ोंको सुखाकर बनाया गया क्षार, हींग, सोंठ, सौंफ, बच, क्ठ, देवदार, सिंहजन, रसौंत, कालानसक, जवाखार, सज्जीखार, खारीनमक, सेंधानमक, भोजपत्रकी गांठ, विड्नमक, नागरमोथाका कल्क, तथा तैलसे चतुर्गुण मधु-ग्रुक्त तथा विजोरेनिम्बूका रस व केलेका रस प्रत्येक तैलसे चतुर्गुण मिलाकर सिद्ध तैलको कानमें छोड़नेसे कानके कीड़े नष्ट होते हैं। यह भगवान पुनर्वसुकी आज्ञा है। यह 'क्षारतेल' मुख और दांतके रोगोंको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ हैं। मधु प्रधान ग्रुक्त "मधुग्रुक्त" कहा जाता है। अथवा जस्वीरी निम्बूके फलके रस को पिपराम्लके साथ मिलाकर शहदके वर्तनमें रखकर धान्य-राशिमें रखना चाहिये। यह महीने भरमें खटिमद्दठा हो जाने पर 'मधुग्रुक्त' कहा जाता है।। १७-२३॥

## कर्णनादिचाकित्सा

कर्णनादे कर्णक्ष्वेड कटुतैलेन पूरणस् । नादबाधिययोः कुर्यात्कर्णशूलोक्तमौषधस् ॥ २४ ॥ कर्णनाद और कानोकी सनसनाहटमें कडुए तैलको कानमें छोड़ना चाहिये। तथा बहरेपनमें कर्णशुलोक्त औषध छोड़ना चाहिये॥ २४॥

### अपामार्गक्षारतैलम्

अपामार्गक्षारजले तत्कृतकस्केन साधितं तिल्लाम्। अपहरति कर्णनादं बाधिर्यं चापि पूरणतः ॥३५॥ अपामार्गक्षारके जलमें अपामार्गके ही कत्कसे सिद्ध तिलतेल को कानमें डालनेसे कर्णनाद व बहिरापन नष्ट होता है॥२५॥

### सर्जिकादितैलम्

सर्जिका मूलकं शुष्कं हिंगु कृष्णा सहौषधम्। शतपुष्पा च तैरतेलं पक्वं शुक्तचतुर्गुणम् । प्रणादशूलवाधिर्यं स्नावं चाशु व्यपोहति ॥ २६ ॥ सञ्जीखार, सूखी मूली, हींग, छोटी पीपल, सोठ व सींफके कल्क तथा चतुर्गुण सिरका मिलाकर सिद्ध तैल शीघ्र ही कर्ण-नाद, बाधिर्य और सावको नष्ट करता है ॥ २६ ॥

## दशमूलीतैलम्

दशमृतीकषायेण तेलप्रस्थं विपाचयेत्। एतत् करूकं प्रदायेव बाधिये परमोषधम् ॥२७॥ दशमूलके काढे व कल्कसे सिद्ध तैल बाधियेकी परमोषध है॥२७॥

### बिल्वतेलम्

फलं बिस्वस्य मूत्रेण पिष्टा तैलं विपाचयेत् । साजक्षीरं हरेत्तद्धि बाधियं कर्णपूर्णे ॥ २८ ॥

एष एव विधिः कार्यः प्रणादे नस्यपूर्वकः। गुडनागरतीयेन नस्यं स्याद्भयोरिष ॥ १९॥

बैलके फलको गोमूत्रके साथ पीस वकरीके दूधमें मिला तैल सिद्ध कर कानमें छोड़नेसे बाधियं नष्ट होता है। यही विधि नस्यपूर्वक कर्णनादमें करनी चाहिये। तथा दोनोमें गुड़ व सीठके जलसे नस्य लेना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥

### कर्णस्रावचिकित्सा

चुणं पञ्चकषायाणां कपित्थरससंयुतम्। कर्णस्रावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ ३० ॥ माळतीदलरसमधुना पूरितमथवा गवां मुबै:। दूरेण परित्य ज्यते च श्रवणयुगं पृतिरोगेण ॥३१॥ हरिताळं सगोमूत्रं पूरणं पृतिकणेजित्। सर्जत्वकचूर्णसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः। मधुना संयुतः साधु कर्णस्रावे प्रशस्यते ॥ ३२ ॥ पञ्चकषाय (वच, अहूसा, प्रियंगु, पटोल, निग्व) के चूणेको कैथेके रस व शहदमें मिलाकर कानमें छोड़ना हितकर है। तथा चमेलीकी पत्तीके रसको शहदके साथ अथवा गोमू-त्रके साथ कानमें पूरण करनेसे दुर्गन्धित कर्णता नष्ट होती है। इसी प्रकार हरिताल व गोमूत्रके अथवा रालकी छालके चूर्णकी कपासके रसमें व शहदमें मिला कानमें डाले तो कर्णस्राव शान्त होता है ॥ ३० ॥ ३२ ॥

### जम्बादिरसः

जम्ब्बामपत्रं तरुणं समाशं कपित्थकापोसफलं च साद्रेम्। क्ष्रचा रसं तन्सधुना विभिन्न स्नावापहं संप्रवद्नित तज्ज्ञाः ॥ ३३ ॥ एतैः शृतं निम्बकर अतेलं ससार्षपं सावहरं प्रदिष्टम् ॥ ३४ ॥ पुटपाकविधिस्वित्रहस्तिविङ्जातगोण्डकः। रसः सतैलक्षिनधूत्थः कर्णस्रावहरः परः ॥ ३५॥

मुलायम जामुन व आमकी पत्ती तथा कैथा व कपासका फल प्रत्येक समान भाग ले रस निकाल शहद मिलाकर कानमें छोड़नेसे कर्णसाव नष्ट होता है अथवा इन्हींसे सिद्ध नीम व केवल चमेलीकी पत्तीके रससे सिद्ध तैल कानकी दुर्गन्धको क्जीका तेल सरसोंके तैलके साथ सावको नष्ट करता है। तथा पुटपाक विधिसे स्वित्र हाथीकी वीटके गोलेका रस तैल व सेंधानमकके साथ कर्णसावको नष्ट करता है॥ ३३॥ ३५॥

# कर्णनाडीचिकित्सा

शम्बूकस्य तु मांसेन कटुतैलं विपाचयेत्। तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥

निशागन्धपले पक्वं कदुतैलं पलाष्ट्रकम् । धूरतूरपत्रजरसे कर्णनाडीजिदुत्तमम् ॥ ३० ॥ घोंघेके मांससे कडुए तैलको पकाकर कानमे छोड़नेसे कानका नासूर शान्त होता है। इसी भांति हत्दी व गन्धक प्रत्येक ४ ती॰, कडुआ तैल ३२ तो॰ धत्रेके पत्तेके रसमें सिद्ध कर कानमें छोडनेसे कानके नासूरको नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ ३७ ॥

#### कर्णप्रतिनाहचिकित्सा

अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्। ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत् ॥३८ कर्णप्रतीनाहमें, स्नेहन, स्वेदन तथा शिरोविरेचन कर उचित चिक्तिसा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥

#### विविधा योगाः

कणेपाकस्य भैषज्यं कुर्यात्क्षतविसर्पवत् । नाडीस्वेदोऽथ वमनं धूममूर्ध्वविरेचनम् ॥ ३९ ॥ विधिश्च कफहा सर्वः कर्णकण्डूं न्यपोहति। क्लेद्यित्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रतिलाप्य च ॥ ४० ॥ शोधयेत्कर्णगृथं तु भिषक् सम्यक् शलाकया। निर्गुण्डीस्वरसस्तैलं सिन्धुधूमरजो गुडः ॥ ४१ ॥ पूतणात्पूतिकर्णस्य शमनो मधुसंयुतः । जातीपत्ररसे ते छं विषक्वं पृतिकणंजित् ॥४२॥ कर्णपाककी चिकित्सा क्षतिवसर्पके समान करनी चाहिये। कफजन्य खुजलीको नाडीस्वेद वमन, धूम, शिरोविरेचन और कफनाशकविधि नष्ट करती है। कर्णगूथमें तैल छोड स्वेदन ढीला कर सलाईसे उसे निकाल देना चाहिये। सम्भाल्का स्वरस, तैल, संधानमक, गृहधूम, गुड़ व शहदको मिलाकर कानमें छोड़नेसे कानकी दुर्गेधि नष्ट होती है। तथा चमेलीकी पत्तीके रसमें पकाया तैल कानकी दुर्गन्धिको नष्ट करता है।। ३९॥ ४२॥

### वरुणादितेलम्

वरुणार्ककपित्थाम्रजम्बूपह्रवसाधितम्। प्रिकणीपहं तैलं जातीपत्ररसेन वा ॥ ४३॥ वरुण, आक, कैथा आम व जामुनकी पत्तीके रस अथवा नष्ट करता है।

#### कर्णिकमिचिकित्सा

सूर्यावर्तकस्वरसं सिन्धुवाररसस्तथा। लाङ्गलीमूलजरसं ज्यूषणेनावचूर्णितम् ॥ ४४ ॥ पूरवेत्क्रिमेकर्णे तु जन्तूनां नाशनं परम्। क्रिमिकर्णकनाशार्थं क्रिमिटनं योजयद्विधिम् ४५॥ वार्ताकुधूमश्च हितः सर्षपरनेह एव च ! हलिसूमिवर्तन्योवस्वरसेनातिपूरित ॥ ४६ ॥ कर्णे पतन्ति सहसा सर्वास्तु किमिजातयः । नीळबुह्नारसस्तैलसिन्धुकाश्विकसंयुतः ॥ ४७ ॥ कदुष्णः पूरणात्कर्णे निःशेषक्रिमिपातनः । धूपनः कर्णदौर्गन्ध्ये गुग्गुलुः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ ॥

सूर्यावर्तका स्वरस, सम्भाछ्का रस तथा किलहारीका रस त्रिकटुके चूर्णके साथ कानमें छोड़नेसे कानके कीड़े नष्ट होते हैं। तथा कानके किमिनाशार्थ किमिन्नविधिका प्रयोग करना चाहिये। इसके लिये वेंगनका धुआँ तथा सरसोंका तल भी उत्तम है। किलहारी, सूर्यावर्त और त्रिकटुके स्वरससे कानको भरनेसे कीड़े गिर जाते हैं। इसी प्रकार नीलका रस, तैल, संधानमक व काजी को मिलाकर कुछ गरम गरम कानमें छोड़नेसे समग्र कीड़े गिर जाते हैं। तथा कानकी दुगेधिमें गुग्गुलुकी धूप देना श्रेष्ठ है॥ ४४॥ ४८॥

#### धावनादि

राजवृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन वा। कर्णप्रक्षालनं कार्यं चूणेरेतैः प्रपूरणम् ॥ ४९ ॥ घृतं रसाञ्जनं नार्याः क्षीरेण क्षोद्रसंयुतम् । प्रशस्यते चिरोत्थेऽपि सास्रावे पृतिकर्णके ॥५०॥

राजबृक्षादि अथवा सुरसादिके काथसे कानको घोना तथा इन्हींका चूर्ण छोड्ना तथा घी, रसौंत, स्त्रीका दूध और शहद मिलाकर छोड्नेसे पुराने बहते हुए दुर्गन्धियुक्त कानको छुद्ध करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

# कुष्ठादि तैलम्

कुष्ठहिंगुवचाद्रारुशताह्वाविश्वसैन्धवैः । पूतिकणापहं तैलं बस्तमूत्रेण साधितम् ॥ ५१ ॥ कूठ, हींग, बच, देवदारु, सौंफ, सोठ, व सेंधानमक इनके कल्कको बकरेके मूत्रमें मिलाकर सिद्ध किया गया तैल कानकी दुर्गधिको नष्ट करता है ॥ ५९॥

#### कर्णविद्रधिचिकित्सा

0

विद्रधी चापि कुर्वीत विद्रध्युक्तं हि भेषजम्। कर्ण विद्रधिमें विद्रधिकी चिकित्सा करनी चाहिये।

### कर्णपालीपोषणम्

शतावरीवाजिगन्धापयस्यैरण्डबीजकैः ॥ ५२॥ तैळं विपक्वं सक्षीरं पाळीनां पुष्ठिकृत्परम् । गुआक्पूर्णयुते जाते माहिषे श्रीर उद्गतम् ॥ ५३॥ नवनीतं तदभ्यङ्गात्कर्णपाळिविवर्धनम् । विष्यभं तिक्ततुम्बीतैलमष्ट्रगुणे खरात्। ५४॥
मूत्रे पकं तद्दभ्यङ्गात्कणपालीविवधंनम्।
कल्केत जीवनीयेन तेलं पयसि साधितम्॥५५॥
आनूपमांसकायेन पालीपोषणवर्धनम्।
माहिष्नवनीतयुतं सप्ताहं धान्यराशिपरिवासितम्
नवमसिककन्द्चूणंमृद्धिकरं कर्णपालीनाम्।

शतावरी, असगन्ध, क्षीरिवदारी व एरण्डबीजके करक दूधके सिहत पकाया तेल कर्णपालियों को पृष्ट करता है। इसी प्रकार गुजाके चूर्णके साथ पकाय भैंसीके दूधसे निकाले मक्खनकी मालिश करनेसे कर्णपाली पुष्ट होता है। इसी प्रकार सींगियाके करक, कडुई तोक्बीके बीजों के तेल तथा गधेका अठगुना मूत्र छोड़कर सिद्ध तेलकी मालिश करनेसे कर्णपाली चढ़ती है। तथा जीवनीय करकसे दूधके साथ आनूप मांसका काथ छोड़कर सिद्ध तेलकी मालिशसे कर्णपालीको पुष्ट करता तथा बढ़ाता है। इसी प्रकार भैसीके मक्खनको सात दिन धान्य-राशिमें रख नवीन मुसलीकन्दके चूर्णको छोड़ मलनेसे कर्ण पालीको बढ़ाता है। ५२-५६॥-

### दुर्वधादिचिकित्सा

कर्णस्य दुर्व्यघे भूते संरम्भो वेदना भवेत् ॥५०॥ तत्र दुर्व्यचरोहार्थं छेपो मध्वाज्यसंयुतैः । मधूकयवमि जिष्ठाह्यसृष्ठैः समन्ततः ॥ ५८ ॥ अनेकधा तु च्छित्रस्य सन्धेः कर्णस्य वै भिषक् । यो यथाभिनिविष्टः स्यात्तं तथा विनियोजयेत् ५९॥ धान्याम्छोष्णोदकाभ्यां तु सेको वातेन दूषिते । रक्तिपत्तेन पयसा श्रेष्टमणा तूष्णवारिणा ॥ ६० ॥ ततः सीव्य स्थिरं कुर्यात्संधिं बन्धेन वा पुनः । मध्वाज्येन ततोऽभ्यज्य पिचुना सन्धिवेष्टकम् । कपालचूर्णेन तत्रच्च्यंयस्थयाथवा ॥ ६१ ॥

कानके ठीक व्यथ न होनेपर सूजन तथा पीड़ा होती है। अतः उसके भरनेके लिये शहद व घीसे मिलित महुआ, यव-मजीठ व एरण्ड़ तैलका लेप करना चाहिये। तथा अनेक प्रकारसे कटे कानकी सन्धि जो जहां बैठ सके, उसे वहां लगाना चाहिये। वातदूषितमें काश्ची व गरम जलसे सेक, रक्तिपत्तसे दूषितमें दूधसे, तथा कफसे दूषितमें गरम जलसे सेक करना चाहिये। फिर सींकर अथवा बंधसे संधिको ठीक करना चाहिये। फिर घी, शहद चुपड़कर खपड़ेके चूर्ण अथवा छोटी हरोंके चूर्णको उराना चाहिये॥ ५७-६९॥

इति कर्णरोगाधिकारः समाप्तः

# अथ नासारोगाधिकारः।

#### पीनसाचिकित्सा

पञ्चमूलीशृतं क्षीरं स्याच्चित्रकहरीतकी। सर्पिगुंडः षडङ्गश्च यृषः पीनसज्ञान्तये ॥ १ ॥ पीनसकी शांतिकेलिये पश्चमूलसे सिद्ध दूध चित्रक व हरीतकी अथवा सर्पिगुंड और षडंगयूष इनका प्रयोग करना चाहिये॥१॥

### व्योषादिचूर्णम्

व्योषचित्रकतालीसतिन्तिडीकाम्लवेतसम् । सचट्याजाजितुल्यांशमेलात्वकपत्रपादिव म्। व्योषादिकं चूर्णमिदं पुराणगुडसंयुतम्। पीनसश्चासकासम्रं रुचिस्वरकरं परम् ॥ ३॥ त्रिकटु, चीता, तालीशपत्र, तिंतिडीक, अम्लवेत, चव्य, व जीरा प्रत्येक समान भाग, इलायची, दालचीनी, तेजपात प्रत्येक चतुर्थोश ले चूर्णकर पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे जुखाम, धास, कास नष्ट होते तथा किच और स्वर उत्तम होते हैं॥ २॥ ३॥

### पाठादितेलम्

पाठाद्विरजनीम्बापिष्पलीजातिप्रलवै:। द्रस्या च तेलं संसिद्धं नस्यं सम्यक्तु पीनसे॥४॥ और दंतीसे सिद्ध तैलका नस्य देनेसे पीनसमें लाभ होता है॥४॥ पीड़ा शान्त होती है ॥ १० ॥

### **व्या**इयादितेलम्

व्याघीदन्तीवचाशियुसुरसव्योषसैन्धवैः। पाचितं नावनं तैलं पूर्तिनासागदं जयेत् ॥ ५॥ छोटी कटेरी, दंती, वच, सिहंजन, तुलसी, त्रिकटु व सेंधानमकसे सिद्ध तैलके नस्यसे नासाकी दुर्गेध नष्ट होती है ॥ ५ ॥

# **त्रिकटू**वादितैलम्

त्रिकटुविडङ्गसैन्धवबृहतीफलशियुसुरसदंतीभिः तैलं गोजलसिद्धं नस्यं स्यात्पृतिनम्यस्य ॥ ६ ॥ त्रिकटु, वायविडंग, सेंधानमक, बड़ी कटेरीका फल,सहिंजन, तुलसी व दन्तीके कल्कसे मिलित गोमूत्रमें सिद्ध तेलके नस्य देनेसे नासाकी दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥ ६ ॥

# कलिङ्गादिनस्यम्

कलिङ्गहिंगुमरिचलाक्षासुरसकद्रफलैः। कुष्ठोत्राशियुजन्तुष्तैरवपीडः प्रशस्यते ॥ ७ ॥ तेरेव मूत्रसंयुक्तेः कटु तेलं विपाचयेत् । अपीनसे पुतिनस्ये शमनं कीर्तितं परम् ॥ ८ ॥

इन्द्रयव हींग, मिर्च, लाख, तुलसी, कैफरा, कूठ, वच, सिंहजन व वायविडंगके चूर्णका नस्य देना चाहिये। इन्हींमें गोमूत्र मिलाकर पकाया गया कडुआ तेल पीनस और नासाकी दुर्गन्धको शान्त करता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

#### नासापाकचिकित्सा

नासापाके पित्तहत्संविधानं कार्य सर्वे बाह्यमाभ्यन्तरं च। हरेद्रकं श्लीरिष्ट्रश्रत्वचश्च योज्याः सेकं सघृताश्च प्रदेहाः ॥ ९ ॥ प्यास्र किप्ताः कषाया नावनानि च।

नासापाकमें बाह्य तथा आभ्यन्तर पित्तहर चिकित्सा करनी चाहिये। रक्त निकालना चाहिये। तथा क्षीरी वृक्षी ( औदुम्बरादि ) की छालके काथका सिंचन तथा घीके सहित लेप लगाना चाहिये। तथा मवाद, रक्त व रक्तपित्तनाशक काढे और नस्य देना हितकर है ॥ ९ ॥-

## गुण्ठचादितेलं घृतं वा

शुण्ठीकुष्ठकणाबिल्बद्राक्षाकलककषायवत्। साधितं तैलमाज्यं वा नस्यं क्षवशुरुक्प्रणुत् ॥१०॥ सौठ, कूठ, छोटी पीपल, बेलका गुदा व मुनक्काके कल्क पाड, हल्दी, दारुहल्दी, मूर्वा, छोटी पीपल, चमेलीकी पत्ती और कांडेसे सिद्ध तैल अथवा घीका नस्य देनेसे छींक तथा

#### दीप्तानाहचिकित्सा

दीप्त रोग पैत्तिकं संविधानं सर्वे कुर्यान्माधुरं शीतलं च। नासानाहे स्तेहपानं प्रधानं स्तिग्धा धूमा मुर्घि बस्तिश्च नित्यम् ॥ ११ ॥ दीप्तरोगमें पैतिक चिकित्सा समस्त मधुर व ठण्डी करनी चाहिये। तथा नासानाहमें स्नेहपान, स्निग्धधूम, तथा शिरो-बस्तिका प्रयोग नित्य करना चाहिये ॥ ११ ॥

#### प्रतिक्यायचिकित्सा

वातिके तु प्रतिक्याये पिवेत्सर्पिर्यथाक्रमम्। पञ्चभिर्छवणैः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ १२॥ नस्यादिष् विधि कृत्स्नमवेश्वेतार्दितेरितम्। पित्तरक्तोत्थयोः पेयं सर्पिर्मधुरकेः शृतम् ॥ १३ ॥ परिषेकान्प्रदेहांश्च कुर्याद्पि च शीतलान्। कफ्जे सर्पिषा स्मिग्धं तिलमाषविपक्वया ॥१४॥ यवाग्वा वामयित्वा वा कफध्नं क्रममाचरेत्।

वातिक प्रतिस्यायमें पांची लवणींसे सिद्ध अथवा वातनाशक गणसे सिद्ध घी पिलाना चाहिये। तथा अदित रोगमें कहे नस्य आदि देने चाहिये। पित्तरक्तज प्रतिक्यायमें मीठी चीजो से सिद्ध घी पिलाना चाहिये तथा शीतल सेक तथा लेप करना चाहिये। और कफज प्रतिझ्यायमें घीसे स्नेहन कर तिल तथा उडदसे पकायी यवागूसे वमन कराकर कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२-१४ ॥

#### धुमयोगः

दावींगदीनिक्रमभैश्च किणिह्या सुरसेन च ॥ १५॥ वर्तयोऽत्र कृता योग्या धूमपाने यथाविधि। भथवा सधृतान्सक्तून्कृत्वा मह्नकसम्पुटे । नवप्रतिद्यायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥ १६ ॥

दाहहरूदी, इंगुदी, दन्ती, लटजीरा व तुलसीसे बनायी बतीका धूम पीना चाहिये । अथवा घीके सहित सत्त् छिद्र-युक्त सम्पुटमें रखकर धूम पीना चाहिये। यह प्रयोग नये प्रतिक्यायमें करना चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

#### शीतलजलयोगः

यः पिबति शयनकाले शयनारूढः सुशीतलं भूरि। सिंछ पीनसयुक्तः स मुच्यते तेन रोगेण ॥१०॥ जो सोनेके समय यथेष्ट ठण्डा जल पीता है, उसका पीनस, रोग नष्ट होता है ॥ १७॥

#### जयापत्रयोगः

पुटपकं जयापत्रं सिन्ध्तैलसमन्वितम्। प्रतिक्यायेषु सर्वेषु शीलितं प्रसौषधम् ॥ १८॥ पुटपाक-साधित अरणीके पत्तीमें सेंधानमक तथा तैल मिलाकर सेवन करनेसे समस्त प्रतिक्याय दूर होते हैं॥ १८॥

#### अन्ये उपायाः

शोषणं गुडसंयुक्तं स्निग्धद्ध्यम्लभोजनम्। नवप्रतिद्यायहरं विशेषाःकफपाचनम् ॥ १९॥ प्रतिक्याये नवे शस्तो युषश्चिश्चादलोद्भवः ततः पकं कफं ज्ञात्वा हरेच्छीपेविरेचनैः ॥ २०॥ शिरसोऽभ्यञ्जनस्वेदनस्यकद्वम्लभोजनैः। वमनेष्ठतपानेश्च तान्यथास्वमुपाचरेत् ॥ २१॥

काली मिर्च व गुड़के साथ स्नेह्युक्त (बिना मक्खन निकाले) दहीके साथ भोजन नवीन जुकामको नष्ट करता तथा कफका पाचन होता है। नवीन जुकाममें इमलीकी पत्तीका यूष शिरकी मालिश, स्वेदन, नस्य, कड़वे हितकर है ॥ २७ ॥

तथा खदरे भोजन, वमन व घृतपान जो उचित हो, करना चाहिये॥ १९-२१॥

#### माषयोगः

भक्षयति भुक्तमात्रे सलवणमुत्स्त्रन्नमाषमत्युण्णम् । स जयति सर्वसमुत्थं चिर्जातं च प्रतिद्यायम् २२ भोजन करनेपर ही उबाले गरम गरम उड़दको जो खाता है, वह सब दोषोंसे उत्पन्न पुराने प्रतिक्यायको भी जीतता है।। २२॥

#### अवपीडः

पिप्पल्यः शिप्रबीजानि विडङ्गं मरिचानि च । अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिक्यायनिवारणः ॥२३॥ छोटी पीपल, सिहंजनके बीज, वायविडङ्ग, व काली भिचका नस्य प्रतिद्यायको नष्ट करता है ॥ २३ ॥

#### क्रिमिचिकित्सा

सम्त्रपिष्टाश्चोदिष्टाः क्रियाः क्रिमिषु योजयेत्। नावनार्थं क्रिमिन्नानि भेषजानि च बुद्धिमान्। शेषाणां तु विकाराणां यथास्वं स्याचिकित्सितम् २४ मूत्रमें पीसकर कही गयी कियाएँ किमि रोगमें करनी चाहिये। तथा नस्यके लिये किमिन्न औषिययोका प्रयोग करना चाहिये। शेष रोगोंकी यथादोष चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २४॥

## करवीरतैलम्

रक्तकरवीरपुष्पं जात्यशनकमल्लिकाकायाश्च । एतै: सम तु तैलं नासाशींनाशनं श्रेष्टम् ॥ २५ ॥ लाल कनेरके फूल, चमेली, विजेसार, और मालिकाके फूलों के साथ सिद्ध तैल नासार्शको नष्ट करता है।। २५॥

# गृहधूमादितेलम्

गृहधूमकणादारुक्षार्नकाह्रसैन्धवै:। सिद्धं शिखरिबीजैश्च तें नासार्शसां हितम्॥२६॥ गृहधूम, छोटी पीपल, देवदारु, जवाखार, कञ्चा, सेंधान-मक और अपामार्गके बीजोंसे सिद्ध तैल नासार्शके लिये हितकर है ॥ २६ ॥

### चित्रकादितैलम्

चित्रकचिकादीप्यकनिदिग्धिकाकर अबीजलवणाकै गोमूत्रयुतं सिद्धं तैलं नासाई।सां विहितम् ॥ २०॥

चीतकी जड, चन्य, अजवायन, छोटी कटेरी, कजा-हितकर है। फिर कफ पक जानेपर शीर्षविरेचनसे निका- लवण व आकके करक व गोमूत्रसे सिद्ध तैल नासार्शके लिये

### चित्रकहरीतकी

चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम्।
शतं शतं रसं दस्वा पध्याचूर्णाहकं गुडात् ॥२८॥
शतं पचेद घनीभूते पलं द्वादशकं श्चिपत्।
वयोषिबजातयोः क्षारात्पलार्धमपरेऽहृति॥ २९॥
प्रस्थार्धं मधुनो दस्वा यथाग्न्यद्याद्वतिद्रतः।
वृद्धयेऽभेः क्षयं कासं पीनसं दुस्तरं क्रिमीन्।
गुल्मोदावर्तदुर्नामश्चासान्हित्तः रसायनम् ॥३०॥

चीतकी जड़, आंवला, गुर्च, दशमूल, प्रत्येक ५ सेर रस (काथ) में छोटी हरोंका चूर्ण ३ सेर १६ तोला, गुड़ ५ हेर छोड़कर पकाना चाहिये. गाड़ा हो जानेपर मिलित त्रिकडु, त्रिफला ४८ तोले (अर्थात् प्रत्येक ८ तोला) जवाखार २ तीला छोड़ना चाहिये । दूसरे दिन ३२ तोला शहद मिलाना चाहिये, फिर अभिके अनुसार सावधानीसे सेवन करना चाहिये। इससे अग्नि बढ़ती तथा क्षय, कास, कठिन पीनस, किमि, गुल्म, उदावर्त, अर्था, व धासरोग नष्ट होते हैं। यह रसायन है ॥ २७-३० ॥

इति नासारोगाधिकारः समाप्तः।

# अथ नेत्ररोगाधिकारः

----

#### सामान्यतश्चिकित्साक्रमः

लंघनालेपनस्वेद्शिराव्यधविरेचनैः। उपाचरदेभिष्यन्दानः जनाश्च्योतनादिभिः॥१॥

लंघन, आलेपन, स्वेद, शिराव्यध, विरेचन, अजन, तथा आरच्योतनादिसे अभिष्यन्दोंकी चिकित्सा करनी-चाहिये॥१॥

### श्रीवासादिगुण्डनम्

श्रीवासातिविषालोधे दच् णितेर त्यसैन्धवै: । अव्यक्ते दिसगदे कार्य प्लोतस्थे गुण्डतं बहि ।। २ ॥ देवदारु, अतीस, व लोहके चूर्णमें थोड़ा सेंधानमक मिला कपड़ेमें बाहर रगड़ना चाहिये जबतक नेत्ररोगका पूर्व रूप हो ॥ २ ॥

#### लंघनपाधान्यम्

अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिक्यायक्षणब्बराः । पञ्चेत पञ्चरात्रेण प्रशमं यान्ति र्लघनात् ॥३॥ नेत्र और पेटके रोग, जुलाम, वण और ज्वर वे पाचों रोग लंघन करनेसे पांच रात्रिमें ही शान्त हो जाते हैं॥ ३॥

#### पाचनानि

स्वेदः प्रलेपस्तिकालं सेको दिनचतुष्ट्यम् । लंघनं चासिरोगाणामामानां पाचनानि षदं । अञ्चनं पूरणं क्वायपानमामे न शस्यते ॥ ४ ॥ स्वेद, प्रलेप, तिकाल, सेक, नेत्र दूलनेपर चार दिन व्यतीत हो जाना, लंघन यह सः भाम नेत्ररोगोके पाचन हैं। तथा अञ्चन, पूरण और कावपान आममें हितकर नहीं है ॥ ४ ॥

#### पूरणम्

धात्रीफलितयांसो नवहकोपं निहन्ति पूरणतः ।
सक्षीवसन्यवो वा शिम्द्रवपवरससेकः ॥ ५॥
दावींरसाञ्जनं वापि स्तन्ययुक्तं मपूरणम् ।
निहन्ति शीघ्रं दाहाश्ववदनाः स्यन्दसम्भवाः॥६॥
अावलेके फलका रस पूरण करनेसे नवीन नेत्ररोगको नष्ठ
करता है। अथवा शहद व संधानमक(क)साथ सहिजनके पत्तोके
रसका सेक । अथवा दाहहत्दीके काथसे यथाविधि साधित
रसीतको स्रीके दूधमें पीसकर छोड़नेसे अभिष्यन्दजन्य जलन,
अश्व और पीड़ा शान्त होते है ॥ ५॥ ६॥

#### करवीरजलसेकः

करवीरतरुणिकसलयच्छेदोद्भवबहुलसिललसंपूर्णम् । नयनयुगं भवति दृढं सहसेव तत्क्षणास्कुपितम् ॥७॥ कनरकी मुलायम पत्तियोंके तोड्नेसे निकला जल आंखमें भरनेसे सहसा कुपित नेत्र दृढ् होते हैं ॥ ८॥

#### शिखरियोगः

शिखरिभू छं ताम्रकभाजने स्तोकसैन्धवोनिमश्रम्। मस्तु निघृष्टं भरणाद्धरित नवं छोकनोत्कोपम्।।८।। अपामार्गकी जड़, थोड़े सेंधानमक और दहीके तोड़को ताम्रपात्रमें घिसकर आंखमें छोड़नेसे नवीन नेत्ररोग नष्ट होता है ॥ ८॥

#### लेपाः

सैन्धवदारुहरिद्रागैरिकपश्यारसाञ्जनैः पिष्टैः।
दत्तो बहिः प्रलेपो भवत्यशेषाक्षिरोगहरः॥ ९॥
तथा शारवकं लोधं घृतभृष्टं विडालकः।
घृतभ्रष्टहरीतक्या तद्वत्कार्यो विडालकः। १०॥
शालाक्येऽक्ष्णोर्बहिर्लेपो बिडालक उदाहृतः।
गिरिमृचन्द्ननागरखटिकांश्रयोजितो बहिर्लेपः११
कुरुते वच्या मिश्रो लोचनमगदं न सन्देहः॥१२॥
भूम्यामलकी घृष्टा सैन्धवगृहवारियोजिता ताम्रे।
याता घनत्वमक्ष्णोर्जयति बहिर्लेपतः पीडाम्॥१३॥

संधानमक, दाहहक्दी, गेरू, छोटी हुई व रसीँतको पीसकर नेत्रके बाहर लेप लगानेसे समस्त नेत्ररोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार सावर लोधको धीमें भूनकर शलाकासे नेत्रके बाहर लेप लगाना चाहिये। इसी प्रकार हरको धीमें भूनकर बिड़ालफ लेप लगाना चाहिये। शालाक्य तन्त्रमें नेत्रोके बाहर लेप लगाना चाहिये। शालाक्य तन्त्रमें नेत्रोके बाहर लेप लगाना "बिड़ालक" कहा जाता है। अथवा गेरू, चन्दन, सोंठ, खड़िया और वच समान भाग ले नेत्रके बाहर लेप करना चाहिये। इसी प्रकार भुई आंवलेको ताम्नके वर्तनमें संधानमक और काजीके साथ घिसकर गाढा हो जानेपर बाहर लेप करने नेसे नेत्रपीड़ा शान्त होती है॥ ९-१३॥

#### आइच्योतनम्

आइच्चोतनं मारुतजे काथो बिल्वादिभिर्हितः। कोष्णः सेरण्डगृहतीतकारीमधुशिष्ठभिः ॥ १४ ॥ एरण्डप्ल्लवे मूले त्वचि चाजं पयः शृतम्। कण्टकार्याश्च मूलेषु सुखोण्णं सेचने हितम् ॥१५॥ वातजन्य नेत्ररोगमें विल्वादि पश्चमूल, एरण्ड, बड़ी कटेरी, अरणी, व मीठी सहिंजनके काथका गुनगुना आधोतन करना चाहिये। एरण्डके पते, छाल और जड़से सिद्ध बकरीके दूध अथवा कटेरीकी जड़से सिद्ध गुनगुने गुनगुने दूधका सिंचन करना चाहिये॥ १४॥ १५॥

#### अञ्जनादिसमयनिश्चयः।

सम्पन्वेऽक्षिगदे कार्य चाञ्जनादिकमिष्यते।
प्रशस्तवरमता चाक्ष्णोः संरम्भाश्रुप्रशान्तता ॥१६॥
मन्द्वेदनता कज्डूः पकाक्षिगद्रस्थणम् ।
अञ्जनादिविधिश्चाप्रे निखिलेनाभिधास्यते ॥१७॥
सम्पक्ष नेत्रदोषोमं अजनादि लगाना चाहिये। विकियोक्षा स्वच्छ होना नेत्रोकी लालिमा व आंसुओंका कम
होना, पीड़ा कम होना, खुजलीका होना, पक्ष नेत्ररोगके
लक्षण हैं। ऐसी अवस्थाके लिये आगे अजनादि लिखते
हैं॥१६॥१०॥

#### बृहत्यादिवर्तिः

बृहत्येरण्डमूळत्वक् शिमोर्मूळं ससैन्धवम् । अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वर्तिवाताक्षरोगनुत् ॥१८॥ बड़ी कटेरी, एरण्डकी जड़की छाल, सर्हिजनकी जड़की छाल व संधानमक इन सबको पीसकर बकरीके दूधमें बत्ती बनाकर वातज नेत्ररोगमें लगाना चाहिये॥ १८॥

#### हरिद्राद्यञ्जनम्।

हरिद्रे मधुकं पथ्यां देवदारु च पेषयेत्। आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तद्श्वनम् ॥ १९॥

हत्दी, दारुहत्दी, मीरेठी, हर्र व देवदारुको पीसकर बकरीके दूधमें लगाना अभिष्यन्दके लिये हितकर है ॥ १९॥

#### गैरिकाचअनम्

गैरिकं सैन्धवं कृष्णां नागरं च यथोत्तरम् विष्टं द्विरश्तोऽद्भिवां गुडिकाञ्जनमिष्यते ॥२०॥

गेरू १ भाग, सेंधानमक २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, सोठ ८ भाग इनको जलमें पीस गोली बनाकर अजन लगाना चाहिये॥ २०॥

### पित्तजनेत्ररोगे आइच्योतनस्

प्रपौण्डरीकयष्ट्रयाह्वनिशामळकपद्मकैः । शीतेर्मधुसिवायुक्तैः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत् ॥२१ द्राक्षामधुकमित्रष्ठाजीवनीयैः शृतं पथः । प्रातराइच्योतनं पथ्यं शोथशूळाक्षिरोगिणाम् ॥२२

पुण्ड्रिया, मीरेठी, ह्ल्द्री, आंवला व पद्माखके शीतकधा-यमें शहद व शक्कर मिलाकर नेत्रमें छोड़नेसे पित्तज-नेत्ररोग शान्त होता है ! अथवा मुनक्का, मौरेठी, अझीठ और जीव-नीय गणकी औषधियोंसे सिद्ध दूध प्रातःकाल नेत्रमें छोड़नेसे नेत्रोंका शोथ व शुल नष्ट होता है ॥ २१ ॥ २२ ॥

### लोधपुरपाकाः

निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोधं स्वेदोऽग्निना चूर्णमथापि कल्कम् । आग्न्योतनं मानुषदुग्धयुक्तं पिचास्रवातापहमग्यसुक्तम् ॥ २३ ॥

लेधके कल्क अथवा चूर्णके ऊपर नीमकी पत्तीका लेप कर अभिमें पका स्त्रीदुग्धमें मिलाकरनेत्रमें आश्च्योतन करना पित्तज और वातज नेत्ररोगोंको शान्त करता है ॥ २३ ॥

#### कफजचिकित्सा

कफ्जे लक्ष्मं स्वेदो नस्य तिकान्नभोजनम् । तीक्ष्णेः प्रधमनं कुर्यात्तीक्ष्णेश्चैवोपनाहनम् ॥ २४ ॥ फणिज्ञकास्फोतकपीतिबल्वपत्तरपील्युसुरसार्जभक्षेः। स्वेदं विद्ध्याद्थवा प्रलेपं बिर्हेष्ठगुण्ठीसुरदारुकुष्टैः। गुण्ठीनिम्बद्लैः पिण्डः सुखोब्णेःस्वल्षसंग्धवैः । धार्यश्चश्चिष संलेपाच्लोधकण्डूरुजापहः ॥ २६ ॥ बल्कलं पारिजातस्य तैलकािजकसन्धवम् । कफोर्भुताक्षिशुल्हानं तरुक्तं कुल्झां तथा ॥२७॥

१ कपित्थ इति पाठान्तरम् । तन्मते कैथाकी छाल ।

कफजमें लंघन, स्वेद, नस्य, तिक्तान्न भोजन, तीक्ष्ण औष-धियोंका नस्य तथा तीक्ष्ण ही पुल्टिस वांधनी चाहिये। अथवा महवा, आस्फोता, पारस, पीपल, विल्व, पन्न्र, (पकरिया अथवा लाल चन्दन) पीछु, तुलसी, वनतुलसीके पत्तोंको गरम कर स्वेद करना चाहिये। अथवा सुगन्धवाला, सोठ, देवदाह व कृठका लेप करना चाहिये। इसी प्रकार सोठ व नीमकी पत्तींके पिंडमें थोड़ा नमक मिला गरमकर गुनगुना नेत्रोंमें धारण करने से शोथ खुजली और पीड़ा मिटती है। इसी प्रकार पारिजात की छाल, तैल, कांक्षी और सेंधानमक मिलाकर लेप करनेसे कफज नेत्रश्रल इस प्रकार नष्ट होता है जैसे वृक्षको वन्न नष्ट करता है। २४-२७॥

# सैन्धवाद्याइच्योतनम्

ससैन्धवं लोधमथाज्यभृष्टं सौवीरिषष्टं सितत्रस्वबद्धम् । आइच्योतनं तन्नयनस्य कुर्यात् कण्डूं च दाहं च रुजां च हन्यात् ॥२८॥

लोधको वीमें भून सेंधानमक मिला काजीमें पीस सफेद कपड़ेमें बांधकर नेत्रमें निचोड़ना चाहिये। यह खुजली, जलन और पीड़ाको नष्ट करता है॥ २८॥

#### सामान्यनियमाः

स्त्रिग्धेरुण्णेश्च वातोत्थाः पित्तजा मृदुशीतलैः । तीक्ष्णरूक्षोप्णविशदैः प्रशास्यन्ति कफात्मकाः । तीक्ष्णोष्णमृदुशीतानां व्यत्यासात्सान्निपातिकाः २९

चिकने व गरम पदार्थोंसे वातज, मीठे व शीतल पदार्थोंसे पित्तज, तेज रूखे गरम व फेलनेवाले पदार्थोंसे कफज तथा तीक्ष्ण, उष्ण, मृदु, व शीतलके सम्मिश्रणसे सिन्नपातज रोग शान्त होते हैं ॥ २९॥

# रक्ताभिष्यन्दिचिकित्सा

तिरीटित्रिफलायष्टीशकराभद्रमुखकैः। पिष्टैः शीताम्युना सको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ३० कशेरुमधुकानां च चूर्णमम्बरसंयुतम्। न्यस्तमप्स्वान्तरीक्ष्यासु हितमाश्च्योतनं भवेत्३१॥

लोध, त्रिफला, मौरेठी, शक्कर व नागरमोधाको पीस ठ०ढे जलमें मिलाकर नेत्रमें सिश्चन करना रक्ताभिष्यन्दको नष्ट करता है । अथवा कशेंह और मौरेठीका चूर्ण कपड़ेमें बांध अग्काशके जलमें डुबोकर नेत्रमें निचोड़ना हितकर है ॥ ३० ॥ ३९ ॥

# दार्वादिरसिकया

दार्वीपटोलमधुकं सिन्दं पद्मकोत्पलम् । प्रपौण्डरीकं चैतानि पचेचोये चतुर्गुणे ॥३२॥ विपाच्य पादशेषं तु तत्पुनः कुडवं पचेत् । शीतीभूते तत्र मधु दद्यात्पादोशिकं ततः ॥ ३३॥ रसिक्रयेषा दाहाश्रुरागरक्तरुजापहा ।

दारुहत्दी, परवलकी पत्ती, नीम, मौरेठी, पद्माख, नीलोफर, पुंडरिया, इनको चतुर्गुण जलमें मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना चाहिये, गाढा हो जानेपर उतारकर चतुर्थोश शहद मिलाना चाहिये। यह रसिकया जलन, आंसू, लालिमा और रक्तकी पीड़ाको शान्त करती है। ३२॥ ३३॥

### विशेषचिकित्सा

तिक्तस्य सर्पिषः पानं बहुशश्च विरेचनम् ॥ ३४॥ अक्ष्णोरिष समन्ताच पातनं तु जल्लीकसः। पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्चाष्युपपादितः॥३५॥

तिक्त घृतपान, अनेक बार विरेचन, नेत्रोंके चारों ओर जोंक लगाना तथा पित्ताभिष्यन्द नाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३४॥ ३५॥

#### धूपः

शिष्ठुपह्नवनिर्यासः सुघृष्टस्ताम्नसंपुटे । घृतेन घूपितो हन्ति शोथघर्षाभुवेदनाः ॥ ३६ ॥ सिंहजनके पत्तोंके रसको घीके साथ ताम्नके पात्रमें घिस मिलाकर धूप देनेसे सूजन, किरिकराहट, आसुओका गिरना और पीड़ा शांत होती है ॥ ३६ ॥

#### निम्बपत्रगुटिका

पिष्टै निम्बस्य पत्रैरतिविमलतरैर्जातिसिन्धूत्थिमश्रा। अन्तर्गर्भे दधाना पटुतरगुडिका पिष्टलोध्रेण मृष्टा। तूलैः सौवीरसार्द्रेरतिशयमृदुभिर्वेष्टिता सा समन्ता-

#### चक्षःकोपप्रशान्ति चिरमुपरि दशोर्भाम्यमाणा करोति ॥ ३७ ॥

साफ मुलायम नीमकी पत्ती पीस चमेलीकी पत्ती और सेंधानमक मिला गोली बनाकर रूपरसे पीसे लोधको लपेटकर काश्रीसे तर मुलायम हईसे लपेटनाचाहिये,इस गोलीको आंखोंके रूपर अधिक समय तक घुमानेसे नेत्रकोप शांत होता है॥३०॥

#### बिल्वपत्ररसपूरणम्

बिल्वपत्ररसः पूतः सैन्धवाज्येन चान्वितः । शुल्वे वराटिकाधृष्टो धूपितो गोमयाग्निना ॥३८॥ पयसालोडितश्चाक्ष्णोः पूरणाच्छोथग्रूलनुत् । अभिष्यन्देऽधिमन्थे च स्नावे रक्ते च शस्यते ॥३९॥

बेलकी पत्तिके रसमें सेंधानमक और घी मिलाकर तालके बर्तनमें कौड़ियोंके साथ घिस गायके गोबरकी आंचसे गरमकर दूध मिला आंखोंमें छोड़नेसे सूजन, शूल, अभिष्यन्द, अधि-मन्ध, स्नाव और रक्तदोष शांत होते हैं॥ ३८॥ ३९॥

### **लवणादिसिश्चन**म्

सळवणकदुतैलं काश्विकं कांस्यपात्रे घनितमुपळघृष्टं घूपितं गोमयामौ । सपवनकफकोपं छागदुग्धावसिक्तं जयति नयनशूलं स्नावशोधं सरागम् ॥४०॥

नमक और कडुए तैलके साथ काजीको कासेके पात्रमें गाढ़ाकर परथरसे घिस गोबरके कंडोंसे गरमकर बकरीके दूधमें मिलाकर आंखमें छोड़नेसे वात व कफके कीप, नेत्रशूल, स्नाव, शोथ तथा लालिमा दूर होते हैं ॥ ४० ॥

#### अन्ये उपायाः

तरुश्विद्धामलकरसः सर्वाक्षरोगनुत्। पुराणं सर्वथा सर्पः सर्वनेत्रामयापहम् ॥४१॥ अयमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्विप शस्यते। अशान्तौ सर्वथा मन्थे अवोरुपरि दाहयेत्॥४२

पेड़से तोड़े ताजे आंवलेका रस समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है। तथा पुराना घी समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है। यही सब विधि मन्थादिमें करनी चाहिये, यदि मन्थ शांत न हो तो भौके कपर दागना चाहिये ॥ ४९ ॥ ४२ ॥

### नेत्रपाकचिकित्सा

जलौकःपातनं शस्तं नेत्रपाके विरेचनम् । शिराज्यधं वा कुर्वीत सेका लेपाश्च शुक्रवत् ॥४३॥

नेत्रपाकमें जोक लगाना, बिरेचन, शिराब्यध करना चाहिये तथा गुक्रके समान लेप व सेक करना चाहिये॥ ४३॥

### विभीतकादिकाथः

विभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकैः । काथो गुग्गुलुना पयः शोधशुलाक्षिपाकहा ॥४४॥ पुष्पं च सत्रणं शुक्रं रागादींश्चापि नाशयेत् । एतेश्चापि घृतं पकं रोगांस्तांश्च व्यपोहति ॥ ४५॥

बहेड़ा, हर्र, आंवला, परवल, नीमकी छाल व अङ्साके काथमें गुग्गुल मिलाकर पीनेसे सूजन तथा दर्द तथा नेत्रपाक फूली, व्रणयुक्त सूजन लालिमा आदि नष्ट होती है। तथा इन्हीं से पकाया घी भी उन रोगोंको नष्ट करता है॥ ४४॥ ४५॥

# वासादिकाथः

आटरूपाभयानिम्नधात्रीसुस्ताक्षक्रुलकै:।
रक्तस्रावं कफं हन्ति चक्षुष्यं वासकादिकम् ॥४६॥
अइसा, हर्र, नीमकी छाल, आंवला, नागरमोथा, बहेड़ा,
परवलका काथ रक्तस्राव व कफको नष्ट करता तथा नेत्रोंके
लिये हितकर है ॥ ४६ ॥

# **बृहद्दासादिः**

वासां घनं निम्बपटोलपत्रं
तिक्तामृताचन्द्नवत्सकत्वक्
कलिङ्गदावीद्दनं च गुण्ठीभूनिम्बधाज्यावभवाविभौतम् ॥ ४७ ॥
इयामायवक्ताथमथाष्टभागं
पिबेदिमं पूर्वदिने कषायम् ।
तेभिर्यकण्ड्रपटलाबुदं च
गुक्रं निहन्याद् व्रणमव्रणं च ॥ ४८ ॥
पीलुं च काचं च महारजश्च
नक्त न्ध्यरागं श्वयथुं सश्लम् ।
निहन्ति सर्वान्नयनामयांश्च
वासादिरेष प्रथितप्रभावः ॥ ४९ ॥

अइसा, नागरमोथा, नीमकी पत्ती, गरवलकी पत्ती, कुटकी, गुर्च, चन्दन, कुढेकी छाल, इन्द्रयन, दाल्हल्दी, चीता, सीठ, चिरायता, आंवला, बड़ी हर्र, बहेड़ा, निसोध व यवका अष्ट-मांश शेष काथ प्रातःकाल पीना चाहिये। यह ति मिररोग, खुजली, पटल, अर्बुद, सज्जण, अज्ञण, शुक्त, पीछ, काच, धूलिपणेता, रतीन्धी, लालिमा, सूजन, शूल, यहांतक कि समस्त नेत्ररोगोको नष्ट करता है। यड़ "वासादि" प्रसिद्ध प्रभाववाला है॥ ४७-४९॥

#### त्रिफलाकाथः

पथ्यास्तिस्रो विभीतक्यः षड् धात्र्यो द्वाद्शैव तु । प्रस्थार्धे सिळेळे क्वाथमप्टभागावशेषितम् ॥ ५० ॥ पीत्वाभिष्यन्दमास्रावं रागञ्ज तिमिरं जयेत्॥५१॥ संरम्भरागशूळाश्चनाशनं हकप्रसादनम् ।

हरें २, बहे हे ६, आवले १२, जल ६४ तो० में पकाना चाहिये। ८ तोला बाकी रहनेपर उतार मल छानकर पीनेसे अभिष्यन्द, आसाव, लालिमा व तिमिरको नष्ट करता है तथा सोथ स्रल आदिको नष्ट कर दृष्टिको स्वच्छ करता है॥५॥॥५१॥

# आगन्तुज चिकित्सा

नेत्रे त्वभिहते कुर्याच्छीतमाश्च्योतनादिकम् ५२ दृष्टिप्रसादजननं विधिमाशु कुर्यात्

क्षिग्धेहिंमेश्च मधुरैइच तथा प्रयोगै:। स्वेदामिष्पभयशोकरुजाभिवावै-रभ्याह्तासपि तथैव भिषक्चिकत्सेत् ॥५३॥ आगन्तुदोषं प्रसमीक्ष्य कार्य वक्कोष्मणा स्वेदितमादितस्त । आइच्योतनं खीपयसा च सद्यो यच्चापि वित्तक्षतजापहं स्यात् ॥ ५४ ॥

नेत्रमें चोट लग जानेपर ठंडी आरच्योतनादि चिकित्सा करनी चाहिये। तथा दृष्टि स्वच्छ करनेवाली विधि शीप्रही चिकने शीतल तथा मधुर पदाधोंसे करनी चाहिये। इसी प्रकार स्वेद, अप्ति, धूप, भय, शोक, पीड़ा व जलनेसे पीड़ित नेत्रींकी भी चिकित्सा करनी चाहिये। आगैतुकमें पहिछे मुखकी गरमीसे स्वेदन कर दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये। ब्रीके द्धसे आइच्योतन करना चाहिये तथा सद्यः पित्तज वणकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५२-५४॥

# सूर्योद्यपहतहष्टिचिकित्सा

सूर्योपरागानल बिचुदादि-विलोकनेनोपहतेक्षणस्य । सन्तर्पणं स्मिग्धहिमादि कार्य सायं निषेट्याखिफलाप्रयोगाः ॥ ५५ ॥

सूर्यप्रहण, अप्ति, बिजली आदिके देखनेसे उपहत दृष्टिवालेकी चिकने, शीतल, सन्तर्गण प्रयोग करने चाहिये तथा सायंकाल त्रिफला काथके द्वारा आंखें को घो डाले अथवा सेंक करें॥५५॥

### निशादिपूरणस्

निशाव्य त्रिफछादावींसितामधुसंयुतम् ॥५६॥ अभिघाताक्षिशुल्ड्नं नारीक्षीरेण प्रणम् । इन्कटांकुरजस्तद्वत्स्वर्सो नेत्रपूरणम्।

इतिके दूधमें पीसकर नेत्रमें भरनेसे अभिवात व अतिशुल शान्त शिराष्ट्रधके सिवाय समस्त पित्तस्यन्दनाशक विधिका सेवन होता है। इसी प्रकार रोडियघासका स्वरस लाभ करता है॥५६॥

# नेत्राभिघातझं यृतम

आजं घृतं श्रीरपात्रं मधुकं चोत्पलानि च ॥५७॥ जीवक्षंवकी चापि पिष्टवा सर्पिविपाचयेत्। सर्वनेत्राभिषातेषु सर्विरेतस्प्रशस्यते ॥५८॥

बकरीका चूत ६४ तीला, दूच ६ सेर १६ तीले मीरेडी, नीओफर, जीवक, व ऋषधक इन चारोका काक १६ ती॰ मिला-का सिद्ध पून समस्त नेत्राधियातीको ग्रान्त करता है ॥५७॥५८

#### शुष्कपाक्रमभ्रमभ्रम्

सैन्धवं दारु शुण्ठी च मात् छङ्गरसो घृतम्। स्तन्योदकाभ्यां कर्तव्यं शब्कपाके तद्खनम् ॥५९

संधानमक, देवदाह, सोठ, विजीरे निम्बूका रस, बी, ब्रीदुरध और जल मिला अञ्चन बनाकर शुष्कपाक्रमें लगाना चाहिबे५९

### अन्यद्वातमारुतपर्ययचिकित्सा

वाताभिष्यन्दवज्ञान्यद्वाते मारुतपर्यये । पूर्वमुक्तं हितं सिंदः शीरं चाप्यथ भोजने ॥६०॥ वृक्षादम्यां कपित्ये च पश्चमूले महत्यपि। सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धं चापि पिषेद् घृतम् ॥६१॥

अन्यतोवात और वातपर्ययमें वाताभिष्यन्दके चिकित्सा करनी चाहिये तथा भोजनके पहिले घी पीना और भोजनके साथ द्ध पीना चाहिये। तथा बान्दा, कैथा, महत्पचमूल और काकड़ाशिंगी के काथ तथा दूधके साथ सिद्ध घृत पीना चाहिये ॥ ६० ॥ ६९ ॥

#### शिराव्यधव्यवस्था

अभिज्यन्द्रमधीमन्थं रक्तोत्थमथवार्ज्नम् । शिरोत्पातं शिराहर्षमन्यांश्चाक्षिभवानगदान् ६९॥ स्त्रिग्दस्याज्येन कौम्भेन शिरावेधैः शमं नयेतु । अभिष्यन्द, अधिमन्य अथवा रक्तीत्य अर्जुन तथा शिरो-त्पात, शिराहर्ष तथा और भी नेत्रके रोगोमें दश वर्षके पुरान घींसे स्नेहन कराकर शिराव्यधसे शान्त करना चाहिये॥६२॥

# अम्लाध्युषितचिकित्सा

अम्लाध्य वितशान्त्यर्थे कुर्याहेपान्सु शीतलान् ॥६३॥ तेन्द्रकं त्रेफलं सर्पिजींण वा केवलं हितम्। शिराज्यधं विना कार्यः पिचस्यन्दहरो विधिः ६४॥

अम्लाध्युषितकी शान्तिके लिये शीतल लेप करना चाहिये। तथा तेन्द्रमे सिद्ध इत लगाना त्रिफलासे सिद्ध इत्दी, नागरसोथा, त्रिफला, दाहदत्दी, मिश्री व मीरेठीको इत अथवा केवल पुराना इत लगाना चाहिये। तथा करना चाहिये॥ ६३ ॥ ६४ ॥

# **जिरोत्पा**ठचिकित्मा

सपिः श्रीद्राजनं च स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजम् । तहत्सेन्धवकासीसं स्तन्यपिष्टं च पृतितम् ॥६५॥ षी और ग्रह्तका अंजन अथवा ब्रीट्रम्बमें पीसा हुआ सेंचानमक व कासीस शिरोरपातकी चिकित्सा है। 🛭 ६५ 🗈

### शिराहर्षचिकित्सा

शिराहर्षेऽछनं क्रयांत्साणितं मधुसंयुतम्। मधुना ताक्येंशैछं वा कासीसं वा समाक्षिकम् ६६ शिराहर्षमें शहदके साथ राज अथवा शहदके साथ रसीत अथवा शहदके साथ काशीस लगाना चाहिये॥ ६६॥

# व्रणशुक्रचिकित्सा

त्रणशुक्तप्रशान्त्यथं षडक्कं गुरंगुळुं पिवेत् ॥
कतकस्य फळं शंखं तिन्दुकं रूप्यमेव च ।
कांस्ये निघृष्टं स्तन्येन क्षतशुकार्तिरागजित् ।
चन्दनं गैरिकं लाक्षामाळतीकलिका समा ॥६८॥
व्रणशुक्रहरी वर्तिः शोणितस्य प्रसादनी ।
शिरया वा हरेद्रकं जलीकोभिश्र लोचनात् ॥६९॥
अक्षमजाञ्जनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम् ।
एक वा पुण्डरीकं च लागीक्षीरावसेचितम् ॥७०॥
रागाश्चवेदनां हन्यात्क्षतपाकात्ययाजकाः ।
तुत्थकं वारिणायुक्तं शुक्रं हन्त्यक्षिपूरणात् ॥७१॥

वण्णुककी शान्तिके लिये षडंग गुरगुल पीना चाहिये तथा निर्मली, शंख, तेन्दू और चान्दीका भस्म इनको कांसके बर्तनमें दूधके साथ घिसकर लगाना चाहिये ! इससे व्रण्युक, पीड़ा व लालिमा मिटती है। व चन्दन, गेरू, लाख तथा चमेलीकी कली समान भाग ले बत्ती बना नेत्रमें लगानेसे व्रण्युक नष्ट करती तथा नेत्र स्वच्छ करती है। अथवा फस्त खोलकर या जौंक लगाकर नेत्रसे रक्त निकालना चाहिये। तथा सायहाल बहेड़ेकी मींगीको ल्लीदुग्धमें घिसकर आजनेसे छक नष्ट होता है। तथा केवल कमलके पुष्पको बकरीके दूधसे सिक्तकर सिम्बन करनेसे लालिमा, आंसू, पीड़ा, वण, पाकात्यय तथा अजका आदिको नष्ट करता है। अथवा जलके साथ तृति-याको घिसकर नेत्रमें छोड़नेसे गुक नष्ट होता है॥ ६७-७९॥

# फेनादिवर्तिः

समुद्रफेनदक्षाण्डत्विसन्धूरथेः समाधिकै: । शिमुबीजयुर्तैर्वितिः शुक्रव्नी शिमुवारिणा ॥७२॥ समुद्रफेन, मुर्गीके अण्डेका छिल्का, सेंधानमक, शहद और सिंहजनके बीजका चूर्ण कर सिंहजनके रससे बनायी वर्ति शुक्रको नष्ट करनी है॥ ७२॥

#### आइच्योतनम्

धात्रीफळं निम्बपटोळपत्रं यष्टचाह्वडोध्रं खदिरं तिळाश्च । काथः सुशीतो नयने निषिक्तः सर्वप्रकारं विनिद्दन्ति शुक्रम् ॥ ७३ ॥

क्षांवला, नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, मौरेठी, लोध करथा व तिलके शीतकषायको नेत्रमें छोड़नेसे सब प्रकारके शुक्त नष्ट होते हैं ॥ ७३ ॥

# पुष्पचिकित्सा

श्चणणपुन्नागपत्रेण परिभावितवारिणा । दयामाक्षाथाम्बुना वाथ सेचनं कुपुमापहम् ॥७४॥ दक्षाण्डत्वक्छिलाशंखकाचचन्दवगैरिकैः। तूल्यैर॰जनयोगोऽयं पुष्पार्मादिविलेखनः॥७५॥ शिरोषबीजमरिचपिष्पलीसन्धवेरपि । शुक्रे प्रधर्षणं कार्यमथवा सैन्धवेन च ॥ ७६ ॥

कुटे पुत्रागके पत्तांसे भावित जलसे अथवा निसोथके काथसे सिम्नन करनेसे फूली कटती हैं। तथा मुरगिके अण्डेका छिल्का, मैनशिल, शंख, काच चंदन व गेक समान भाग ले अजन बनाकर लगानेसे फूली, अम आदि कटते हैं। तथा सिरकाके बीज, मिरच, छोटी पीपल व संधानमककी वर्तिसे अथवा केवल संधानमकसे फूलीमें घिसना चाहिये॥ ७४-७६॥

### करअवर्तिः

वहुशः पलाशकुमुमस्वरसैःपरिभाविता जयत्यचिरात् नक्ताह्ववीजवर्तिः कुमुमचयं दक्षु चिरजमपि ॥७०॥ कक्षाके बीजोके चूर्णमें ढाकके फूलोके स्वरससे यथाविधि

अनेक भावना देकर बनायी गयी वर्ति पुरानी और बड़ी फूलीको भी नष्ट करती है ॥ ७७ ॥

# सेन्धवादिवर्तिः

सैन्धवित्रफलाकृष्णाकदुकाश्चलाभयः।
सताम्ररजसो वर्तिः पिष्टा शुक्रविनाशिनी ॥७८॥
सेंधानमक, त्रिफला, छोटी पीपल, कुटकी, गंखनाभी और
ताम्रभस्म इन औषिधयोंके चूर्णको पानीके साथ घोटकर
बनायी बत्तीको लगानेसे फूली नष्ट होती हैं।

# चन्दनादिचूर्णाञ्जनम्

चन्द्रंन सैन्धवं पथ्या पछाशत हशोणितम् ।
कमवृद्धमिदं चूर्णं शुक्रामां दिविलेखनम् ॥ ७९ ॥
चन्दन, संधानमक, छोटी हरें, ढाकका गोंद इनके
उत्तरोत्तर भागवृद्धं चूर्णका अज्ञन फूली तथा अर्म आदिकी
काटता है ॥ ७९ ॥

#### दन्तवर्तिः

दन्तैईस्तिवराहोष्ट्रमवाश्वाजखरोद्भवैः। सशंखमौक्तिकाम्भोधिफेनमरिचपादिकैः। क्षतशुक्रमपि व्याधि दन्तवर्तिर्निवर्तयेत्॥ ८०॥

हाथी, सुक्षर, ऊँट, घोड़ा बकरी और गधाके दाँत, रांख, मोती व समुद्रफेन प्रत्येक समान भाग तथा सबसे चतुर्थोश मिर्च मिला घोट बत्ती बनाकर आँखमें लगानेसे व्रमग्रुक भी नष्ट होता है ॥८०॥ चाहिये॥ ८९॥ ८२॥

#### शंखाद्यञ्जनम्

शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽर्धेन मनःशिला।
मनःशिलार्धं मरिचं मरिचार्धेन सैन्धवम्।। ८१॥
एतच्चूणांक्जनं श्रेष्ठं शुक्रयोस्तिमिरेषु च।
पिचटे मधुना योज्यमधुदे मस्तुना तथा।। ८२॥
शंख ४भाग, मैनसिल २भाग, मालीमिर्च १भाग तथा
सेंधानमक आधा भाग इनका चूर्णांक्जन बनाकर लगानेसे
शुक्र तथा तिमिर नष्ट होता है। इसका पिचिटमें शहदके
साथ तथा अर्बुदमें दहीके तोड़के साथ प्रयोग करना

#### अन्यान्यञ्जनानि

ताप्यं मधुकसारो वा बीजं चाश्वस्य सैन्धवम्।
मधुनाञ्जनयोगाः स्युश्चरवारः शुक्रशान्तये ॥ ८३॥
वटक्षीरेण संयुक्तं ऋक्ष्णं कर्पूर्जं रजः।
क्षिष्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रं चापि घनोन्नतम्॥८४॥
त्रिफलामज्जमङ्गल्यामधुकं रक्तचन्दनम्।
पूर्णं मधुसंयुक्तं क्षतशुक्राजकाश्चित्त्त्।। ८५॥
स्वर्णमाक्षिक, मीरेठी, बहेडेकी भींगी अथवा संधानमक
इनमेंसे किसी एकके चूर्णको शहदमें मिलाकर लगानेसे फूली
शान्त होती है। इसी प्रकार वरगदके दूधके साध कपूरका चूर्ण
लगानेसे कड़ी व कँची फूली मिटती है। तथा त्रिफलाकी गुठलियां, गोरीचन, मौरेठी व लाल चन्दन चूर्णको शहदके साथ
आंखमें लगानेसे व्रणशुक्त, अजका और अश्रु शान्त होते
हैं॥ ८३-८५॥

#### क्षाराञ्जनम्

तालस्य नारिकेलस्य तथैवारुष्करस्य च ।
करीरस्य च वंशानां कृत्वा क्षारं परिस्नुतम् ॥८६॥
करभास्थिकृतं चूणं क्षारेण परिभावितम् ।
सप्तकृत्वोऽष्टकृत्वो वा ऋक्णं चूणं तु कारयेत्॥८७
एतच्छुकेष्वसाध्येषु कृष्णीकरणमुत्तमम् ।
यानि शुक्राणि साध्यानि तेषां परममञ्जनम् ॥८८
ताल, नरियल, भिलावां, करीर तथा बांस प्रत्येकका क्षार
पतला बनाकर उसीसे हाथीकी ह्युकि चूर्णकी ७ या आठ
भावना देकर महीन चूर्ण कर लेना चाहिये। यह असाध्य
शुक्रोंको काला कर देता तथा साध्यको अच्छा कर देता
है ॥ ८६-८८॥

# पटोलांच घृतम्

पटोलं कटुकां दावीं निम्बं वासां फलिकम्। दुरालभां पर्पटकं त्रायन्तीं च पलोन्मिताम्॥८९॥ प्रस्थमामलकानां च क्वाथयेत्रक्वणेऽम्भसि । पादशेषे रसे तस्मिन्धृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥९०॥ कल्कैर्भूनिम्बकुटजमुस्तयष्टचाह्वचन्दनैः । सिपप्लीकैस्तित्सिद्धं चक्षुष्यं शुक्रयोर्हितम् ॥९१॥ ब्राणकणिक्षिवत्र्मन्व इसुखरोगव्रणापहम् । कामलाङ्वर वीसर्पगण्डमालाहरं परम् ॥ ९२ ॥

परवल, कुटकी, दाहहस्दी, नीम, अइसा, त्रिफला, यवासा, पित्तपापड़ा, तथा त्रायमाण प्रत्येक एक पल, आंवला १ प्रस्थ, जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहने-पर उतार छान एक प्रस्थ घी तथा चिरायता, कुढ़ा, नागरमोधा, मौरेठी, चन्दन व छोटी पीपलका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। यह घत नेत्रोंको बलदायक, ग्रुकनाशक, नासा, कान, नेन्न, विन्नियों व त्वचारोग, मुखरोग और व्रणोंको नष्ट करता तथा कामला, ज्वर, विसर्प व गण्डमालाको हरता है॥ ८९॥ ९२॥

# कृष्णादितैलम्

कृष्णाविडङ्गमध्यष्टिकसिन्धुजन्म-विश्वीषधैः पयसि सिद्धमिदं छगल्याः । तैळं नृणां तिमिरशुक्रशिरोऽश्विशूल-पाकात्ययाञ्जयति नस्यविधौ प्रयुक्तम्॥९३॥

छोटी पीपल, वायविडंग, मौरेठी, संधानमक व सोठके कल्क और बकरीके दूधमें सिद्ध तैलका नस्य देनेसे तिमिर, शुक्र, शिर व नेत्रका श्रूल तथा पाकात्ययादि नष्ट होते हैं॥ ९३॥

#### अजकाचिकित्सा

अजकां पार्श्वतो विद्ध्वा सूच्या विस्नाव्य चोदकम् व्रणं गोमयचूणंन पूरयेत्सिपंषा सह ॥ ९४ ॥ सैन्धवं वाजिपादं च गोरोचनसमन्वितम् । शेलुत्वप्रससंयुक्तं पूरणं चाजकापहम् ॥ ९५ ॥ अजकाको बगलसे वेध जल निकालकर उस घावमें घीसे मिले गोवरके चूर्णको भरना चाहिये। तथा संधानमक, सफेद गोकर्णो तथा गोरोचनको लसोढेकी छालके स्वरसके साथ घोट-

#### शशकघृतद्वयम्

कर आंखोंमें डालनेसे अजका नष्ट होती है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

शशकस्य शिरः कल्के शेषाङ्गकथिते जले। धृतस्य कुडवं पकं पूरणं चाजकापहम् ॥ ९६ ॥ शशकस्य कषाये च सर्पिषः कुडवं पचेत्। यष्टीप्रपौण्डरीकस्य कल्केन पयसा समम्॥९७॥

छगल्याः पूर्णाच्छकक्षतपाकात्ययाजकाः । हन्तिभूशङ्गर्लं च दाहरोगानशेषतः ॥ ९८ ॥

(१) खरगोशके शिरके कहक तथा शेषा क्रके काथमें सिद्ध १६ तोला वृत आंखोंमें छोड़नेसे अजका नष्ट होती हैं! इसी प्रकार (२) खरगोशके काढे और मौरेठी व पुण्डरियाके करक तथा बकरीके दूध समान भागके साथ सिद्ध १६ तीले घीको आंखोंमें छोड़नेसे शुक्रवण, पाकात्यय, अजका, भौहीं तथा शंखका शूल तथा समग्र जलन व लालिमा नष्ट होती हैं॥ ९६-९८॥

#### पथ्यम्

त्रिफला घृतं मधु यवाःपादाभ्यङ्गःशतावरी मुद्गाः। चक्षुष्यःसंक्षेपाद् वर्गः कथितो भिषिमस्यम्॥९९॥ त्रिफला, घी, शहद, यव, पैरोंमें मालिश, शतावरी व मूँगको संक्षेपतः वैद्योने नेत्रोंके लिये हितकर बताया है ॥९९॥

### तिमिरे त्रिफलाविधिः

लिह्यात्सदा वा त्रिफलां सुचूर्णितां मधुपगाढां तिमिरेऽथ पित्रजे। समीरजे तैलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः ॥ १०० ॥ कल्कः काथोऽथवा चूर्णं त्रिफलाया निषेवितम् । मधुना हविषा वाषि समस्ततिमिरान्तकृत्।।१०१।। यस्त्रेफलं चूर्णमपध्यवर्जी सायं समशाति इविमधुभ्याम् । स मुच्यते नेत्रगतैर्विकारै-र्भृत्यैयथा क्षीणधनो मनुष्य: ॥ १०२॥ सघतं वा वराकाथं शीलयेत्तिमिरामयी। जाता रोगा विनद्यन्ति न भवन्ति कदाचन । त्रिफलायाः कषायेण प्रातर्नयनधावनात् ॥ १०३॥ पित्तज तिमिरमें त्रिफलाके चूर्णको शहदके साथ, वातजमें व शहदके साथ सेवन करता है, उसके नेत्ररोग इस प्रकार नष्ट दृष्टिको स्वच्छ रखती है। ॥ १०८-१११ ॥ होते हैं जैसे धन न रहनेपर नौकर छोड़कर चले जाते हैं। अथवा घृतके साथ त्रिफलाके काथको पीना चाहिये इससे उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं होते। इसी प्रकार त्रिफलाको काढेसे नेत्रको प्रातःकाल धोनेसे लाभ होता है ॥ १००-१०३ ॥

जलप्रयोगः

जलगण्डू वैः प्रातर्बहुशोऽम्भोभिः प्रपूर्य मुखरं प्रम् । भी व्यर्थ नहीं जाती ११२॥

निर्दयमुक्षत्रक्षि क्षपयति तिमिराणि ना सद्यः १०४ भुक्तवा पाणितलं घृष्टा चक्षुषोर्यतप्रदीयते । अचिरेणैव तहारि तिसिराणि व्यपोहति ॥१०५॥

प्रातःकाल मुखमें जल भरकर बार बार आंख धोनेसे तिमिर नष्ट होता है। इसी प्रकार भोजन करनेसे अन-न्तर जल हाथोंमें लेकर आंखोंको धोनेसे तिमिर नष्ट होते है। १०१ ॥ १०५ ॥

# स्रवावती वर्तिः

कतकस्य फलं शङ्खं ज्यूषणं सैन्धवं सिता। फेनो रसाजनं भौद्रं विडङ्गानि मनःशिला। कुक्कटाण्डकपालानि वर्तिरेषा व्यपोहति ॥१०६॥ तिमिरं पटलं काचमर्भ शुक्रं तथैव च। कण्डु छेदांबुंदं हन्ति मलं चाश सुखावती ॥१०७॥

निर्मली, शंख, त्रिकटु, सेंधानमक, सिश्री, समुद्रफेन, रसौत, शहद, वायविङंग, मनशिल व मुर्गीके अण्डेके छिल्कोंके चूर्णको जलमें घोटकर बनायी गयी वर्ति तिमिर, पटल, काच, अर्म, फूली, खजली, मनाद तथा अर्बुद और कीचड़को दूर करती है।। १०६ ॥ १०७ ॥

# चन्द्रोदया वर्तिः

हरीतकी बचा कुछं पिप्पली मरिचानि च। विभीतकस्य मन्जा च शङ्खनाभिर्मन शिला ॥१०८ सर्वमेतत्समं कृत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत । नाशयेत्तिमिरं कण्डूं पटलान्यर्बुदानि च ॥१०९॥ अधिकानि च मांसानि यश्च रात्री न पद्यति। अपि द्विवार्षिकं पुष्पं मासेनेकन साध्येत ॥११०॥ वर्तिश्चन्द्रोदया नाम नृणां दृष्टिप्रसाद्नी ॥ १११ ॥

हरे, बच, कूठ, छोटी पीपल, कालोमिर्च, बहेडेकी भीगी, तैलके साथ तथा कफजमें शहदके साथ चाटना चाहिये। इसी शंखनाभि व मैनशिल यह सब समान भाग ले बकरीके दूधसे प्रकार त्रिफलाके कल्क, काथ अथवा चूर्णको शहद अथवा पीसकर बनायी गयी बत्ती तिमिर, खुजली, पटलदोष विके साथ चाटनेसे समस्त तिमिररोग नष्ट होते हैं। जो अर्बुद, अधिकमांस, रतींधी, तथा दो वर्षकी फूलीको एक मनुष्य अपथ्यको त्यागकर सायंकाल त्रिफलाके चूर्णको घी मासमें दूर करती है। यह "चन्द्रोदया वर्ति" मनुष्योंकी

# हरीतक्यादिवर्तिः

हरीतकी हरिद्रा च पिष्पल्यो छवणानि च। कण्ड्रतिमिरजिद्वर्तिर्न कचित्प्रतिहन्यते॥ ११२॥ हर्र, हल्दी, छोटी पिप्पली तथा पांची नमक मिलाकर वनायी गयी वर्ति खुजली व तिमिरको नष्ट करती है, कहींपर

# क्रमारिकावर्तिः

अशीतिस्तिलपुष्पाणि षष्टिः पिष्पलितण्डुलाः । जातीकुसुमपश्चाशनमरिचानि च षोडश । एषा कुमारिका वर्तिर्गतं चक्षनिवारयेत् ॥ ११३॥

तिलके फूल ८०, छोटी पीपलके दाने ६०, चमेलीके फूल ५०, काली मिर्च १६ इनकी बनायी वार्ते "कुमारिका" कही जाती है। यह गत चक्षको भी पुनः शक्तिसम्पन्न करती है।॥ ११३॥

# त्रिफलादिवर्तिः

त्रिफलाकुक्कुटाण्डःवकासीसमयसो रजः। नीलोत्पलं निडंगानि फेनं च सरितां पतेः ॥११४॥ आजेन पयसा पिष्ट्वा भावयेत्तास्रभाजने। सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्टवा भीरेण वर्तयेत ११५ एवा दृष्टिप्रदा वर्तिरम्बस्याभिन्नचक्षुवः।

त्रिफला, सुर्गीके अण्डेका छिल्का, काशीस, लीहभस्म नीलोफर, बायविंड्ग तथा समुद्रफेनको वकरीके दूधसे ७ दिन तक तामके पात्रमें भावना देकर फिर दूधसे ही पीसकर बनायी गयी वर्ति जिसे दिखायी नहीं पड़ता पर आँख बैठी नहीं है, उसे दिख्दान करती है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

### अन्या वर्तयः

चन्दनत्रिफळापूगपळाश्वतश्वोणितेः ॥ ११६ ॥ जलविष्टेरियं वर्तिरशेषतिमिरापहा। निशाद्वयाभयामासीकुष्ठकृष्णा विष्णिवा ॥११७॥ सर्वनेत्रामयान्हन्यादेवत्सीगतमञ्जनम् । ञ्योषोध्यळाभयाक्षप्रताक्ष्येवतिः इता हरेत् ॥११८ अर्जुदं पटळं काचं तिमिशमश्रितिकातम्। ज्यूवर्ण जिफलायत्कसैन्धवासमनाः शिखाः । क्लेंबोपदेहकण्ड्मी वृतिः शस्ता कफापहा ११९॥ एकगुणा माग्धिका द्विगुणा च ह्रीतकी सिंटलपिष्टा । वर्ति वियं नयनप्रखा-

बनाबी वर्ति समस्त तिमिरीको नष्ट करती है ! इसी प्रकार, पीपलके चूर्णको आंखमं लगानेसे समस्त नेत्ररोग नष्ट होते हैं। और पटलको नष्ट करती हैं, जल्दीके प्रकोप अभिष्यन्दको तथा त्रिकटु, नीलीफर, हर्र, कूठ, रसौतकी वत्ती अर्बुद, पटल, स्त्रीके दूधसे जीतती है। ढाकके स्वरससे पिछ, फूली और काज, तिमिर, अर्म ओर अश्रुप्रवाहको नष्ट करती हैं। तथा लालिमाको जीतती है। लोधके जलसे तिमिरको नष्ट त्रिकटु, त्रिफला, तगर, सेंधानमक, हरताल व मनशिलसे करती है, अधिक समयसे बन्द नेत्रमें बकरेके मूत्रके साथ

येरिमिरपटळकाचां थहरी।। १२०॥

की गई बत्ती मवाद, लेप और खजलीको नष्ट करती तथा कफनाशक है। तथा छोटी पीपल १ भाग, हर २ भाग दोनोंको जलमें पीसकर बनायी गयी बत्ती नेत्रोंको सुख देती है ! अर्म, तिमिर, पटल, काच आंसुओं को शान्त करती है ॥ ११६-१२० ॥

# चन्द्रप्रभावर्तिः

अञ्जनं रतेतमरिचं विष्वली मधुयष्टिका। विभीतकस्य मध्यं तु शंखनाभिर्मनःशिला॥१२१॥ एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेवयेत । छायाञ्चष्कां कृतां वर्ति नेबेषु च प्रयोजयेत् ॥१२२ अबुदं पटलाकाचं तिमिरं रक्तताजिकाम्। अधिमासं मलं चैव यक्ष रात्रौ न प्रयति॥१२३॥ वर्तिश्चन्द्रप्रभा नाम जाताम्ध्यमिव शोधयेत् १२४॥

काला मुरमा, सिईजनके बीज, छोटी पीपल, मौरेठी, बहेडेकी गुठली, शंबनाभी, मैनशिल इनका समान भाग ले बकरीके दूधमें पीस गोलीको बनाकर छायामें सुखाकर आंखोमें लगाना चाहिये। यह अर्बुद, पटल, काच, तिमिर, लाल रेखाएँ, अधिमांस, मल, रतींधी और जन्मान्ध्यको भी नष्ट करती है ॥ १२१-१२४॥

# श्रीनागार्ज्जनीयवर्तिः

न्निफलाञ्योषसिन्धृत्थयण्टीतुत्थरसाञ्जनम् । प्रपौण्डरीकं जन्तुवं छोवं तावं चतुर्दश ॥ १२५ ॥ द्रव्याण्येतानि संचूर्ण्य वर्तिः कार्या नभोऽम्बुना । नागार्जुनेन लिखिता स्तरभे पाटलिपुत्रके ॥१२६॥ नाशनी तिमिराणां च पटलानां तथेव च। सद्यः प्रकोपं स्तन्येन क्षिया विजयते ध्रुवम् १२७॥ किंशुकस्वरसेनाथ पिल्लपुष्पकरकताः। अञ्जनाहोध्रतोयेन चासन्नतिमिरं जयेत् ॥१२८॥ चिरसंच्छादिते नेत्रे बस्तम्त्रेण संयत।। उन्मीखयत्यकृष्कुण प्रसादं चाधिगच्छति ॥१२९॥

सोठ, मिर्च, पीपल, आंवला, हर्र, बहेड़ा, सेंधानमक, मौरेठी, तृतिया, रसीत, पुण्डरिया, वागविडन्न, लोध, चन्दन, श्रिपला, सुपारी तथा ढाकके गोंदको जलमें पीसकर और ताल ये चौदह ओषिधयां समान भाग ले चूर्णकर आकाशसे वर्षे जलसे बत्ती बना लेनी चाहिये। यह बती हुत्ही, बाह्हहरूदी, बड़ी हर्रका छिरका, जटामांसी, कूठ व छोटी नागार्जुनने पाटलिपुत्रमें खम्भेमें लिखी है । यह तिमिर

लगानेसे सरलतासे खोलती और आंखोंको स्वच्छ बनाती है॥ १२५-१२९॥

#### पिप्पल्यादिवर्तिः

पिष्पली सतगरीत्पलपत्रां वर्तयेत्समधुकां सहरिद्राम्। एतया सततमञ्जयितव्यं यः सुपर्णसममिच्छति चक्षुः ॥ १३० ॥ छोटी पीपल, तगर, नीलोफर, मौरेठी और हल्दीके चूर्णको होती हैं ॥ १३० ॥

# व्योषादिवर्तिः

च्योषायदच्णंसिध्रथत्रिफलाञ्जनसंयुता ! गुडिका जलपिष्टेयं कोकिला तिमिरापहा ॥१३१ त्रिकटु, लोह चूर्ण, सेंधानमक, त्रिफला और अजनके साथ बनायी गयी बत्ती तिमिरको नष्ट करती है। इसे "कोकिला वर्ती" कहते हैं ॥ १३१ ॥

# अपरा व्योषादिः

त्रीणि कट्टनि कर जफलानि द्वे च निशे सह सैन्धवकं च। बिल्वतरोर्वरुणस्य च मूलं वारिचरं दशमं प्रवदन्ति ॥ १३२ ॥ हिनत तमस्मिमिरं पटलं च विचिट्युक्रमथार्जुनकं च। अअनकं जनरअनकं च दुक्च न नश्यति वषेशतं च ॥ १३३ ॥

त्रिकटु, कजा, हल्दी, दारुहल्दी, संधानमक, बेलकी छाल, वरणकी छाल, व शंखको पीस बत्ती बना आंखमें लगानेसे अन्धेरापन, तिमिर, पटल, पिचिट, शुक्त व अर्जुन नष्ट होता है। यह अजन मनुष्योंको प्रसन्न करता है। इससे दृष्टि १०० वर्षतक नहीं बिगडती ॥ १३२-१३३ ॥

#### नीलोत्पलाद्यञ्जनम्

नीलोत्पलं विडङ्गानि पिप्पली रक्तचन्द्नम्। अञ्जनं सैन्धवं चैव सद्यस्तिमिरनाशनम् ॥१३४॥ नीलोफर, वायविडङ्ग, पीपल, लालचन्दन, अञ्चन और सेंधानमकका अजन शीघ्र ही तिमिरको नष्ट करता है ॥१ ३४॥

#### पत्राद्यञ्जनम्

पत्रगैरिककपूरयष्टीनीलोललाञ्जनम् । नागकेश्रसंयुक्तमशेषतिमिरापहम् ॥ १३५॥

तेजपात, गेरू, कपूर, मौरेठी, नीलोफेर,सुर्मा व नागकेशरका अञ्जन समस्त तिमिरीको नष्ट करता है ॥ १३५ ॥

#### शंखाद्यञ्जनम्

शंखस्य भागाश्चत्वारस्तद्धेन मनःशिला । मनःशिलाधं मरिचं मरिचाधेन पिष्वली ॥१३६॥ वारिणा तिमिरं हन्ति अर्बुदं हन्ति मस्तुना । पिचिटं मधुना हन्ति स्त्रीक्षीरेण तदुत्तमम्।।१३७।। शंख ४ भाग, मनशिल २ भाग, मिर्च १ भाग, व छोटी जलमें पीसकर बनायी हुई बत्तीसे आंजनेसे सुपर्णके सदश दृष्टि पीपल आधा भाग, घोटकर जलके साथ लगानेसे तिमिर, दहींके तोड़से अर्वुद, शहदसे पिचिट और स्त्रीदुग्धसे फूलीको नष्ट करता है ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

# हरिद्रादिग्रटिका

हरिद्रा निम्बपत्राणि पिष्पल्यो मरिचानि च। भवमुहतं विडङ्गानि सप्तमं विश्वभेषजम् ॥ १३८॥ गोस्त्रेण ग्टी कार्या छागस्त्रेण चाञ्जनम्। जबराध्य निखिलान्हन्ति भूतावैशं तथैव च॥ ३९ वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना पटलं तथा । नक्तान्ध्यं भृङ्गराजेन नारीक्षीरेण पुष्पकम् । शिशिरेण परिस्रावमर्बुदं पिचिचटं तथा ॥१४०॥ हुट्दी, नीमकी पत्ती, छोटी पीपल, काली मिर्च, नागर मोथा, वायविडङ्ग व सोठका चूर्ण गोमूत्रसे गोली बनानी चाहिये। तथा वकरेके मूत्रसे आजना चाहिये। यह समस्त ज्वरी सथा भूतावेशको नष्ट करती है, जलसे तिमिरको, शहदसे पटलको, भांगरेसे रतीधी स्त्रीद्धसे फूली और ठण्डे जलसे परिस्राव, अर्बुद तथा पिच्चिटको नष्ट करती है॥ १३८ ॥ १४० ॥

#### गण्ड्रपदकज्जलम्

संगृह्योपरतानलक्ककरसेनामृज्य गण्डूपदान् लाक्षारिकततूलवर्तिनिहितान् यष्टीमधूनिमिश्रतान्। प्रज्वाल्योत्तमसपिषान्छशिखासन्तापजं कज्जलं दूरासन्निनान्ध्यसर्वतिमिर्प्रध्वंसक्चचोदितम् १४१ मरे के चुवों को ले भो लाखके रससे भी लाखसे रङ्गी रूईकी बत्तीमें मौरेठीके साथ लपेट घीसे तर कर अग्निसे जला कज्जल बनाना चाहिये। यह पुराने व नये दोष तथा दूर या समीपका न दिखाई देना, रतींधी और समस्त तिमिरींको नष्ट करता है ॥ १४१ ॥

# अङ्गुलियोगः

भूमौ निषृष्टयाङ्गुल्या अञ्जनं शमनं तयोः। तिमिरकाचार्महरं धूमिकायाश्च नाशनम् ॥१४२॥

पृथ्वीमें अंगुली घिसकर आजनेसे दूर या समीप न दिखलाई पड़ना तथा तिमिर, काच और अर्भ तथा धूमिका नष्ट होते हैं ॥ १४२ ॥

#### नागयोगः

त्रिफलाभुङ्गमहौषधमध्याज्यच्छागपयसि गोमूत्रे। नागं सप्त निषिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षः॥१४३

त्रिफला, भांगरा, सोठ, शहद, घी, वकरीके दूध, व गोमू-त्रमें सात दिनतक भिक्त शीसा नेत्रको गरुडके समान उत्तम बनाता है ॥१४३॥

#### शलाकाः

चिफलसलिखयोगे भृङ्गराजद्रवे च हविषि च विषकल्के क्षार आजे मध्ये । प्रतिदिनमथ तमं सप्तधा सीसमेकं प्रणिहितमथ पश्चात्कारयेत्तच्छलाकाम् १४४ सवित्रह्यकाले साजना व्यजना वा करकरिकसमेतानमंपैटचचिरोगान्। असितसितसमुत्थान्सन्धिवत्मीभिजातान्

एक शीसाके टुकडेको एक एक चीजमें सात सात बार है।। १५०॥ तपाकर बुझाना चाहिये। बुझानेकी चीजें-त्रिफलाका काढ़ा, भांगरेका रस, घी, सींगियाका कल्क, झार, और वकरीका दूध तथा शहद है। इसके अनन्तर शीशेकी सलाई बनवानी चाहिये, सूर्य उदयके समय यह सलाई अजनके सहित अथवा विना अजनके आंख-में लगानेसे करकरी, अर्म, पिचिट, काले भाग या महापटल नष्ट होता है ॥ १५१॥ सफेद भाग सन्धि और विश्वियोंके रोगोंको नष्ट करती है।। १४४॥ १४५॥

#### गौआअनम्

चिश्वापत्ररसं निधाय विमले चौदुस्बरे भाजने मूळं तत्र निघृष्टसैन्धवयुतं गौ जं विशोण्यातपे। तच्चूर्णं विमला जनेन सहितं नेत्रा जने शस्यते काचार्मार्जुनिपिबिटे सितिमिरे स्नावं च निर्वारयेत्।।

इमलीकी पत्तीके रसको स्वच्छ ताम्नके पात्रमें रखकर उसीमें धिसे, सेंघानमकके साथ गुजाकी जड रख धूपमें सुखाना चाहिये। इस चूर्णको सफेर सुमिक साथ मिलाकर आंखमें लगाना काच, अर्म, अर्जुन, पिश्चिट और तिमिरमें हितकर है तथा स्नावको बन्द करता है ॥ १४६ ॥

# सैन्धवयोगः

चित्राषष्ट्रीयोगे सैन्धवसमलं विचूर्ण्य तेनाक्षि। शममक्तनेन तिमिरं गच्छति वर्षादसाध्यमपि१४७ चित्रा नक्षत्र और पश्ची तिथि जिस दिन हो, उस दिन सफेद संघानमक महीन पीसकर अजन लगाते रहनेसे एक सालमें असाध्य तिमिर भी शान्त होता है। ॥ १४७ ॥

# उशीराञ्जनम्

दद्यादुशीर निर्यूहे चूर्णितं कणसैन्धवम् । तच्छृतं सपृतं भूयः पचेत्सौद्रं क्षिपेद् घने ॥१४८॥ शीते तस्मिन्हितमिदं सर्वजे तिमिरेऽअनम् ॥१४९ खराके काथमें चूर्ण किया संधानमक छोड़े, फिर उसको घी मिलाकर पकावे, फिर गाढ़ा होजानेपर उतार ठंडा कर शहदके साथ मिलाकर अज्ञन लगावे। यह अज्ञन सर्पज तिमिरके लिये हितकर हैं ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

#### धाऱ्यादिरसिकया

धात्रीरसाजनभीदसपिभिस्तु रसक्रिया पित्तानिलाक्षिरोगन्नी तैमिर्यपटलापहा ॥१५०॥ आंवला, रसींत, शहद व घीकी रसिकया पित्त और हरति नयनरोगान्सेन्यमाना शलाका १४५॥ वातजन्य नेत्ररोग तथा तिमिर और पटलको नष्ट करती

# शृंगंबरादिनस्यम्

शृंगवेरं भृङ्गराजं यष्टीतैलेन मिश्रितम्। नस्यमेतेन दातव्यं महापटलनाशनम् ॥ १५१ ॥ सोंठ, भांगरा व मौरेठीको तैलमें मिलाकर नस्य देनेसे

# लिङ्ग**नाशचिकि**त्सा

लिङ्गनाशे कफोद्भूते यथावद्विधिपूर्वकम्। विद्ध्वा दैवकृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन पूरयेत् १५२॥ ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनैः। नयनं सर्पिषाभ्यज्य वह्यपट्टेन वेष्ट्येत् ॥ १५३ ॥ ततो गृहे निराबाधे शयीतोत्तान एव च। उद्गारकासक्षवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च ॥ १५४ ॥ तत्काळं नाचरेदृध्वं यन्त्रणा स्नेहपीतवत् । त्रयहाज्यहाद्धावयेतु कषायेरनिळापहै: ॥ १५५ ॥ वायोभयाज्यहादूर्ध्वं स्तेह्येदक्षि पूर्ववत् । दशरात्रं तु संयम्य हितं दृष्टिप्रसादनम् ॥१५६॥ पश्चात्कर्म च सेवेत छव्वन्नं चापि मात्रया । रागश्चोषोऽर्बुदे शोथो बुद्बुदं केकराक्षिता ॥१५७॥ अधिमन्धादयश्चान्ये रोगाः स्युर्दुष्टवेधजाः । अहिताचारतो वापि यथास्वं तानुपाचरेन् ॥१५८॥ रुजायामक्षिरोगे वा भूयो योगान्निबोध मे ।

कफजन्य लिंगनाश (मोतियाबिन्दमें) बिधिपूर्वक दैवकृत छिद्र (अपाज्ञकी ओर शुक्लमाग) में वेधकर नेत्रको स्नीदुग्धमें भर देना चाहिये। फिर जब रूप दिखलाई पड़ने लगे तो सलाई धीरेंसे निकाल लेनी चाहिये। फिर नेत्रमें घीको चुप्डकर कपड़ा लपेट देना चाहिये। फिर बाधारहित घरमें उत्तान ही सोना चाहिये। बेधके समय डकार, खांसी, थूकना, छींकना, हिलना आदि बन्द रक्खें, बादमें स्नेहपान करनेवालेके समात परहेज करें, तथा तीन तीन दिनों वातनाशक काढोंसे धोवे, तथा वायुके भयसे ३ दिनमें बाद स्नेहका सिश्चन पूर्ववत करे। इस प्रकार दश रात्रि संयम कर नेत्र स्वच्छ करनेवाला उपाय करे और हल्का अन्न मात्रासे खावे। लालिमा, गरमी, अर्जुद, शोथ, बुलबुला, केकराक्षिता तथा अधिमन्थ आदि अनेक रोग दुष्ट बेध या मिथ्याहार विहारसे हो जाते हैं, उनकी यथोचित चिकित्सा करे। पीड़ा और लालिमामें आगे कहे हुए योग काममें लाने चाहिये॥ १५२-१५८॥-

### रुजाहरलेपाः

किताः सघृता दूर्वायवगैरिकशारिवाः ॥१५९॥
सुखलेपाः प्रयोक्तव्या रुजारागोपशान्तये।
पयस्याशारिवापत्रमश्जिष्ठामधुकैरिप ॥ १६०॥
अजाक्षीरान्वितेर्हेषः सुखोष्णः पथ्य उच्यते।

दूब, यव, गेरू व शारिवा इनका कत्क कर घीमें मिला कुछ गुनगुना लेप पीड़ा व लालिमाकी शान्तिके लिये करना चाहिये। अथवा क्षीरिवदारी, शारिवा, तेजपात, मझीठ व मौरेठी को वकरीके दूधमें पीस गुनगुना लेप हितकर होता है॥ १५९॥ १६०॥

#### घृतम्

वातन्नसिद्धे पयसि सिद्धं सर्पिश्चतुर्गुणे ॥ १६१ ॥ काकोल्यादिप्रतीवापं प्रयुव्ज्ञ्यात्सर्वकर्मसु । वातनाशक ओषियोसे सिद्धं चतुर्गुण दूधमें सिद्धं शतको काकोल्यादि चूर्णके साथ मिलाकर सब काममें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १६१ ॥

#### शिराव्यधः

शाम्यत्येवं न चेच्छूलं स्निग्धस्वित्तस्य मोक्षयेत् १६२ ततः शिरां दहेचापि मतिमान्किर्तितां यथा। हप्टेरतः प्रसादार्थमञ्जने श्रणु मे शुभे ॥ १६३॥ यदि इस प्रकार शल शान्त न हो, तो स्नेह स्वेदन कर शिराज्यध करना चाहिये तथा शिरादाह करना चाहिये। इसके बाद नेत्रको शुद्ध करनेवाले अजन कहते हैं॥१६२॥१६३॥

### मेषशृङ्गचाद्यअनम्

मेषश्रङ्गस्य पत्राणि शिरीषधवयोरित । माल्रयाश्चापि तुल्यानि मुक्तावैदुर्यमेव च ॥१६४॥ अजाक्षीरेण संपिष्य ताम्ने सप्ताहमावपेत् । प्रणिधाय तु तद्वति योजयेद अने भिषक् ॥१६५॥

मेषश्वतीके पत्ते, सिरसा, धव और चमेलीके पत्ते, तथा मोती व लहसुनिया समान भाग ले बक्तीके दूधसे घोटकर ७ दिन ताम्रपात्रमें रखना चाहिये, फिर इसकी बत्ती बनाकर अज्ञन लगाना चाहिये॥ १६४॥ १६५॥

# स्रोतोजांजनम्

स्रोतोजं विदुमं फेनं सागरस्य मनः शिलाम् । मरिचानि च तद्वातें कारयेत्पूर्वविद्धपक् ॥१६६॥ नीला सुरमा, मूंगा, समुद्रफेन, मनशिल व कालीमिर्चकी बत्ती बनाकर आजना चाहिये॥ १६६॥

#### रसाञ्जनाञ्जनम्

रसाश्चनं घृतं क्षीद्रं तालीसं स्वर्णगैरिकम् । गोशकृद्रससंयुक्त पिनोपहतदृष्टयं ।।१६७।। रसौत, घी, शहद तालीसपत्र व सुनहला गेरू इनको गायके गोबरके रससे पित्तसे दूषित नेत्रवालेको लगाना चाहिये॥१६७॥

### नलिन्यञ्जनम्

निलन्युरपलकि जलकं गोशकृदससंयुतम् ।
गुष्ठिका जनमेततस्याहिनरा त्र्यन्धयोहितम् ॥१६८॥
कमलिनी, व कमलके केशरकी गायके गोबरके रससे
गोली वनाकर आंखमें लगाना दिन और रात्रि दोनों की अन्धतामें लाभ करता है ॥ १६८ ॥

# नदीजाञ्जनम्

नदीजशङ्खित्रकटून्यथाञ्जनं मनःशिला द्वे च निशे गवां शकृत्। सचन्दनेयं गुडिकाथ चाञ्जने प्रशस्यते रात्रिदिनेष्वपश्यताम्॥ १६९॥

नीला सुरमा, शंख, त्रिकट्ट, रसौत, मैनशिल, हल्दी, दारु-हल्दी, गोबर व चन्दनकी गोली बनाकर आंखमें लगानेसे पूर्वोक्त गुण करती है॥ १६९॥

#### कणायोगः

कणा च्छागशकुन्मध्ये पक्का तद्रसपेषिता । अचिराद्धन्ति नक्तान्ध्यं तद्वत्सक्षीद्रमृषणम् ॥१७० छोटी पीपल बकरी की लेंडिओंके साथ पका और उसीके रसमें पीसकर आंखमें लगानेसे अथवा काली मिर्च शहदमें मिलाकर लगानेसे रतेंथी शीघ्रही मिटती है ॥१७०॥

# गौधयकृद्योगः

पचेन्त्र गौधं हि यत्कृत्प्रकल्पितं प्रपृरितं मागधिकाभिरम्निता । निषेतितं तत्सकृद्श्वनेन च निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खळु ॥ १७१॥

गोहका यकत् और छोटी पीपल पका गोली बनाकर एक बार ही लगानेसे निःसन्देह रतीधी नष्ट होती है ॥१७१॥

### नक्तान्ध्यहरा विविधा योगाः

द्दना निघृष्टं मरिचं राज्यान्ध्याश्वनमुत्तमम् । ताक्बुलयुकं खद्योतभक्षणं च तद्यंकृत् ॥ १७२ ॥ इफरीमस्यक्षारो नक्कान्ध्यं चाश्वनाद्विनिहन्ति । तद्वद्वामठटक्कणकणंमलं चैकशोऽश्वनान्मधुना१७३ केशराजान्वितं सिद्धं मस्याण्डं हन्ति अक्षितम् । नक्कान्ध्यं नियतं नणां सप्ताहारपथ्यसेविनाम् १७४ दृशमं घिसी काली मिंचका रतौंधीमं अन्न लगाना चाहिये । तथा पानके साथ जुगुन्का खाना भी यही गुण करता है । इसी प्रकार छोटी मछलीका क्षार अन्न लगानेसे रतीन्धीको नष्ट करता है । अथवा हाँग, सुहागा, कानका मेल इनमेंसे कोई एक शहदमं मिलाकर लगाना चाहिये तथा काले आंगरेके साथ सिद्ध मछलीका अण्डा खाने और सात दिनतक पथ्यसे रहनेसे निःसन्देह रतौंधी नष्ट हो जाती है॥१७२-१७४॥

### त्रिफलाघृतम्

विफलाक्बाथकल्काभ्यां स्पयस्कं श्रुतं घृतम्। तिमिराण्यचिराद्धन्ति पीतमेतिक्रामुखे ॥ १७५॥

त्रिफलाके काथ व कल्क तथा दूध मिलाकर सिद्ध घृत साथंकाल पीनेसे शीघ्रही तिमिर नष्ट होता है॥ १७५॥

#### महात्रिफलाघृतम्

त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं भृद्धारसस्य च ।

बृषस्य च रसप्रस्थं शतावर्याश्च तत्समम् ॥१७६॥
अजाश्चीरं गुद्धच्याश्च आमलक्या रसं तथा ।
प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वेरेभिषृतं पचेत् ॥ १७७॥
करकः कणा सिता द्राक्षा त्रिफला नीलगुत्पलम् ।
सधुकं श्वीरकाकोली मधुपणीं निदिग्धिका ॥१७८
तत्साधुसिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत् ।
कर्व्वपानपधःपानं मध्यपानं च शस्यते ॥१७९॥

यावन्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापकर्षति ।
सरके रक्तदुष्टे च रक्ते चातिस्रुतऽपि च ॥ १८०॥
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलार्बुदे ।
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारुणे १८१॥
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तरुषेषु च ।
अहिं मन्दहर्षि च कफवातप्रदूषिताम् ॥१८२॥
स्रवतो वातपित्ताभ्यां सकण्ड्वासन्नदूरहक् ।
गृध्रदृष्टिकरं सद्यो बलवर्णामिवर्धनम् ।
सर्वनेत्रामयं हन्यात्त्रिफलायं महद् घृतम् ॥१८२॥

त्रिफलाका रस एक प्रस्थ, भांगरेका रस १ प्रस्थ, अडसेका रस १ प्रस्थ, शतावरीका रस १ प्रस्थ बकरीका दूध, गुर्चका रस, आंवलेका रस प्रत्येक एक प्रस्थ तथा घी १ प्रस्थ, और छोटी पीपल, मिश्री, मुनक्का, त्रिफला, नीलोफर, मीरेठी. क्षीरकाकोली, दूध व छोटी कटेरीका कल्क छोडकर पकाना चाहिये। ठीक सिद्ध हो जानेपर अच्छे वर्तनमें रखना चाहिये। इसे सबेरे दो पहर व शामको पीना चाहिये। जितने नेत्र-रोग होते हैं, उन्हें पीनेसे ही नष्ट करता है। लाल नेत्रोमें रक्तदूषित अथवा अधिक बहते हुए नेत्रोमें, रतीन्धी. तिमिर, काच, नीलिकापटल, अबुंद, अभिष्यन्द, अधिमार्थ, दाइण, पक्ष्मकोप वातिपत्तकफजन्य समस्त रोगोमें हितकर है। न दिखलाई पड़ना, मन्द दृष्टि कफवातसे दृषित दृष्टि तथा वातिपत्तसे बहती हुई दृष्टि, खुअली और समीप व दूरकी दृष्टिको शुद्ध करता, बल, वर्णको बढ़ाता तथा समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है। इसे "महात्रिफलादिष्टत " कहते ₹ 11 904-903 11

# काश्यपत्रैफलं घृतम्

त्रिफला श्यूषणं द्राक्षा मधुकं कदुरोहिणी।
प्रपोण्डरीकं सूक्ष्मेला विडक्कं नागकेशरम् ॥१८४॥
नीलोत्वलं शादिवद्वे चन्दनं रजनीद्वयम् ।
कार्षिकैः पयसा तुल्यं त्रिगुणं विफलारसम् १८५॥
घृतप्रस्थं पचेदेतत्सर्वनेत्रफ्जापहम् ।
तिमिरं दोषमास्नावं कामलां काचमर्बुदम् ॥१८६॥
वीसपं प्रदरं कण्डूं रक्तं श्वयथुमेव च ।
खालित्यं पलितं चैव केशानां पतनं तथा ॥१८७॥
विषमज्वरममाणि शुकं चाशु व्यपोहति ।
अन्ये च बह्वो रोगा नेत्रजा ये च वत्मंजाः ।
तानसर्वात्राश्यत्याशु मास्करस्विमिरं यथा १८८॥
न चैवाहतात्परं कि चिद्विषिनः काश्यपादिभिः ।
हप्टिप्रसादनं हण्टं यथा स्थात्त्रेफलं घृतम् ॥१८९

त्रिफला, त्रिकटु, मुनक्का, मौरेठी, कुटकी, पुण्डरिया, छोटी इलायची, वायविजंग, नागकेशर, नीलोफर, शारिवा काली शारिवा, चन्दन, हर्न्दी, दाइह्न्दी प्रत्येक एक एक तोलेका कर्न्क घी १२८ तो०, दूध ९२८ तोला तथा त्रिफलाका रस ४ सेर ६४ तोला मिलाकर पकाना चाहिये। यह समस्त नेत्ररोग तथा तिमिर, बहना, कामला, काच तथा अर्थुद, विसर्प, प्रदर, खुजली, लालिमा, सूजन, बालोंक गिरना, सफेदी, इन्द्रलुप्त, विषमज्वर, अर्म, फूली तथा और जो अनेक नेत्र या विश्वियोमें रोग होते हैं, उन सबको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्यकारको। काङ्यपादि ऋषियोने इससे बढ़कर कोई प्रयोग नेत्रोंके लिये लाभदायक नहीं समझा॥ १८४-१८९॥

# तिमिरझत्रैफलं घृतम्

फलित्रकाभीरुकषायसिद्धं
कल्केन यण्टीमधुकस्य युक्तम् ।
सिर्पः समं सौद्रचतुर्थभागं
हन्यान्निदोषं तिमिरं प्रवृद्धम् ॥ १९० ॥
त्रिफला, और शतावरीके काथ तथा मौरेठीके कल्कसे सिद्ध ष्टतमं चतुर्थांश शहद मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोषज तिमिर शान्त होता है ॥ १९० ॥

# भृद्गराजतैलम्

भृक्षराजरसप्रस्थे यण्टीमधुपलेन च ।
तेलस्य कुडवं पक्कं सद्यो दृष्टि प्रसाद्येत् ।
नस्याद्वलीपलितम्नं मासेनेतन्न संशयः ॥ १९१ ॥
भागरेका रस ६४ तो०, मौरेठीका कत्क ४ तोला, तैल १६
तो० पकाकर नस्य लेनेसे झुरियाँ और बालोकी सफेदी नष्ट
करता तथा नेत्र उत्तम बनाता है ॥ १९१ ॥

# गोशकृत्तैलम्

गवां शक्रत्काथविपक्कमुत्तमं हितं च तैछं तिमिरेषु नस्ततः। घृतं हितं केवछमेव पैत्तिके तथाणुतैछं पवनासृगुत्थयोः॥ १९२॥

गायके गोवरके काथसे पकाया तैल नस्य लेनेसे तिमिरको शान्त करता है। पैत्तिकमें केवल घत तथा वातरक्तजमें अणुतैल हितकर है ॥ १९२ ॥

# **नृ**पबछ् भतेलम्

जीवकर्षभकी भेदे द्राक्षांशुमती निदिग्धिका बृह्ती मधुकं बला विडक्नं मिलाष्टा शर्करा रास्ना॥१९३ नीलोत्पलं श्वदंष्ट्रा प्रषीण्डरीकं पुनर्नवा लवणम्। पिप्पल्यः सर्वेषां भागेरश्वाशिकैः पिष्टैः ॥ १९४॥
तैलं यदि वा सर्पिर्द्रत्वा श्वीरं चतुर्गुणं पक्षम् ।
तिमिरं पटलं काचं नक्कान्ध्यं चार्जुरं तथान्ध्यं च ।
श्वेतं च लिङ्गनाशं नाशयति परं च नीलिकाटयङ्गम्
मुखनासादौर्गन्ध्यं पलितं चाकालजं हतुरत्यम्
कासं श्वासं शोषं हिक्कां स्तम्भं तथात्ययं नेत्रे १९६
मुखरोगमध्भेदं रोगं बाहुब्रहं शिर्रस्तय्मम् ।
रोगानथोध्वंजन्नोः सर्वानचिरेण नाश्यति ॥१९७॥
नस्यार्थं छुढ्वं तैलं पक्तव्यं नृपवल्लभम् ।
अभांशैः शाणिकैः कल्कैरन्यं भुङ्गादितेळवत् १९८

जीवक, ऋषभक, मेदा, महाभेदा, मुनक्का, सरिवन, कटेरी, बढ़ी, कटेरी, मौरेठी, खरेटी, वायविडंग, मझीठ, शक्कर, राखा, नीलोफर, गोखरू, पुण्ड़िरया, पुनर्नवा, नमक तथा छोटी पीपल प्रत्येक ३ मासेका करक तैल अथवा घी १६ ते ला, दूघ ६४ तो० छोड़कर पकाना चाहिये। यह तिमिर, पटल, काच, नक्कान्ध्य, अर्बुद, अन्धता, लिज्जनाश, सफेदी, झाई, व्यंग, मुखनासादुर्गंध तथा अकालपिटत, हनुस्तम्भ, कास, श्वास, शोष, हिक्कास्तम्भ तथा नेत्रात्यय, मुखरोग, अर्धभेद, बाहुकी जकड़ाहट, शिरास्तम्भ तथा कध्वेज पुक्ते समस्त रोग शीघही नष्ट करता है। इसका नस्य लेना चाहिये। इसमें प्रत्येकका करक ३ माशे और तैल १६ तोला छोड़ना चाहिये। कुछलोग कहते हैं कि भृज्ञराज तैलक समान बनाना चाहिये। इस्ट्रेन १९८।

# अभिजित्तैलम्

तैलस्य पचेत्कुडवं मधुकस्य पलेन करकपिष्टेन। आमलकरसप्रस्थं श्लीरप्रस्थेन संयुतं कृत्वा ॥१९९ अभिजिन्नामा तैलं तिमिरं हन्यान्युनिप्रोक्तम्। विमलां कुरुते दृष्टि नष्टामप्यानयेदिदं शीव्रम् २००

तैल १६ तोला, मौरेठी ४ तो०, आंवलेका रस ६४ तो० व दूध ६४ तो० मिलाकर पकाना चाहिये। इसका नस्य तिमिरको नष्ट करता तथा दृष्टिको स्वच्छ करता है। इसे "अभिजित्तैल" कहते हैं॥ १९९॥ २००॥

### अमीचिकित्सा

अमं तु छेदनीयं स्यात्कृष्णप्राप्तं भवेद्यदा । बिहशविद्धमुन्नस्य त्रिभागं चान वर्जयेत् ॥२०१॥ पिप्पलीत्रिफलालाक्षालोहचूर्णं ससैन्धवम् । भृङ्गराजरसं पिष्टं गुडिकाञ्जनमिष्यते ॥ २०२॥ अमं सातिमिरं काचं कण्डं शुक्रं तदर्जनम् । अजकां नेत्ररोगांश्च हन्यात्रिरवशेषः ॥ २०३॥

अर्भ जब काले भागमें पहुंच जाय, तब बिडशसे पकड़ उन्न-मित कर ३ भाग छोड़कर काटना चाहिये। तथा छोटी पीपल त्रिफला, लाख,लोहचूर्ण व सेंधानमकको भांगरेके रसमें पीसकर गुटिकाञ्चन बनाना चाहिये। यह अम, तिमिर, काच, खुज-ली, फूली, अर्जुन, अजका और समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है॥ २०१-२०३॥

# पुष्पादिससिकया

पुष्पाख्यताक्ष्यंजिस्तितोद्धिफेनशङ्क-सिन्धृत्थगैरिकशिलामरिचः समांशैः। पिष्टेश्च मास्निकरसेन रसिक्तयेयं हन्त्यर्मकाचितिमरार्जुनवर्त्मरोगान्॥२०४॥ पुष्पकासीस, रसौत, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, संधानमक, गेरू, मनशिल व काली मिर्च समान भाग ले शहदमें घोटकर बनायी गयी रसिक्तया अर्म, काच, तिमिर, अर्जुन और वर्त्मरोगोंको नष्ट करती है॥ २०४॥

# ग्रुक्तिकाचिकित्सा

कौडभस्य सर्पिषः पानैविरेकालेपसेचनैः ।
स्वादुशीतैः प्रश्नमयेच्छुक्तिकामञ्जनस्ततः ॥२०५॥
प्रवालमुक्तावैद्र्यशङ्कारूकिटकचन्दनम् ।
सुवर्णरजतं कौद्रमञ्जनं शुक्तिकापहम् ॥ २०६॥
दश्च वर्षका पुराना एत पिलाकर तथा विरेचन, लेप व
सेक और मीठे, ठ०दे पदार्थ तथा अजनसे शुक्तिका शान्त करनी चाहिये। तथा मूँगा, मोती, लहसुनिया, शंख, स्फटिक,
चन्दन, सोना, चाँदी और शहदका अजन शुक्तिकाको नष्ट
करता है॥ २०५॥ २०६॥

# अर्जुनचिकित्सा

शङ्घः श्रौद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन वा । सितयार्णवफेनो वा पृथगञ्जनमर्जुने ॥ २०७ ॥ पैक्तं विधिमशेषेण कुमौदर्जुनशान्तये ॥ २०८ ॥

अर्जुनमें शंखको पीसकर शहदके साथ अथवा निर्मलीको पीसकर सेंधानमकके साथ अथवा समुद्रफेनको मिश्रीके साथ नेत्रमें लगाना चाहिये। तथा समग्र पैत्तिक विधि अर्जुनमें करनी चाहिये॥ २०७॥ २०८॥

### विष्टिकाचिकित्सा

वैदेही श्वेतमिरिचं सैन्धवं नागरं समम्।
मातुलुङ्करसः पिष्टमक्तनं पिष्टिकापहम् ॥२०९॥
छोटी पीपल, सहिजनके बीज संधानमक व सोठ समान भाग छ बिजीरे निम्बूके रसमें पीसकर बनाया पछने गया अबन पिष्टिकाको नष्ट करता है॥ २०९॥

#### उपनाइचिकित्सा

भित्त्वोपनाहं कफजं पिप्पलीमधुसैन्धवैः । विलिक्ष्येन्मण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः ॥२१०॥ कफज-उपनाहका भेदन कर छोटी पीपल, शहद व सेंघा-

नमकका छेप करना चाहिये। अथवा मण्डलाप्रशस्त्रे लगाना चाहिये॥ २१०॥

#### फलबीजवर्तिः

पथ्यास्थात्रीफलमध्यवीजै-बिद्ध-येकमागैविद्यीत वर्तिम् । तगाव्ययेद्शुमतिप्रगाढ-मक्ष्णोईरेत्कष्टमपि प्रकोपम् ॥ २११ ॥

आँवलिकी मींगी १ भाग, बहेड़ाकी मींगी २ भाग, हराेंकी भीगी ३ भाग पीसकर बत्ती बनानी चाहिये। इससे अजन लगानेसे गाढे आँसुओंका आना आदि नेत्र कष्ट नष्ट होेता है। २९९॥

#### त्रिफलायोगाः

स्रावेषु त्रिफलाक्वायं यथादोषं प्रयोजयेत् । भौद्रेणाक्येन पिष्पत्या मिश्रं विध्येच्छिरां तथा ११२ त्रिफलाम् त्रकासीससैन्धवैः सरसाञ्जनैः । रसक्रिया क्रिमिश्रह्यौ भिन्ने स्याधितिसारणम् २१३

हार्वोमें दोषोंके अनुसार त्रिफला काथका प्रयोग शहर, घी, तथा छोटी पीपल मिलाकर करना चाहिये। तथा शिरान्यध करना चाहिये। किमिप्रनिथका भेदन कर त्रिफला, गोमूत्र, कासीस, संधानमक व रसौंतकी रसिकया कर लगाना चाहिये॥ २९२॥ २९३॥

# अञ्जननामिकाचिकित्सा

स्वन्नां भित्ता विनिष्पीडय भिन्नामञ्जननामिकाम् शिलेलानतसिन्धूत्येः सक्षोद्रः प्रतिसारयेत्।।२१४।। रसाञ्जनमधुभ्यां च भिन्नां वा शस्त्रकर्मवित । प्रतिसार्याञ्जनेयुंब्ब्यादुष्णेदींपशिखोद्भवैः॥२१५॥ स्वेद्येद् घृष्ट्याङ्गुल्या हरेद्भक्तं जलोकसा । रोचनाक्षारतुत्थानि पिष्पल्यः क्षोद्रमेव च ॥२१६॥ प्रतिसारणमेककं भिन्नेन गण इष्यते।

अञ्जननामिकाका स्वेदन, भेदन कर शुद्ध होनेपर मनःशिला, इलायची, तगर, व संधानमकके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना चाहिये। तथा अञ्जननामिका फूट जानेपर रसौत और शहद लगाकर गरम दीपशिखाका अञ्जन लगाना चाहिये। और अंगुलीको गदोरी पर घिसकर लगाना चाहिये। तथा औक

लगाकर खून निकालना चाहिये। गोरोचन, कार, तूतिया छोटी पीपल, शहद इनमेंसे कोई एक प्रतिसारणमें उत्तम 8 11 398-398 11

### निमिषविसप्रन्थिचिकित्सा

निमिषे नासया पेथं सर्विस्तेन च पूरणम् ॥२१७॥ स्वेदयित्वा विसम्निध छिद्राण्यस्य निराश्रयम्। पकं भित्वा त शक्षण सैन्धवेनाव चूर्णयेत्।।२१८।।

निमिष्में नासिकासे घी पीना तथा घीसे ही नेत्र भरना चाहिये। बिसम्रन्थिका स्वेदन कर पकनेपर भेदनद्वारा साफ कर सेंधानमक लगाना चाहिये ॥ २१७ ॥ २१८ ॥

### पिछचिकित्सा

वत्मिवछेखं बहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षणम्। प्नःप्नविरेकं च पिह्नरोगात्रो भजेत् ॥२१९॥ पिछी स्निग्धो वमेत्पूर्वे शिरां विख्येत् सुतेऽसृजि। शिलारसाञ्जनव्योषगोपिनैश्रक्षरञ्जयेत् ॥२२०॥ हरिताळवचादारुस्रसारसपेषितम्। अभयारसिवष्टं वा तगरं विल्लनाशनम् ॥ २२१ ॥

पिछरोगमें बार बार विनियोंका खुरचना, फस्तका खोलना तथा बार वार विरेचन लेना चाहिये। तथा पहिले स्नेहन कर वमन करना चाहिये, फिर शिराव्यध कर रक्त निकल जानेपर मनशिल, रसौत, त्रिकट व गोरोचनसे अञ्जन लगाना चाहिये। इसी प्रकार तुलसीके रसमें पीसे हरिताल, बच, देवदार अथवा हर्रके रसमें पीसा तगर, लगानेसे पिक्र नष्ट होता है ॥ २१९-२२१ ॥

#### धुप:

भावितं बस्तमूत्रेण सश्तेहं देवदार च । काकमाचीफलेकेन घृतयुक्तेत बुद्धिमान् ॥२२२॥ धूपयेत्पिहरोगार्वे पवन्ति क्रिम्योऽचिरात्।

सहित मकोयके फलकी धूप देनेसे पिछ रोगके कीड़े गिर जाते हैं ॥२२२॥

#### प्रक्लित्रवर्त्मचिकित्सा

रसाञ्जनं सर्जरसो जातीपुष्पं मनःशिला ॥ १२३॥ समुद्रफेती छवणं गेरिकं मरिचानि च। एतत्समांशं मधुना पिष्टं प्रक्तिस्तत्मंनि ॥ २२४॥ अञ्चनं क्छेद्कण्डू प्रं पक्ष्मणां च प्ररोहणम्। मस्तकास्थि चुलुक्यास्तु तुषोद्रलवणान्वितम्॥२३५ ताम्रपात्रेऽश्वनं घृण्टं विल्ले प्रक्लिबर्सनि । ताम्रवात्रे गुहामूलं सिन्ध्रंथं मरिचान्वितस्।। २२६॥ आरनालेन संपृष्ट्रपञ्जनं पिहनाहानम् ।

रसीत, राल, बमेलीके फूल, मैनशिल, समुद्रकेन, नमक, गेरू, व काली मिर्च समान भाग ले शहदमें मिलाकर प्रक्लिश बरमैमें अजन लगानेसे गीलापन, खुजली नष्ट करता व विजि योंको जमाता है। तथा चुलकी ( यछली ) की हन्नी, काजी व नमकके साथ ताम्रके वर्तनमें अजन चिसकर पिछ तथा प्रक्लिवरमेमें लगाना चाहिये। इसी प्रकार पिठिवनकी जड़, संधानमक व काली मिर्च काजीमें ताम्रपात्रमें ७ दिन चिसकर आँखमें लगाना पिलको नष्ट करता है ॥ २२३-२२६॥

# हरिद्वादिवर्तिः

हरिद्रे त्रिफलां लोधं मधुकं रक्तवन्द्रनम् ॥२२७॥ भृङ्गराजरसे पिष्टा घर्षयेह्नोहभाजने। तथा ताम्रे च सप्ताहं कृत्वा वर्ति रजोऽथवा ॥१२८ पिबिटी धूमद्शी च तिमिरोपहतेसणः। प्रातर्नि स्यञ्जये स्नित्यं सर्वने नामया पहुम् ॥ २२९ ॥ हत्दी, दाहहत्दी, त्रिफला, लोध, मौरेठी व लालबन्दनको भांगरेके रसमें पीसकर लोहेंके वर्तनसे घिसना चाहिये। फिर सात दिन तांबेके वर्तनमें रखकर बसी बना लेनी चाहिये। अथवा चूर्ण रखना चाहिये। इसका प्राप्तः और सायंकाल अजन लगानेसे पिबिट, धूमदर्शन तिमिर आदि समस्त नेज रोग शान्त होते हैं ॥ २२७--२२९ ॥

# मिल्रिष्ठाचल्लनम्

मिज्रष्टामधुकोत्पछोद्धिकफ्रवक्सेव्यगोरीचनाः मांसी बन्दनशङ्खपत्रगिरियुत्तालीसपुष्पा जनैः । सर्वेरेव समांशमञ्जनमिदं शहतं सदा चक्षुषोः कण्ड्रह्रेदमस्राशुशोणितरुजापिहार्मशुकापहम् २३० मजीठ, मोरेठी, नीलोफर, समुद्रफेन, दालचीनी, खश, वकरक मूत्रसे भावित स्नेहके सहित देवदार, अथवा घीके गोरोचन, जटांमासी, चन्दन, शेख, तेजपात, गेह, तालीशपत्र, काशींस तथा रसींत सब समान छे अजन लगाना आंखींकी हितकर तथा कण्डू, गीलापन, मल, आंसू तथा रक्तदोष, पित अर्म और ग्रुक्तको नष्ट करता है ॥ २३० ॥

# तुत्थकादिसेकः

तुत्थकस्य पछं इवेतमरिचानि च विंशतिः। त्रिंशता काश्विकपछैः विष्टा तास्रे निधापयेत् २३१ पिछानपिछान्कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि । तत्सेकेनोपदेहाथुकण्ड्रशोधांश्च नाशयेत् ॥ २३२ ॥ तूतिया ४ तो ॰ सिंहंजनके बीज२०,काश्री १॥ सेरमें मिला-कर ताम्रके बर्तनमें रखना चाहिये। इसके सिश्चनसे पुराने पिछ दूर होते हैं। तथा उपदेह, आंस्, खुजली और सूजन नष्ट होती है। २३१॥ २३२॥

# पक्ष्मोपरोधचिकित्सा

याप्यः पक्ष्मोपरोधस्तु रोमोद्धरणलेखनेः । वर्तमन्युपचितं लेख्यं साज्यसृत्किष्टशोणितम् २३३ प्रयुद्धान्तर्भुखं रोम सहिष्णोकद्धरेच्छनैः । संदंशनोद्धरेद् दृष्ट्यां पक्ष्मरोमाणि बुद्धिमान् २३४ रक्षमि दहेत्पक्षम तप्तहेमशलाकया । पक्ष्मरोगे पुनर्नेवं कदाचिद्रोमसंभवः ॥ २३५॥

पक्ष्मोपरोध याप्य होता है। इसमें रोमोका उद्धरण तथा लेखन करते रहना चाहिये। विन्नीमें इकदठा रक्त खुरचना चाहिये। तथा बहुत बड़ा रक्त निकाल देना चाहिये। अन्तर्मुख बढ़े रोवें धीरे धीरे चिमटी से सहिद्यु पुरुषके उखाड़ देने चाहिये। आंखको बचाते हुए गरम सोनेकी सलाईसे जला देना चाहिये। इससे फिर रोम नहीं जमते॥ २३३॥–२३५॥

### **लेख्यभे**चरोगाः

उत्सिक्तिनी बहुलकर्दमवर्त्मनी च च्यावं च यच पिठतं त्विह बद्धवर्त्म । क्लिंड च पोथिकियुतं त्विह वर्त्म यच कुरुशीकिनी च सह शर्करय।वलेख्याः २३६ इलेप्सोपनाहलगणी च विसं च भेद्यो जन्थिय यः क्रिमिकृतोऽध्वननामिका च ॥ उत्सीगनी, बहुलवर्त्म, कर्दम, स्यान,बद्धवर्त्म,क्लिम, पोयकी, कुरुशीकिनी, व शर्करा, इनका अवलेखन करना चाहिये। तथा केष्मरोग, उपनाह,विसप्रैधि, क्रिमिप्रैथि और अजननामिकाका भेदन करना चाहिये॥ २३६॥ २३७॥

### कफानाहादिचिकित्सा

ष्ठतसैन्धवच्णेन कफानाहं पुनः पुनः ।
विविद्यन्मण्डलामेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः ।
पटोलामलकककवाधेराइच्योतनविधिहितः
फणिजकरसोनस्य रसेः पोधिकनाशनः ॥२३९॥
आनाहिपिडकां स्विन्नां तियंग्भित्वाग्निना वहेत् ।
अर्जास्तथा वर्स नाम्ना गुष्काशोऽर्बुदमेव च २४०
मण्डलामेण तीक्ष्णेन मूले छिन्धाद्भिषक् शनः ।
सिन्ध्रथिप्पलीकुष्ठपणिनीन्निफलारसेः ॥ २४१ ॥
सुरामण्डेन वर्तिः स्याच्छ्लेष्माभिष्यन्दनाशिनी ।
वरमापरोधे पोथक्यां किमिन्नशो कुकूणके २४२॥

कफानाहको वारबार घी व संघानमकके चूर्णसे लेप करना अथवा मण्डलाप्रसे पछने लगाने चाहिये। तथा परवल आंवलेके काथसे आइच्योतन विधि हितकर है तथा देवना और लहसुनके रससे पोयकी नष्ट होती है। आनाहापिडिकाक स्वेदन कर तिरछा भेदन करना फिर अग्निसे जलाना चाहिये। अशॉवर्स तथा ग्रुष्कार्श और अर्बुदको तीक्षण मण्डलाप्रसे घीरेसे मूलसे काट देना चाहिये। संघानमक, छोटी पीपल, कूठ, शालपणीं, पृष्ठपणीं, मुद्रपणीं, माषपणीं, और त्रिफलाके रस तथा सुरामण्डसे बनायी बत्ती श्लेष्माभिष्यन्द, पोयकी, वत्मींपरोध किमिग्निध और कुक्णकको नष्ट करती है। २३८-२४२।

इति नेत्ररौगाधिकारः समाप्तः।

# अथ शिरोरोगाधिकारः

001100

### वातिकचिकित्सा

वातिके शिरसो रोगे स्नेहस्वेदान्सनावनान्।
पानान्न सुपहाराश्च कुर्याद्वातामयापद्वान् ॥ १ ॥
कुन्न से एडतेलं च लेपात्का खिकपेषितम् ।
शिरोऽतिं नाश्चरयाशु पुष्पं वा सुचुकुन्दजम् ॥२॥
पश्चमूलीश्वतं श्लीरं नस्य द्याच्छिरोगदे ।
वातज शिरोरोगमें नस्य, स्नेहन, स्वेदन, पान, अन्नभोजन
आदि वातनाशक करने चाहिये। कूठ व एरण्ड तेल काजीमें
पीसकर लेप करनेसे अथवा सुचकुंदके फूलका लेप करनेसे
शिरोऽतिं नष्ट होती है तथा पश्चमूलसे सिद्ध दूधका नस्य देनेसे
शिरोऽतिं शान्त होती हैं ॥ १ ॥ २ ॥

#### शिरोबस्तः

आशिरो व्यायतं चर्म कृत्वाष्टांगुलमु व्याप्ता । तेनावेष्टच शिरोऽघर्तान्माषकरुकेन लेपयेत् । निश्चलस्योपविष्टस्य तेलेरुष्णेः प्रष्र्ययेत् ॥ ४ ॥ धारयेदारुजः शान्तेर्यामं यामार्थमेव वा । शिरोबस्तिर्जयत्येष शिरोरोगं मरुद्भवम् ॥ ५ ॥ इनुमन्याक्षिकणांतिमदितं मूर्धकम्पनम् । तेलेनापूर्य मूर्धानं पञ्चमात्राशतानि च ॥ ६ ॥ तिलेड्ललेष्माणि पित्तेऽष्टी दश वाते शिरोगदी । एष एव विधिः कार्यस्तथा कर्णाक्षिप्रणे ॥ ७ ॥

शिरके बराबर लम्बा तथा आठ अंगुल कँचा चर्म लेकर शिरमें लफेटना चाहिये। नीचे उड़दके कल्कका लेप करन चाहिये। फिर सीधा बैठाल कर गुनगुने तैलसे भर देना चाहिये और जबतक पीड़ा शांत न हो, तबतक १॥ घण्टेसे ३ घण्टेतक

रखना चाहिये । यह शिरोबस्ति वातज शिरोरोग, हुनु, मन्या कान व नेत्रकी पीड़ा, अर्दित, शिरका कम्पना आदि नष्ट करती है। सामान्य दशामें तैलसे शिर भरकर कफर्में ५०० मात्रा उच्चारण काल पित्तमें ८०० और वातमें ५००० मात्रा उच्चारण तक रखना चाहिये । यही विधि कान और आंखर्मे भरनेकी है ॥ ३-७॥

#### वैत्तिकचिकित्सा

पैत्ते घृतं पयःसेकाः शीतलेपाः सनावनाः । जीवनीयानि सर्पाषि पानान्नं चापि पित्ततुत् ॥८॥ पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्धं सम्यग्विरेचयेत्। मृद्वीवाकान्त्रिफलेक्षुणां रसेः क्षीरैर्घृतैरपि ॥ ९ ॥ शतधौतघृतााभ्यङ्गः शीतवातादिसेवनम्। शीतस्पर्शाश्च संसेट्याः सदा दाहार्तिशान्तये ॥१० चन्दनोशीरयष्ट्याह्वब्रहान्याच्रीनखोत्पलैः। भीरपिष्टैः प्रदेहः स्थाच्छृतैर्वा परिषेचनम् ॥११॥ मृणाळिबसशाल्कचन्द्नोत्पलकेशरैः। स्तिभ्धशीतैः शिरो दिह्यात्तद्वदामलकौत्पलैः॥१२॥

पेत्तिकमें घी व दूधका सिश्च न, नस्य तथा शीतल लेप जीवनीय घृत तथा पित्तनाशक भोजन व पानका प्रयोग करना चाहिये। तथा ठीक स्नेहन कर विरेचन देना चाहिये। विरेचनके लिये मुनक्का, त्रिफला, ईखका रस, दूध और घृतका प्रयोग करना चाहिये। तथा १०० बार धोये धीकी मालिश, शीतवायुसेवन, शीत स्पर्श सदा दाह और पीड़ाकी शान्तिके लिये करना चाहिये। तथा चन्दन, खरा, भौरेठी, खरेटी, कटेरी, नख, नीलोफर, दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये। अथवा काथ बना ठण्डा कर सिधन करना चाहिये। इसी प्रकार शीतल व स्नेह्युक्त कमलकी डण्डी, कमलके तन्तु, भैंसीड़ा, चन्दन, नीलौफर व कमलके केशरका अथवा आंवला और नीलोफरका लेप करना चाहिये॥ ८-१२॥

#### नस्यम्

यष्ट्याह्यचन्द्नानन्ताक्षीरसिद्धं घृतं हितम् । नावनं शर्कराद्राक्षामधुकैर्वापि पित्तजैः ॥ १३ ॥ स्वक्पत्रशकरापिष्टा नावानं तण्डुलाम्बना ।

मीरेठी, चन्दन, यवासा,और दूधसे सिद्धपृत अथवा शक्कर मनक्का व मौरेठीसे सिद्ध पृतका नस्य पैत्तिकमें देना चाहिये। अथवा दालचीनी, तेजपातका शक्करको पीसकर चावलके बोवनके साथ नस्य लेना अथवा दूध व घीका नस्य अथवा जांगल प्राणियोंके मांसरसका नस्य लेना चाहिये॥ १३॥ १४॥

### रक्तजिविकित्सा

रक्तजे पित्तवत्सर्वे जोजनालेपसेचनम्। ज्ञीतोष्णयोख्य व्यत्यासो विज्ञोषो रक्तमोक्षणम्॥१५ रक्तजमें पित्तके समान ही सब भोजन आलेप और सेचन करना चाहिये । व उष्ण प्रयोग बदल बदल करना चाहिये । तथा रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ १५॥

### कफजचिकित्सा

कफजे लङ्घनं स्वेदो रूक्षोणीः पाचनात्मकैः। तीक्णावपीडा घूमाश्चतीक्ष्णाश्च कवला हिताः॥१६॥ अच्छं च पायसेत्सिपः पुराणं स्वेदयेत्ततः । मधुकसारेण शिरः स्विन्नं चास्य विरेचयेत् ॥१७॥ कफजमें लैंघन, रूक्ष, उच्ण तथा पाचनात्मक पदार्थोंसे स्वेदन, तीक्षण नस्य,तीक्षण धूम तथा कवल हितकर है। अकेले पुराना घी पिलाकर स्वेदन करना चाहिये फिर सहुआके सारसे शिरोविरेचन करना चाहिये ॥ १६ ॥ १० ॥

# कुणाहिलेपः

कृष्णाब्द्शुण्ठीमधुकशताह्वोत्पलपाकलैः। जरुपिष्टै: शिरोलेप: सद्य: शूलनिवारण: ॥ १८॥ छोटी पीपल, नागरमोथा, सोंठ, मौरेठी, सौंफ, नीलोफर और कूठको जलमें पीसकर लेप करनेसे शीघ्रही शिरदर्द शान्त होता है ॥ १८ ॥

# देवदार्वादिलेपः

देवदारु नतं कुछं नलदं विश्वभेषजम्। **लेपः काञ्जिकसंपिष्टस्तैलयुक्तः शिरोऽ**र्तिनुत् १९॥ देवदारु, तगर, कूठ, जटामांसी व सोंठको कार्जीमें पीस तैल मिलाकर लेप करना शिरदर्दको शान्त करता है।। १९॥

### सन्निपातजिचकित्सा

सिन्नपातभवे कार्या दोषत्रयहरी किया। सर्पिष्पानं विशेषेण पुराणं त्वादिशन्ति हि ॥२०॥ सन्निपात्रजमें त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। क्षीरसिंपिहितं नस्यं रसा वा जाङ्गला शुभा:॥१४॥ तथा विशेषकर पुराना घी पिलाना उत्तम है ॥ २० ॥

### त्रिकट्वादिकाथनस्यम्

त्रिकदुकपुष्कररजनीरास्त्रासुरदाहतुरगगन्धानाम्। काथः शिरोऽतिजालं नासापीतो निवारयति॥२१ त्रिकडु, पोहकरमूल, हल्दी, रासन, देवदार व असगन्धका काथ नासिकासे पीनेसे शिरकी पीड़ाको नष्ट करती है ॥२१॥

#### अपरं नस्यम्

नागरकस्कविमिश्रं श्रीरं नस्येन योजितं पुंसाम्। नानादोषोद्भूतां शिरोक्षजं हन्ति तीव्रतराम्॥२२॥ सोठके कल्कसे मिले दूधका नस्य लेनेसे विदोषण शिरःश्रूल नष्ट होता है॥ २२॥

#### लेपाः

नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोक्तायां सघृतः प्रदेहः । प्रपीण्डरीकं सुरदाक कुष्ठं यष्ठयाह्वमेला कमलोत्पले च । शिरोक्तायां सघृतः प्रदेहो लोहैरकापदाकचोरकेश्च ॥ २३॥

तगर, नीलोफर, चन्दन व क्ठ, घीके साथ अथवा पुण्डरिया, देवदार, क्ठ, मेरिठी, इलायची, कमल व नीलोफर घीके साथ अथवा तगर, रोहिष, पद्माख और मटेउरका लेप घीके साथ त्रिदोषज शिरदर्दको शान्त करता है॥ २३॥

# शताहाद्यं तेलम्

शताह्वरण्डम्लोधावकत्रव्याघ्रीफलैः श्वम् । तैलं नस्यं महच्छूलेष्मितिसिरोध्वंगदापहम् ॥ २४॥ सौंफ, एरण्डकी जड़, बच, तगर और कटेरीके फलोंसे सिद्ध तैलके नस्य लेनेसे वायुकफजन्य तिमिर तथा शिरोरोग नष्ट होते हैं ॥ २४॥

# जीवकादितैलम्

जीवकवंभकद्राक्षासितायष्टीवलोत्पलैः।
तैलं नस्यं पयः पकं वातपित्तशिरोगदे ॥ २५ ॥
जीवक, ऋषभक, मुनक्का, मिश्री, मीरेठी, खरेटी व नीलोफरके
कत्क तथा दूध मिलाकर सिद्ध तैल नस्य लेनेसे वातपित्तज
शिरोरोग शान्त करता है॥ २५॥

# बृहज्जीवकाद्यं तेलम्

जीवकर्षभको द्राक्षा मधूकं मधुकं बला ।
नीलोत्पलं चन्दनं च विदारी शर्करा तथा ॥२६॥
तैलप्रस्थं पचेदेभिः शनैः पयसि षह्गुणे ।
जाङ्गलस्य तु मांसस्य तुलार्षस्य रसेन तु ॥२०॥
सिद्धमेतद्भवेत्रस्य तैलमर्धावभेदकम् ।
बाधियं कर्णशूलं च तिमिरं गलशुण्डिकाम् ॥२८॥
वातिकं पैत्तिकं चैव शीर्षरोगं नियच्छति ।
दन्तचालं शिरःशूलमर्दितं चापकर्षति ॥ २९ ॥

जीवक, ऋषभक, मुनक्का, मौरेठी, महुआ, खरेटी, नीलो-फर, चन्दन, विदारीकन्द व शक्करके कत्क तथा ६ गुनं दूधमें तथा जाङ्गल मांस २॥ सेरके रसके साथ १ प्रस्थ तेल सिद्ध करना चाहिये। यह तेल नस्यसे अर्धावभेदक, वाधिर्य, कानके दर्द, तिमिर, गलशुल्डी, वातिक, पैत्तिक, शिरोरोग, दांतोंके हिलने और अर्दितरोगको नष्ट करता है॥ २६--२९॥

# षड्बिन्दुतैलम्

एरण्डमूर्छं तगरं शताह्वा जीवन्ति रास्ना सह सैन्धवं च । भृङ्गं विडङ्गं मधुपष्टिका च विश्वीषधं कृष्णतिलस्य तेलम् ॥ ३० ॥ आजं प्यस्तेलविमिश्रितं च चतुर्गुणे भृङ्गरसे विषक्वम् । षड् विन्दवो नासिकया विधेयाः शीवं निहन्युः शिरसो विकारान् ॥३१॥ शुश्रांश्च केशांश्चलितांश्च दन्तान् दुर्वेद्धमूलांश्च हडीकरोति । सुपणहष्टिप्रतिमं च चक्षु-विद्वोर्वेलं चाभ्यधिकं ददाति ॥ ३२ ॥

एरण्डकी जड़, तगर, सौंफ, जीवन्ती, रास्ना, संधानमक भांगरा, वायबिडङ्ग, मौरेठी, सोंठ, काले तिलोंका तैल, बकरीका दूध तैलके तथा तैलसे चतुर्गुण भांगरेका रस मिला-कर पकाना चाहिये। इसके ६ बिन्दु नाकमें डालनेसे शीघ्रही शिरोरोग नष्ट होते, सफेद बाल काले होते तथा हिलते यांत मजबूत होते हैं। और गरुड़के समान दृष्टि तथा बाहुओंमें बलकी बृद्धि होतो है॥ ३०--३२॥

### क्षयजचिकित्सा

क्षयजे क्षयमासाद्य कर्तव्यो वृंहणो विधिः। पाने नस्ये च सर्विः स्याद्वातहनैर्मधुरैः ऋतम्॥३३॥

क्षयजमें क्षयका निश्चय कर बृहणी विधि करनी चाहिये। तथा पीने व नस्यके लिये वातनाशक मीठे पदार्थोंसे सिद्ध कर घीका प्रयोग करना चाहिये॥ ३३॥

#### किमिजचिकित्सा

किमिजे व्योषनकः हृशियुबीजेश्च नावनम्। अजामूत्रयुतं नस्यं किमिजे किमिजित्परम्।।३४॥ किमिजमें त्रिकड, कजा व सहिंजनके बीजोको बकरीके मूत्रमें मिलाकर नस्य देनेसे किमि नष्ट होते हैं॥३४॥

# अपामार्गतैलम्

अपामार्गफलन्योषनिशाक्षारकरामठैः।
सविद्धकं श्रृतं मूत्रे तेलं नस्यं क्रिमिं जयत्॥ ३५॥
अपामार्गके बीज, त्रिकटु, हल्दी,क्षार, हिंगु व वायविडक्रके
कल्क तथा गोमूत्रसे सिद्ध तैलके नस्य देनेसे क्रिमियोंको नष्ट
करता है॥ ३५॥

# नागरादियोगौ

नागरं सगुडं विद्वं पिष्पली वा ससैन्धवा।
भुजस्तम्भादिरोगेषु सर्वेषूर्ध्वगदेषु च ॥ ३६ ॥
गुड़के सहित सौंठ अथवा सोठ च छोटी पीपल व सेंधानम
कके साथ चनाये गये नस्यका भुजस्तम्भादि रोगों तथा
शिरोरोगोंमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥

# सूर्यावर्तचिकित्सा

सूर्यावर्ते विधातव्यं नस्यकमिदि भेषजम् ।
पाययेत्सगुडं सिपंधृंतपूरांश्च भक्षयेत् ॥ ३७ ॥
सूर्यावर्ते शिरावधो नावनं श्लीरसिपंधा ।
हितः के जुताभ्यासस्ताभ्यां चैव विरेचनम् ।
श्लीरिपष्टे स्तिलैः स्वेदो जीवनीयेश्च शस्यते ॥३८॥
सूर्यावर्तमें नस्य आदि देना चाहिये, गुडके धाथ घी पिलाना
चाहिये, धृतसे पूर्ण पदार्थ खाना चाहिये । तथा शिरावेध
करना चाहिये और दूध व घीसे नस्य लेना चाहिये । दूध
और घीका सेवन तथा इन्हींके साथ विरेचन, और दूधमें पीसे
तिलोंसे स्वेदन तथा जीवनीयगणके प्रयोग हितकर होते
हैं ॥ ३० ॥ ३८ ॥

# कुंकुमनस्यम्

सर्शकरं कुङ्कुममाज्यमृष्टं नस्यं विधेयं पवनासृगुत्थे । भूशङ्खकणिक्षिशिरोऽर्धशूले दिनाभिषृद्धिप्रभवे च रोगे ॥ ३९ ॥ शकरके साथ केशर घीमें मिलाकर वातरक्त जन्य भूशख-कर्ण, अक्षि व शिरके अर्थभागके श्रल तथा दिनमें बढ्नेवाले शूलमें नस्य लेना हितकर है ॥ ३९ ॥

#### कृतमालघृतम्

कृतमालपञ्चवरसे खरम अरिकल्क सिद्धनवनीतम्। नस्येन जयति नियतं सूर्यावतं सुदुर्वारम्॥ ४०॥ अमलतासके पत्तोके रस तथा अपामार्गके कस्कके साथ पकाया मक्खन नस्य लेनेसे कठिन सूर्यावर्तको नष्ट करता है॥ ४०॥

# दशमूलप्रयोगः

दशमूळीकवायं तु सर्पिःसैन्धवसंयुतम् । नस्यमर्घावभेदध्नं सूर्यावर्तशिरोतिनुत् ॥ ४१ ॥

दशमूलके काथका घी व सेंघानमक मिलाकर नस्य लेनेसे अर्घावभेद, सूर्यावर्त और शिरदर्द रोग नष्ट होते हैं॥ ४९॥

# अन्ये प्रयोगाः

शिरीषमू छक फलेरवपींड च योजयेत्। अवपीडो हितो वा स्याद्धचापिष्पिटिभिः शृतः॥४२ जाङ्गळानि च मांसानि कारयेदुपनाह्यम्। तेनास्य शास्यति न्याधिः सूर्यावर्तः सुद्राकणः। एष एव विधिः कृतस्नः कार्यश्चार्धावभेदके ॥४३॥ शारिवोत्पळ कष्टानि मधुकं चास्छपेषितम्। सपिस्तेळ युतो छेपः सूर्यावर्तार्धभेदयोः॥ ४४॥

सिरस और मूलीके बीजोंका नस्य अथवा बच और पीपलके काथका नस्य देना चाहिये। तथा जांगल मांसको गरमकर वांधना चाहिये। इससे सूर्यावर्तरोग शान्त होता है। यही विधि अर्धावभेदकमें करना चाहिये। अथवा शारिवा,नीलोफर, कूठ व मौरेठीको काज्ञीमें पीस घी व तैलमें मिलाकर सूर्यावर्त व अर्धाभेदकमें छेप करना चाहिये॥ ४२-४४

# शकरोदकयोगः

पिबेत्सर्शकरं श्रीरं नीरं वा नारिकेळजम् ।
सुशीतं वापि पानीयं सर्पिवां नस्ततहतयोः ॥४५॥
सूर्यावर्त व अर्द्धावभेदकमें शक्करके साथ दूध अथवा
नारियलका जल अथवा केवल ठण्डा जल घीका नस्य लेना
चाहिये॥ ४५॥

#### अनन्तवातचिकित्सा

अनन्तवाते कर्तव्यः सूर्यावर्तिहतो विधिः। शिरावेषश्च कर्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये॥ ४६॥ आहारश्च विधातव्यो वातिपत्तिविनाशनः। मधुमस्तुकसंयावहविष्पूरैहिंतः क्रमः॥ ४७॥

अनन्तवातमें सूर्यावर्तकी विधि करनी चाहिये। तथा शिराज्यध भी करना चाहिये। और वातपित्तनाशक आहार करना चाहिये। तथा शहद, दहीके तोड़, दिलया व घीके प्रयोग हितकर हैं॥ ४६॥ ४७॥

#### शंखकचिकित्सा

सूर्यावर्ते हितं यत्तच्छक्लके स्वेदवर्जितम् । श्रीरसर्पिः प्रशंसन्ति नस्तःपानं च शङ्कके ॥४८॥

सूर्यावर्तकी ही विधि स्वेदको छोड़कर शंखकमें करनी चाहिये। और क्षीरजन्य घृतका पान तथा नस्य देना हितकर है ॥ ४८ ॥

#### लेपाः.

शवावरीं कृष्णतिलान्मधुकं नीलसुरपलम् । मूर्वो पुनर्नवां चाषि छेपं साध्ववतारयेत् ॥ ४९ ॥ शीततोयावसेकांश्रक्षीरसेकांश्र शीतलान्। करकेश्च बीरिवृक्षाणां शङ्खकस्य प्रलेपनम् ॥५०॥ शतावरी, काले तिल, मौरेठी नीलोफर, मूर्वा और पुनर्न-वाका लेप करना चाहिये। तथा शीतल जलका सिश्चन अथवा शीतल दूधका सिखन तथा दूधवाले वृक्षीके कल्कसे लेप करना चाहिये॥ ४९॥ ५०॥

#### शिराव्यधः

कौ अकादम्बहंसानां शरायाः कच्छपस्य च। रलेः संविहितस्याथ तस्य शङ्खकसन्धिजाः॥५१॥ ऊर्ध्व तिस्रः शिराः प्राज्ञी भिन्खादेव न ताडयेत्। कीब, कादम्ब, हॅस, शरारी और कच्छदके मांसरसोका सेवन कराकर शंखक सन्धिक ऊपरकी ३ शिराओंका वेध कर देना चाहिये। पर (वेध करते समय नियमानुकूल शिरा ताड़ित की जाती है) पर यह शिराताडन न करना चाहिये॥ ५१॥

#### शिर:कम्पचिकित्सा

क्षेह्रस्वेद्दि वातंत्रं शिरो वस्तिश्च शस्यते। शिरःकम्पर्मे गुचे, रासन, खरेठी, स्नेह और सुगंधित पदार्थोंका सेवन तथा वातप्र स्नेहन स्वेदन और शिरोवस्ति हितकर है ॥ ५२ ॥

#### यष्ट्यांचे घृतम्

यष्टीमधुबळाराकाद्शमूळाम्बुसाधितम् । मध्रेश्च घृतं सिद्धमूर्ध्वजनुगदापहम् ॥ ५३ ॥ मीरेठी, खरेटी, रासन, व दशमूलके काढे और मधुर औषधियोंके कल्कसे सिद्ध पृत सिरके रोगोंको नष्ट करता है॥५३॥

# मयूराद्यं घृतम्

द्शमुखवलारास्नामधुकैस्त्रिपलैः सह । मयूरं पश्चित्तान्त्रशकृत्पादास्यवर्जितम् ॥ ५४ ॥ जले पक्तवा घृतप्रस्थं तस्मिनक्षीरसमं पचेत्। मधुरै:कार्षिकै: कल्कै:शिरोरोगार्दितापहृम् ॥५५॥ योंका कल्क छोड़कर वी पकाना चाहिये। यह वी नस्य तथा

कर्णनासाक्षिजिह्वास्यगळरोगविनाज्ञनम् । मयुराद्यमिदं स्यातमूर्ध्वज्ञातापहम् ॥ ५६ ॥ आसुभिः कुक्कुटेईसेः जशेश्वापि हि बुद्धिमान्। कल्केनानेन विपचेत्सर्पिक्ष्ध्वंगदापहम् ॥ ५७॥ दशमूलादिना तुल्यो मयूर इह गृह्यते। अन्ये त्वाकृतिमानेन मयुरब्रह्णं विदुः ॥ ५८ ॥

दशमूल १२ तोला, खरेटी, रासन, मौरेठी, प्रत्येक १२ तोला और पखने, पित्त, आन्ते, विष्ठा, पर और मुखरहित एक मयूर जलमें पकाना चाहिये। फिर इसी काथमें एक प्रस्थ घृत, समान भाग दूध तथा मधुर औषधिओं (जीवनीय गण) का प्रत्येकका १तोला कस्क मिलाकर पकाना चाहिये। यह घृत शिरो रोग, अर्दित, कान, नाक, नेत्र, जिल्हा, मुख, व गलेके रोग यहांतक कि जन्नके ऊपरके समस्त रोगोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार मूसे, कुक्कुट, इंस और खरगोशके मांसरस तथा मधुरसंज्ञक औषधियोंके कल्कके साथ शिरोरोगनाशक घी पकान चाहिये। इसमें दशमूलादिके समान '' मयूर '' केना चाहिये। कुछ आचार्य आकृतिमान अर्थात् एकवचन निर्देशात् १ लेते हैं। इन घृतोंका नस्य लेनी चाहिये॥ ५४-५८॥

# प्रपौण्डरीकाद्यं तैलम्

प्रयोण्डरीकमधुकपिष्पलीचन्द्नोत्पलै:। सिद्धं धाबीरसे तैलं नस्येनाभ्य अनेन वा। सर्वानुध्वगदान्हन्ति पलितानि च शीलितम् ॥ ५९॥

पुण्डरिया, मौरेठी, छोटी, पीपल, चन्दन व नीलोफरके शिर:कम्पेऽमृताराश्नाबलाकेतृहुमुगन्धिभः ॥५२॥ साय आंवलेके रसमें सिद्ध तेलका तथ्य लेनेसे समस्त शिरके रोग तथा पलित नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

### महामायूरं घृतम्

शतं मयूरमांसस्य दशमूळवलातुलाम् । द्रोणेऽस्भसःपचेत्क्षुत्वा तस्मिन्पादस्थिते ततः ६०॥ निषच्य पयसो द्रोणं पचतत्र घृताढकम् । प्रपौण्डरीकवर्गोक्तेर्जीवनीयेश्च भेषजेः ॥ ६१ ॥ मेघाबुद्धिस्मृतिकरमूर्ध्वजन्नुगदापहम्। भाय्रमेतन्निर्दिष्टं सर्वानिलहरं परम् ॥ ६२ ॥ मन्याकणशिरोनेत्रहजापस्मारनाशनम्। विषवातामयद्वासविषमञ्चरकासनुत् ॥ ६३ ॥

मयूरका मांस ५ सेर, दशमूल मिलित २॥ सेर, खरेटी २॥ सेर, जल २५ सेर ९ छ तोलामें पकाना चाहिये, चतुर्याश रहनेपर उतार छ।नकर दूध २५ सेर ४८ ती०, धी ६ सेर ३२ तो० प्रपौडरीकादिक औषधियों तथा जीवनीयगणकी औषधि-

पानसे मेघा, बुद्धि, स्मरणशिक बढाता, शिरोरोगी तथा समस्त वातरोगोंको नष्ट करता और मन्या कर्ण, शिर व नेश्नकी पीड़ा तथा अपस्मार, विष, वातरोग, श्वास, विषमञ्चर और कासको विनष्ट करता है ॥ ६०-६३ ॥

इति शिरोरोंगाधिकारः समाप्तः।

# अथासुग्दराधिकारः

#### सामान्यचिकित्सा

दध्ना सौवर्चलाजाजी मधुकं नीलमुत्पलम्। पिबेत्क्षौद्रयुतं नारी वातासृग्दरपीडिता ॥ १॥ पिबेदैणेयकं रक्तं शर्करामधुसंयुतम् । वासस्वरसं पैते गुहूच्या रसमेव वा ॥ २॥ रोहीतकान्मूलकरकं पाण्डुरेऽस्यदरे पिवेत्। जलेनागलकाद्वीजकरकं वा ससितामधु ॥ ३॥ घातक्याञ्चाक्षमात्रं वा आमलक्या मधुद्रवम् । काकजानुकमूलं वा मूळं कार्पासमेव वा ॥ ४ ॥ पाण्डुप्रदर्शान्ध्यर्थे पिबेन्तण्डुलवारिणा । अशोकबरकलकाथशृतं दुग्धं पुशीतलम् । यथाबलं पिवेत्प्रातस्तीत्रासग्दरनाज्ञनम् ॥ ५ ॥

वातज प्रदरसे पीड़ित स्त्री शहदके साथ काले नमक जीरा, मौरेठी व नीलोकरके चूर्णको दहीमें मिलाकर खावे। पित्तजमें शकर और शहद मिलाकर हरिणका रक्त पीवे।अथवा अहूसेका स्वरस अथवा गुर्वका रस पीवे । कफज प्रदरमें रौहीतककी जड़का कल्क जल मिकाकर पीवे। अथवा आंवलेके बीजोंका कल्क शक्कर व शहद मिलाकर पीवे । अथवा धायके फूलोंका रस अथवा आंवलेका रस १ तोलेकी मात्रासे शहद मिलाकर पीवे । अथवा काकजंघाकी जड अथवा कपासकी जड चावलके जलके साथ पीले प्रदरकी शान्तिके लिये पीवे। तीव रक्त-प्रदरकी शान्तिके लिये अशोककी छालसे सिद्ध दूध ठण्ठा कर बलके अनुसार प्रातःकाल पीवे ॥ १-५॥

# दार्ग्यादिकाथः

दावीरसाञ्जनवृषाब्दिकरातिबल्व-भहातकेरवकृतो मधुना कषायः। पीतो जयत्यतिबस्त प्रदरं सशूलं पीतासितारुणविलोहितनीलशुक्रम् ॥ ६ ॥ दाल्हल्दी, रसीत, अड्सा, नागरमोथा, चिरायता, बेल और भिलावेंका काथ ठण्डा कर शहद मिला पीनेसे शूलगुक्त, अति बलवान् , पीला, काला. लाल, नीला, सफेद तथा अहण प्रदर बन्द होता है।। ६॥

# रसाञ्जनादियोगः

रसाजनं तण्ड्लीयस्य मूलं क्षीद्रान्वितं तण्डुलतोयपीतम्। असग्दरं सर्वभवं निहन्ति श्रासं च भाइति सह नागरेण ॥ ७ ॥ रसौंत, चौराईकी जड़को पीस शहद मिला चावलके जलके साथ पीनेसं सन्निपातपदर नष्ट होता तथा इसीमें भारङ्गी और सोठ मिलाकर सेवन करनेसे चास भी नष्ट होता है ॥ ७ ॥

# विविधा योगाः

दशमूळं समुद्धृत्य पेषयेत्तण्डुलाम्बुना । एतत्पीत्वा ज्यहान्नारी प्रद्रात्परिसुच्यते ॥ ८ ॥ भौद्रयुक्तं फलरसं काष्ठोदुम्बरजं पिबत्। असृग्दरविनाशाय संशकरपयोऽन्नभुक् ॥ ९ ॥ प्रदरं हन्ति बलाया सूलं दुग्धेन सधुयुतं पीतम्। कुशवाट यालकमूलं तण्डुलसलिलेन रक्ताख्यम्। शमयति मदिरापानं तदुभयमपि रक्तसंज्ञशुक्ताख्यौ गुडेन बद्रीचूर्णं मोचमामं तथा पयः। पीवा लाक्षा च सघृता पृथक्प्रद्रनाशना ॥ ११॥

दशमूल लेकर चावलके जलके साथ पीसकर पीनेसे ३ दिनमें स्त्री प्रदरसे मुक्त हो जाती है। अथवा कट्रमरके शहद साथ मिलाकर पीना चाहिये।तथा शक्कर, दूध और भातक। पथ्य रखना चाहिये। इसी प्रकार खरेटीकी जड़के चूगको शहद में मिलाकर दूधके साथ पीनेसे प्रदर नष्ट होता है तथा कुश और खरेटीकी जडके चूर्णको चावलके जलके साथ पीनेसे रफ-प्रदर शांत होता है। शराब पीना लाल तथा सफेद दोनी प्रदरीको नष्ठ करता है। गुड़के साथ बेरकी जड़के चूर्णका सेवन करनेसे अथवा केला और कच्चे दूधके सेवनसे अथवा घीके साथ लाख पीनेसे प्रदर नष्ट होता है ॥ ८-११॥

#### सामान्यनियमः

रक्तपित्तविधानेन प्रद्रांश्चाप्युपाचरेत्। असुग्दरे विशेषण कटजाष्ट्रकमाचरेतु ॥ १२ ॥ रक्तपित्तविधानसे प्रदरकी चिकित्सा करनी चाहिये तथा रक्तप्रदरमें विशेषकर कुटजाष्टकका प्रयोग करना चाहिये॥ १२॥

# पुष्यातुगचूर्णम्

पाठाजम्ब्वाम्रयोर्मध्यं शिलाभेद्रसाञ्जनम् । अम्बष्ठकी मोचरसः समङ्गापदाकेशरान् ॥ १३ ॥ वत्सकातिविषासुरतं बिल्वं लोधं सगैरिकम्। कद्फल मरिचं शुण्ठी मृद्वीका रक्तवन्दनम्॥१४॥

कद्वङ्गवत्सकानन्ताधातकीमधुकार्जुनम् । पुष्येणोद्धृत्य तुस्यानि ऋहणचूर्णानि कारयेत्१५ तानि क्षौद्रेण संयोज्य पाययेत्तण्डुलाम्बुना । अस्मद्रातिसारेषु रक्तं यच्चोपवेदयते ॥ १६ ॥ दोषागन्तुकृता ये च बालानां तांख्य नाशयेत्। योनिदोषं रजोदोषं इवेतं नीळं सपीतकम् ॥१७॥ कीणां इयानारुणं यच तत्प्रसद्य निवर्तयेत् । चूर्णं पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपृजितम् ॥ १८ ॥ पाढ, आम और जासुनकी भीगी, पाषाणभेद, रसौंत अम्ब-

ष्ठकी ( किसीके मतमें पाढ़ ही डबल करना चाहिये। क्योंकि अम्बष्ठा पाढ़का नाम है। कोई सनके बीज छोड़ते हैं। पर मेरे विचारसे तो पाढ़ ही दूनी छोड़ना) मोचरस, लजाछके बीज, कमलका केशर, कुड़ेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, बेल, लोध, गेरू, कैफरा, काली मिर्च, सोंठ, मुनक्का, लाल चन्दन, सोनापाढा, इन्द्रयव, यवासा, धायके फूल, सौरेठी व अर्जुनकी छाल, सब चीजें पुच्यनक्षत्रमें लाकर महीन चूर्ण करना चाहिये उस चूर्णको शहदमें बिलाकर चावलके जलसेपीना चाहिये। यह रक्तप्रदर,रक्तातीसार, अतीसार और बालकीके दोषज तथा आगन्तुक अतिसारोंको नष्ट करता है। खिथोंके योनिदोष, रजोदोष, सफेद, नीले, पीले, आसमानी और लालिया लिये हुए प्रदरीको बलात् नष्ट करता है। यह "पुच्यानुगचूर्ण" अत्यन्त हितकर आत्रेय महर्षिसे प्रशंसित है॥१३-१८॥

# मुद्राचं घृतस्

सुद्भाषस्त निर्यहे रास्नाचित्रकनागरैः। सिद्धं खपिप्पलीबिन्वैः सर्पिः श्रेष्टमस्रग्दरे ॥१९॥ मूँग और उडदके काथमें रासन, चीतकी जड़, सौंठ, छोटी पीपल और बेलके कल्कको छोड़कर सिद्ध घृत रक्तप्रदरमें हितकर है ॥ १९ ॥

# शीतकल्याणकं घृतस्

कुबुदं पद्मकोशीरं गोधूमो रक्तशालयः। सुद्भवणी पयस्या च काइमरी मधुयष्टिका ॥२०॥ बलातिबलयोम्लमुत्पलं तालमस्तकम्। त्रिफला त्रापुषं बीजं प्रत्यमं कद्लीफलम् । एषामर्धपलान्भागान्गव्यं क्षीरं चतुर्गुणम् ॥२२॥ पानीयं द्विगुणं दस्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्। प्रदरे रक्तपित्ते च रक्तगुरमे हलीमके ॥ २३॥ बहुरूपं च यत्पितं कामलावातशोणिते। अरोचके ज्वरे जीर्णे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥२४॥

तरुणी चाल्पपुष्पा या या च गर्भ न विन्दति। अहन्यहनि च स्त्रीणां भवति प्रीतिवर्धनम् । शीतकल्याणकं नाम पर्मुक्तं रसायनम् ॥ २५ ॥

कुमुद ( कमलभेद ) पद्माख, खश, गेहूं, लाल चावल, मुद्रपर्णा, क्षीरविदारी, खम्भार, मौरेठी, खरेटेकी जड़, कंघीकी जड़, नीलोफर,ताड़की बाली, विदारीकन्द, शतावर,शालपणी, जीवक, त्रिफला, खीरा बीज तथा कचा कला इनका कल्क प्रत्येक २ तील, गायका दूध ६ सेर ३२ ती०,जल ३ सेर ३ छ० ९ तो०, घी १२८ तो० मिलाकर पकाना चाहिये। सिद्ध होने पर उतार छान सेवन करना चाहिये । यह प्रदर, रक्तपित रक्तगुल्म, हलीमक, अनेक प्रकारके अम्लपित्त, कामला, वातरक्त, अरोचक, ज्वर, जीर्ण ज्वर, पाण्डुरोग, नशा तथा चक्करको नष्ट करता है। जिस ब्रीको मासिक धर्म कम होता है, तथा जिन्हें गर्भ नहीं कइता, उन्हें पिलाना चाहिये। इससे क्रियोंकी प्रसन्तता बढ़ती है यह "शीतकल्याणक" नाम धृत परम रसायन है ॥ २०--२५ ॥

### शतावरी घतम्

शतावरीरसप्रस्थं कोद्यित्वाऽवपीडयेत्। वृतप्रसमायुक्तं क्षीरद्विगुणितं भिषक् ॥ २६॥ अत्र कल्कानिमान्दद्यात्स्थूलोदुम्बरसंमितान् । जीवनीयानि यान्यप्टौ यप्टिपद्मकचन्द्नम् २७॥ श्वदं हा चात्मग्रा च वला नागबला तथा। ज्ञालपणी पृद्धिनपणी विदारी शारिवाद्वयम् २८॥ शर्करा च समा देया काइमर्याश्च फलानि च। सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय तद् घृतं चावतारयेत् ३९ रक्तितिवकारेषु वातिपत्तकृतेषु च। वातरक्तं क्षयं श्वासं हिकां कासं च दुस्तरम् ३०॥ अङ्गदाहं शिरोदाहं रक्तपित्तसमुद्भदम्। अस्रदरं सर्वभवं मूत्रकृच्छ्रं सुद्रारणम् । एतान् रोगाञ्ज्ञसयति भास्करस्तिमिरं यथा ३१॥

ताजी शतावरको कूटकर १२८ तो रस निकालना चाहिये। इसमें घी १२८ तोला, दूध २५६ तो० तथा जल १२८ तो० विदारी शतमूली च शालपणीं सजीवका ॥ २१॥ और जीवक, ऋषभक,काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋदि, वृद्धि, भौरेठी, चन्दन, गोखुरू, कौंचके बीज,खरेटी,गंगे रन, सरिवन, पिठिवन, विदारीकन्द, सारिवा, काली सारिवा, शक्कर, और खम्भारके फल प्रत्येक १ तोलाका करक छोड़कर पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर उतारकर छान लेना चाहिये इसका रक्तिपत्तके रोग, वातिपत्तके रोग, वातरक्त, क्षय, खास, हिक्का, कास, अङ्गकी जलन, रक्तपित्तसे उत्पन्न

शिरकी जलन, समिपातज प्रदर,कठिन मूत्रकृच्छ आदिरोगोमें प्रयोग करना चाहिये। यह पृत इन रोगोंको सूर्य अन्धकारके समान नष्ट करता है ॥ २६--३१ ॥

इत्यसग्दराधिकारः समाप्तः

# अथ योनिव्यापद्धिकारः

#### सामान्यचिकित्सा

योनिज्यापत्स भूयिष्ठं शहयते कर्म वातजिल् । बह्त्यभ्यङ्कपरीषेकप्रछेपाः पिच्धारणम् ॥ १ ॥

योनिन्यापत्में अधिकतर वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। तथा बस्ति, मालिश, सिश्चन, लेप और फोहोंका भारण कराना चाहिये॥ १॥

### वचादियोगः

वचोपक् शिकाजातीकृष्णावृषकसैन्धवम् । अजमोदां यवक्षारं चित्रकं शर्करान्वितम् ॥ २॥ पिष्टा प्रसन्नयालोह्य खादेत्तद् घृतभर्जितम् । योनिपार्श्वार्तिहृद्रोगगुरमार्शोविनिवृत्तये ॥ ३ ॥

द्घिया बच, कलौजी, चमेली, छोटी पीपल, अहुसा, सेंघानमक, अजमोद, जवाखार तथा चीतकी जड़के चूर्णको पीमें भून शक्कर मिला शरावके स्वच्छ भागमें मिलाकर खाना चाहिये। यह योनिरोग पार्श्वग्रल, हद्रोग गुल्म और अर्शको दूर करता है ॥ २ ॥ ३ ॥

# परिषेचनाद्यपायाः

गुद्धितिफडादंतीकाथैश्च परिषेचनम्। नतवार्ताकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारुभिः ॥ ४ ॥ तैलात्प्रसाधिताद्वार्यः विचुर्योनौ रुजावहः। वित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यक्कविचुक्रियाः ॥५॥ शीताः पित्तहराः कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च। योन्यां बळासदुष्टायां सर्वे रूक्षोष्णमौषधम् ॥ ६॥

गुर्च, त्रिफला और दन्तीके कायसे योनिमें सिधन

# योनिविज्ञोधिनी वर्तिः

पिप्पल्या मरिन्वेमिषः शताहाक्ष्रभेन्धवैः। वर्तिम्तल्या प्रदेशिन्या धार्या योनिविशोधनी॥७॥ छोटी पीपल, मिर्च, उड़द, सौंफ, कूठ, व सेंघानमकके चूर्णको साथ घोटकर बनायी गयी प्रदेशिनी अंगुलीके समान बत्ती योनिमें धारण करनेसे योनि शुद्ध करती है॥७॥

# दोषानुसारवर्तयः

हिंसाकरकं तु वातार्ता कोष्णमध्यज्य धारयेता। पश्चवस्करय पित्तार्ता इयामादीनां कफोत्तरा।।८।। वातार्ता योनिसें मालिश कर जटामांसीके कल्ककी बली बनाकर एक्खें । पितार्ता योनिसे पष्टवत्कलके कल्ककी बती और कफार्ता योनिमें निसोध आदिके कल्ककी बली बनाकर रक्खें ॥ ८ ॥

### योन्यर्शश्चिकित्सा

मुषिकामांससंयुक्तं तैलमातपभावितम् । अभ्यंगाद्धन्ति योन्यर्शः स्वेद्हतन्स्रांससैन्धवैः॥९॥ मुषिकाके मांससे युक्त तैल धूपमें तपाकर लगानेसे योल्यर्श नष्ट होता है। अथवा मुधिकाके मांस और सेंधानमकसे स्वेद लेना भी योन्यर्श नष्ट करता है ॥ ९ ॥

# अचरणादिचिकित्सा

गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षीमं त्रिःसप्तभावितम् । मधुना किण्वचूर्णं वा द्दाद्चरणापहस् ॥ १०॥ स्रोतसां शोधनं शोधकण्डक्छेदहरं च तत्। कामिन्याःपृतियोन्याश्च कर्तव्यः स्वेदनो विधिः ११ क्रमः कार्यस्ततः स्नेहिपचुभिश्तर्पणं अवेत्। शसकीजिङ्गिनीजम्ब्धवत्वकृपञ्चवल्कलैः ॥१२॥ कषायैः साधितः स्नेहः पिचुः स्याद्विव्छुतापहः । कर्णिन्यां वर्तिका कुष्ठपिष्पल्यक्षित्रेन्धवै: ॥१३॥ बस्तमूत्रकृता धार्या सर्वे च ऋष्वनुद्धितम् । बेवृत्तं स्नेहनं स्वेद उदावर्तानिळार्तिषु । तदेव च महायोन्यां स्नस्तायां तु विघीयते ॥१४॥

गोपित्त अथवा मछलीके पित्तमें अलसीके वल्लकी २० कराना चाहिये तथा तगर, बैंगन, कूठ, सेंधानमक व मावना देकर अथवा शराबके किंद्रटको शहदके साथ देवदारुसे सिद्ध तैलका फोहा थोनिमें धारण कराना चाहिये। थोनिमें रखनेसे अचरणा नष्ट होती है। तथा छिद्रोंका इससे पीड़ा शान्त होती है। पित्तल योनियोंके लिये सेक, शोधन और सूजन, खुजली व गीलपत आदिका नाश भी मालिश भीर फोहा शीतल पित्तनाशक रखना चाहिये। उपरोक्त प्रयोग करते हैं। पूर्तियोनिवाली स्नीके लिये स्वेदन स्नेहनके लिये थी लगाना तथा खाना चाहिये। कफड्षित करना चाहिये। फिर स्नेहयुक्त फोहेका घारणा करना चाहिये। वोनिमें समस्त रूखे और गरम प्रयोग करने चाहियें॥४-६॥ शह्नकी (शालभेद), मिष्ठा, जामुनकी छाल, धायकी छाल व

पजन तक का थसे सिद्ध स्नेहमें भिगे हुए फोहेंके धारण करनेसे विष्छता नष्ठ होती है। क्षिनीमें कुठ, छोटी हल्दीका छेप योनिको संकुचित करता है। तथा मैनफल, पीपल, आक्के अंकुर व सेंधानमककी बकरेके मूत्रमें बत्ती बनाकर धारण करना चाहिये। तथा समस्त कफनाशक चिकनी होती है॥ १९-२१ उपाय करना चाहिये । उदावर्त और वायुरोगामें घृत, तैल व वसाका प्रयोग तथा स्वेदन करना चाहिये। और यही विधि महायोनि और घस्त योनिमें भी करनी चाहिये॥ १०-१४॥

# आख़तेलम्

आखोमींसं सपदि बहुधा खण्डखण्डीकृतं यत् तैले पाच्यं द्रवति नियतं यावदेतन्न सम्यक् । तत्तेलाक्तं वसनमनिशं योनिभागे दधाना हिनत जीडाकर्भगफलं नाच सन्हेहवृद्धिः ॥ १५॥

मूसेके मांसके छोटे छोटे दुकड़े चतुर्गुण तैल (तथा तैल्ले चतुर्गुण जल ) मिलाकर पकाना चाहिये। जब यह सिद्ध हो जाय, तब उतार कर छान उस तैलसे भिगोया हुआ कपड़ा योनिमें रखनेसे योनिकन्द नष्ट होता है, इसमें सन्देह न करना चाहिये॥ १५॥

# भिन्नादिचिकित्सा

शतपुष्पातैललेपाद्वद्रीदलजात्तथा। पेटिकामुललेपाच योनिर्भिन्ना प्रशाब्यति ॥ १६ ॥ सुषवीमूळलेपेन प्रविष्टान्तर्वहिसेबेत्। योनिर्म्वरसाभ्यङ्गान्निःसृता प्रविशेदपि ॥ १७ ॥ लोधतुक्वीफलालेपो योनिदाढर्थ करोति च। वतसमूलनिष्काथक्षालनेन तथैव च ॥ १८ ॥ म्बिकावागुलिबसाम्बद्धणं योनिदार्क्यरम् ।

सींफके तेलके लेप तथा बेरीकी पत्तीके छेप अथवा पेठिका (पाढल) की जड़के लेपसे भिन्न योनि शान्त होती है। और काले जीरेकी जड़के लेपसे अन्तः प्रविष्ट यो नि बाहर निक-लती है। तथा मूसेके मांस रसकी मालिशसे बाहर निकली प्रविष्ट हो जाती है। लोध और तोम्बीके फलका लेप योनिको दृढ़ करता है। वैतकी जड़के कि। देसे घोनेसे भी यही गुण होता है। और मूसा तथा वगुलेकी वसाकी मालिश योनिको पीनेसे मासिकधर्म नहीं होता। (२) तथा लसोढ़ेके पत्तोंको हढ करती है ॥ ॥१६-१८

# योनिसंकोचनम्

वचा नीछोत्पलं कुष्ठं मरिचानि तथैव च ॥ १९॥ अश्वगन्धा हरिद्रा च गाढीकरणमुत्तमम्।। २०॥ मद्नफलमधुककर्पूरपूरितं भवति कामिनीजनस्य। विगलितयौवनस्य च वराङ्गमतिगाढं पुकुमारम् २१

बचा, नीलोफर, कूठ, काली मिर्च, असगन्ध और शहद, व कपूरसे पूर्ण बृद्धा स्त्रीकी भी योनि बहुत कड़ी और

# योनिगन्धनाशकं घृतम्

पञ्चपह्रवयष्ट्रयाह्यमालतीकुसुमेघृतम् । रविवक्तमन्यथा वा योनिगन्धार्तिनाज्ञनम् ॥ २२ ॥ पञ्चपल्लव, मीरेठी व चमेलीके फूलके कल्कसे सूर्यकी किरणोमें तपाया अथवा चतुर्गुण जल मिलकर पकाया घृत योनिगन्धको नम्न करता है ॥ २३ ॥

# कुसुमसञ्जननी वर्तिः

इक्ष्वाक्रबीजदन्तीचपलागुडमदनकिण्वयष्ट्याह्नैः । सम्बक्धीरैवंतियोंनिगता कुसुमस्जननी ॥ २३ ॥ कडुई तोबीके बीज, दन्ती, छोटी पीपल, गुड़, मैनफल, किण्व (शराबकी किष्ट) और मौरेठीके चूणको शृहरके बूधमें मिलाकर बनायी गयी बत्ती योनिसें रखनेसे मासिक धर्मकी उत्पन्न करती है ॥ २३ ॥

#### प्राशः

सका जिकं जवापृष्यं भृष्टं व्योतिष्मतीदलम्। सङ्प्राज्य न चिरादेव वनिता त्वार्तवं स्मेत् ॥२४॥ काजीके साथ जवापुष्प ओर भूने मालकांगनीके पत्ते पीसकर चाटनेसे शीघ्रही मासिक धर्म होता है ॥ २४ ॥

# दुर्वाप्राज्ञः

सरक्तप्रदरा वापि ससृकस्रावा च गर्भिणी। द्वीयाः पिष्टकम्प्राद्य नासृक्सावेण पीड्यते २५॥ द्बकी चटनी बनाकर चाटनेसे रक्तस्राव बन्द होता है॥२५॥

#### रजोनाशकयोगौ

धाज्यश्जनाभयाचुणं तोयपीतं रजो हरेत्। शेल्ड्छद्मिश्रपिष्टं भक्षणं च तद्र्थकृत् ॥ २५॥ (१) ऑवला, सुरमा, और हरोंका चूर्ण कर जलके साथ पीसकर खाना भी यही गुण करता है ॥ २५ ॥

# गर्भप्रदा योगाः

पुष्योद्धृतं लक्ष्मणायाश्चन्नाङ्गायास्तु कन्यया । पिष्टं मूळं दुग्धघृतमृतौ पीतं तु पुत्रदम् ॥ २६॥ काथेन हयगन्धायाः साधितं सघृतं पयः। ऋतुस्नाताङ्गना पीत्वा गर्भे धत्ते न सश्चयः ॥२७॥ पित्पत्यः शृङ्कवरं च मरिचं केशरं तथा।

गृतेन सह पातव्यं वन्ध्यापि लभते सुतम्।। २८।।

पुष्यतक्षत्रमें उखाड़ी चकांग (जिसके उपर ठाल बिंदु

होते हैं उस) लक्ष्मणाकी जड़को कन्यासे पिसाकर दूध व

ग्रीमें मिलाकर ऋतुकालमें पीनेसे गर्भ धारण होता है। इसी

प्रकार अस्मन्धके काथसे सिद्ध दूधमें घी मिलाकर पीनेसे
ऋतुस्ताता ल्ली गर्म धारण करती है। तथा छोटी पीपल, सोंठ,
काली मिर्च, व नामकेशरके चूणको घीमें मिलाकर पीनेसे
वन्न्या भी गर्म धारण करती है। २६-२८॥

# स्वर्णादिभस्मयोगः

स्वर्णस्य रूप्यक्स्य च चूर्णे ताम्रस्य चाड्यसंसिश्रे। पीते शुद्धे क्षेत्रे भेषजयोगाद्भवेद्गभः ॥ २९ ॥ सोना और चांदी तथा ताम्नकी भरममें घी मिलाकर रजीधमेंके बाद सेवन करनेसे गर्भ रहता है ॥ २९ ॥

# नियतगर्भचिकित्सा

कृत्वा शुद्धौ स्नानं विल्रङ्घ्य दिवसान्तरं ततः प्रातः । स्नात्व। द्विजाय दत्त्वा सम्पूच्य तथैव लोकनाथेशम् ॥ ३० ॥ श्वेतबलाङ्ख्रिकयण्टीं कर्षं कर्षं पलं सितायाश्च । पिष्टुक्वणंजीवितवत्सात्या गोस्तु दुग्धेन ॥ ३४ ॥ समधिकधृतेन पीतं नात्र दिने देयमन्नमन्यच । स्रुधित सदुग्धमन्नं दद्यादा पुरुषसन्निधेस्तस्याः ३२॥ समदिवसे शुभयोगे दक्षिणपार्श्वावलम्बिनी धीरा। त्यक्तस्य सङ्गमहृष्टमनसोऽतिवृद्धधातोश्च । पुरुषस्य सङ्गमात्रालभते पुत्रं ततो नियतम् ॥ ३३ ॥

रजःशुद्धिके दिन स्नान कर रुंघन करना चाहिये। दूमरे दिन प्रातःकाल स्नानकर मिलपूर्वक ब्राह्मण तथा शंकरजीका पूजनकर सफेद खरेटीकी जड़ १ तो॰ मौरेठी १ तो॰ व शक्कर ४ तो॰ एकमें पीस मिलाकर एक रङ्गवाली बछड़ा सहित गायके दूथमें घी मिलाकर ओषिके साथ पीना चाहिये। इस दिन दूसरा अन्न नहीं खाना चाहिये। भूख लगनेपर दूध भात देना चाहिये। जबतक पुरुषसंयोग न हो जाय, तबतक यही पथ्य रखना चाहिये। सम दिन अर्थात छठे, आठवे या दशवें, या बाहरवें दिन ग्रुम योगमें दिहनी ओरको जिस पुरुषने दूसरी स्त्रीका संग नहीं किया, तथा जिसका मन प्रसन्न हो रहा है, धातु बढ़े हुए हैं ढसके सङ्गमात्रसे निःसन्देह पुत्रको प्राप्त करती है। ३०-३३॥

# पुत्रोत्पादका योगाः

गोष्ठजातवटस्य प्रागुत्तरशाखजे शुभे शृङ्गे।

माषो हो च तथा गौरसर्षपी द्धियोजिती।
पुष्यापीती दुतापन्नगर्भायाः पुत्रकारकी।। ३४॥
कानकान् राजतान्वापि लौहान्पुरुषकानमून्।
ध्मातामिवर्णान्पयसो द्ध्नो वाष्युद्कस्य वा।
क्षिप्तवाक्षली पिवेत्पुष्ये गर्भे पुत्रत्वकारकान्॥३५॥

गौओं के ठहरने के स्थानमें उत्पन्न बरगदकी पूर्व तथा उत्तर-की डालके र टिश्हुने, र उडद, सफेद सरसों, दिहीमें मिला-कर पुष्य नक्षत्रमें पीनेसे शीघ्र गर्भ धारण करनेवाली ब्लीके गर्भसे पुत्र ही होता है। इसी प्रकार सोने, चादी अथवा लोहें के पुरुषकी मूर्ति बना अग्निमें लाल कर दूध, दही अथवा जलकी अजली (१६ तो०) में बुझाकर पुष्य नक्षत्रमें पीनेसे गर्भसे पुत्र ही होता है। ३४ %॥ ३५॥

#### फलवृतम्

मिला मधुकं कुछ त्रिफला शर्करा बला। मेदा पयस्या काकोली मूलं चैवाश्वगन्धजम् ॥३६॥ अजमोदा हरिद्रे हे हिङ्गुकं कटुरोहिणी। उत्पलं कुसुदं द्राक्षा काकोल्यौ चन्द्नद्रयम् ॥३७॥ एतेषां कार्षिकैभागेर्घृतप्रहथं विपाचयेत्। शतावरीरसक्षीरं घृताहेयं चतुर्गुणम् ॥३८॥ सर्पिरेतन्तरः पीत्वा नित्यं कीव वृषायते । पुत्राञ्जनयते नारी मेधाह्यान् प्रियद्र्यनान् ।।३९॥ या चैव स्थिरगर्भा स्याद्या वा जनयते मृतम् । अल्पायुषं वा जनयेद्या च कन्यां प्रसूयते ॥ ४० ॥ योनिदोषे रजोदोषे परिस्नावे च शस्यते। प्रजावर्धनमायुष्यं सर्वष्रहनिवारणम् ॥ ४१ ॥ नाम्ना फलघृतं होतद्धिभयां परिकीर्तितम् अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः॥४२॥ जीवद्वत्सेकवर्णाया घतमत्र प्रशस्यते। आर्ण्यगोमयेनापि वह्निब्वाला प्रदीयते ॥ ४३ ॥

मझीठ, मौरेठी, कूठ, त्रिफला, शक्कर,खरेटी, मेदा, क्षीर-काकोली, काकोली, असगन्ध, अजमोद, हल्दी, दाघहल्दी, हींग, कुटकी, नीलोफर, कमल, मुनक्का, दोनी काकोली, तथा दोनो चन्दन प्रत्येकका १ तोला कल्क छोड़कर १२८ तोला घी, शतावरीका रस २५८ तोला, दूध २५८ तोला मिलाकर पकाना चाहिये।इस पृतके पीनेसे पुरुष स्त्रीगमनसे अधिक समर्थ होताहै।

\* इवेतकण्टकारिकायोगः-"सिधास्तु इवेतपुष्पाया मूलं पुष्यसमुद्धतम्। जलपिष्टमृतुस्नाता नस्यादभे तु विन्दति॥'' ऋतुस्नाता स्नीको पुष्य नक्षत्रमे उखड़ी सफेद फूलकी कटेरी-की जड़को जलमें पीसकर नस्यं लेनी चाहिये। इससे गर्भ रहता हैं। (यह योग बहुत प्रसिद्ध तथा लाभदायक है॥)

और की इसे पीकर सुन्दर मेघावी बालक उत्पन करती है। जिसके गर्भ नहीं रहता, अथवा जो मरा या अल्पायु बालक उत्पन्न करती है, अथवा जिसके कन्या ही उत्पन्न होती है, वे मुन्दर बालक उत्पन्न करती है। यो निदोष, रजोदोष व परि-स्नावमें यह हितकर है। यह सन्तान बढाता, आयु बढाता तथा समस्त प्रह्दोष नष्ट करता है, इसको भगवान् अदिवनी कुमारने "फलघृत" नामसे कहा है। इसमें लक्ष्मणाकी जड़ नहीं कही गयी, परवैदा उसे भी छोड़ते हैं। इसमें जिसका बछड़ा जीता हो, ऐसी एक रज़वाली गायका घी उत्तम बताते हैं, तथा जंगली कण्डोंकी आँच देनी चाहिये ॥ ३६-४३ ॥

# अपरं फलघृतम्

सहचरे हे त्रिफलां गुडूची सपुनर्नवाम्। शुकनासां हरिद्रे हे रास्त्रां मेदां जतावरीम् ॥४४॥ कलकीकृत्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचतुर्गुणम्। तिसद्धं प्रिवेन्नारि योनिशूलप्रपीडिता ॥४५॥ पिण्डिता चलिता या च निःसृता विवृता च या। विण्डयोनिस्तु विस्नृहता वण्डयोनिश्च या स्मृता ४<sup>६</sup> प्रपचनते तु ताः स्थानं गर्भे गृह्वन्ति चासकृत्। एतत्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम् ॥ ४७ ॥

दोनों कटसला, त्रिफला, गुर्च, पुनर्नवा, सोना पाठा, हल्दी दाहहत्दी, रासन, मेदा, व शतावरीका कडक कर १ प्रस्थ घी, चीगुना दूध मिलाकर पकाना चाहिये। यह पृत योनिश्लसे पीड़ित, पिंड़ित, चलित, निःसत, विवृत, पिण्डयोनि, शिथिलयोनि तथा षण्डयोनिवाली ख्रियोंको पिलाना चाहिये इससे योनि ठीक गर्भ घारण योग्य हो जाती है। यह "फल-घृत" योनिदोष नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है ॥ ४४-४७ ॥

# सोमघृतम्

सिद्धार्थकं वचा ब्राह्मी शंखपुष्पी पुनर्नवा । पयस्यामययष्ट्याह्नकटुकैलाफलत्रयम् ॥ ४८ ॥ शारिवे रजनी पाठा भुक्तदारु सुवर्चेका। मिल्लिष्ठा चिकला स्थामा शुरपुष्पं सगैरिकम् ॥४९ धीमान्यक्त्वा घृतप्रस्थं सम्यङ् सन्वाभिमंत्रितम् । द्विमासगर्भिणी नारी वण्मासात्र प्रयोजयेत् ॥५०॥ सर्वाङ्गं जनयेत्पुत्रं शूरं पण्डितमानिनम्। जडगद्रदमूकत्वं पानादेवापकषंति ॥ ५१ ॥ सप्तरात्रप्रयोगेण नरः श्रतिधरो भवेत्। न तत्र प्रियते बालो यत्राहते सोमसंज्ञितः। वन्ध्यापि लभते पुत्रं सर्वामयविवर्जितम्। योनिदुष्टाश्च या नार्यो रेतोदुष्टाश्च ये नराः ॥५३॥ मूत्रकच्छ् और रक्तज गुल्ममें लाभ पहुंचता है ॥५६ ॥ ५७ ॥

अह्य प्रमावात्कुक्षिस्थः स्फुटवाग्न्याहरत्यपि। द्राक्षा परूषकाइमयाँ फलत्रयसुराहतम्॥ ५४॥

> "ओं नमो महाविनायकाया-मृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धि देहि रुद्रवचनेन स्वाहा" समद्वीभिमन्त्रितम् ॥ ५५ ॥

सरसों, वच, बाह्मी, शंखपुष्पी, पुनर्नवा, क्षीरविदारी कुठ, मीरेठी, कटकी, इलायची, मुनक्का, फाल्सा, खम्बार, फल शारिवा, काली शारिवा, हल्दी, पाढ,शांगरा, देवदारु, हुलहुल, मजीठ, त्रिफला, निसीथ, अड्सेके फूल, गेरू इनके साथ १ प्रस्थ घी सिद्ध कर ठीक सन्त्रसे अभिमन्त्रित कर दो मासकी गर्भिणी ली६ सासतक सेवन करे, फिर नं सेवन करे, वह पूर्णात, बलवान् पंडित पुत्रको उत्पन्न करती है। जड़ता, गद्रदता और मकता पीनेसे ही नष्ट होती है। सात रात्रितक इसके प्रयोग करनेसे मनुष्य श्रुतपाही हो जाता है। जहाँ यह घृत रहता है, उस घरको अगि नहीं जलाती,न वज नष्ट करता है, न महोंका आक्रमण होता है, न बालक ही मस्ता है। जहाँ यह ''सोम-ष्टत" रहता है, वन्ध्या भी रोगरहित बालक उत्पन्न करती है। जो ज़ियाँ योनिरोगसे पीहित तथा जो पुरुष शुक्रदोषसे दूषित होते हैं, वे इसके सेवनसे शुद्ध होते हैं। इसके प्रभावसे पेटके अन्दर ही गर्भ बोलने लग जाता है। इसमें त्रिफलासे मुनक्का फाल्सा और खम्भार हेना चाहिये। ७ दूव हेकर नीचे लिखे मन्त्रसे बनाते समय तथा खाते समय अभिमन्त्रण करना चाहिये। मन्त्र:--"ॐ नमो महाविनायकायामृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धि देहि इद्रवचनेन स्वाहा" ॥ ४८--५५ ॥

# नीलोत्पलादिघतम्

नीलोत्पलोशीरमधूकयण्टी-द्राक्षाविदारीतृणपञ्चमूलैः। ह्याङजीवनीयैश्च घृतं विपक्वं शतावरीकारसदुग्धमिश्रम् ॥५६॥

तच्छकरापाद्यतं प्रशस्त-मसृग्दरे मारुतरक्तिवित्ते। क्षीणे वलं रेतिस संप्रनप्टे कृरके च रक्तप्रभवे च गुल्मे ॥ ५७ ॥

नीलोफर, खश, मौरेठी, मुनका बिदारीकन्द, तृणपश्चमूल नामिर्दहित तद्वेदम न वर्ष्ट्र हंति न प्रहाः ॥ ५२ ॥ और जीवनीयगणके कल्कमें शतावरीका रस और दूध मिलाकर सिद्ध घृत चतुर्थीश शंक्करके साथ मिलाकर सेवन करनेसे वातरकापित्तजन्य प्रदर, बलकी क्षीणता, गुक्रनाश,

# बृहच्छतावरीघृतम्

शतावरीमू छतु छाश्चतसः संप्रपी डयेत् ।
दसेन क्षीरतु ल्येन पचेनेन घृताढकम् ॥ ५८ ॥
जीवनीयैः शतावयां मृद्रीकाभः परूषकैः ।
पिष्टैः प्रियालेश्चाक्षां शैद्धियण्टी मधुकै भिषक् ॥५९॥
सिद्धशीते च मधुनः पिष्पल्याश्चाष्टकं पलम् ।
दस्वा दशपलं चात्र सितायास्तद्धि मिश्रितम् ॥६०॥
बाह्यणान्प्रशायेत्पूर्वं लिह्यात्पाणितलं ततः ।
योन्यस्कशुक्रदोषध्नं वृष्यं पुंसवनं च तत् ॥६१॥
क्षतक्षयं रक्तपिनं कासं श्वासं हलीमकम् ।
कामलां वानरक्तं च विसर्पं हच्छिरोप्रहम् ।
उन्मादादी तपस्मारान्वातिपत्तात्मका अयेत् ॥६२॥

शतावरीकी जड़ २० सेर पीस कर रस निकालना चाहिये, उस रसके बराबर दूध मिलाकर घी ६ सेर ३२ तो० तथा जीवनीयगणकी ओषधियाँ शतावरी, मुनक्का, फाल्सा, व चिरींजी प्रत्येक एक तोला तथा मौरेठी २ तोलेकी कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छान ठढाकर शहद ३२ तोला, छोटी पीपलका चूर्ण ३२ तोला व मिश्री ४० तोला मिलाकर पिहले बाह्मणको चटाना चाहिये, फिर १ तोला स्वयम् चाटना चाहिये। यह थोनिरक्त और शुक्के दोषोंको नष्ट करता, बाजीकर तथा बालक उत्पन्न करता है। स्तक्ष्य, रक्तपित्त, कास, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, विसर्प, हदय, और शिरको जकड़ाहट, उन्माद और अपस्मारादि वातपित्तात्मक रोगोंको नष्ट करता है। ५८-६२॥

### लोमनाशका योगाः

दृश्या शक्यं क्षिपेद्रम्भास्वरसे तन् पेषितम्।
तुल्यालं लेपतो हन्ति रोम गुद्धादिर म्भवम् ॥६३॥
रक्ताश्वनापुच्छचूणयुक्तं तैलं तु सार्षपम्।
सप्ताहं व्युषितं हन्ति स्लाद्रोमाण्यसंशयम्।
कुमुम्भतेलाभ्यङ्गो वा रोम्णामुत्पाटितेऽन्तकृत्६४॥
शंखकी भस्म कर केलेके स्वरसमें छोड़ना चाहिये। फिर
उसमें समान भाग हरिताल मिलाकर लेप करनेसे गुद्धादिके
लोम नष्ट होते हैं। रक्ताजना (अजननामिका) की पूँछके
चूर्णके साथ सरसोंका तैल ७ दिन रखकर लगानेसे जड़से
बाल उड़ जाते हैं। इसमके तैलकी मालिश भी रोम नष्ट
करनेमें यम ही हैं॥ ६३॥ ६४॥

# आरग्वधादितेलम्

आरम्बधमूलपलं कर्षद्वितयं च शंखस्णस्य हरितालस्य च खरजे मुत्रप्रस्थे पक्षक करुतेलम्ह

तैलं तदिदं शंखहरितालचूर्णितं लेपात्। निर्मूलयित च रोमाण्यन्येषां सम्भवो नेव ॥ ६६ ॥ अमलतासकी जड़ ४ तोला, शंखचूर्ण २ तो॰, हरिताल २ तो॰, कटुतैल ४० तो॰ गधेका मूत्र १ प्रस्थ और जल मिलाकर सिद्ध तैलमें फिर शंख और हरितालका प्रक्षेप छोड़कर लेप करनेसे बालोंको उखाड़ देता है और नये जमते नहीं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

# कर्पूरादितेलम्

कर्पूरभञ्चातकशंखच्णै क्षारो यवानां च मनःशिला च। तैलं विपक्वं हरितालिमश्रं रोमाणि निर्मूलयति क्षणेन ॥ ६७॥

कर्पूर, मिलावां व शंखका चूर्ण, जवाखार, मैनशिल, और हरिताल मिलाकर पयाका गया तैल क्षणभरमें रोमोंको उखाड़ देता है ॥ ६७ ॥

# क्षारतेलम्

शुक्तिशस्युकशंखानां दीर्घष्टुन्तात्ससुष्ककात् ।
दग्ध्वा क्षारं समादाय खरसूत्रेण गालयेत् ॥६८॥
क्षारार्धभागं विपचेत्तेलं च सार्षपं बुधः ।
इदमन्तःपुरे देयं तैलमान्नेयपूजितम् ॥ ६९ ॥
विन्दुरेकः पतेदात्र तत्र रोमापुनर्भवः ।
मदनादित्रणे देयमञ्जिभ्यां च विनिर्मितम् ॥७०॥
अर्शसां कुष्ठरोगाणां पामाददुविचर्चिनाम् ।
क्षारतैलमदं श्रेष्ठं सर्वक्लेदहरं परम् ॥ ७१॥

शुक्ति, घोंघा, शंख, सोनापाठा व मोखा इन सबको जलाके क्षार बनाकर गधेके पेशाबसे छानना चाहिये। क्षार जलसे आध भाग सरसोंका तैल मिला पका पकावे। यह रिनवासमें देना चाहिये। इसका एक विन्दु जहां गिर जाता है, वहां फिर रोवाँ नहीं जमते। मदनादि (उपदंश)के घाबमें इसे लगाना चाहिये। इसे अश्विनीकुमारने बनाया है। अर्श, कुछ, पामा, दब्रु और विवर्षिकाको यह तैल नष्ट करता है। यह ''क्षारतैल'' समस्त वणोंके मवादको साफ करता है। ६८-७१।

इति योनिव्यापदिधकारः समाप्तः।

# अथ स्त्रीरोगाधिकारः

# गर्भस्रावचिकित्सा

मधुकं शाकबीजं च पयसा सुरदाह च। अश्मन्तकः कृष्णतिस्नाम्रवल्ली शतावरी ॥१॥ वृक्षादनी पयस्या च तथैंबोत्पलशारिवा।
अनन्ता शारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च ॥२॥
वृहतीद्वयकाइमर्यक्षीरिशुङ्कास्त्वचो घृतम्।
पृथव्यपी बला शिष्ठ श्वदंष्ट्रा मधुयष्टिका ॥३॥
श्वद्भाटकं विसं द्राक्षा कशेरु मधुकं सिता।
सासेषु सप्त योगाः स्युर्धश्लोकास्तु सप्तसु॥ ४॥
यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे पयोऽन्विताः।
क्रिपत्यविरुववृहतीपटोलेक्षुनिद्ग्धिकाः॥ ५॥
मूलानि क्षीरसिद्धानि दापयेद्विष्वगृहमे।
नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः पिवेत् ॥ ६॥
पयस्तु दशमे शुष्ठ्या श्वरोतं प्रशस्यते।

गर्भवतीको गर्भक्षावकी शङ्का होनेपर पहिले महीनेमं मौरेठी, शाकवीज, शीरकाकोली, देवदाह। दूसरे महीनेमं अस्मन्तक, काले तिल, स्काठ, शतावरी। तीसरे महीनेमं वांदा, श्चीर-काकोली, काली सारिवा। चौथे महीनेमं अनन्ता, शारिवा, शासन आरत्ती, मौरेठी। पांचवें महीनेमं छोटी बड़ी कटेरी, खरूभार, दूधवाले, युक्षोंके अडकुर और छाल तथा घृत। छठे महीनेमं पृष्ठपणीं, खरेटी, सहिंजन, गोखरू, मौरेठी। सातवें महीनेमं पृष्ठपणीं, खरेटी, सहिंजन, गोखरू, मौरेठी। सातवें महीनेमं सिंघाड़ा, कमलके तन्तु, मुनक्का, कशेरू, मौरेठी, मिश्री। इन आधे आधे क्षोकमं वणित सात योगोंका गर्भ-सावको रोकनेके लिये द्धके साथ प्रयोग करना चाहिये। तथा, कथा, बेल, बड़ी कटेरी, परवल, ईख व छोटी कटेरीकी जड़ दूधमें सिद्ध कर आठवें महीनेमं। नवम मासमें मौरेठी, यहासा क्षीरविदारी, शारिवा तथा दशममासमें सोठसे सिद्ध कर ठण्डा किया दूध देना चाहिये॥ १-६॥

# अपरे प्रयोगाः

सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदार है।। ७॥ एवमाध्यायते गर्भस्तीचा रुक् चोपशास्यति। छुशकाशोरुबूकानां मूलैगोंक्षरकस्य च। अर्तं दुग्धं सितायुक्तं गार्भण्याः शूलतुत्परम् ॥८॥ दूधके साथ मौरेठी, सोठ और देवदार देना चाहिये। इस तरह गर्भ बढता है और तीव पीडा शान्त होती है। इसी प्रकार कुश, जाश एरण्ड व गोखुरूकी जड़से सिद्ध कर ठण्डा किया द्ध मिश्री मिलाकर देनेसे गर्भणीका शूल नष्ट होता है। ७॥ ८॥

# कशेरकादिशीरम्

कशेरुश्रङ्गाटकजीवनीय-पद्मोत्पळेरण्डशतावरीभिः। सिद्धं पयः शर्करया विमिश्रं संस्थापयेद्गर्भमुदीर्णशूलम्॥९॥ कशेरू, सिंघाड़ा, जीवनीयगणकी ओषधियां, कमल, नीलोफर, एरण्ड् शतावरीसे सिद्ध दूध शक्कर मिलाकर पीनेसे श्र्लसहित गर्भको स्थापित करता है॥ ९॥

# कशेरकादिचूर्णम्

कशेरुशृङ्गाटकपद्मकोत्पळं ससुद्रपणीमधुकं सशकरम् । सशूळगर्भसृतिपीडिताङ्गना पयोविमिश्रं पयसाज्ञभुक् विवेत् ॥ १०॥

करोरू, सिंघाड़ा, पद्माख, नीलोफर, सुद्रपणीं, मौरेठीको दूधमें पका शक्करके साथ मिला शूल तथा गर्भक्षावसे पीड़ित इती सेवन करे तथा दूधके साथ भात खावे।। १०॥

# शुष्कगर्भचिकित्सा

गर्भे शुब्के तु वातेन बालानां चापि शुब्यताम्। सितामधुककादयर्यैहितमुत्थापने पयः॥ ११॥ गर्भशोषे त्वामगर्भाः प्रसहाश्च सदा हिताः।

वातसे गर्भके सूखनेपर तथा बालकोके सूखनेपर मिश्री,मौरे-ठी व खम्भारसे सिद्ध दूध पोषण करता है तथा गर्भसे सूखनेपर कच्चे गर्भ तथा प्रसह प्राणियोंके मांसरस उत्तम होते हैं॥१९॥–

### सुखप्रसवोपायाः

पाठा लाङ्गलिसिंहास्यमयूरकजटैः पृथक् ॥१२॥
नाभिवस्तिभगालेपात्मुखं नारी प्रसूयते।
पक्षप्रसिथरामूललेपस्तद्वत्पृथक् पृथक् ॥१३॥
वावामूले दुवं नद्वत्कटिबद्धे प्रसूयते।
पाठायास्तु शिफां योनौ या नारी संप्रधारयेत् १४
उरःपस्वकाले च सा सुखेन प्रसूयते।
तुषाम्बुपरिपिष्टेन मूलेन परिलेपयेत्॥१५॥
लाङ्गल्याश्चरणौ सूते क्षिप्रमेतेन गर्भिणी।
आटक्ष्यकमूलेन नाभिवस्तिभगालेपः कर्नव्यः॥९६
गृहाम्बुना गेहधूमपानं गर्भापकर्षणम्।
मातुलुङ्गस्य मूलानि मधुकं मधुसंयुतम्॥१७॥
पृदद्यधस्पक्ष्यक्त-

मसृणमसी कुसुमसारसहिवाश्विताक्षी। झटिति विश्वत्या जायेत गर्भवती मूढगर्भापि॥ १९॥ गृहाम्बुना हिंगुसिन्धुपानं गर्भापकर्षणम्

पाढ़, किलहारी,वासा व अपामार्ग इनमेंसे किसी एककी जड़ पीसकर नाभि, बस्ति और भगमें ठेप करनेसे मुख्यूर्वक स्त्रीका

है।। वृह् ॥ २७॥

बालक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार फालसा और शाल्पिणीं में किसीकी जड़का लेप अथवा वासाकी जड़को कमरमें बांधनेसे शीघ्र ही बालक उत्पन्न हो जाता है। जो स्त्री पाढकी जड़ यो निमें रखती है वह प्रसवकालमें सुखपूर्वक बालक उत्पन्न करती है। किलिहारीकी जड़ काज़ीमें पोसकर पेरोमें लगानेसे शीघ्र ही बालक हो जाता है। अहसेकी जड़से भी नाभि, मूत्राशय और अगमें लेप करना चाहिये। तथा काज़ीके साथ ग्रह्यूम पिलाना चाहिये। इससे सुखपूर्वक गर्मात्पित होती है। विजीदे निम्बूकी जड़ व मीरेठीके चूर्णको शहदमें मिलाकर घीके साथ पिलानेसे सुखपूर्वक बालक होता है, पुटमें जलायी गयी सांपकी केंचुलकी चिकनी भरमको शहदके साथ आंखमें लगानेसे स्त्री शीघ्र ही गर्मको बाहर करती है। चाहे मूढगर्भा ही क्यों न हो ग्रीहास्त्रुके साथ हींग व सेंधानमकका पान गर्भको बाहर निकालता है। १२–१९॥

सुपस्तिकरो मन्त्रः इहामृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि। इच्चेःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते॥ २०॥

इद्ममृतमपां समुद्धतं वे-भव लघुगर्भमिमं विमुखतु खी। तद्नलपवनार्कवासवास्ते

सह छवणास्युधरैदिशन्तु ज्ञान्तिस् ॥२१॥
सुकाः पाशा विपाशाश्च सुकाः सूर्येण रवसयः।
सुक्तः सर्वभयाद्रभ एहाहि सा चिरं स्वाहा ॥२२॥
उपर लिखे मन्त्रसे सात वार अभिमन्त्रित जल पिलानेसे
सुखपूर्वक बानक होता है ॥ २०-२२॥

#### यन्त्रप्रयोगः

जलं च्यवनसन्त्रेण सप्तवाराभिसन्त्रितस् । पीत्वा प्रस्यते नारी दृष्टा चोभयत्रिंशकम् ॥२३॥ तथोभयपश्चदशदर्शनं सुखप्रस्तिकृत् । षोडशर्तुवसुश्चिः सह पक्षदिगष्टादशभिरेव च॥२४ अर्कभुवनाव्धिसहितेहभयत्रिंशकमिदमार्थ्यम् । वसुगुणाब्ध्येकबाणनवषद्सप्तयुगेः कमात् ॥२५॥ सर्वे पश्चदश द्विस्तु त्रिशकं नवकोष्ठके ।

उभयपचदशकम्

उभयित्रिंशकम् ।

रिक्ष ह ८

२०१८

१२१४ ४

यन्त्रोंको लिखाकर दिखानेसे सुखपूर्वक बालक हो जाता है। २३-२५॥

१ " गृहाउबु " काजीको कहते हैं।

# अपरापातनयोगाः

कदुतुम्बयहिनिर्मो ककृतवेधनसर्वपेः ॥ २६ ॥ कदुतैलान्वितो धूमो योनेः पातयतेऽपराम् । कचवेष्टितयांगुल्या घृष्टे कण्ठे सुखं पतत्यपरा २७ कडुई तोब्बी, सांपकी केंचुल, कडुई व सरसोंके बीजके चूर्णको कडुए तैलके साथ धूम योनिकी अपराको गिरता है। बालोंको अंगुलीमें लपेटकर कण्डमें धिसनेसे अपरा गिरती

# अपरो मन्त्रः

' एरण्डस्य वनात् काको गङ्गातीर सुपागतः। इतः विवित पानीयं विश्वस्या गिर्सणी अवेत्।।'' अनेन सप्तधामन्त्रय जलं देयं विश्वस्यकम् ॥२८॥ एरण्डक वनसे कीक्षा गङ्गातीर आया, इधर पानी पीता है-इधर गिर्मणी गर्भरहित होती है। इस मन्त्रसे सात बार आम, न्त्रित कर जल पीनेसे गार्मणी गर्भरहित होती तथा अपराका पातन होता है॥ २८॥

# अवरे योगाः

सूछेन लाङ्गलिक्या वा संलिप्ते पाणिपादे च। अपरापातनं सद्यैः पिष्पल्यादिरजः पिवेत् ॥२९॥

गरीमदनदहनमूलं चिर्जमपि। गर्भे मृतममृतं वा निपातयति ॥ ३०॥

कलिहारीकी जड़से हाथ पैरोंमें लेप कर शरावके साथ पिप्पल्यादिचूर्ण पीनेसे अपरा पातन होता है। इस प्रकार गरी (नारियल) मैनफल व चीतकी जड़का चूर्ण भी मृत या जीवित गर्भको गिराता है॥ २९–३०॥

#### **मक्कलचिकित्सा**

शालिमूलाक्षमात्रं वा मूत्रेणाक्लेन वान्वितम् । उपक्षित्रकां पिप्पलीं च मदिरां लाभतः पित्रेत् ३१ सौवर्षलेन संयुक्तां योनिशूलनिवारणीम् । सूताया हिन्छरोवस्तिशूलं मक्षलसंज्ञितम् ॥३२॥ यवक्षारं पिवेत्तत्र सर्पिषोष्णोदकेन वा । पिप्पल्यादिगणक्वाथं पिवेद्वा लवणान्वितम् ॥३३

शालि (धान) की जड़ १ तोला मूत्र अथवा काजीके साथ अथवा कलौंजी, छोटी पीपल, शाराब ब काला नमक मिलाकर पीनेसे योनि शूल तथा प्रसूता स्रीके हृदय, शिर और बस्तिके शूल तथा मक्कल शूल नष्ट होता है। अथवा उसमें जवाखार घी अथवा गरम जलके साथ पीवे अथवा पिप्पल्यादि गगका क्वाथ नमकके साथ पीना चाहिये॥ ३१-३३॥

#### रक्तस्रावचिकित्सा

पार्वितशक्तरपीतं शास्त्रितण्डुस्वारिणा । गभपातान्तरोत्थे तु रक्तस्रावनिवारणम् ॥ ३४ ॥ कबूतरकी वीट चावसके जलसे पीनेसे गर्भपातके अनन्तर बहते हुए रक्तको शांत करता है ॥ ३४ ॥

# किक्किशरोगचिकित्सा

जलिष्ट्रवन्तणपत्रैः सघृतेनद्वर्तनालेपी।
किक्तिशरोगं हरतो गोसयचर्षादयो विहितौ ॥३५॥
अलमें पिसे वर्षणाके पत्तीके चूर्णको धीमें मिलाकर
किया गया लेप और उबटन अथवा गोवरसे घिसना किक्तिश रोगको शान्त करता है ॥ ३५॥

# **हीवेरादिकाथः**

हीबेरारणिरक्त वन्द्नबलाधन्याकवत्साद्नीक्रुम्तोहीरयवास्तप्रदिवधकाथं पिबेद्वसिंणी।
नानादोषयुतातिसारकगरे रक्तस्तुतौ वा उनरे
खोगोऽयं मुनिश्निः पुरा निगदितः सूत्यामये शस्यते ३६
सुगन्धवाला, अरणी, लालचन्दन, खरेटी, धनियां, गुर्च,
योथा, खश, यवासा, पित्तपापड़ा, व अतीसका काथ गर्भिणी
अनैक दोषनुक्त अतीसार, रक्तसाव तथा ज्वरमें पीवे, तथा
यह योग मुनियोंने सूतिका रोगमें भी कहा है।। ३६॥

### अमृतादिकाथः

अमृतानांगरसहचरभद्रेत्कटपञ्चमूळजलद्वजलम् । शृतशीतं मधुयुक्तं निवारयति सूतिकातङ्कम् ॥ ३७॥

गुर्च, साँठ, कटसेला, गन्धप्रसारणी, पश्चमूल नागरमोथा व सुगन्धवालाके क्षाथको ठण्डा कर शहद मिला सेवन कर-नेसे ज्वर व सूतिकारोग नष्ट होते हैं॥ ३७॥

### सहचरादिकाथः

सहचरपुरकरवेतसमूठं वैकङ्कतं दार कुरुत्थसमम् । जलमब सैन्धवहिङ्गुयुतं सद्यो घोरसूरिकाश्चहरम् ॥ ३८॥ दशमूलीकृतः काथः सदाः स्तिरुजापहः ।

कटसेला,पोहकरमूल, बेतकी जड़, विकङ्कत, देवदारु,कुलथी घरि २ मन्द आंचसे पकाना चाहिये। यह "पश्चनीरक गुड़" समान भाग ले काथ बना संधानमक व भुनी हींग मिलाकर सूतिका क्षियोंके लिये हितकर है। तथा गर्भकी इच्छावाली पिनसे शीघ्र ही घोर सूतिका रोग नष्ट होता है दशमूलका क्षियोंके लिये, बृंहणीय वायुरोगमें, योनिकी २० व्यात्तियों, काम तत्काल सूतिकादीषको नष्ट करता है।। ३८॥ काम तत्काल सूतिकादीषको नष्ट करता है।। ३८॥

#### वज्ञककाञ्चिकम्

पिष्पछी पिष्पछी मूर्छं चन्यं शुण्ठी यमानिका॥३९॥ जीरके हे हरिद्रे हे बिडसी वर्षछं तथा। एतेरे वे विदेश पिष्टे गरनालं प्रसाधितम् ॥ ४०॥ आमवातहरं वृष्यं कफ हनं विद्विदीपनम् । काल्जिकं वज्रकं नाम स्त्रीणामित्रि विवर्धनम् ॥४१॥ मा स्वर्धन् स्वर्धनम् ॥४१॥ मा स्वर्धन् स्वर्धनित् स्वर्धनित् स्वर्धन् स्वर्धनित् स्वर्धनित् स्वर्धनित् स्वर्धनित् स्वर्धनित स्वर्यन् स्वर्धनित स्वर्धनित स्वर्धनित स्वर्धनित स्वर्धनित स्वर्धनित स्वर्यम् स्वर्धनित स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्धनित स्वर्यम् स्वर्यम्यस्य स्वर्यम् स्वर्यम्यस्य स्वर्यम् स्वर्यम्यस्य स्वर्यम् स्वर्यम् स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्यस्य स्वयस्यस्य स्व

छोटी पीपल, पिपरामूल,चव्य, सोंठ,अजवाइन, जीरा, सफेद जीरा, स्याइ जीरा, इल्दी, दाफ्हल्दी, विडनमक व कालानमक इन औषधियोंसे सिद्ध काजी आमवातकों नष्ट करती, वृष्य, कफान्न, अमिदीपक तथा ख्रियोंके दूधको बढ़ाती है। तथा मक-लशूल नष्ट करती है। इस प्रयोगमें उपरोक्त औषधियाँ मिला-कर १ भाग, काजी ८ भाग और जल ४ भाग, मिलाकर पकाना चाहिये। जलमान्न जलनेपर उतार छानकर प्रयोग करना चाहिये॥३९-४२॥

# पश्चजीरकगुडः

जीरकं हपुवा धान्यं शताह्वा सुरदार च ।
यमानी ऋष्टिका हिंगुपत्रिका कासमदेकम् ॥४३॥
पिष्पली पिष्पतीमूलमजमोदाथ वाष्पिका ।
चित्रकं च पलाशानि तथान्यच चतुष्पलम् ॥४४॥
कशेरुकं नागरं च कुष्ठं दीष्यकमेव च ।
गुडस्य च शतं दद्याद् शृतप्रस्थं तथैव च ॥ ४५ ॥
श्वीरद्विप्रस्थसंयुक्तं शनैर्मृद्विप्रना पचेत् ।
पञ्चजीरक इत्येष स्तिकानां प्रगस्यते ।
गर्भार्थिनीनां नारीणां वृंहणीयं समारुते ।
विश्तिव्यंपदो योनेः कासं श्वासं व्वरं श्वयम् ४०॥
इलीमकं पाण्डुरोगं दौर्गन्ध्यं बहुमूत्रताम् ।
इनित पीनोन्नतकुचाः पद्मपत्रायतेश्वणाः ।
इपयोगात्स्वयो नित्यमलक्ष्मीमलवर्जिताः ॥ ४८ ॥

जीरा, हाऊबेर, घनियां, सौंफ, देवदार, अजवाइन, राई, नारीकी पत्ती, कसौंदी, खोटी पीपल, पिपरामूल, अजमोद, छोटी राई, तथा चीतकी जड़ प्रत्येक ४ तो०, करोरू, १६ तोला, सोंठ १६ तोला, कूठ, १६ तोला, अजवाइन १६ तो०, गुड़ ५ सेर, घी १२८ तो०, दूध ३ सेर ३ छ० १ तो०, घीरे २ मन्द आंचसे पकाना चाहिये। यह "पश्चजीरक गुड़" सूतिका खियोंके लिये हितकर है। तथा गर्भकी इच्छावाली खियोंके लिये, बृंहणीय वायुरोगमें, योनिकी २० व्यात्तियों, कास, चास, ज्वर, क्षय, हसीमक, पांडुरोग, दुर्गेषि तथा

बहुमूत्रतामें इसे देना चाहिये। इसके प्रयोगसे क्षियां मोटे कुँचे कुचवाली कमल सदश नेत्रवाली और सुन्दर होती हैं॥ ४३-४८॥

# क्षीराभिवर्धनम्

वनकार्पासिकेक्षूणां मूलं सौवीरकेण वा । विदारीकन्दं सुरया पिबेद्धा स्तन्यवर्धनन् ॥ ४९ ॥ दुग्धेन शालितण्डुलचूर्णपानं विवर्धयेत् । स्तन्यं सप्ताहतः श्लीरसेविन्यास्तु न संशयः ॥५०॥

जङ्गली कपासकी जड़ और ईखकी जड़के चूर्णको काङ्गिके साथ अथवा विदारीकन्दको शरावके साथ दूध बढानेके लिये पीना चाहिये। दूधका सेवन करनेवाली और दूधके ही साथ शालिचावलके चूर्णको फाकनेवाली स्त्रीका दूध ७ दिनमें नि:सन्देह बढ़ जाता है॥ ४९॥ ५०॥

# स्तन्यविशोधनम्

हरिद्रादि वचादि वा पिषेत्सतस्यविशुद्धये।
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूळीजलं पिषेत्।। ५१।।
पित्तदुष्टेऽमृताभीकपटोलं निम्बचन्दनम्।
धावी कुमारश्च पिवेत्काथित्वा सशाश्विम् ॥५२।।
कफे वा त्रिफलामुस्ताभूनिम्बं कटुरोहिणीम्।
धात्रीस्तन्यविशुद्धवर्थं मुद्रयूषरसाशिनी।। ५३॥
भार्क्षीवचादाक्षपाठाः पिवेत्सात्तिविषाः शृताः॥५४॥

स्तन्यकी शुद्धिके लिये हरिद्रादि या वचादिका प्रयोग करे। वातात्मक दूधमें दशमूलका जल मीवे। पित्तसे दूषित दूधमें धाय तथा कुमार, गुर्च, शतावरी, परवल, नीम, चन्दन और शारिवाका काथ पीवे। कफर्मे त्रिफला, नागरमोधा चिरायता व कुटकीका काथ पीवे। मूँगके यूषके साथ भोजन करे। अथवा भारज़ी, बच, देवदारु पाढ़ व अतीसका काथ पीवे॥ ५१-५४॥

#### स्तनकीलचिकित्सा

कुक्करमेञ्जुकमूळं चर्वितमास्ये विधारितं जयति । सप्ताहात्स्तनकीळं स्तन्यं चैकान्ततः कुरुते ॥ ५५॥

नागबलाकी जड़को मुखमें चबाकर स्तनमें लगानेसे ७ दिनमें स्तनकील नष्ट होता है और दूध बढ़ता है ॥ ५५ ॥

#### स्तनशोथचिकित्स।

शोथं स्तनोतिथतमवेक्ष्य भिष्यविद्ध्या-द्यद्विद्धधावभिहितं त्विह् भेषजं तत्। आमे विद्धति तथेव गते च पाकं तस्याः स्तनो सततमेव च निर्द्धति॥ ५६।

स्तनोकी सूजनमें विद्विधियें आम, पच्यमान व पक अवस्थामें कही गयी चिकित्सा करे तथा। स्तनोंको सदा दुहते रहना चाहिये॥ ५६॥

### स्तनपीडाचिकित्सा

विशालामूळलेरस्तु हन्ति पीडां स्तनोतिथताम् । निशाकनकफलाभ्यां लेपश्चापि हतनार्तिहा ॥ ५७ ॥ इन्द्रायणकी जड़को पीसकर लेप करनेसे स्तनपीड़ा दूर होती है। इसी प्रकार हब्दी व धत्रेके फलोका लेप स्तन-पीड़ाको नष्ट करता है ॥ ५७ ॥

### स्तनकठिनीकरणम्

मूषिकवसया शूकरगजमहिषमांसचूर्णसंयुत्तवा।
अभ्यङ्गमदंनाभ्यां किन्नौ पीनौ स्तनौ भवतः ५८॥
महिषीभवनवनीतं व्याधिबलोबास्त्रवेव नागबला।
पिष्टा मदंनयोगात्पीनं किन्नं स्तनं कुकते॥ ५९॥
मूसेकी चर्वो, सकर, हाथी व भसाके मांसके चूर्णके साथ
स्तनोपर मालिश तथा मर्दन करनेसे स्तन कड़े और मोटे
होते हैं। इसी मकार भसीका मक्खन, कूठ, खरेटी, बच, व
गन्नरनको पीसकर स्तनोपर मर्दन करनेसे स्तन मोटे तथ
कड़े होते हैं॥ ५८॥ ५४॥

# श्रीपणींतेलम्

श्रीपणीरसक्रकाश्यां तैलं सिद्धं तिलोद्भवम् । तत्तेलं तृलकेनव स्तनस्योपिर धारयेत् ॥ ६० ॥ पतितानुस्थितौ खीणां अवेतां तु पयोधरौ ॥ ६१ ॥ सम्भारके रस और कल्कसे सिद्ध तिलतैलमें भिगोये हुए फोहेको स्तनपर रखनेसे गिरे हुए स्तन उठ जाते हैं ॥ ६० ॥ ६९ ॥

# कासीसादितैलम्

काशीसतुरगगन्धाशारिवागजिपिप्वलीविपकेन । तैलेन यान्ति वृद्धि स्तनकर्णपराङ्गलिङ्गानि ॥६२॥ काशीस, असगन्ध, शारिवा व गजपीपलसे सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे स्तन, कान, मुख, और लिङ्ग बढ़ते हैं॥६२॥

### स्तनस्थिरीकरणम्

प्रथमतौ तण्डु हाम्भो नस्यं कुर्यात्स्तनौ स्थिरौ । गोमहिषीपृतसहितं तैलं इयामाकृताश्वलिवचाभिः ६३ सित्रकटुनिशाभिः सिद्धं नस्यं स्तनोत्थापनं परम् । तन्करोति मध्यं पीतं मथितेन माधवीमूलम् ॥६४॥

प्रथम ऋतुकालमें गाय ओर भैसीके धीके साथ चावलके तस्याः स्तनो सत्तम्ब च निर्दुहीत ॥ ५६ ॥ जलका नस्य देनेसे स्तन स्थिर होते हैं। इसी तरह प्रियङ्ग,

लजाल, बच, सॉठ, मिर्च, पीपल और हत्दीसे सिद्ध तैलका नस्य स्तनोंको उठाता है। इसी प्रकार मदठेके साथ माधवी (कुन्द) की जड़को पीसकर पीनेसे कमर पतली होती है॥ ६३–६४॥

### योनिसंकोचनं वशीकरणं च

स्याच्छिथिछापि च गाढा सुरगोपाज्याभ्यङ्गतो योनि:। शववहनस्थितवन्धन-

र्ज्जवा सन्ताडनाद्धि द्यितेन ॥ ६५ ॥ नव्यत्यवलाद्धेषः पत्यौ सहजः कृतोऽथवा योगैः दत्त्वैव दुरधभक्तं विप्रापोत्पाटच सितबलामूलम् । पुज्ये कन्यापिण्टं दत्तमनिष्छाहरं अक्ष्ये ॥ ६६ ॥

इन्द्रगोप और घीकी मालिशतें ढीली योनि कड़ी हो जाती है। तथा पितसे मुदेंकी रथीके बन्धनकी रस्सीसे ताडित होनेसे स्वाभाविक अथवा कृत्रिम पितद्वेष नष्ट होता हैं। इसी प्रकार बाह्यणको दूध भात खिलाकर पुष्यनक्षत्रमें सफेद खरेटीकी जड़ उखाड़ कन्यासे पिसवाकर भोजनमें मिला खिलानेसे पितका परनीकी ओर प्रेम होता है॥ ६५॥ ६६॥

इति ह्यीरोगाधिकारः समाप्त: ।

# अथ बालरोगाधिकारः

1

#### सामान्यक्रमः

कुष्ठवचाभयात्राह्मीकमलं भौद्रसर्विषा। वर्णायु:कान्तिजननं लेहं बालस्य दापयेत् ॥१॥ स्तन्याभावे पयद्मलांगगन्यं वा तद्गुणं पिवेत्। कर्कन्थोगुंडिकां तमां निर्वाप्य कदुतेलके। तत्तेलं पानतो हन्ति बालानामुल्बमुद्धतम्॥२॥ न्योषशिवोद्या रजनी कर्कं वा पीतमथ पयसा। उस्बमशेषं हरते पदुतां बालस्य चात्यन्तम्॥३॥

कूठ, बच, बड़ी हरोंका छिहका, ब्राह्मी व कमलके चूर्णको शहद और धीके साथ मिलाकर बालकको देना चाहिये। इससे बालकका वर्ण, आयु और कान्ति बढती है। और माके दूध न होनेपर बकरी अथवा गायका दूध तद्गुण ही होता है। उसे पीना चाहिये। बेरकी गोली बना तपाकर तैलमें बुझाना चाहिये। यह तैल बालकों के पिलानेसे जरायुके अशकी साफ करता है। इसी प्रकार त्रिकट, हर्र, बच, ब हल्दीके कल्कको दूधसे साथ पिलानेसे जरायु दोषको नाशता है। तथा बालकको फुर्तीला बनाता है॥ १-३॥

### तुण्डिचिकित्सा

मृतिपण्डेनाभितमेन क्षीरसिक्तेन सोध्मणा। स्वेद्येदुत्थितां नाभिं शोधस्तेन प्रशास्यति॥ ४॥ मिटीके ढेलेको अभिमें तपा व्यमें बुझाकर गरम गरम उसी दूधके सिखनसे नाभिकोध शान्त होता है॥ ४॥

#### नाभिपाकचिकित्सा

नाभिपाके निशालोधिष्यद्भगुमधुकैः श्रुतम्। तैलमभ्यक्षने शस्तमेभिर्वाध्यवचूर्णनम्।। ५॥ नाभिपाकमें हल्दी, लोध, प्रियडम् व मीरेठीसे सिद्ध तैल लगाना अथवा चूर्णका तर्राना हितकर हैं॥ ५॥

# अहिण्डिकाचिकित्सा

सोमप्रहणे विधिवत्केकिशिखाम्लमुद्धृतं बद्धम्। जघनेऽथ कन्धरायां क्षपयस्याहि विडकां नियतम् ६ सप्तद्खपुष्पमरिचं धिष्टं गोरोचना हितम्। पीतं तद्वतण्डुलभक्तको दम्धपिष्टकप्राशः॥ ७॥ जङ्बुकनासा वायसंजिद्धा नाभिवेराह्संभ्ता । कांस्यं रसोऽथ गरळं प्रावृह् भेकस्यवामजंघास्थि ८ इत्येकशोऽथ मिलितं विधृतं ग्रीवादिक टिदेशै। अहिण्डिकाप्रशमनमभ्यङ्गो नातिपथ्यविधिः॥९॥ चन्द्रग्रहणमें विधिपूर्वक मस्रिक्षाकी जड़ उखाड़ कमर या गर्दनमें बान्धनेसे अहिंडिका रोग अवस्य नष्ट होता है। इसी प्रकार सप्तपर्णके फूल, काली भिन्न व गोरोचनको पीसकर दूधके साथ पिलाना चाहिये। अथवा चावलमें भातकी जली पिद्ठी पीसकर दूध व शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। वसी प्रकार श्रगालकी नाक, कौएकी जिह्ना, शूकरकी नाभि, कांसा, पारद और सर्पविष तथा वर्साती सेढककी वामजंघाकी हड्डी, सब एक्सें मिलाकर गर्दन या कमर आदिसें बांधना आहिंडिका शान्त करता है। इसमें अभ्यज्ञ या पथ्यविधि विशेष नहीं है।। ६-९॥

### अनामकचिकित्सा

अनामके घुर्षुरिकाबुक्कामरिचरोचनाः।
नवनीतं च समिश्य खादेचद्रोगनाशनम्।।१०॥
तैलाकशिरस्तालुनि सप्तदलार्कस्तुहीभवं क्षीरम्।
दस्वा रजनीचूणं दत्ते नक्ष्येदनामको रोगः॥११॥
लेहयेच शुना बालं नवनीतेन लेपितम्।
स्फुटकपत्रजरसोद्धर्तनं च हि तद्धितम्॥ १२॥

अतामकमें घुर्घुरिका (कीट) के आगेका मांस, काली मिर्च, गोरोचन और मक्खन मिलाकर खानेसे यह रोग नष्ट होता है।शिरमें तालुपरतैल चुपर सप्तदल, आक और सेहुण्डके

तूधको लगाकर कपरसे हल्दीका चूर्ण उर्रानेसे अनामक रोग नष्ट होता है। बालकके शरीरमें मक्खनका लेप कर कुत्तेसे चटा ना चाहिये ॥ १०-१२ ॥

# अनामकहरं तेलम्

तेलस्य भागमेकं मूत्रस्य द्वी च शिम्बिद्लरसस्य गव्यं पयश्चतुर्गुणमेवं दत्त्वा पचेत्तरम्। तेनाभ्यंगः सततं रोगमनामकाख्यमपहरति ॥१३॥ एक भाग तैल, २ भाग गोमूत्र, २ भाग सेमकी पत्तीका रस, ४ भाग गोदुग्ध छोड़कर तैल पकाना चाहिये। इससे सदा मालिश अनामक रोग नष्ट करती है ॥ १३ ॥

#### कजालम

भाके तूलकमाविकरोमाण्यादाय केशराजस्य। स्वरसेनाके वस्ने कृत्वा वर्ति च तैलाकाम् ॥१४॥ तजातकजलाश्चितलोचनयुगलोऽप्यलंकृतो बालः। कष्टमनामकरोगं क्षपयति भ्तादिकं चापि ॥१५॥ आकर्की रई व भेड़के बाल ले भागरेके रसमें तर कर मुखा बत्ती बना तेलमें हुबोकर जलाना चाहिये। इससे बनाये गये है।। २२॥ काजलको बालककीआँखोमें लगानेसे अनामकरोग तथा भ्तादि बाधा शान्त होती हैं।। १४।। १५।।

# अपरे प्रयोगाः

चालिकातलसंस्थितपोतं संदलाव्य गव्यस्त्रेण। दासक्रयणश्रावणवराटिका रसेन्द्रपूरिता धृता कण्ठे निहनीद्हें च शयनं सुकष्टमनामकाख्यरोगन्नम्१७ लड़केको घोबीके पाटेपर खड़ा कर चलनेसे गोमूत्र छोड़कर स्नान कराना चाहिये। फिर धोबीके क्षार मिश्रित जलसे स्नान कराना चाहिये।इसी प्रकार नौकर द्वारा खरीदी गयी किसी योगी या पाखण्डीके पासकी कौड़ी पारद भरकर गलेमें बांधनेसे अथवा कमलके पत्तीकी शय्यापर सुलानेसे अना-मकरोग दूर होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

#### सामान्यमात्राः

भैषज्यं पूर्वमुद्दिष्टं नराणां यज्जवरादिषु। देयं तदेव बालानां मात्रा तस्य कनीयसी ॥ १८॥ प्रथमे मासि जातस्य शिशोभेषजरिकका। अवलेखा तु कर्तन्या मधुक्षीरसितापृतैः ॥ १९ ॥ एकेकां वर्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरो भवेत्। तद्ध्वं माषवृद्धिः स्याद्यावद।षोडशाब्दिकाः ॥२० त्रही बालकोंको देना चाहिये। पर मात्रा छोटी रहे । पहिले वर्समें पूर्ण मात्रा देनी चाहिये॥

महीनेमें १ रत्ती औषिव शहद, दूध, घी व मिश्रीसे पतली कर पिलाना चाहिये। महीनेकी यृद्धिके साथ साथ औषध मात्रा भी एक एक रती प्रतिमास बढाना चायिये। सालभरतक यही कम रखनेके अनन्तर फिर प्रति वर्ष १ माशा सौलेह वर्षतक बढाना चाहिये ॥ १८-२०॥

# हरिद्रादिकाथः

हरिद्राद्वययष्ट्याह्यसिंहीशक्षयवैः कृवः। शिशोर्ज्वरातिसारघ्नः कषायस्त्तन्यदोषजित्॥२१॥ हत्दी, दाहहत्दी, मौरेठी, कटेरी व इन्द्रयवका काथ बाल-कोंके ज्वरातिसारको नष्ट करता तथा स्तन्य दोषको जीतता है।। २१॥

चातुर्भद्रचूर्णम्

घनकृष्णाहणामृङ्गीचूर्णं क्षोद्रेण संयुतम् । शिशोर्ज्वरातिसारव्नं कासश्चासवमीहरम् ॥ २२ ॥ नागरमोथा, छोटी, पीपर, मझीठ व चूर्ण शहदके साथ दालकको देनेसे ज्वरातिसारको इवास व वसनको शान्त करता करता तथा कास,

# धातक्यादिलेहः

धातकीविष्वधन्याकलोधेन्द्रयववालकैः। लेहः भौद्रेण बालानां न्वरातीसारवान्तिजिल्॥२३॥ धायके फूल, बैल, धनियां लोध व इन्द्रयवसे बनाया गया **ओकोदशालिकायां रजकक्षारोदकस्नानम् ॥१६॥** लेह शहदके साथ बालकोके ज्वरातिसार और व्यनको शांत करता है ॥ २३ ॥

# रजन्यादिचूर्णम्

रजनीदारसरलेश्रयसीबृहतीद्वयम् । पृश्चिपणी शताह्वा च लीढं मासिकसर्पिषा ॥२४॥ प्रहणीदीपनं हंति मारुतार्ति सकामलाम्। ष्वरातिसारपाण्डुइनं बालानां सर्वेशोधनुत् ॥२७॥ हल्दी, देवदाह, सरल, धूप, गजपीपल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पिठिवन और सौंफके चूर्णको शहद व घीके साथ चाट नेसे बालकों की प्रहणी दीप्त होती, वायुकी पीड़ा, कामला, ज्वरा तिसार, पांहु और समस्त शोथ नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥

\* जवान पुरुषके लिये किसी औषधकी जितनी मात्रा हो सकती है, उससे १६२ भाग १ मासके बालकको है भाग २ मासके बालकको ६% भाग ३ मासके बालकको र्रे भाग चार मासके लिये इसी प्रकार बढाते हुए १६ भाग, एक वर्षवालेके मनुष्योंके लिये ज्वरादिकोंमें जो ओषियां बतायी गयी हैं लिये है भाग २ वर्षवालेके लिये इसी प्रकार बढाते हुए १६ मिश्यादिलेह:

सिशी कृष्णा अनं छाजा शृङ्गीमरिचमाधिकै:। छेद: शिशोर्विधात व्यइछिंदै कासण्वरापद:॥२६॥ सौंफ, काला पुरमा, खील, काकड़ाशिंगी, काली मिर्च व शहदका लेह बालकींकी वमन, खांसी और ज्वरको नष्ट करता है॥ २६॥

शृङ्गियादिलेहः
शृङ्गी समुस्तातिविषां विच्एयं
लहं विद्ध्यान्मधुना शिशूनाम् ।
कासण्य रच्छिदिसियदितानां
समाक्षिकां चातिविषां तथेकाम् ॥ २७ ॥
काकड़ासिंही, अतीस व नागरमोथाका चूर्णकर शहदके
साथ अथवा अकेले अतीस शहदके साथ चटानेसे बालकोंकी
खांसी, जनर और वसन शांत होती है ॥ २० ॥

### छर्दिचिकित्सा

पीतं पीतं वसेद्यस्तु हतन्यं तन्मधुसर्पिषा ।
द्विनार्ताकीफलग्सं पश्चकोलं च लेहयेत् ॥ २८ ॥
आम्रास्थिलाजसिन्ध्र्येलेंहः भ्रौद्रेण ल्रुदिनुत्॥ २८॥
पिष्पलीमिरिचानां तु चूणं समधुसर्करम् ।
रसेन मानुलुङ्गस्य हिक्काच्लुदिनिवारणम् ॥ ३० ॥
जो बालक दूध पीकर वमन कर देता है, उसे छोटी बड़ी
कटेरीके फलोका रस व पश्चकीलका चूर्ण शहद व घी मिलाकर
पिलाना चाहिये । इसी प्रकार आमकी गुठली, खील व सेधानमकका चूर्ण शहदके साथ चहानेसे बमन शान्त करता है ।
तथा छोटी पीपल व काली मिर्चका चूर्ण शहद, शक्कर भीर
विजीरे निम्बूके रसके साथ हिक्का और वनमको शान्त
करता है ॥ २८-३० ॥
विलक्षेत्र जिल्लो जड़के

# वेटचादिपिण्डः

पेटीपाठाझूळाज्यकाः सहकारवरक्ताः करकः।
इत्येकदाश्च पिण्डो विधृतो हुमाभिमध्यतास्वादौ।
छर्धतीसारजवेगं प्रवर्छ धत्ते तदेव नियमेन ॥३१॥
पेटी (पाढल) की जड़, पाढकी चड़, जामुनकी व आमकी
छालका एक गोला बनाकर हृदय व नाभिके बीचमें तथा
तालुपर छुमानेसे निःसन्देह प्रवल वमन और अतीसारका
वेग शांत होता है॥ ३१॥

#### बिल्वादिकाथः

बिरुवं च पुष्पाणि च धातकीनां जंड सलोधं गजिष्पली च । काथावलेही मधुना विभिश्री बालेषु योज्यावितसारितेषु ॥ ३२॥ बैलका गूदा, धायके फूल, सुगन्धवाला, लोध व गजपीप-लका काथ या अवलेह शहद मिलाकर पिलानेसे बालकोके दस्त बन्द होते हैं॥ ३२॥

समङ्गादिकाथः

समङ्गाधातकीलोध्रशारिवाभिः शृतं जलम् । दुर्धरेऽपि शिशोर्देयमतीसारं समाक्षिकम् ॥ ३३॥ लज्जालुके बीज, धायके फूल, लोध, व शारिवासे सिद्ध काथको शहदके साथ बालकोके कठिन अतिसारमें देना चाहिये॥ ३३॥

# नागरादिकाथः

नागरातिविषासुस्तावाळकेन्द्रयवैः श्वतम् । कुमारं पाययेत्प्रातः सर्वातिसारनाज्ञनम् ॥ ३४॥ साठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला व इन्द्रयवके क्वाथको प्रातःकाल पिलानेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं ॥ ३४॥

# समङ्गादियवागुः

समङ्गा धातकी पद्म वयस्था कच्छुरा तथा।
पिष्टेरेतैर्यवागुः स्यात्सर्वातीसारनाशिनी।। ३५।।
लज्जालुके बीज, धायके फूल, कमल, बच व कौँचके
बीजको पीसकर बनायी गयी यवागु सब अतीसारों हो नष्ट
करती है।। ३५॥

#### लाजायोगः

विस्वमूलकवायेण लाजाश्चेव सर्शकराः । आलोडण पाययेद्वालं छर्णंतीसारनाशनम् ॥ ३६॥ बेलकी जड़के काढेके साथ खील व शक्कर मिलाकर' बालकको पिलानेसे सब अतीसार नष्ट होते हैं॥ ३६॥

# प्रियङ्ग्वादिकल्कः

करकः प्रियंगुकोलास्थिमध्यमुम्तरसाञ्जनेः।
श्रीद्रलीढः कुमारस्थ ल्लित्विल्लातिसारनृत् ॥३०॥
प्रियंगु, बेरकी गुठलीकी भीगी, नागरमोथा व रसौतके
कल्कको शहदमें मिलाकर चाटनेसे बालककी प्यास, वमन
तथा दस्त नष्ट होते हैं॥ ३७॥

# रक्तातिसारप्रवाहिकाचिकि सा

मोचरसः समङ्गा च धातकी पद्मकेशरम् । पिष्टेरेतर्यवागुः स्याद्रकातीसार नाशिनी ॥ ३८॥ तेहस्तैलसिताश्चौद्रतिलयष्ट्रयाह्मकिकतः । बालस्य रुन्ध्यान्नियतं रक्तस्रावं प्रवाहिकाम् ॥३९॥

छाजा सयष्टीमधुकं श्कराक्षीद्रमेव च । तण्डलोदकसंसिक्तं क्षिप्रं हन्ति प्रवाहिकाम् ॥४०॥ मोचरस, लज्जाल, धायके फूल व कमलके केशरको पीसकर बनायी गयी यवागू रकातीसारको नष्ट करती है। तथा तेल, मिश्री, शहद, तिल, व मौरेठीका करक मिलाकर बनाया गया लेह नियमसे रक्तवाव और प्रवाहिकाको नष्ट करता है। इसी पकार सील, मीरेठी, शक्कर व शहदके कल्कको चावलके जलके साथ पीनेसे शीघही प्रवाहिका नष्ट होती है ॥ ३८-४० ॥

# ग्रहण्यतीसारनाशका योगाः

अङ्कोटसूलमथवा तण्डुलसलिलेन वटजसूठं वा। पीतं हन्त्यतिसारं यहणीरीगं सुदुवारम् ॥ ४१ ॥ सितजीर्कसर्ज चूणे बिह्बद्लोत्थाम्बुमिश्रितं पीतम् हन्त्यामरक्तशूलं गुडसहितः श्वेतसर्जो वा ॥ ४२ ॥ मरिचमहीवधकुटजं द्विगुणीकृतमुत्तरोत्तरं क्रमशः। गुडतकयुक्त मेतद् महणीरोगं निहन्त्याश्च ॥ ४३ ॥ अकोहरकी जड अथवा बर्गदकी जड़को पीस चावलकेजलके साथ पीनेसे अतीसार और प्रहणी नष्ट होती है,तथा सफेद जीरा और रालके चूर्णको बेलकी त्तिके रसमें मिलाकर अथवा गुंके वाथ सफेद रालके चूर्णको खानेसे और कुछ शान्त होता है। अथवा काली मिर्च १ भाग, सोंठ मिलाकर पीनेसे यहणीरोग शान्त होता है ॥ ४१-४३ ॥

# विल्वादिक्षीरम्

बिल्वशःशम्बुमोचाब्दसिद्धमाजं पयः शिशोः। सामां ारकां बहुणीं पीतं हुन्यात्त्रिरात्रतः ॥४४॥ बेलका गूदा, इन्द्रयव, सुगन्धवाला, मोचरस व नागर-मोथासे सिद्ध वकरीके दूधको पीनेसे ३ रात्रिमें साम, सरक्त महणी दोष नष्ट होते हैं ॥ ४४ ॥ तद्वदजाधीरसमी जम्बृत्वगुद्भवी रसः।

इसी प्रकार बकरीके द्धके साथ जामुनकी छालका रस लाभ करता है ॥

# गुदपाकचिकित्सा

गुद्वाके तु बालानां पित्तन्नीं कारयेत्कियाम् ॥४५॥ रसाजनं विशेषेण पानालेपनयोहितम् ॥ ४६ ॥ बालकोके गुद्याकमें पित्तनाशक किया करनी चाहिये।विशे ष कर पिलाने व लगानेसे लिये रसीत हितकर है ॥४५॥४६॥

# म् अ यह ता छपातिचिकित्सा

कणोषणसिताक्षीद्रसुक्ष्मेलासेन्धवः कृतः। मुजबहे प्रयोक्तव्यः शिश्नां लेह उत्तमः ॥ ४७॥

**घृतेन सिन्धुविधैलाहिङ्गुभाङ्गीर**जो लिहन् । आनाहं वातिकं शूछं जयेचीयेन वा शिशुः ॥४८॥ हरीतको वचा कुष्ठकरकं माक्षिकसंय्तम्। पीरवा कुमार: स्तन्येन मुच्यते तालुपातनात् ॥४९॥ बालकोंके मूत्रकी रुकावटमें छोटी पीपल, काली मिर्च, मिश्री, शहद, छोटी इलायची सेंधानमकके लेहको चटाना चाहिये। वातज आनाह तथा शूलमें संधानमक, सौठ,इलायची भुनी हींग, भारंगीके चूर्णको घी अथवा जलके साथ चटाना चाहिये। तथा हरं, बच और कूडके कल्कको शहद व दूधके साथ पिलानेसे तालुपातरोग नष्ट होता है ॥ ४७-४९॥

# मुखपाकचिकित्सा

मुखपाके तु बालानां सामसारमयोरजः। गैरिकं श्रीद्रसंयुक्तं भेषजं सरसाजनम् ॥ ५० ॥ अश्वत्थत्वग्द्छक्षीद्रैर्मुखपाके प्रलेपनम् । दावीयष्ट्यभयाजातीपत्रक्षीद्रेश्तथापरम् ॥ ५१ ॥ सह जम्बीररसेन स्तुग्दलरसघर्षणं सचा:। कृतसुपहन्ति हि पाकं सुखजं बालस्य चाश्वव॥५२॥ ळावतिनिरिवल्ख्रजः पुष्परसान्वितम् द्वंत करोति बालानां पद्मकेशरवन्मुखम् ॥ ५३ ॥ बालकोंके मुखपाकमें आमके अन्दरकी छाल, लोहभस्म २ भाग, व कुरेंबा ४ भाग इनके चूर्णको गुड़ और मद्रठेमें गेरू और रसींत शहद मिलांकर लगाना तथा चटाना भी चाहिये। तथा पीपलकी छाल और पत्तीके चूर्णका शहदके साथ लेप करना चाहिये। अथवा दाहहत्दी, भौरेठी, हरे व जानित्रीके चूर्णका शहदके साथ लेप करना चाहिये। इसी प्रकार जन्मीरी निम्बूकें रसके साथ सेहुंडके पत्तीके तिका घिसना बालकोंके मुखपाकको नष्ट करता है। और लवा व तीतर इनके शुक्क मांसके चूर्णको शहदके साथ चटानेसे बाल-कोंके मुख कमलके समान होते हैं।। ५०-५३।।

# दन्तोद्भवगदचिकित्सा

दन्तोद्भवोत्थरोगेषु न बालमतियनत्रयेत् ! ह्वयमप्युपशास्यन्ति जातदन्तस्य ते गदाः ॥५४॥ दन्त निकलते समय उत्पन्न रोगोमं अधिक उपाय न करना चाहिये। दांत निकल जानेपर वे स्वयम् ही ज्ञान्त ही जाते हैं॥ ५४॥

#### अरिष्ट्यान्तिः

सदन्तो यस्तु जायेत दन्ताः स्यूर्यस्य चोत्तराः। कुर्यात्तस्य पिता शान्ति बालस्यापि द्विजातये । दरात्सदक्षिणं बालं नैगमेष प्रपूजयेत् ॥ ५५ ॥

१ वल्ल्रं शुक्कमांसम् पुष्परसो मधु । इति वाग्भटः ।

जो गालक दांतसहित ही पैदा अथवा जिसके पहिले मस्मको बासी जलमें मिलाकर पीना चाहिये। अथवा बरगद्की कपरवे. बांत निकले, उसका पिता शान्ति करे तथा बालकको बौँका हिम बनाकर मुखमें कवल धारण करना प्यासको कान्त दक्षिणाके सहित बाह्मणके लिये दान करे और नैगमेष प्रहका करता है \* ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ पूजन करे ॥ ५५ ॥

### हिक्काचिकित्सा

पञ्जमूलीकवायेण सघृतेन पयः ऋतम्। सम्बद्ध वरं सगुडं शीतं हिक्कार्दितः विवेत् ॥५६॥ सवर्णगिरिकस्यापि चूर्णानि मधुना सह। लीहुवा सुखमवाप्नोति क्षिपं हिक्कार्दित:शिश:५७ हिक्कासे पीडित बालक घी सहित पश्चमूलके कासेहे सिद्ध कर ठण्डा किया दूध गुड़ व सीठके साथ पीवे। तथा सुनहले गेलके चूर्णको भी शहदके साथ चाटनेसे शीघ्र ही बालककी हिक्का शान्त होती है ॥ ५६॥ ५७॥

# चित्रकादिचूर्णम्

चित्रकं शृंगवेरं च तथा दन्ती गवाक्ष्यिप । चूर्णं कृत्वा तु सर्वेषां सुखोग्णेनाम्बुना पिवेत्। श्वासं कासमयो हिक्कां कुमाराणां प्रणाशयेन्५८॥ चीतकी जड़, सोठ, दन्ती व इन्द्रायणका चूर्ण कर कुछ गरम जलके साथ पीनेसे बालकोंकी इन्नास, कास, तथा हिक्का शान्त होती है ॥ ५८ ॥

# दाक्षादिलेहः

द्राक्षायासामयाकृष्णाचूर्णं सभौद्रसर्पिषा । लीढं श्वासं निहन्त्याशु कासं च तमकं तथा ॥ ५९ मुनक्का, जवासा, बड़ी हर्र व छोटी पीपलके चूर्णको शहद व घोंके साथ चाटनेसे कास तथा तमक खास (दमा नामवाला रोग नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

# पुष्करादिचूर्णस्

पुष्करातिविषाशृङ्गीमागधीधन्वयासकैः। तच्चूर्णं मधुना लीढं शिशूनां पञ्चकासनुत्।।६०॥ पोहकरमूल, अतीस, काकडार्शिगी, छोटी पीपल व यवासाके चूणकी शहदके साथ चाटनेसे समस्त कास नष्ट होते हैं ॥६०॥

# तृष्णाचिकित्सा

दाडिप्रस्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम्। चूर्णितं शकराक्षौद्रलीढं तृष्णाविनाशनम् ॥६१॥ मायूरपक्षभश्झ व्युषितज्ञलं तेम भावितं पेयम्। रुष्णाझं वटकांकुरशीतजलं वक्रशोषजिद् भृतं वक्रे।६२ अनारदाना, जीरा, व नागकेशरके चूर्णको शकर व शहद मिलाकर चाटनेसे प्यास नष्ट होती है तथा मयूरके पंखकी

नेत्रामयचिकित्सा

पिष्टेरछागेन पयसा दावीसुन्तकगेरिकैः। बहिरालेपनं शस्तं शिशोनैजामयापद्य ॥६३ ॥ मनःशिखा शंखनाभिः पिष्पल्योऽथ रसाजनम् । वर्तिः भौद्रेण संयुक्ता बालस्याक्षिरुजाप्रणुत् ॥६४॥ मातृस्त-यकदुस्नेहका शिकेभावितो जयेत् ॥ स्वेदादीपशिखोत्तप्तो नेत्रामयम्हक्तकः ॥ ६५ ॥ शुण्ठीभृंगनिज्ञाकरकः पुटवाकः ससैन्धवः । कुकूणकेऽक्षिरोगेष भद्रमाइच्योतनं हितम् ॥६६॥ क्रिमिन्नालशिलादावीलाशाकाव्यनगैरिकैः। चूर्णां खनं कुक्ले स्याच्छिशूनां पोथकीव च ॥६७॥ सुद्शनाम् उच्णाद् अनं स्यारङ्काणके ॥ ६८॥

दारहत्दी, नागरमोथा और गेरूको बकरीके दुधमें पीसकर आंखोंके बाहर लेप करनेसे बालकके नेत्ररोग शान्त होते हैं। तथा मनशिल, शंखनाभि, छोटी पीपल, व रसीतको पीसकर बनायी गयी बत्तीको शहदमें मिलाकर लगानेसे समग्र नेत्ररोग नष्ट होते हैं। तथा माताके दूध, कडुआ तैल और काजीस भावित वल्लको दीपशिखामें गरम कर सेकनेसे नेत्ररोग नष्ट होते हैं। इसीप्रकार सौंठ, भांगरा हल्दी और संधानमकका पुटपाक कर आरच्योतन करना कुकूण ( कुथुई ) तथा अन्य नेत्ररोगीयें लाभ करता है। तथा वायविडग, इरिताल मनशिल, दाइहत्दी लाख, सुनहले गेरूके चूर्णका अजन बालकोंके कुकूणक तथा पोथकी रोगमें लगाना चाहिये। कुकूणकमें सुद्शेनकी जड़के चूर्णका भी अजन किया जाता है।। ६३-६८॥

# सिध्मपामादिचिकित्सा

गृह्धूमनिशाकुष्ठवाजिवेन्द्रयवैः शिशोः। लेपस्तकेण हन्त्याशु सिध्यपामाविचर्विकाः ॥६९॥

घरका धुआँ, हल्दी, कूठ, असगन्ध और इन्द्रयवको मद्छेके साथ पीसकर किये गये छेपसे सिध्म, पामा और विचर्चिकारोग नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥

#### अश्वगन्धावृतम्

पादकहकेऽश्वगन्धायाः क्षीरे दशगुणे पचेत्। घृतं पेयं कुमाराणां पुष्टिकृद्वलवर्धनम् ॥ ७० ॥ असगन्धेक चतुर्थाश करक और दशगुण दूधमें सिद्ध एत बालकोंको पुष्ट तथा बलवान् करता है।। ७०॥

\* कुछ पुस्तकोमें यहांसे ७२ श्लोकतकका पाठ नहीं हैं॥

# चाङ्गेरीघृतम्

चाङ्गरीस्वरसे सर्विष्ठागक्षीरसमे पचेत्। कित्वव्योवसिन्ध्स्थसमंगोत्पळवाळकेः॥७१॥ सिव्वव्यातकीमोचेः सिद्धं सर्वातिसारनुत्। प्रसर्गी दुस्तरां हन्ति बाळानां तु विशेषतः॥७२॥

चांगेरीके स्वरस ३ भाग, घी १ भाग, दूध १ भाग तथा कैथा, त्रिकट्ट, सेंधानमक, लजाल, नीलोफर, सुगन्धवाला, बेल धाथके फूल, व मोचरसके कल्कसे सिद्ध पृत वालकीके समस्त अतीसारी तथा दुष्ट प्रहणीको नष्ट करता है।। ७१॥ ७२॥

# कुमारकल्याणकं घृतम्

शंखपुष्पी वचा बाह्मी कुष्ठं श्रिफलया सह।

द्राक्षा सशकरा शुण्ठी जीवन्ती जीरकं बला ॥७३

शठीं दुराष्ठभा बिल्वं दाखिमं सुरसास्थिरा।

मुस्तं पुष्करमूलं च सूक्ष्मेला गजपिष्पली ॥७४॥

एवां कर्षसमेभागेष्ट्रितप्रस्थं विपाचयेत्।

कषाये कण्टकार्याञ्च क्षीरे तस्मिश्चतुर्गुणे ॥७५॥

एतःकुमारकल्याणघृतरत्नं सुखप्रदम्।

बलवर्णकरं धन्यं पृष्ट्यभिवलवर्धनम्।

छायासवमहालक्ष्मीक्रिमिदन्तगदापहम्।

सर्वबालामयहरं दन्तोद्वेदं विशेषतः॥ ७७॥

रांखपुष्पी, बच, ब्राह्मी, कूठ, त्रिफला, मुनक्का, शक्कर, सोठ, जीवन्ती, जीरा, खरेटी, कचूर, यत्रासा, बेछ, अनार, तुल्सी, सालपणीं, नागर मोथा, पोहकरमूल, छोटी, इलायची, व गजपीपल, प्रत्येक १ तोलेका करक, छोटी कटेरीका काथ ६ सेर ३२ तोला, दूध ६ सेर ३२ तो० मिलाकर १२८ तोला, धी पकाना चाहिये। यह ''कुमारकल्याण'' नामक घृत बल व वर्णको बढाता पुष्टि तथा अमिको बढाता, प्रह्दोष छाया, किमिदन्त तथा दांत उत्पन्न होनेसे समय उत्पन्न होनेवाले रोगोंके विशेषतः नष्ट करता हैं॥ ७३-७७॥

### अष्टमङ्गलं घृतम्

वचा कुष्ठ तथा बाझी सिद्धार्थकमथापि च।
शारिवा सम्धवं चेव पिप्पलीघृतमष्टमम् ॥७८॥
सेध्यं घृतिमिदं सिद्धं पात्रव्यं च दिने दिने।
टहस्मृतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्भवेत्॥७९
न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः।
प्रभवन्ति कुमाराणां पिवतामष्टमङ्गलम्॥८०॥
वव, कूठ, बादी, सरसो, शारिवा, संधानमक व छोटी पीप
लके कल्कमें घृत और जल मिलाकर पकाना चाहिये। घृत
सिद्धं हो जानेपर बालकको प्रतिदिन पिलाना चाहिये। यह
मेथाको बदाता है। इसके सेवनसे बालक स्मतिमान, करिन

मान् व मेधावी होता है। इसे पीनेवाले बालकोंपर पिशाच, राक्षस, भूत और माता आदि किसीका प्रभाव नहीं पड़ता। इसे '' अष्टमझल '' कहते हैं॥ ७८-८०॥

# लाक्षादितैलम्

लाक्षारससमं सिद्धं तैलं मन्तु चतुर्गुणम् । रास्त्राचन्दनकुष्ठाव्दवाजिगन्धानिज्ञायुगैः ॥ ८१ ॥ ज्ञताह्वादारुयष्ट्रचाह्वमूर्वातिक्ताहरेणुभिः । बालानां व्वरस्कोन्नसभ्यङ्गाद्वलवणकृत् ॥ ८२ ॥

लाखके रसके समान, चतुर्गुण दहीके तोड़ और रासन, चन्दन कूठ, नागरमोथा, असगन्ध, हत्दी, दारुहत्दी, सींफ, देवदारु, मौरेठी, मूर्वा, क्रुटकी व सम्भाल्के बीजके कत्कसे सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे बालकोंके ज्वर तथा राक्षसदीष नष्ट होते हैं॥ ८१-८२॥

### ग्रहचिकित्सा

सहामुण्डितिकोदीच्यक्वाथस्नानं ष्रहापहम् । सप्तच्छद्निशाकुष्ठचन्द्नैश्चानुलेपनम् ॥ ८३॥ सर्पत्वग्ढशुनं मूर्वासर्पपारिष्टण्छवाः । वैडाळिबिडजालोममेषश्रङ्कीवचामधु ॥ ८४॥ धूपः शिशोर्ष्वरक्तोऽयमशेषष्ठहनाशनः । बलिशान्तीष्टकर्माणि कार्याणि प्रह्ञान्तये ॥८५॥ मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यस्तवादौ सार्वकामिकः ॥८६॥

मुद्रपर्णी, मुण्डी, व खुगन्धवालांके काथसे ह्नान प्रह्दोषको नष्ट करता है तथा सप्तपणे, हल्दी, कूठ, व चन्दनका अनु लेप भी प्रह्दोषको नष्ट करता है। और सांपकी केंचुल, लहसुन मूर्वा, सरसों, नीमकी पत्ती, विज्ञालकी विष्ठा, बकरींके रोवां, मेढाशिङ्गी, बच व शहदकी धूप बालकके ज्वर सथा समप्र प्रह्दोषोंको नष्ट करती है। तथा बलि, शान्ति व इष्टकर्म आदि प्रह्मान्तिके लिये करना चाहिये। और धूप देनेके लिये यह आगे लिखा सार्वकासिक मन्त्र पढना चाहिये॥ ८३-८६॥

#### सार्वकामिको मन्त्रः

ॐ नमो भगवते गरुडाय त्रयहबकाय सदास्तवस्तुतः स्वाहा। ॐ कं पंटं शं वैनतेयाय नमः ॐ हीं हूं श्रः॥ इति मन्त्रः।

बाढदेहप्रमाणेन पुष्पमाळां तु सर्वतः। प्रगृह्य मुच्छिकाभक्तविर्देयस्तु ज्ञान्तिकः।

सद हो जानेपर बालकको प्रतिदिन पिलाना चाहिये । यह भरे शिकोरेके चारों और लपेटकर बलि देना चाहिये । मेथाको बढाता है। इसके सेवनसे बालक स्मतिमान, बुद्धि- और बलि देते समय नीचे लिखा मन्त्र पढना चाहिये

#### चलिमन्त्रः

ओहारी स्वर्णपक्षी वालकं रक्ष रश्च स्वाहा। गरुड बिलः । ॐ नमो नारायणाय नमः इति मन्त्रः ॥८७॥

#### नन्दनामात्काचिकित्सा

प्रथमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति नन्दना नाम मातृका । तथा गृहीतमात्रेण प्रथम भवति इवरः । अग्रभं शब्दं मुञ्चति, चीत्कारं च करोति, स्तन्यं न गृह्णाति । बर्लि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्बद्धते शुभम् । नशुभयतटसृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकतं कृत्वा शुक्छी-दनं, गुरुपुष्पं, गुरुसप्त ध्वजाः, सप्त प्रदीपाः, सप्त स्वस्तिकाः. सप्त वटकाः, सप्त शब्कुलिकाः, जरुब्-लिका:, सप्त सुष्टिका:, गन्धं, पुष्पं, ताम्बूलं, मतस्यं, मांसं, पुरा, अश्रभक्तं च पूर्वस्थां दिशि चतुष्पथे मध्यादे बलिर्देयः । ततोऽश्वत्थपत्रं दुक्भे प्रक्षित्य शान्त्युद्केन स्नापयेत्। रसोनसिद्धार्थकमेषशृङ्गनिक्व पत्रशिवनिमल्यैवलिकं धूपयेत्। " ॐ नमी नारा यणाय अमुकस्य न्याधि हन हन मुख मुख ही फट् तिलचूर्ण परिचमदिशाको चौराहेमें सायंकाल बलि देना चाहिये। हवाहा " एवं दिनन्नयं बिंह दत्ता चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत् । ततः स्वयद्यते शुभम् ॥ ८८ ॥

पहिले दिन, पहिले महीने अथवा पहिले वर्षमें नन्दनानाम मातृका ग्रहण करती है। उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर आता है। अशुभ शब्द करता तथा चिचिहाता है, दूध नहीं पीता। उसके लिये बलि बतलाते हैं, जिससे बालक सुर्खी होता है। नदीके दोनों किनारों की मिद्टी लेकर सफेद भात, फूल, सफेद सात झंडियाँ,सात दीपक, सात स्वस्तिक(सन्थिया) ७ बड़े, ७ पूडियाँ, ७ जलेनियाँ ७ मुद्ठी सुगन्धित पुष्प, मछलियाँ, पान, मांस, शराबकी बलि, अप्रभक्त (उत्तम हुंांड़ीमें भरे भात ) के साथ मध्याह्नमें पूर्व दिशाके चौराहे-पर देना चाहिये। फिर पीपलका पत्र जलमें छोड़कर शान्ति-कारक जलसे स्नान कराना चाहिये। तथा लहसुन, सरसो, मेढाका सीग, नीमकी पत्ती और शिवनिर्माल्यकी धूप देनी चाहिये और यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। "ओ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि हन हन मुख मुख ह्नी फद स्वाहा " इस प्रकार तीन दिन बलि देकर चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये। इस प्रकार वालक आरोग्य होता है।। ८८॥

## सुनन्दालक्षणं चिकित्सा च।

द्वितीये दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति सुनन्दा नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। चक्षु रुन्मीलयति गात्रमुद्देजयति, न शेते कन्दति स्तन्यं न गृह्वाति, चीत्कारश्च भवति। बलिं तस्य प्रवाप्त्रहण करती है। उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर

क्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । तण्डुलं हस्तपृष्ठेकं दिध गुडधृतं च मिश्रितं, शरावेकं, गन्धताम्बूलं, पीतपुष्पं पीतसप्तध्वजा, सप्त प्रदीपाः दश स्वस्तिकाः, मत्स्य-मांससुरातिलचूर्णानि । पश्चिमायां दिशि चतुष्पथे बलिदेंयः दिनानि त्रीणि सन्ध्यायाम् । ततः शान्त्यु-द्केन कापयेल् । शिवनिर्माल्यसिद्धार्थमाजिरलोमो-शीरवाछघृतैर्घूपं द्यात्। " अ नमी नारायणाय अमुकस्य व्याधि हन हन मुख्य मुख ही फद स्वाहा ''। चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्। ततः सम्पद्यते श्रथम्॥ ८९॥

दूसरे दिन, मास और वर्षमें सुनन्दानाम मातृका महण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर होता है, बालक आंखें फैलाता है, शरीर कम्पाता है, सोता नहीं, रोता है, दूध नहीं पीता, चीत्कार करता है। उसके लिये नीचे लिखी विधिसे बलि देना चाहिये। एक पसर भात, दही, गुड़, धी मिलाकर एक दाराव, गन्ध, पान, पीले फूल, पीली ७ झंडियां, सात दीपक, दश स्वस्तिक, मछलियां, मांस, शराब इस प्रकार ३ दिन करना चाहिये। फिर शान्तिजलसे स्नान कराना चाहिये। तथा शिवनिर्माल्य, सरसों, बिल्लीके रेवां, खरा, सुगन्धवाला और घीकी धूप देना चाहिये। और यह मन्त्र पढना चाहिये। "भो नमो नारायणाय अमुकस्य, व्याधि हन हन सुझ मुझ द्भी फद स्वाहा " चौथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये। इस प्रकार बालक सुखी होता है ॥ ८९ ॥

### पुतनाचिकित्सा

त्तीय दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति पूतना नाम मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति व्वरः। गात्र मुद्रेजयति, स्तन्यं न गृह्वाति, मुष्टिं बल्लाति, कन्दति, ऊध्वे निरीक्षते । बर्लि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । नशुभयतटमृत्तिकां गृह्वीत्वा पुत्तिकां कृत्वा गन्धपुष्पतास्यूलरकचन्दनं, रक्तपुष्पं,रक्तसप्रध्वजाः सप्त प्रदीपाः, सप्तस्वस्तिकाः, पश्चिमांसं, सुरा, अम-भक्तं च, दक्षिणस्यां दिशि अपराह्वे चतुष्पथे बलि-दांतव्यः शिवनिमल्यगुग्गुलुसर्षपनिम्बपत्रमेषशृक्ते-दिनत्रयं घूपयेत्। " ॐ नमो नारायणाय बालस्य व्याधि हन हन मुश्व मुश्व द्वासय ह्वासय स्वाहा " चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ९०

तीसरे दिन महीने और वर्षमें पूतनानाम मातृका

बिल देनेकी यह विधि है कि नदीके दोनों किनारोंकी मिद्दोको लेकर पुतला बना गन्ध, फूल, पान, लाल चन्दन, लाल फूल लाल ७ पताका, ७ दीपक ७ स्वंस्तिक, पक्षियोंका मांस, शराब व उत्तम भातकी दक्षिणदिशाके चौराहेमें अपराहमी विल देनी बाहिये। और शिवनिमाल्य, गुरगुलु, सरसो, नीमकी पत्ती व सेढाके सीगसे धूप करनी चाहिये। तथा यह मन्त्र पढना चाहिये। "ॐ नमी नारायणाय बालकस्य व्याधि हन इन मुख मुख द्वासय द्वासय स्वाहा "। जीये दिन ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार मुख होता है।। ९०॥

### मुखमण्डिकाचिकित्सा

चतुर्थे दिवरसे मासे वर्ष वा गृह्वाति सुखमण्डिका नाम मात्का। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति व्वरः। श्रीवां नामयति, अक्षिणी उन्मीखयति, स्तन्यं न गृहाति, रोदिति, स्विपति, सृष्टिं बध्नाति । बलिं तस्य प्रवह्यामि येन सल्पचते शुभम्। नधुभयतट-मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकां कृत्वा उत्पलपुष्पं, गन्ध-ताम्बूल, दश ध्वजाः, चत्वारः प्रदीपाः, त्रयोदश स्वस्तिकाः, मत्स्यमांससुरा, अप्रभक्तं च उत्तरस्यां विशि अपराहे चतुष्पथे विलं द्दात्। आदाः मासिको धूपः " ॐ नमो नारायणाय हन हन मुख मुख स्वाहा '' चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्तः सम्पद्यते श्रमम् ॥ ५१ ॥

चौथे दिन चौये महीने अथवा चौथे वर्षमें मुखमण्डिका नाम मातृका प्रहण करती है, उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर होता है, गर्दन चलाता है, आंख निकालता है, दूध नहीं पीता, रोता, सोता तथा मुद्दी बांधता है। उसके लिये वलि इस प्रकार देना चाहिये।नदीके दोनों किनारोंकी मिटीसे पुतला बना नीलकमलके फूल, गन्ध, ताम्बूल, दश पताकाएँ, ४ दीपक, १३ स्वस्तिक, मछली, मांस, शराब, भात उत्तर दिशामें साथकाल चौराहेपर बलि देनी चाहिये। तथा प्रथम सांसमें कही हुई धूप देनी चहिये। "अनमो नारायणाय हत इन मुख मुख स्वाहा"।चौथे दिन बाह्मणीको भीजन कराना चाहिये। तब सुखी होता है ॥ ९१ ॥

### कठपूतनामातृकाचिकित्सा

बालकका शरीर कम्पाता है, दूध नहीं पीता तांबूळं, शुक्लीदनं, शूक्रपुष्पं, पञ्च ध्वजाः, सदूठी बांधता, रोता तथा ऊपरकी देखता है। उसके लिये प्रदीपा:, पश्च वटका:, ऐशानगं दिशि बलिद्रीतन्य:। शान्त्यदकेन सापयेष्ठिवनिम्हित्यसपेनिम्हिक्गुग्गुलुः निम्बपत्रवालकपृतेर्ष्पं दद्यात् '' ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा " चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्रतः सङ्ग्यते श्रमम् ९२

> पांचवं, दिन, महीने और वर्षमें कठपूतनानाम मात्का बहण करती है। उसके घ्रहण करते ही ज्वर आता है, शरीर कम्पता है, दूध नहीं पीता, मुद्दठी बांधता है, । उसके लिये इस प्रकार बलि देना चाहिये। कुम्हारके चाककी सिटी ले पुतला बना गन्ध, ताम्बुल, सफेद भात, सफेद फूल, ५ पता-काएँ ५ दीपक, ५ बड़े इनकी ऐशान्य दिशामें बलि देनी चाहिये।शान्तिजलसे स्नान कराना चाहिये और शिवनिर्माल्य, सांपकी केंचुल, गुग्गुल, नीमकी पत्ती, सुगन्धवाला और वीसे ध्य देनी चाहिये। और "ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा '' यह मन्त्र पढ्ना चाहिये। चौथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये। इस प्रकार शुभ होता है ॥ ९२ ॥

### शक़निकाचिकित्सा

षष्ठे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति क्कुनिका नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। गात्रभेदं च दर्शयति दिवाराबाव्तथानं भवति, उध्वे निरीक्षते। विं तस्य प्रवक्ष्यामि येत सन्ववते शुभस्। पिष्टकेन पुत्तलिकां कृत्वा शुक्कपुष्पं, रक्तपुष्पं, पीतपुष्पं पीतपुष्पं गन्धताम्बूलं, द्शप्रदीपाः, दश स्वस्तिका, दश सुष्टिकाः, दश वटकाः, क्षीर-जण्यूहिका, मत्स्यमांसपुरा आग्नेय्यां दिशि निष्कांते मध्याहे बर्लि दापयेत् । ज्ञान्त्युद्केन स्नापयेत्। शिवनिमल्यरसोनगुरगुलुखपनिमोकनिश्वपत्रघृतै-धूंपं दद्यात्। " अ नमो नारायणाय चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा " चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेततः सम्पद्यते ॥ ९३ ॥

छठे दिन, महीने और वर्षमें शकुनिका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर आता है, शरीर टूटता है, दिनरात चौंकता है, ऊपर देखता है। उसके लिये इस प्रकार बलि देना चाहिये। पिट्टीका पुतला बना सफेद फूल, लाल पञ्चमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति कठपूतना नाम फूल, पीले फूल, गन्थ, ताम्बूल, दशदीप, दशपताकाएँ, दश-मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति उवर:। स्वास्तिक, दश लडहू, दश बडे, दूधकी जलेबी, मछली,मांस व गात्रशुद्धेजयति, स्तन्यं न गृह्णाति, सुष्टिं च बध्नाति शराबकी आप्रेय दिशामें मध्यान्ह बीत जानेपर बिल देनी चा-बिंह तस्य प्रवह्यामि येन सम्पद्यते शुभम्। कुम्भ हिये तथा शान्तिजलसे स्नान करना चाहिये और शिवनिर्माल्य, कारचक्रस्य मृत्तिकां गृहीत्वा पुचिलकां निर्माय गन्ध- लहसुन, गुग्गुल, सांपकी केंचुल, नीमकी पत्तीकी धूप देनी चाहिये । और " ॐ नमो नारायणाय चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा '' इस मन्त्रका जप करना चाहिये । और चौथे दिन मुख होता है। ठाल पीली पताकाएँ, चन्दन, फूल, पूडी, पापड बाह्मण भोजन करना चाहिये। तब शांति होती है।। ९३॥

### शब्करेवतीचिकित्स।

नाम मातृका । तया गृहीत्वात्रेण प्रथमं भवति उवरः । है ॥ ९५ ॥ गात्रमुद्रेजयति, मुष्टिं बध्नाति, रोदिति । बिंह तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । एक्तपुष्पं, शुक्रपुष्पं, गन्धताम्बूलं, रक्तीदनं कुसरा, बयोदश स्वस्तिकाः, मतस्यमांसमुरास्त्रयोदश ध्वजाः, पश्व प्रदीपाः, पश्चि मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। सदिग्भागे मामनिष्कासे अपराह्ने वृक्षमाश्रित्यवित् नित्यं छर्दिर्भवति ग।त्रभेदं दर्शयति. मुर्षिट वध्नाति । द्दात्। शान्त्युदकेन स्नानं गुग्गुलुमेवश्रुङ्गीसर्वपो-शीरवालक घृतेर्घूपयेत् । "ॐ नमो नारायणाय दीप्रतेजसे हन हन मुख मुख स्वाहा ' चतुर्थे दिवसे न्नाहाणं योजयेनतः सन्यखते श्रभम् ॥ ९४ ॥

सातवें दिन, महीने या वषेमें शुब्करेवती नामक मातृका ब्रहण करती है। उसके ब्रहण करते ही पहिले ज्वर होता है, शरीर कम्पाता है, मुद्रटी बांधता है, रोता है। उसके लिये बलि कहते हैं। लाल फूछ, सफेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, लाल भात, खिचडी, १३ स्वास्तिक, मछली, मांस, शराब, तैरह पताका, और ५ दीपक सार्यकाल ग्रामके निकासपर पश्चिम दिशासें वृक्षके नीचे बलि देवे। तथा शांतिजलसे बालकको स्नान करावे। और गुरगुलु मेढारींगी, सरसों, खरा, सुगन्धवाला व थीकी धूप देनी चाहिये। अ नमी नारायणाय दाैशतेजसे हन हन सुध सुध स्वाहा ''। यह मन्त्र पडना चाहिये। चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये। तब सुखी होता है॥९४॥

### अर्यकाचिकित्सा

अष्टमे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्णाति अर्थका नाय मातृका। तया गृह्वीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः. गृध्रगन्धः पृतिगन्धश्च जायते, आहारं च न गृह्वाति, उद्वेज यति गात्राणि । बिंह तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्यद्यते शुभम्। एक्तपीतध्वजाः, चन्दनं, पुष्पं, शृष्कुल्यः, पर्पटिका, मत्स्यमांससुराजम्बुहिकाः प्रत्यूषे बल्धिद्यः प्रान्तरे । मन्त्रः "ॐ नमो नारायणाय चतुर्दिक्सोक्षणाय व्याधि हन हन मुख मुख ॐ ही फद् स्वाहा '' चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्बते शुभम् ॥ ९५ ॥

अर्थका नाम मातृका कहते हैं। उसके प्रहण करते ही पहिले च भवति ।बलि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पर्याते शुभम्। ज्वर आता है, गृधके समान दुर्गन्ध आती है, आहार नहीं पारावारमृक्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकां निर्माय गन्ध-

करता, शरीर कम्पाता है। उसके लिये बलि कहते हैं-जिससे मछिलयां मांस, शराब, जलेबियां इनकी सबैरे एकिकनारे बलि देना चाहिये और यह मन्त्र पढना चाहिये। "ॐ नमो नारा यणाय चतुर्दिङ्मोक्षणाय व्याधि हन हन मुख मुख ॐ ही फद सप्तमें दिवसे मासे वर्षे वा यदा गृहाति शुष्करेवती स्वाहा "। वीथे दिन बाह्मण भोजन करावे। तब शुभ होता

### भूस्रतिकाचिकित्सा

नवमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति भूसृतिका नाम बलिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्। नयुभय-तटमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकाः निर्माय शुक्रवस्त्रेण वेष्ट्रयेच्छुक्रुपुष्पं, गन्धताम्बूलं, शुक्कत्रयौदश ध्वजाः, त्रयोदश दीपाः त्रयोदश स्वस्तिकाः, त्रयोदश पुत्त-लिकाः, त्रयोदशमस्य पुत्तलिकाः, मत्स्यमाससुराः, उत्तरदिग्भागे ब्रायनिष्कासे बर्छि दद्यात्। शान्त्य-द्केन स्नानं, गुरगुलुनिस्वपत्रगोशृङ्गश्वतसर्पपनृतेर्ध्प द्द्यात् । मन्त्रः " ॐ नमो नारायणाय चतुर्भुजाय हन हन मुश्व मुश्व स्वाहा " चतुर्थे दिवसे ब्राह्मण भोज-येत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९६ ॥

नवें दिन, महीने और वर्षमें भूसूतिकानाम मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पिहले ज्वर आता है, नित्य वमन होती हैं, शरीरमें पीडा होती, मुद्री बांधता है। उसके लिये बलि कहते हैं जिससे सुख होता है। नदीके देनों किना-रोंकी मिट्टी ले पुतला बना सफेद कफडेसे लपेटना चाहिये।तथा सफेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, सफेद १३ झण्डियां, १३ दीपक १३ वास्ति, १३ पुत्तलिका, १३ मछलीकी पुत्तलियां, मह्न, लियां मांस व शरावकी उत्तर दिशामें ग्रामके निकासपर बलि देनी चाहिये। शान्तिजलसे स्नान करना चाहिये। और गुरगुछ नीमकी पत्ती, गायका सींग, सफेद सरसों और घीकी धूप देनी वाहिये ( " ॐ नमो नारायणाय चतुर्भुजाय हन हन मुझ मुझ स्वाह' '' यह मन्त्र पढना चाहिये । चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे। तब सुख होता है ॥ ९६ ॥

#### निर्ऋताचिकित्सा

दशमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्वाति निर्ऋता नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। आठवें दिन, महीने और वर्षमें जो प्रहण करती है, उसे गात्रसुद्धेजयित, चीश्कारं करोति, रोदिति, मूर्त्र पुरीषं

ताम्बूलं, रक्तपुष्पं, रक्तचन्दनं, पश्च वर्णध्वजाः, पश्च प्रदीपाः, पंचस्वस्तिकाः, पञ्च पुत्तलिकाः, मत्स्यमां-ससुराः, वायव्यां दिशि वर्लि दद्यात् । काकविष्ठाः गोमांसगोशृङ्गरसोनमार्जारलोमनिस्वपत्रधृतैध्रपयेत् । ''ॐ तमो नारायणाय चूर्णितहस्ताय मुभ्व मुभ्व भवति बालकः ॥ ९७ ॥

दशवें दिन, महीने या वर्षमें निर्कतिका मातृका ग्रहणकरती हैं। उसके प्रहण करते ही पहिले ज्वर आता है, शरीर कम्पता है, चीत्कार करता है, रोते रोते दस्त व पेशाव हो जाता है। उसके लिये बलि कहते हैं। नदीके दोनों ओरकी मिही ले पुतला बना गन्य, ताम्बूल, लाल फूल, लाल चन्दन, पाँच रक्षकी पताकाएँ, पाँच दीपक, ५ स्वास्तिक, ५ पुत्तिवया, मछ लिया, मांस व शरावकी वायव्य दिशामें बलि देनी चाहिये भौर लशुन, विल्लीके रोवें, काकविष्ठा, गंग्मांस, गौंश्वग, नीमकी पत्ती और घीसे धूप देनी चाहिये। ,, ॐ नमो नारायणाय चूर्णितहस्ताय मुच मुच स्वाहा 'यह मन्त्र पढना चाहिये। चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये। तब बालक स्वस्थ होता है ॥ ९७ ॥

### पिलिपिच्छिलिकाचि कित्सा

एकादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्णाति पिलि-पिच्छिलिका नाम मातृका । तया गृहीनमात्रेण प्रथम भवति क्वरः। आहारं न गृह्वाति, कध्वंदृष्टिभवति गात्रभङ्को भवति । बर्लि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्प व्यते शुभम्। पिष्टकेन पुत्तिकां कृत्वा रक्तचन्दनं रक्तं पुष्पं च तस्या मुखं दुर्गधेन सिञ्चेत्। पीतपुष्पं, गन्धताम्बूलं, सप्त पीतध्वजाः, सप्त प्रदीपाः, अष्टी वटकाः, अष्टौ शष्कुलिकाः, अष्टौ पूरिकाः, मःस्य-मांससुराः पूर्वश्यां दिशि बलिर्दातन्यः । शान्त्युदकेन स्नानं शिवनिर्माल्यगुग्गुलुगोशृङ्गसर्पनिर्मोकपृतैर्धृप येत्। " अ नमो नारायणाय मुञ्च मुञ्च स्वाहा " चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सुस्थो भवति बालकः ॥ ९८ ॥

ग्यारहवें दिन महीने वर्षमें पिलिपिच्छिलिका मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही पिहले उनर आता है, आहार तथा शिनिमिंग्य, गुल्गुल, गोश्रंग, सांपकी केंचुर और घीसे पदार्थ पृथक् कर ही करना चाहिये॥

धूप करना चाहिये। "ॐ नमो नारायणाय मुख मुख स्वाहा यह मन्त्र पढना चाहिये। तब बालक सुस्थ होता है ॥९८॥

#### कालिकाचिकित्सा

द्वाद्शे दिवसे वर्षे वा यदि गृहाति कालिका नाम स्वाहा '' चतुर्थ दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः स्वस्थो मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । विहरून वादयति, करेण तर्जयति, गृह्णाति, कामित, निःश्वसिति, मुदुर्मुदुर्र्छर्दयति, आहारं न फरोति l विं तस्य प्रवद्ध्यामि येन सङ्गद्यते शुभम् । क्षीरेण पुत्तिक कां कृत्वा गन्धं, ताक्बूलं, शुक्रपुष्पं, शुक्रसप्त-ध्वजाः, सप्त प्रदीपाः, सप्त पूषिकाः, करस्थेन द्धि-भक्तेन सर्वकर्मविंह दद्याच्छात्युद्केन स्नापयेत्। शिवनिर्माल्यगुरगुलुसर्षपघृतैर्धूपयेत् । " ॐ नमी नारायणाय सुभ्य सुभ्य हन हल स्वाहा '' चतुर्थे दिवसे बाह्यणं भोजयत्ततः सुस्थो अवति वालकः ९९॥

बारहवें दिन, महीने या वर्षमें कालिका मातृका प्रहण करती है। उसके प्रहण करते ही ज्वर आता है। इँसकर तालियां बजाता है, उठता हैं, आहार नहीं करता । उसके लिये बलि कहते हैं। यूधके साथ पुतला बनाकर गन्ध, ताब्बूल, सफेद फूल, सफेद सात पताका, सात दीपक, पुवा, तथा हाथम दही भात छेकर समस्त बलिकर्म करना चाहिये। शांतिजलसे स्नान कराना चाहिये तथा शिवनिर्माल्य, गुल्गुल, सरसों और घीसे घूप देनी चाहिये। " ओ नमोनारायणाय मुझ मुच हन हन स्वाहा '' यह सन्त्र पढना चाहिये। चौथे दिन ब्राह्मणभो-जन कराना चाहिये। तम बालक स्वस्थ होता है॥ ९९॥

इति बालरोगाधिकारः समाप्तः।

# अथ विषाधिकारः

### सामान्यचिकित्सा

अरिष्टाबन्धनं मन्त्रः प्रयोगाश्च विवापहाः । दंशनं दंशकस्याहेः फलस्य मृदुनोऽपि वा ॥ १ ॥

१ पूर्वोक्त समस्त मन्त्रोमें नारायणके स्थानमें " रावणाय" नहीं करता, आंखें निकालता है, शरीर दूटता है उसके लिये अनेक प्रतियोमें मिलता है। पर वह उत्तम नहीं प्रतीत होता बिल कहते हैं। पिट्ठीकी पुत्तलिका बनागर उसका मुख लाल क्योंकि एक तो रावणको प्रणाम करनेकी लौकिक प्रथा नहीं, चन्दनसे रंगकर उसमें दूध छोड़ना चाहिये। तथा पीले फूल दूसरे एक मन्त्रमें "चतुर्भुजाय" विशेषण भी आया है जो कि गन्ध, तांबूल, सात पीली पताकाएँ, सात दीपक, आठ वहे विष्णुभगवानके लिये ही आता है। अतः "नारायणाययही ठीक आठ पूडियां आठ जलेबियां, मछली, मांस, व शरावकी पूर्व है। पर नारायणके लिये दूसरोंके मांस तथा शराव आदिकी दिशामें विल देनी चाहिये। शांतिजलसे स्नान कराना चाहिये विल देना उचित नहीं प्रतीत होता, अतः द्विजातियों को ऐसे

दशसे चार अंगुल कपर वस्त्र या रस्सी आदिसे बांधना (तथा मन्त्रद्वारा बान्ध देना) मन्त्र, विषनाशक प्रयोग तथा कार्टनेवाले सर्पको ही पकड़कर काट देना और यदि सर्प न मिले, तो मुलायम फलोंको दांतोंसे काटकर फॅकनेसे सर्वविष शान्त होता है॥ १॥

## **मत्यङ्गिरामूलयोगाः**

मूंछं तण्डुळवारिणा पिबति यः प्रत्यिङ्गरासम्भवं निष्पिष्टं शुचि भद्रयोगदिवसे तस्याहिभीतिः कुतः। द्पदिव फणी यदा दशति तं मोहान्वितो मूळपं स्थाने तत्र स एव याति नियतं वकं यमस्याचिरात्॥२

जो मनुष्य कण्टिकिशिरीयकी जड़के चूर्णको चावलके जलके साथ आषाढ़ मासमें उत्तम नक्षत्रादियुक्त दिनमें पीता है, उसको सर्पका कोई भय नहीं रहता। यदि कोई सांप दर्पसे उसे काटही ले, तो तुरन्त उसी स्थानमें वह सर्प ही मर जाता है २॥

#### निम्बपत्रयोगः

ससूर् निब्बपचाभ्यां खादेन्मेषगते रवी । अब्दमकं न भीतिः स्याद्धिषात्तस्य न संशयः ॥३॥ जो मनुष्य मेषके सूर्यमें मसूरकी दालको नीमकी पत्तीके शाकके साथ खाता है, उसे एक वर्षतक विषसे कोई भय मही होता ॥ ३॥

### **पुनर्नवायोगाः**

धवलपुननंबजटया तण्डुलजलपीतया च पुष्यक्षें। अपहरति विषधरविषोपद्रवमानस्सरं पुंसाम् ॥४॥ सफेद पुननंबाकी जड़को पुष्यनक्षत्रमं चावलके जलके साथ पीस मिलाकर पीनेसे एक वर्षतकके लिये सप्के विषके भयको दूर रखता है॥४॥

#### सर्पदष्टिचिकित्सा

गृहधूमो हरिद्रे हे समूलं तण्डुलीयकम् । भिष वासुकिना दष्टः पिबेहिधवृताप्लुतम् । कृलिकासूलनस्येन कालदप्टोऽपि जीवति ॥ ५ ॥ इलेप्मणः कर्णगृथस्य वामानामिकया कृतः । लेपो हन्याद्विषं घोरं नृस्वासेचनं तथा ॥ ६ ॥ शिरीषपुष्पस्वरसे भावितं श्वेतसर्पम् । सप्ताहं सर्पद्षानां नस्यपानाश्वने हितम् ॥ ७ ॥ द्विपळं नतकुष्ठाभ्यां घृतक्षीद्रं चतुष्पलम् । अपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्सुखप्रदम् ॥ ८ ॥ वन्ध्याककोंटजं मूलं छागमूत्रेण भावितम् । नस्यं काष्त्रिकसंयुक्तं विषोपहतचेतसः ॥ ९ ॥

सांपके काटे हुएको गृहध्म, हल्दी, दाहहल्दी, व संमूल चौराईके कल्कमें घी व दही मिलाकर पिलाना चाहिये। तथा परवलकी जहके चूर्णके नस्यसे काले सांपते काटा भी जी जाता है। तथा मुखके कक अथवा कानके मैलको वाम हाथ-की अनामिका अंगुलीसे लेकर दंशपर लेप करने तथा मनुष्य मूत्रका सिम्चन करनेसे सर्पविष नष्ट होता हैं। तथा सिरसाके फूलोंके स्वरसमें भावित सफेद सरसोंका चूर्ण कर पान, नस्य व अञ्चनके लिये सांपके काटे हुए मनुष्योंको ७ दिनतक प्रयोग करना चाहिये। तथा तगर व क्लका मिलित चूर्ण ८ तो० और शहद व घी मिलित १६ तोला मिलाकर पीनेसे तक्षकसे काटा हुआ भी सुखी होता है। तथा वांझखेखसाकी जड़ वक-रेके मूत्रमें भावित कर कांजीमें मिलाकर विषसे बेहोश मनुष्यको नस्य देना चाहिये॥ ५-६॥

#### महागदः

त्रिष्टिद्विशाले मधुकं हरिद्रे

मिश्वष्टवगों लवणं च सर्वम ।

कटुचिकं चेव विचूर्णितानि

शृंगे निद्ध्यान्मधुना युतानि ॥ १० ॥

एषोऽगदो हन्त्युपयुज्यमानः

पानाञ्जनाभ्यञ्जननस्ययोगैः ।

अवार्यवीयों विषवेगहन्ता

महागदो नाम महाप्रभावः ॥ ११ ॥

निसोथ, इन्द्रायण, मीरेठी, इल्दी, दारुइल्दी, मिलिछा दिगण-की औषियां, समस्त नमक व त्रिकट सब महीन पीस कप-इछान कर शहद मिलाकर सीक्षकी शीशीमें धरना, चाहिये। यह पीने, अजन, नस्य तथा मालिशसे विषके वेगको नष्ट करता है। इसका प्रभाव अनिवार्य होता है। यह महाप्रभावशाली "महागद " नामसे कहा जाता है। १०॥ ११॥

### विविधावस्थायां विविधा योगाः

पीते विषे स्याद्वमनं च त्वक्स्थे।
प्रदेहसेकादि सुशीतलं च ॥ १२॥
किपत्थमामं ससिताक्षौद्रं कण्ठगते विषे।
लिह्यादामाशयगते ताभ्यां चूर्णपलं नतात्॥१३॥
विषे पक्वाशयगते पिष्पलीरजनीद्वयम्।
मिश्जिष्ठां च समं पिष्टा गोपित्तेन नरः पिबेत्॥१४

१ काटनेवाले सांपको ही काट खाना या मुलायम फल या मिट्टीका ढेला या कंकड आदिको दांतोंसे काटकर फेंकना युश्रुतमें भी हितकर बताया है।

रजनीसेन्धवक्षौद्रसंयुक्तं घृतमुत्तमम्। पानं मूलविषार्तस्य दिग्धविद्धस्य चेष्यते ॥ १५ ॥

विष पी लेनेपर, वसन तथा त्वचामें लग जानेपर शीतल 'लेप या सेक करना चाहिये। तथा कण्ठतक पहुँचे विषमें कच्चे, कैथेके गूधेको मिश्री व शह्दके साथ मिलाकर चटाना चाहिये। तथा आमाशयगत विषमें तगरका चूर्ण ४ तो० शहद व छोटी पीपल, हत्दी, दाहहत्दी, व मञ्जीठ, समान भाग ले गोपितमें पीसकर पीना चाहिये । तथा जो मूलविषसे पीडित है, अथवा जो विष लिप्तराह्मसे विंध गया है, उसे हल्दी व सेंधानमकका चूर्ण शहद व उत्तम घी मिलाकर पिलाना चाहिये॥ १२-१५॥

#### संयोग जिंबपचिकित्सा

सिवामध्यतं चूणं ताम्रस्य कनकस्य वा । लेहः प्रशमयत्युग्नं सर्वं संयोगजं विषम् ॥ १६॥ अङ्कोटमूलनिष्काथफाणितं सपृतं लिहेत्। तैलाकः स्वित्रसवांगी गरदोषविषापहः ॥ १७ ॥ ताम्र अथवा सोनेकी भस्मको मिश्री व शहद मिलाकर चाटनेसे समस्त संयोगज विष मष्ट होते हैं। तथा अंको-इरकी जड़के काथको गाढ़ा कर घी मिला चाटने तथा तैलकी मालिश कर समस्त शरीरके स्वेदन करनेसे गरदीष और विष नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥

### कीटादिविषचिकित्सा

कटभ्यर्जुनशैरीयशेलुश्रीरिद्रमत्वचः। कषायचूर्णकल्काः स्यः कीटल्रुतात्रणापहाः ॥१८॥ मालकांगनी, अर्जुन, कटसैला, लसोढा और दूधवाले वृक्षों की छालका कषाय अथवा चूर्ण अथवा फल्कमेंसे किसी एकका सेवन करनेसे कीडे, मकडी आदिके वर्ण शान्त होते हैं ॥ १८ ॥

## मूषक विषचि कित्सा

आगारधूममश्जिष्ठारजनीलवणोत्तमेः। लेपो जयत्याखुविषं कर्णिकायाश्च पातनम् ॥१९॥ गृहधूम, मझीठ, हल्दी, और संधानमकको पीसकर लगाया गया लेप कर्णिका (गांउ) की गिराता तथा मूपकविपकी शान्त करता है ॥ १९ ॥

### वृश्चिकचिकित्सा

यः कासमर्दपत्रं वदने प्रक्षिप्य कर्णफुत्कारम् । मनुजो ददाति शीघं जयति विषं वृश्चिकानां सः २० दंशे भ्रामणविधिना वृश्चिकविषहत्कुठेरपादगृहिका

पुरधूपपूर्वमर्कच्छदमिव पिष्टा कृतो लेपः ॥ २१ ॥ जीरकस्य कतः कषको घृतसन्धवसंयुतः । सुखोष्णो बुश्चिकार्तानां सुलोपो वेदनापहः ॥२२॥ अमलाद्रष्णं दंशे कण्टकं च तदुद्धरेत्। करणे विषजे लेपात्फणिजकरसोऽथवा ॥ २३ ॥ जो कसौदीके पत्तीको मुखमें चबाकर कानमें फुँकता है. मिश्री मिलाकर चटाना चाहिये। तथा पक्षाशयगत विषमें वह बिच्छूके विषको शीघ्रही नष्ट करता है। तथा बिच्छूके दंशके ऊपर तुलसीके जड़की गोली घुमानेसे बिच्छूका विष शीघ्रही उतर जाता है। ऐसे ही गुग्गुलुकी पूप देकर आकके पत्तीका लेप लाभ करता है तथा जीरेके कल्कमें घी व संधानमक मिला गरम कर दंशपर गुनगुना लेप करनेसे बृहिचक-विषकी पीड़ा शान्त होती हैं। ऐसे ही दंशके फांटेको निकाल-कर निर्मलीका घिसना लाभ करता है। अथवा महवाके

### गोधादिविषचिकित्सा

रसका दंशके ऊपर लेप करनेसे लाभ होता है।। २२-२३॥

कुङ्कुमकुनटीकर्कटपलहरितालै: कुसुरभसंमिलितैः। कृतगुडिका भ्रामणतो विद्रष्टगोथासर्टविषजित् ॥ २४ ॥

केशर, मनशिल, केकड़ेके मांस, हरिताल तथा कुसुम्भके फूल मिलाकर बनायी गयी गोली देशपर फेरनेसे गोह या गिर गिटका विष नष्ट होता है ॥ २४ ॥

### मीनादिविषचिकित्सा

अंकोटपत्रधूमो मीनविषं झटिति विघटयेच्छुङ्गी। गोधावरटीविषमिव लेपेन कुटजकपालिजटा १५॥

अंकोहरके पत्तोंका धुआं, शीघ्रही मीनविषको नष्ट करता है। तथा काकड़ाशिक्षीका लेप भी यही गुण करता है। जैसे कि कुरैयाकी छाल और निरयलकी जटासे गोह और वर्रका विष नष्ट होता है।। २५॥

#### श्वविषचिकित्सा

कनकोदुंबरफलमिव तण्डुलजलिष्टं पीतमपहरित । कनकदलद्रवघृतगुडदुग्धपलैकं शुनां गरलम् ॥२६॥ धतूरा और गूलरके फल चावलके जलमें पीसकर पीनेसे या धतूरेके पत्तीका रस घी, गुड़ व दूध मिलाकर ४ तीला पीनेसे कुत्तेका जहर मिट जाता है ॥ २६ ॥

#### भकविषचिकित्सा

लेप इव भेकगरलं शिरीषबीजै: स्नुहीपय:सिकै:। हरति गरलं उयहमशितांकोटजटाकुष्टसम्मिलिता॥ सिरसाके बीज, सेहुण्डके द्धके साथ अथवा काले अंको-हरकी जड़ और कूठका ३ दिन लेप करनेसे मण्डूकविष नष्ट होता है।। २७।।

#### लालाविषचि कित्सा

मरी चमहौषधवालकनागाह्वैमंक्षिकाविषे छेपः । छाछाविषमपन्यतो मूळे मिलिते पटोलनीलिकयोः

काली मिर्च, सोंठ, सुगन्धवाला तथा नागकेशरको पीसकर बनाया गया लेप मिक्खयोंके विषको तथा परवल और नीलकी जडका लेप लालाबिषको नष्ट करता है ॥२८॥

### नखद्तविषे लेपः

सोमवन्कोऽदवकर्णश्च गोजिह्ना हंसपाद्यपि । रजन्यो गैरिकं छेपो नखदन्तविषापहः ॥ २९ ॥

सफेद कत्था, राल गाउजुवां, हंसराज, हत्दी, दाह-हत्दी, और गेरूका लेप नख और दन्तविषको नष्ट करता है॥ २९॥

#### कीटविषचिकित्सा

वचा हिक्क्गु विडङ्गानि सैन्धवं गजिपपली। पाठा अतिविधा न्योषं काइयपेन विनिर्धितम्।।३० दशाङ्गमगदं पीत्या सर्वकीटविषं जयेत्। कीटदृष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्युर्जलीकसाम् ॥

बच, हींग, वायविडझ, सेंधानमक, गजपीपल, पाड अतीस, व त्रिकटु इन दश चीजोंका लेप "दशांग अगब् कहा जाता है। यह समस्त कीटविषोंको नष्ट करता है। इसी प्रकार जोकोंके विषमें भी समस्त कीटविषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३०॥ ३९॥

## मृतसञ्जीवनोऽगदः

हपृक्काप्लवस्थौणेयकांक्षीशेलेयरोचनातगरम् । ध्यामकं कुङ्कुमं मांसी सुरसात्रिफलेलकुष्ठप्रम् ॥ बृहतीशिरीषपुष्पश्रीवेष्टकपद्मचारिटिविशालाः । सुरदाकपद्मकेशरशावरकमनः शिलाकौन्त्यः ३३॥ जात्यर्कपुष्पसर्वपरजनीद्वयिह ङ्गुपिष्पलीदाक्षाः जलसुद्वपणीमधूकदमनकमथ सिन्धुवाराश्च ३४॥ सम्पाकलोधमयूरकगन्धकलीलाङ्गलीविंडगाः । पुष्ये समुद्धृत्य समं पिष्ट्वा गुडिका विधेयाः स्यु ॥ सर्वविषम्रो जयकृद्विषमृतस्कीवनो ज्वरनिहन्ता । पेयविलेपनधारणधूम्महणगृहस्थ् ॥ ३६॥ भूतविषजन्त्वलक्ष्मीकार्मणमन्त्राग्नमशन्यरीन्हन्यात् दुःस्वप्नस्त्रीदोषानकालमरणाम्बुचीरभयम्।।३६॥ धनधान्यकार्यसिद्धिश्रीपुष्टिवणियुर्वर्धनो धन्यः

मृतसञ्जीवन एष प्रागमृताद् ब्रह्मणाभिहित: ३८॥ मालतीके फूल, केवटी गोथा, गठौना, फिटकरी, छरीला गोरीचन, तगर, रोहिष, केशर, जटामांसी, तुलसी, त्रिफला छोटी इलायची, कत्था, बडी कटेरी, सिरसाके फूल, गन्धा-बिरोजा, कमल, भुइआमला, इन्द्रायण, देवदार, कमलका केशर, शावरलोध, मनशिल, सम्भालुके बीज चमेलीके फूल आकके फूल, सरसों, हत्दी, दाहहत्दी, हींग, छोटी पीपल मुनक्का, सुगन्धवाला, मुद्रपणीं, मौरेठी, देवना, सम्भाल, अमलवास, लोघ, अपामार्ग, प्रियंगु, कलिहारी व वायविड्ङ समस्त द्रव्य समान भाग ले कूट पीसकर पुष्य नक्षत्रमें गोली बनानी चाहिये। यह समस्त विषोको नष्ठ करता, विषसे मरते हुएको बचाता तथा ज्वर नष्ट करता है। यह पीने, लेप करने, धारण करने, धूम पीने तथा घरमें रंगनेसे भी लाभ करता है। तथा भूत, विष, क्रिमि, दरिद्रता, मन्त्र प्रयोग, अप्ति वज्र और शत्रुओंके भय, दुःस्वप्न, स्त्रीदोष, अकाल मृत्यु, जल तथा चोरभयको दूर करता है। यह "मृत सङ्गीवन" घन, धान्य, कार्यसिद्धि, लक्ष्मी, पुष्टि, वर्ण और आयुको अधिक बढाता,अतः धन्य है। इसे श्रीब्रह्माजीने अमृ-तके पहले कहा है ॥ ३२-३८ ॥

इति विषाधिकारः समाप्तः।

## अथ रसायनाधिकारः

----

#### सामान्यव्यवस्था

यज्जराव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम् ।
पूर्वे वयसि मध्ये वा शुद्धदेहः समाचरेत् ॥ १ ॥
नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः ॥१॥
नाभाति वाससि म्लिप्टे रङ्गयोग इवापितः ॥ २ ॥
जो औषधवुद्धावस्था व रोगको नष्ट करती है, उसे "रसायन"
कहते हैं । उसका प्रयोग बाह्यावस्था व युवावस्थामें शुद्ध शरीर
(वमनादिसे) होकर करना चाहिये, शरीरकी शुद्धि विना रसायनप्रयोग लाभ नहीं करता, जिस प्रकार मैले कपड़ेपर रंग नहीं
चढ़ता ॥ १ ॥ २ ॥

#### पथ्यारसायनम्

गुढ़ेन मधुना शुण्ठ्या कणया लवणेन वा।
द्वे द्वे खादन्सदा पथ्ये जीवेद्वर्षशतं सुखी।। ३॥
गुड, शहद, सौठ, छोटी पीपल, व नमक इनमेंसे किसी एक
के साथ प्रतिदिन २ छोटी हर्र खानेसे १०० वर्षतक नीरोग
रहकर १०० वर्षतक मनुष्य जीता है॥ ३॥

#### अभयाप्रयोगः

सिन्धृत्थशकराशुण्ठीकणामधुगुद्धेः कमात् । वषिद्विभया सन्या रसायनगुणैषिणा ॥ ४ ॥ रसायनकी इन्छा रखनेवालेको वडी हर्रका सेवन वर्षाकालमें संधानमकके साथ, शरदऋतुमें शक्करके साथ, हेमन्तमें सौठके साथ, शिशिरमें पिप्पलीके साथ और वसन्तमें शहदके तथा प्रीष्ममें गुड़के साथ करना चाहिये ॥ ४ ॥

### लोहत्रिफलायोगः

त्रैफलेनायसीं पात्रीं कल्केनालेपयेश्ववाम् ।
तमहोरात्रिकं लेपं पिबेत्सी द्रोदकाप्लुतम् ॥ ५ ॥
प्रभूतस्नेहमशनं जीर्णे तस्मिन्प्रयोजयेत् ।
अजरोऽहक्समाभ्यासाज्जीवेचापि समाःशतम् ॥६
त्रिफलाके कल्कका लेप नवीन लोहेके पात्रमें करना चाहिये
फिर रातदिन रहा हुआ वह लेप शहद और जल मिलाकर
पीना चाहिये। इसके हजम हो जानेपर अधिक स्नेह मिला
भोजन करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षके प्रयोग कर
लेनेसे मनुष्य जवान तथा नीरोग रह कर १०० वर्षतक
जीता हैं॥ ५॥ ६॥

### **विष्व**हीरसायनम्

पञ्चाप्टो सप्त दश वा पिष्पलीः सौद्रसर्पिषा । रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत् ॥ ७ ॥ तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वाह्ने भुक्त्वाप्रे भोजनस्य च । पिप्पल्यः किंशुकक्षार भाविता घृतभर्जिताः ॥८॥ प्रयोज्या मधुसंमिश्रा रसायनगुणेषिणा। जेतं कासं क्षयं दवासं शोषं हिकां गलामयम् ९॥ अशांसि त्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम्। वैस्वर्धं पीनसं शोषं गुल्म वातबलासकम् ॥१०॥ रसायनके गुणोकी इच्छा रखनेवालेको पीपल ५, ७, ८, १०, (अपनी प्रकृतिके अनुसार) प्रतिदिन शहद व घीके साथ सेवन करना चाहिये। यह प्रयोग एक वर्षका है। अथवा डाकके क्षार जलसे भावित तथा घीमें भूनी गयी। छोटी पीपल तीन तीनकी मात्रासे शहदमें मिलाकर प्रात:-काल, भोजनसे पहिले व भोजनके अनन्तर खानेसे कास, क्षय श्वास, शोष, हिका, गलरोग, अश, प्रहणीदोष, पाण्डरोग-विषमज्वर, स्वरभेद, पीनस, गुल्म व वातबलासक, नष्ट-होते हैं ॥ ७-१० ॥

#### त्रिफलारसायनम्

जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भक्तं हे विभीतके । हैं, वे कालेकेशयुक् भुक्तवा तु मधुसपिंभ्यों चत्वायीमछकानि च११॥ जीते हैं ॥ १६ ॥

#### प्रयोजयत्समामेकां त्रिफलाया रसायनम् । जीवेद्वर्षशतं पूर्णमजरोऽन्याधिरेव च ॥ १२॥

अन्न हजम हो जानेपर १ हर्र, भोजनके पहिले दो वहें है और भोजनके बाद ४ आंबलेका घी व शहदके साथ १ वर्ष तक प्रयोग करनेसे मनुष्य युवा तथा नीरोग रहकर १०० वर्ष तक जीता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

### विविधानि रसायनानि

मण्डूकपण्याः स्वरसः प्रयोज्यः श्वीरेण यण्टीमधुकस्य चूर्णम् ।
रसो गुडूच्यास्तु सम्र्छपुष्याः
कल्कः प्रयोज्यः खळु शङ्कपुष्याः ॥१३॥
आयुःप्रदान्यामयनाशनानि
बळामिवर्णस्वरवर्धनानि ।
मेध्यानि चैतानि रसायनानि
मेध्या विशेषेण तु शङ्कपुष्पी ॥ १४॥

मण्डूकपणींका स्वरस अथना दूधके साथ मौरेठीका चूर्ण अथवा गुर्चका रस, अथवा मूल व पुष्पसहित शंखपुष्पीका रस इनमेंसे किसी एकका प्रयोग करना चाहिये। यह आयु बढानेवाले, रोग नष्ट करनेवाले, बल, अग्नि तथा वर्ण और स्वरको बढानेवाले तथा मेधाके लिये हितकर रसायन हैं।इनमें भी शंखपुष्पी विशेष कर मेधाके लिये हितकर है।। १३॥ १४॥

#### अश्वगन्धारसायनम्

पीताश्चगन्धा पयसार्धमासं घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा । कृशस्य पुष्टि वपुषो विधत्ते बालस्य शस्यस्य यथाम्बुवृष्टिः ॥ १५ ॥

असगन्धके चूर्णका दूधके साथ अथवा घृत, तैल या गुनगुने जलमेंसे किसी एकके साथ सेवन करनेसे दुर्वलके शरीरको इस प्रकार पुष्ट करता है, जैसे जलवृष्टि छोटे धानोंको॥ १५॥

### धात्रीतिलग्सायनम्

धात्रीतिलान्भृङ्गरजोविमिश्रान् ये भक्षयेयुर्मनुजाः फ्रमेण । ते कृष्णकेशा विमलेन्द्रियाश्च निर्व्याधयो वर्षशतं भवेयुः ॥ १६ ॥

जो मनुष्य आंवला, तिल व भांगराके चूर्णका सेवन करते हैं, वे कालेकेशयुक्त इन्द्रियशक्तिसम्पन्न १०० वर्ष तक जीते हैं ॥ १६ ॥

#### वृद्धदारकरसायनम्

मृद्धदारकमूळानि ऋद्णचूर्णानि कारयेत्। शतावर्या रसेनैव सप्तरात्राणि भावयेत्।। १७॥ अक्षमात्रं तु तच्चूर्णं सर्पिषा सह भोजयेत्। मासमात्रोपयोगेन मतिमाश्वायते नरः॥ १८॥ मेधावी स्मृतिमाश्चेव वळीपळितवर्जितः।

विधाराकी जड़का महीन चूर्ण कर शतावरीकेरसकी ७ भावना देनी चाहिये। यह चूर्ण १ तोलाकी मात्रासे प्रतिदिन घीके साथ खाना चाहिये। इसके सेवनसे मनुष्य बुद्धिमान्, मेधावी, स्मृतिमान् तथा वर्लीपलितरहित होता है।। १७॥ १८॥

## हस्तिकर्णचूर्णरसायनम्

हस्तिकणरजः खादेत्प्रातहत्थाय सर्पिषा ॥ १९ ॥
यथेष्टाहारचारोऽपि सहस्रायुर्भवेत्ररः ।
मेधावी बळवान्कामी स्त्रीशतानि व्रजत्यसौ ॥२०॥
मधुना त्वद्ववेगः स्याद्विल्छः स्त्रीसहस्रगः ।
मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यो भिषजा चासिमन्त्रणे ॥२१॥
" औ नमो महाविनायकाय अभृतं रक्ष रक्ष मम
फलसिद्धि देहि हद्वचनेन स्वाहा " ॥ २२ ॥

जो मनुष्य प्रातःकाल भूपलाशके चूर्णको घीके साथ चाटता है, तथा यथेष्ट आहार विहार करता है, वह १००० वर्षतक जीता है। तथा मेधावी, बलवान् व कामी होकर १०० स्त्रियोंके साथ मेथुन करता है। तथा इसीको शहदके साथ चाटनेसे हजारो स्त्रियोंको गमन करनेकी शक्ति हो जाती है। तथा इस मन्त्रसे अभिमन्त्रण करना चाहिये। " औ नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिर्द्धि देहि हदवचनेन स्वाहा ''॥ १९–२२॥

### धात्रीचूर्णरसः यनम्

धात्रीच्णाहिकं स्वस्वरसपरिगतं श्रोद्रमिषः समांशं कृष्णामानीसिताष्ट्रप्रसृतयुतिमदं स्थापितं भस्मराशौ । वर्षान्ते तत्समश्रन्भवति विपलितो रूपवर्णप्रभावे निव्योधिर्वुद्धिमेधास्मृतिबलवचनस्थैर्यसत्त्वेरुपेतः २३

आंवलेका चूर्ण ३ सेर १६ तोला, आंवलेके स्वरससे ही ७ बार भावित कर शहद व घी समान भाग मिला तथा छोटी पीपल ३२ तोला, मिश्री ६४ तोला मिलाकर भस्मराशिमें गाड़ देना चाहिये। वर्षाकालके अनन्तर निकाल कर इसका सेवन करनेसे मनुष्य पलितरिहत रूप, वर्ण और प्रभावयुक्त नीरोग तथा बुद्धि,धारण शक्ति, स्मरणशिक्त, बल व बचनकी स्थिरता तथा सरवगुणसे युक्त होता है। २३।

## गुडूच्यादिलेहः

गुडूच्यपामार्गविडङ्गशंखिनी वचाभयाकुष्ठशतावरी समा। घृतेन लीढा प्रकरोति मानवं त्रिभिर्दिनैः स्रोकसहस्रधारिणम्॥ २४॥

गुर्च, अपामार्ग, वायविडङ्ग, शंखपुष्पी, वच, हर्र, कूठ और शतावरी समान भाग छे चूर्ण कर घीके साथ चाटनेसे रे दिनके ही प्रयोगसे मनुष्य हजारों स्त्रोक कण्ठ करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है ॥ २४॥

#### सारस्वतघतम्

समूलपत्रामादाय बाह्मी प्रक्षात्य वारिणा। उल्लेखे कोद्यित्वा रसं वस्त्रेण गालयेत् ॥ २५ ॥ रसे चतुर्गुणे तस्मिन्घृतप्रस्थं विपाचयेत् । औषधानि तु वेदयाणि तानीमानि प्रदापयेत् ॥२६॥ हरिद्रा मालती कुछं त्रिष्टता सहरीतकी। एतेषां पलिकानभागाञ्शेषाणि कार्षिकाणि तु॥२०॥ पिष्पल्योऽथ विडङ्गानि सैन्धवं शर्करा वचा । सर्वमेतःसमालोडय शनैमृद्रिमना पचेत्।। २८॥ एतत्प्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिश्च जायते। सप्तरात्रपयोगेण किन्नरैः सह गीयते ॥ २९॥ अर्धमासप्रयोगेण सोमराजीवपुर्भवेत् । मासमात्रप्रयोगेण श्रुतमात्रं तु धारयेत् ॥ ३० ॥ ह्न्त्यष्टादश कुष्टानि अशांसि विविधानि च। पञ्च गुल्मान् प्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं जयेत्॥३१॥ वन्ध्यानां चेव नारीणां नराणां चाल्परेतसाम् । घृतं सारस्वतं नाम बलवर्णामिवर्धनम् ॥ ३२ ॥

मूलपत्रसिहत ब्राह्मी खोद जलसे धो ओखलीमें क्टकर कपड़ेसे रस छानना चाहिये। इस प्रकार छने ६ सेर ३२ तो॰ रसमें १ सेर ९ छ. १ तो॰ घी मिलाकर पकाना चाहिये। तथा हन्दी, मालती, कूठ, निसोथ व हर्र, प्रत्येक ४ तोले तथा छोटी पीपल, वायबिंड्ग, संधानमक,शक्कर व बच प्रत्येक १ तोलाका करक मिलाकर मन्द आँचसे पकाना चाहिये। सम्यक् पाकार्थ धीसे चौगुना जल भी छोड़ना चाहिये। यह घृत चाटनेसे ही वाणी छुद्ध करता है, इसका प्रयोग करनेवाला ७ दिनमें ही किन्नरोके समान गानेवाला, १५ दिनमें चन्द्रमाकी किरणोके समान शरीरवाला होता है। एक मास प्रयोग कर लेनेसे जो छुछ सुनता है, उसे ही कण्ठ कर लेता है। यह अठारह प्रकारके छुष्ठ, अर्था,पांची गुल्म प्रमेह तथा पांची प्रकारके कास नष्ट करता है। वन्ध्या क्रियों तथा अल्पवीर्यान्वित पुरुषोके लिये हितकर है।तथा प्यह सारस्वत घृत'वल वर्ण व अग्निको बढाता है। १५-३२॥

#### जलरसायनम्

कासद्वासतिसारज्वरपिडककटीकुष्ठकोठपकारान्। मुत्राघातोदरार्शःश्वयथुगलशिरःकर्णशूलाक्षिरोगान्। ये चान्ये वातपित्तक्षतजकफक्कता व्याधयःसन्ति जन्तो स्तांस्तानभ्या नयोगाद्यनयति पयः पीतमन्ते निशायाः रयङ्गवलीपलितहनं पीनसवेस्वर्यकासशोधन्नम् । रजनीक्षयेऽम्बनस्यं रसायनं दृष्टिजननं च ॥ ३४॥

रात्रिके अन्तमें जल पीनेसे अभ्याससे कास,श्वास,अतीसार, ज्वर, कमरकी पीड़ा, कुष्ठ, ददरे, मूत्रागात, उदर,अर्श, शोध, गले, शिर, कान व नेत्रके रोग तथा अन्य वात, पित्त, कफ तथा रक्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग नष्ट होते हैं । इसी प्रकार प्रातःकाल जलका नस्य लेनेसे झांई, झुरियां, बालोंकी सफेदी, पीनस,स्वरभेद, कास, सूजन नष्ट होती है। तथा यह रसायन नेत्रोकी शक्तिको बढाता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

### अमृतसारलोहरसायनम्

नागार्जुनो मुनीन्द्रः शशास यहोहशास्त्रमतिगहनम् तस्यार्थस्य स्मृतये वयमेतद्विशदाक्षरैर्वृमः ॥ ३५ ॥ मेने मुनि: स्वतन्त्रे भूयः पाकं न पलप्चकादर्वाक्। सुबहुप्रयोगदोषाद्ध्वं न पलत्रयोदशकात् ॥ ३६॥ तत्रायसि पचनीये पञ्चपलादौ त्रयोदशपलानते च। लौहात्त्रगुणा त्रिफला प्राह्मा षड्भिः पलैरधिका ॥ मारणपुटनस्थालीपाकास्त्रिफलैकभागसम्पाद्याः। त्रिफलाभागद्वितयं प्रदणीयं लौहपाकार्थम् ॥ ३८ ॥

नागार्जुन मुनिने जो लोहशास्त्र अति कठिन तथा गम्भीर कहा है, उसके स्मरणार्थ हम उसका विशद व्याख्यान करते हैं। मनिने अपने शास्त्रमें पांच पलसे कम तथा तेरह पलसे अधिक लोहका एक बारमें प्रयोग नहीं कहा। उस लोहकी भस्म करनेके लिये जितना लोह हो , उससे तिगुना छः पल अधिक मिलाकर २१ पल इसी प्रकार १० पल लोहके लिये १० के तिगुने ३० और ६ अर्थात् ३६ पल ) त्रिफला लेनी चाहिये। उसके तीन भाग करने चाहियें एक भागसे मारण, पुटन और स्थालीपाक दूध बढा देना चाहिये ॥ ४४ ॥ करना चाहिये। शेष २ भाग त्रिफला प्रधानपाकके लिये रखनी चाहिये ॥ ३५-३८॥

#### जलनिश्चयः

सर्वत्रायः पुटनाद्यर्थे कांशे शरावसंख्यातम्। प्रतिपङ्मेव त्रिगुणं पाथः काथार्थमादेयम् ॥ ३९॥ सप्तपलादौ भागे पश्चदशान्तेऽम्भसां शरावैश्व। त्र्याद्यकादशकान्तैरिधकं तद्वारि कर्तव्यम्।। ४० ।। पाक कर सकते हैं ॥ ४५ ॥

तत्राष्ट्रमो विभागः शेषः काथस्य यत्नतः स्थाप्यः। तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥४१॥ पाकार्थे त त्रिफला भागद्वितये शरावसंख्यातम् । प्रतिपलमञ्जू समं स्याद्धिकं द्वाभ्यां शरावाभ्याम्॥ तत्र चतुर्थो भागः शेषो निपुणन यत्नतो प्राह्यः। अयसः पाकार्थत्वात्स च सर्वस्मात्प्रधानतमः ४३॥

समस्त लौहकर्ममें काथ बनानेके लिये प्रतिपल ३ शराव (६ कुडव) जल छोड़ना चाहिये, तथा सात पल (पांच पल लोहके लिये गृहीत त्रिफलाके तृतीयांशभाग ) से १५ पलतक त्रिफलामें जल पूर्वोक्त मानसे क्रमशः ३ से ११ शराव तक अधिक छोड़ना। जैसे ७ पलके लिये ७×३=२१और ३ शराव अधिक अर्थात् २४ शराव जल लेना चाहिये। ऐसे ही (६पल ले हके लिये गृहीत त्रिफलाके तृतीयांश भाग)८ पल त्रिफलाके लिये२४ शराव और ४ शराव अधिक अर्थात्२ ८ शराव जल लेना चाहिये। ऐसे ही कमशः जितने पल काध्य त्रिफला हो, उससे त्रिगुण शराव जल तथा ९ पलमें ५, दश पलमें ६। ग्यारहमें ७, इसी प्रकार बढाते हुए १५ पलमें ११ शराव अधिक अर्थात् १५ के त्रिगुण ४५ और ११ और ५६ शराव जल छोड़ना चाहिये। तथा अष्टमांश काथ शेष रखना चाहिये इसीसे मारण,पटन व स्थालीपाक करना चाहिये तथा प्रधान पाकके लिये बचे त्रिफलामें प्रतिपल १ शराव (अर्थात् त्रिफलासे अष्टगुण ) जल और २ शराव अधिक छोड़ना चाहिये और चतुर्थोश शेष रखना चाहिये। प्रधानपाकमें सहायक होनेसे यह काथ भी प्रधान है।। ३९-४३॥

### दुग्धनिश्चयः

पाकार्थमदमसारे पञ्चपलादौ चयोदशपलान्ते। दुग्धशरावद्वितयं पादैरेकादिकरधिकम् ॥ ४४ ॥

लौहपाकके लिये ५ पलसे १३ पलतक लौहमें २ शराव ( जैसे ५ पल लोहके लिये ५ के तिगुने १५ और ६ अर्थात् और १ शराव दूध अधिक प्रतिपलमें लेना चाहिये। अर्थात् ५ पलमें २।शराव, ६ पलमें २॥ शराव, ७ पलमें २।॥ शराव, ८ पलमें ३ शराव इसी प्रकार प्रतिपल लीहमें चौथाई शराव

### **लौहमात्रानिश्चयः**

पञ्चपलादिकमात्रा तद्भावे तद्नुसारतो प्राह्मम्। चतुरादिकमेकान्तं शक्तावधिकं त्रयोदशकात्र४५॥

सामान्यनियम पञ्चपलादिका है, पर इसके अभावमें ४ पलसे १ पलतकका तथा शक्ति होनेपर १३ पलसे अधिक लौहका भी

### **मक्षेप्यौषधनिर्णयः**

निफलात्रिकदुकचित्रककान्तकामकविडङ्गचूणांनि
अन्यान्यपि देयानि पलाश्रवृक्षस्य च बीजानि४६॥
जातीकळजातीकोषेलाकककोलकवङ्गानाम् ।
सितकृष्णजीरकयोरपि चूर्णान्ययसः समानि स्युः।
श्रिकलात्रिद्धकविडङ्गा नियता अन्ये यथाप्रकृति ॥
कालायसदोषष्ट्रतेजातीफलादेर्लवङ्गान्तस्य ।
कान्तकामकमेकं निःशेषं दोषमपहरत्ययसः ।
द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमान्यं ष्राद्धं यथाप्रकृति ॥४९ ।
खदि भेषजभूयस्त्वं स्तोकत्वं वापि चूर्णानाम् ।
अयसा सान्यं संख्या भूयोऽस्पत्वेन भूयोऽस्पा५०
एवं षात्वनुसारात्तन्तकथितौषधम्य वाधेन ।
सर्वत्रेव विधेयस्तत्तदकथितौषधम्य वाधेन ।

त्रिफला, त्रिकदु, चीतेकी जड़, नागरमोथा, वायविड्झ, ढाकके बीज, जायफल, जावित्री, इलायची, कंकोल, लवज्ञ, सफेद जीरा, काला जीरा समस्त समान भागमें मिलित इच्चोंका चूर्ण मिलकर लौहके बराबर लेना चाहिये। इनमेंसे त्रिफला, त्रिकटु और वायविडङ्ग अवश्य डालना चाहिये। और द्रव्य प्रकृतिके अनुसार छोड़ना चाहिये।तथा लोहके दोच दूरकरनेके लिये जायफलसे लवंगतक जितने इच्य गिनाये हैं, वे एक दो न मिलनेपर जितने मिल सकें, उतने ही अवश्य छोड़नेचाहिये। तथा न।गरमोथा अकेला ही लोहके सब दोष दूर करता है,अतः उसे अवश्य छोड़े। तथा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार(क्रमशःकफ, पित्त, वातमें) द्विगुण, त्रिगुण तथा चतुर्गुण घी छोड़ना चाहिये। यदि ओषधियां अधिक हो, अर्थात् सब मिल जावें, तो प्रत्येक चूर्ण थोड़ा और यदि कम मिले ती प्रत्येक चूर्ण अधिक छोड़ना चाहिये। अर्थात् औषधियोकी संख्याके न्यूनाधिक्यसे चूर्णकी मात्रा कम या अधिक न होगी। वह प्रत्येक अवस्थामें मिलकर लोहके बराबर ही होनी चाहिये। इसी प्रकार रोगीकी प्रकृतिके अनुसार कही हुई औषधियोंको भी अलग करना तथा अनुक्त औषियां भी छोड़नी चाहिये ॥ ४६॥ ५१ ॥

## लोहमारणविधिः

कान्तादिलौहमारणविधानसर्वस्वसुच्यते तावत्। यस्य कृते तल्लौहं पक्तव्यं तस्य शुभ दिवसे॥५२॥ समृदङ्कारकरालितनतभूभागे शिवं समभ्यच्यं। वैदिकविधिना वर्ष्टिं निधाय हुत्वाहुतीस्तत्र ॥५३॥

९ उक्त प्रक्षेप्य औषिघयां लोह सिद्ध हो जानेपर ही मिलाना चाहिये।

धर्मास्सिध्यति सर्वे श्रेयस्तद्धर्मसिद्धये किमपि। शक्त्यनुरूपं दद्याद् द्विजाय सन्तोषिणे गुणिने।५४ सन्तोष्य कर्मकारं प्रसादपूगादिदानसम्मानैः। आदौ तदश्मसारं निर्मलमेकान्ततः क्रयान् ॥५५॥ तदनु कुठार च्छित्रात्रिफलागिरिक णिकास्थिसंहारै: करिकणेच्छदमूलकशतावरीकेशराजाख्यैः ॥५६॥ शालिंचमूलकाशीमूलप्राष्ट्रजभृङ्गराजैश्च। लिप्त्वा दग्धन्यं तद् दृष्टिकियलोहकारेण ॥५७॥ चिरजलभावितविमलं जालाङ्गारेण परितआच्छाद्य कुरालाध्मापितभस्त्रानवरतमुक्तेन पवनेन ॥ ५८ ॥ वहेर्वाह्य बालाबोद्ध व्या जातु नैव कुष्चिकया। मृह्वणसिल्लभाजा किंतु स्वच्छांबुसंष्ठुतया५९ द्रव्यान्तर संयोगात्स्वां शक्ति भेषजानि मुश्वन्ति । मलधूलीमत्सर्वे सर्वत्र विवर्जयेत्तस्मात् ॥ ६० ॥ सन्दंशेन गृहीत्बान्तः प्रज्वालिताग्निमध्यमुपनीय ' गलति यथाययममी तथैव मृदु वर्धयेन्निपुणः ॥६१ तलनिहितोध्वेमुखांकुशलमं त्रिफलाजले। विनिक्षिप्य निर्वापयेच्छेषं त्रिफलाम्बु रक्षेच ॥६२ यह्नीहं न मृतं तत्पुनरपि पक्तव्यमुक्तमार्गेण। यन मृतं तथापि तत्त्यक्तव्यमलौहमेव ततः ॥६३॥ तद्नु घनलौहपात्रे कालायसो मुद्ररेण संचूर्ण्य । दस्वा बहुशः सिळिलं प्रक्षाल्याङ्गार्सुद्धृत्य ॥६४॥ तदयः केवलममौ शुब्कीकृत्याथवातपे पश्चात्। लौहशिलायां विष्याद्सितेऽइमनि वा तद्प्राप्तौ६५ अब कान्तादिलोहको मारण विधि कहते हैं जिस रोगीके लिये लोह बनाना है, उसके लिये शुभ नक्षत्रादिसे युक्त दिनमें मिट्टी और अङ्गारीको मिला लिपी गयी भूमिपर शंकरजीका पूजन कर वैदिकविधिसे अग्नि स्थापित कर आहुति करनी चाहिये। धर्मसे सर्व कार्य सफल होते हैं, अतः धर्मार्थ किसी सन्तोषी गुणवान् ब्राह्मणके लिये शक्तिके अनुकूल दान करना चाहिये। फिर छुहारको सुपारी, पान तथा प्रसाद आदि देकर सम्मानित तथा सन्तुष्ट करना चाहिये। पहिले उस लोहको बिल्कुल गुद्ध कर लेना चाहिये ( लोहशोधनकी कोई परिभाषा प्रन्थकारने नहीं लिखी। यद्यपि शिवदासजीने लिखी हैं, पर वह अतिविस्तृत होनेसे तथा अधिक कष्टसाध्य होनेसे छोडता हूँ भीर रसप्रन्थोंमें जो अनेक पद्धतियाँ वतलायी गयी हैं

> ''चिश्वापत्रचलकाथादयो दोषमुदस्यति। यहा फलत्रयीपेते गोमूत्रे क्वथितं खलु ''

उनमेंसे एक यह है-

त्रिफला और गोमूत्रमें स्वेदन करनेसे भी लोह शुद्ध हो जाता उसी क्षाथसे पाक करना चाहिये॥ ६६॥ ६७॥ है। विशेष उन्हीं प्रन्थोमें देखिये) इसके अनंतर कन्दगुडूची, त्रिफला, विष्णुकांता, अस्थिसंहार ( हरथाजोड़ी ) हस्तिकर्ण-पलाशके पते और जड़ तथा शतावरी व काला भांगरा, शलि-बशाककी जड़, काशकी जड़, पुनर्नवा और आंगराके कल्बसे उस लोहंपर लेप करना चाहिये और फिर उसे सुखा लेना चाहिये। फिर अधिक समयतक जलमें भावित कर साफ किये शालके कोपलोको भट्टीमें विछाकर घीँकनीसे घीँकना चाहिये। तथा अग्निकी लपट अधिक करनेके लिये मिटी, नमक आदि मिली कृशीसे कोयलों को न हटाना चाहिये किंतु यदि हटानेकी आवश्यकता ही हो, तो स्वच्छ जलमें धोकर मुखायी गयी कूँचीसे हटाना चाहिये। क्योंकि दूसरे द्रव्ये के मिल जानेसे ओषियाँ, अपना गुण छोड़ देती हैं अतः कूड़ा या धूलि आदिको सदा वचाना चाहिये। फिर लोहके पत्रोंको चिमटेसे पकड़कर प्रज्वलित भट्टीके मध्यमें रखना चाहिये। ज्यों ज्यो लोहा गलता जावे, त्यों त्यों और बढाते जाना चाहिये और गले हुए लौहको ऊर्ध्वमुखवाली अंकुश (कटोरी-युक्त चन्मच ) से निकाल कर पूर्वस्थापित त्रिफलाकाथमें बुझाना चाहिये। शेष त्रिफलाकाथ रख लेना चाहिये। और जो लोह इस प्रकार भस्म न हुआ हो, उसे फिर इसी प्रकार पकाना चाहिये। फिर भी जो न मरे, उसे छोड ही देना चाहिये, क्योंकि वह लोह ही न होगा। फिर उस लोहको मजबूत लौहके खरलमें कृट बहुत जल छोड़ धोकर मिट्टी और कोयला साफ कर अग्नि अथवा धूपमें सुखाना चाहिये। फिर उसे लौहकी सिल अथवा काले पत्थरकी सिलपर पीसना चाहिये। (उपरोक्त धूपमें मुखा लेना ही लोहका "भानु-पाक " कहा जाता है। तथा जो कंद गुहूची आदि ओष-धियाँ बतलायी हैं, उनके साथ बैद्य लोग लौहसे बोढशांश अथवा आधा स्वर्णमाक्षिक भी छोड़ते है 11 42 11 54 11

#### स्थालीपाकविधिः

अथ कृत्वायोभाण्डे दत्त्वा त्रिफलाम्युरोषमन्यद्वा । प्रथमं स्थालीपाकं द्दाद् ह्वक्षयात्तद्तु ॥ ६६ ॥ गजकर्णपत्रमुळशतावरीभुङ्गकेशराजरसेः। प्राग्वत्स्थालीपाकं

अर्थात् इमलीकी पत्तीके रससे स्वेदन करनेसे अथवा धियाँ २४ शराव जलमें पकाकर ३ शराब शेष रखना चाहिये।

### पटपाकविधिः

हस्तप्रमाणवद्नं श्वभ्रं हस्तैकखातसममध्यम् । कृत्वा कटाहसदृशं तत्र करीषं तुषं च काष्ठं च॥६८ अन्तर्धनतरमर्द्धं शुषिरं परिपूर्व दहनमायोज्य। पश्चाद्यसद्वृणं ऋक्णं पंकोपमं कुर्यात् ॥ ६९ ॥ त्रिफलाम्बुभृङ्गे रेशरशतावरीकन्द्माणसहजर्सैः। भल्ळातककरिकर्णच्छद्मूळपुनर्नवाह्वरसै: ॥७०॥ क्षिप्तवाथ लोहपात्रे मार्दे वा लौहमार्दपात्राभ्याम्। तुल्याभ्यां पृष्ठेनाच्छाद्यान्ते रन्ध्रमालिप्य ॥ ७१ ॥ तत्पुटपात्रं तत्र इवभ्रज्वलने निधाय भूयोऽपि। काष्ठकरीवतुषैस्तत्सञ्छाद्याहर्निशं दहेत्प्राज्ञः ७२॥ एवं नवभिभेषजराजेस्तु पचेत्सदैव पुटपाकम्। प्रत्येमेकभिर्मिलितैर्वा त्रिचतुरान्वारान् ॥ ७३ ॥ प्रतिपुटनं तित्पष्यात्स्थालीपाकं विधाय तथैव । ताविह्नं च पिष्याद्विगलद्रजसा तु युज्यतेयत्र ७४ तदयइचूर्ण पिष्टं घृष्टं घनसूक्ष्मवासिस ऋक्ष्णम् । यदि रजसा सहशं स्यात्केतकयास्तर्हि तद्भद्रम्॥०५ पुटने स्थालीवाकेऽधिकृतपुरुषे स्वभावरूगिधगमात्। कथितमपि हेयमौषधमुचितमुपादेयमन्यद्पि॥७६

एक हाथका गोल गइढा खोदना चाहिये, बीचमें बरावर रखना चाहिये। तथा उसका मुख कटाहके सदश गोल बनाना चाहिये। इस गढके नीचेके आधे भागको वनकण्डे, धानकी भूसी और लकडियाँ भरकर आग लगा देनी चाहिये। ऊपरसे त्रिफलांके काथ तथा भांगरा, नागकेशर, शतावरी, माणकन्द, भिलावां तथा एरण्डके पत्र और मूलके स्वरससे भावित कीचडके समान लौहको लौह या मिट्टीके शराव सम्पुटमें बन्द कर रखना चाहिये। ऊपरसे फिर वनकण्डे आदिसे ढककर रातदिन आँच देनी चाहिये। इस प्रकार इन नौ ओषधियोमेंसे प्रत्येकसे एक एक बार अथवा सब मिलाकर ३ या ४ पुट देना चाहिये। प्रतिपुरमें पीसना तथा स्थालीपाक करना चाहिये। कुर्यात्प्रत्येकमेकं वा ।। ६७ ।। पीसना इतना चाहिये कि कपडेसे छनजाय । फिर उसे महीन कपड़ेसे छानना चाहिये। यदि केवड़ेके रजके सदश महीन इसके अनन्तर लोहेकी कढाईमें शेष त्रिफलाजल व लौह हो जावे, तो समझना चाहिये कि उत्तम लौहभस्म वन छोड़कर उस समयतक पकाना चाहिये, जबतक इव निःशेष गयी पर यह ध्यान रहे कि जिस पुरुषके लिये लीह बनाना हो जावे । फिर हस्तिकर्णपलाशकी जड़, शतावरी, भांगरा व है, उसकी प्रकृति व रोगके अनुसार कही हुई औषधियाँ भी काले भागराका त्रिफलांके मानके अनुसार मिलित काथ बना अलग कर देनी चाहिये और अनुक्त भी मिला देनी चाहिये। छोड़कर पकाना चाहिये। अर्थात् ५ पल लौहमें ७ पल ओष वैद्यको इसके लिये विशेष ध्यान देना चाहिये॥ ६८-७६ ॥

### लौहपाकरसायनम्

अभ्यस्तकभविधिभिवालिकुशामीयबुद्धिभिरलक्ष्यम् । लौहस्य पात्र मधुना नागार्जुनशिष्टमभिद्ध्मः ॥७७॥ लोहारकूटतास्रजकटाहे दृढमृण्मये प्रणक्य शिवम् । तद्यः पचेद्चपल्लः काष्टेन्धनेन विह्नना मृदुना ७८॥ निक्षिप्य त्रिफलाजलसुदितं यत्तद् घृतं च दुग्धं च। सञ्चारय लौहमय्या दृष्या लग्नं समुत्पाट्य ॥७९॥ मृद्रमध्यखरभावैः पाकिखविघोऽच वक्ष्यते पुंसाम् । पित्तसमीरणश्लेष्मप्रकृतीनां मध्यमस्य समः॥ ८०॥

अब हम कुशामयुद्धि तथा दष्टकर्मा वैद्योसे भी दुज्ञय महा-मान्य मुनि नागार्जुनद्वारा वर्णित लौहपाकविधि कहते हैं। शंकर-जीको प्रणाम कर वह लौह व त्रिफलाजल तथा घी व दूध ( उक्तमात्रामें ) छोड़कर लकड़ियां द्वारा मन्द आवसे पकाना चाहिये। तथा कड़ाहीमें चिपकता हुआ कल्छीसे खुरचते जाना चाहिये। पाक तीन प्रकारका होता है। पित्तप्रकृतिवालेके लिये '' मृदुपाक, '' बातपकृतिबालेके लिये '' मध्यमपाक '' और कफप्रकृतिवालेके लिये " खरपाक" तथा समप्रकृतिवालेके लिये " समपाक " होना चाहिये ॥ ७७-८० ॥

#### त्रिविधपाकलक्षणम्

अभ्यक्तद्विं लोहं सुखदु:खह्खलनयौगि मृदु मध्यम् उडिझतद्विं खरं परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥८१॥ अन्ये विहीनद्वीप्रलेपमाख्रकराकृतिं ब्रुवते । मृदः मध्यमध्चूणं सिकतापुञ्जोपमं तु खरम् ॥८२॥

जो कन्छीमें लिपा रहे उसे "मृदु" जो कुछ कठिनतासे कुछ आसानीसे छूट जाय उसे ''मध्यम'' जो कल्छीसे छूट जाय उसे न रहनेपर त्रिफलाके काथ तथा कल्कसे सिद्ध पृतसे स्नेहन 'खर''पाक कहते हैं दूसरे आचायोंका सिद्धान्त हैं कि जो लोह कल्छीमें न चिपकते हुए भी मूसेकी लेंडीके समान हो जाय, वह " मृदु " जो आधा चूर्णसा हो जाय वह " मध्य " जो रेतीके ढेरके समान हो जाय उसे ''खर'' पाक कहते हैं ॥ ८५॥ ८२॥

#### त्रिविधपाकफलम्

त्रिविधोऽपिपाक ईटक् सर्वेषां गुणकृदेवन तु विफलाः प्रकृतिविषये च सूक्मी गुणदोषी जनयत्यस्पम् ८३॥

तीनों प्रकारका पाक सभीके लिये गुणकारी ही होता है, विफल नहीं। पर प्रकृतिके अनुसार कुछ विशेष गुण तथा कुछ थोडे दोष भी करता है।। ८३॥

#### प्रक्षेत्यव्यवस्था

विज्ञाय पाकमेवं द्रागवतार्य क्षितौ क्षणानिकयतः। विश्रान्य तत्र लोहे चिफलादेः प्रक्षिपेच्चूर्णम् ॥८४॥

यदि कर्पूरप्राप्तिभविति ततो विगलिते वदुष्णत्वे । चुर्णीकृतमनुरूपं क्षिपेन वा न यदि तहाभः ॥८५॥ इस प्रकार पाक हो जानेपर पात्रको शीघ्रही भूमिमें उतार कुछ देर ठहरकर त्रिफला आदिका चूर्ण पूर्वोक्त मानमें छोड़ना चाहिये। यदि उत्तम कपूर मिले, तो उसे बिल्कुल ठण्डा हो जानेपर मिलाना चाहिये। और न मिले, तो कोई आवश्यकता ही ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

#### लोहस्थापनम्

पकं तददमसारं सुचिरघृतस्थित्यभाविरूक्षत्वे । गोदोहनादिभाण्डे भाण्डाभावे सति स्थाप्यम्८६॥ इस प्रकार पका हुआ लौह उत्तम लोहके ही भांडमें और उसके अभावमें अधिक समयतक घी रखनेसे जिसकी रूक्षता मिट गयी है, ऐसे मिट्टीके वर्तनके अथवा गोदोहनी आदिमें रखना चाहिये ॥ ८६ ॥

### लोहार् वृताहरणम्

यदि तु परिष्छतिहेतोर्ष्टतमीक्षेताधिकं ततोऽन्यस्मिन्। भाण्डे निधाय रक्षेद्भान्यपयोगो हानेन महान् ॥८७॥ यदि इस लौहमें घृत अधिक तैरता दिखायी दे, तो उसे किसी दूसरे पात्रमें निकालकर रख दे और छोहके रूक्ष हो जानेपर इसे छोड़े । इससे यही बड़ा काम होगा ॥ ८० ॥

### त्रिफलावृतनिषेकः

अयसि पिरूक्षीभूते स्नेहिसिफछाघृतेन सम्पादाः। एतत्ततो गुणोत्तरमित्वमुना स्नेहनीयं तत् ॥८८॥ लौहके विशेष रूक्ष हो जानेपर तथा लौहपाकसे बचा घी करना चाहिये। यह ''त्रिफला घृत'' लोहपाकसे निकाले गये

घृतसे भी अधिक गुणदायक होता है, अतः इसीका निषिश्चन करना चाहिये ७ ८८॥

## लोहपाकावशिष्टघृतप्रयोगः

अत्यन्तकफप्रकृतेर्भश्रणमयसोऽसुनेव शंसन्ति। केवलमपीदमशितं जनयत्ययसो गुणान्कियतः८९

तथा अत्यन्त कफ प्रकृतिवाले मनुष्यको इसी त्रिफला घूतके साथ लौहका सेवन करना चाहिये। यह घृत अ**के**ले सेवन करनेसे भी लीहके गुणोंको करता है।। ८९॥

#### लौहाभ्ररसायनम्

अथवा वक्तव्यविधिसंस्कृतकृष्णाभ्र ह्यूणंमादाय । लौहचतुर्थार्द्धसमद्वित्रिचतुःपं चगुणभागम् ॥९०॥ प्रक्षिप्यायः प्राग्वत् पचेदुभाभ्यां भवेद्रजो यावत्। तावनमानानुस्मृतेः हात्त्रिफलादिद्रव्यपरिमाणम् ९१॥

#### इदमाप्यायकमिदमति-पित्तनुदिदमेव कांतिवल्लननम् । स्तभाति तृद्शुधौ तत् परमधिकमात्रया युक्तम् ॥ ९२ ॥

अथवा आगे कही हुई विधिसे संस्कृत (सिद्ध) कृष्णाश्रक भरम लौहसे चतुर्थांश आधी समान, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण अथवा दशगुण ले एकमें मिलाकर मिलित लोहाश्रसे पूर्वोक्त विधिसे त्रिफलादि काथ और दूध घी मिलाकर पूर्वको भांति ही पकाना चाहिये। यह रसायन शरीर बढाता, पित शान्त करता, कान्ति व बल उत्पन्न करता है, पर अधिक मात्रामें सेवन करनेसे भूख प्यास कम कर देता है।। ९०-९२॥

### अभ्रक्भस्मविधिः

कृष्णाभ्रकमेकवपुर्वश्राख्यं चैकपत्रकं कृत्वा ।
काष्ठमयोद् खळके चूर्णं मुसलेन कुर्वीत ॥ ९३ ॥
भूयो दषदि च पिण्टं वासःसूक्ष्मावकाशतलगलितम्
मण्ड् कपणिकायाः प्रचुररसे स्थापयेत्त्रिदिनम् ९४
उद्धृत्य तद्रसाद्थं पिण्याद्भैमन्तधान्यभक्तस्य ।
अक्षोदात्यन्ताम्लस्वच्छजलेन प्रयत्नेन ॥ ९५ ॥
मण्ड्रकपणिकायाः पूर्वं स्वरसेनालोडनं कुर्यात् ।
स्थालीपाकं पुटनं चाद्येरिप भङ्गराजाद्येः ॥ ९६ ॥
तालादिपत्रमध्ये कृत्वा पिण्डं निधाय भन्नामौ ।
तावद्देश्र यावश्रीलोऽप्रिद्ध्यते सुचिरम् ॥ ९७ ॥
निर्वापयेच दुग्धे दुग्धं प्रक्षात्य वारिणा तद्तु ।
पिष्ट्वा पृष्ट्वा वस्त्रे चूर्णं निश्चन्द्रिकं कुर्यात् ॥९८॥

एक वर्णवाले काले वन्नाश्रकका लकड़ीके उल्लखलमें मूसरसे चूर्ण करना चाहिये। फिर सिलपर पीसकर महीन कपड़ेसे छान लेना चाहिये। फिर मण्डूकपणींके बहुत रसमें ३ दिनतक रक्खे, फिर उससे निकालकर हेंमें तिक (हैमन्तऋतुमें उत्पन्न होनेवाले) चावलोंके भातसे बनायी काझीके अत्यन्त म्वच्छ जलके साथ घोटे। फिर मण्डूकपणींके स्वरससें मिला मथकर स्थालीपाक और पुटपाक करे तथा पूर्व लीह रसायनमें कहें मंगराज आदिके रससे भी स्थालीपाक और पुटपाक करे। फिर लाड़ आदिकं पत्तोंमें रखकर भट्टीमें रख धौंकनीसे धौंकते हुए उस समयतक आंच दे, जबतक कि अग्न नीलवर्ण न प्रतीत होने लगे। फिर अग्निसे निकाले और दूधमें बुझावे, फिर दूधको पानीसे धोकर साफ करना चाहिये, फिर इस सिद्ध अश्रकको महीन पीस कपड़ेसे छानकर निश्चन्द्र कर ले॥ ९३-९८॥

### लोहसेवनविधिः

नानाविधरक्शान्त्ये पृष्टये कान्त्ये शिवं समभ्यच्यं सुविशुद्धेऽहनि पुण्ये ठद्मृतमादाय छौहाल्यम्९९

दशकृष्णलपरिमाणं शक्तिवयोभेदमाकलप्य पुनः। इदमधिकं तदधिकतरिमयदेव न मातृमोदकवत् ॥ सममस्रणामलपात्रे लौहे लौहेन मर्दयेद् दृढं भूयः। दक्ता मध्वनुरूपं तदनु घृतं योजयेदधिकम् ॥१०१ वन्धं गृह्णाति यथा मध्वपृथक्देवेन पङ्कमविशिषेत् इदिमह दृष्टोपकरणमेतद् दृष्टं तु मन्त्रेण ॥१०९॥ स्वाहान्तेन विमदौं भवति फडन्तेन लोहबलरक्षा। सनमस्कारेण बलिभेक्षणमयसौ हीमन्तेन १०३॥ "औ अमृतोद्भवाय स्वाहा।

ओं अमृते हीम् फट्, ओं नमञ्चण्डवज्रपाणये । महायक्ष्मेनाधिपतये सुरगुरुविद्यामहाबस्रायस्याहा ओं अमृते हीम् " ।। १०४॥

अनेक प्रकारकी पीड़ाकी शान्ति, पुष्टि और कांतिके लिये शंकरजीका पूजन कर उत्तम मुहूर्तमें यह लोहासृत रसायन सामान्यतः १० रत्तीकी मात्रा ( मात्राका विशेष निश्चय करना चाहिये,क्यों कि सबके लिये एक मात्रा नहीं हो सकती,तथा वह मात्रा बहुत बड़ी होनेके कारण आजकलके लिये उपयोग नहीं ) तथा या अवस्थाके अनुपार कम या अधिक भी निश्चित करना चाहिये। माताके दिये लडड्ओं के समान सबके लिये बराबर ही मात्रा नहीं हो सकती। फिर उस मात्राको चिकने साफ लीहके पात्रमें लौहके ही दण्डसे खूब घोटना चाहिये। फिर उसी मात्राके समान मधु तथा घी उससे अधिक छोड़कर फिर घोटना चाहिये, जिसमें घी, शहद एकसें सिल जावे। इतने तो दृष्ट प्रयोग हैं। अब अदृष्ट मन्त्र शक्तिका वर्णन करते हैं। " औं अमृतोद्भवाय स्वाहा " इस मन्त्रसे घोटना चाहिये। अर्थात् घोटते समय इसका जप करना चाहिये ''ओं अमृते ह्वीम् फद्र (किसी २ में ''ओ अमृते हूम फद्र'' यह पाठ है) इस मन्त्रसे लौहकी बलरक्षा करनी चाहिये। तथा " ओ नमश्रण्डवज्रपाणये महायक्षसेनाधिपतये सुरगुरुविद्यामहाबलाय स्वाहा '' इस मन्त्रसे बलि तथा '' ओ अमृते ह्वीम्।'' (किसी किसीमें ''भौ' अमृते हुप्'') यह पाठ है। इस मन्त्रको पढकर लौह चाटना चाहिये ॥ ९९-१०४ ॥

### अनुपानपथ्यादिकम्

जग्ध्वा तदमृतसारं नीरं वा श्रीरमेव वानुपिबेत्। कान्तकामकममळं संचर्धरसं पिबेन्न तु तत्?०५ आचक्यच ताम्बूळं लाभे जनसारसहितसुपयोज्यम् नात्यपविष्टो नाष्यतिभाषी नातिस्थितस्तिष्ठेत्१०६ अत्यन्तवातशीतातपयानहनानवेगरोधादीम्। जह्याच दिवानिद्रासहितं चाकालभुकतं च।।१०७॥

(१,२,३) हमिति पाठाल्तरम्।

वातकृतः पित्तकृतः सर्वान् कद्वम्छतिक्तककषायान् । तत्क्षणविनाशहेतून् मेथुनकोपश्रमान्द्रे ॥ १०८ ॥

इस रसायनका सेवनकर ऊपरसे दूध अथवा जल पीना चाहिये। (अनुपानकी मात्राके सम्बन्धमें शिवदासजीने योग रत्नाकरकारका समर्थन किया है जो इस प्रकार हैं-' अनुपान बुधाः प्राहुश्रतुःवष्टिगुणं सदा''।पर और आचार्य लौहसे पश्चगुण ही कहते हैं, वह बहुत कम है ) इसके अनन्तर नागरमोथाको चबाकर रस पी जाना चाहिये। कल्क बाहर केंक देना चाहिये फिर आचमन ( श्वतशीत अथवा हँसोदक जलसे) कर कर्प्रयुक्त पान खाना चाहिये। लौह सेवन कर न अधिक बैठना चाहिये न अधिक बातचीत करनी चाहिये। न अधिक खड़ाही रहना चाहिये।अत्यन्त वायु, शीत, धृप सवारी, स्नान,मूत्रपुरीपादिके वेगका रोकना, अकाल भोजन तथा वातिपत्तको बढानेवाले कट निरामिष मोजियोको उपयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अस्ल, तिक्त, कषायरस, मेथुन, कोध और थकावद आदि त्याग देना चाहिये। क्यों कि ये तत्काल विनाशके कारण हो जाते हैं॥ १०५-१०८॥

## भोजनादिनियमः

अजितं तद्यः पश्चात्पत्तु न वा पाटवं छद्म प्रथताम् । आर्तिर्भवति न वान्त्रं कुजति भोक्तव्यमव्याजम् १०९

उस लौहका सेवनकर लेनेपर वह कहीं गिर न जाव, एसी निप्रणता करनी चाहिये। भोजन ऐसा करना चाहिये कि जिससे न आन्तोंमें कुडकुडाहुट ही, न पेटमें पीडा हो। तथा रुचिके अनुसार ही भोजन करना चाहिये॥ १०९॥

#### भोजनविधिः

प्रथमं पीत्वा दुग्धं शाल्यनं विशद्सिद्धमिन्नम्। घृतसंट्लुतमश्रीयान्मांसैविंहङ्गमैः प्रायः ॥ ११० ॥ उत्तसमूषरभूचरविष्किरमांसं तथाजमेणादि। अन्यद्पि जलचराणां पृथुरोमापेक्षया ज्यायः १११ मांसालाभे मत्हवा अदोवलाः स्यूलसद्गुणा प्राह्याः । मद्गुररोहितशकुला दग्धाः पललानमनागूनाः ११२

पिहले दूध पीना चाहिये। फिर स्वच्छ सूखा खिला हुआ चावलका भात घी मिलाकर पक्षियोंके मांसरसके साथ रखना चाहिये।तथा ऊषरभूमिमें चरनेवाले अथवा विष्किर औरबकरी हिरन आदिका मांस तथा जलचराँका मांस मोटे रोयेंवालेंकी अपेक्षा अधिक हितकर है तथा मांसके न मिलनेपर मोटी, गुण-युक्त, दोष रहित मछलियां लेनी चाहिये। तथा भुने हुए मद है॥ ११०-११२॥

#### फलशाकप्रयोगः

शृङ्गाटकपळकशेहकदलीफलतालनारिकेलादि । अन्यद्वि यज्ञ वृष्यं मधुरं पनसादिकं क्यायः ११३॥ केवुकताडकरीरान्यातांकुपटोलफलदलसमठान् । मुद्रमसूरेक्षरसाव्दांसन्ति निरामिषेष्वेतान्॥११४॥ शाकं प्रहेयमखिलं स्तोकं रुचये तु वास्तुकं दद्यात्। विहितनिषिद्धादन्यन्मध्यमकोटिस्थितंदिद्यातु ११५

सिंघाडा, कशेरू, केला, ताड, नरियल तथा दूसरे भी मधुर तथा वाजीकर कटहल आदि खाना चाहिये, तथा नाडी,ताडकी करीर ( नवीन अंकुर ) बैंगन, परवलके फल, समठशाक तथा परवलकी पत्तीका शाक तथा मूंग मसूर और ईखके रसका कोई शाक न खाना चाहिये। हचिके लिये थोड़ा बधुवा खाना चाहिये। जो पदार्थ कहे गये अथवा जिनका निषेध किया कोटिमें गया, उनको छोड़कर शेष मध्य चाहिये॥ ११३-११५॥

#### कोष्ठबद्धताह रव्यवस्था

तप्तदुःधानुपानं प्रायः सार्यति बद्धकोष्टस्य । अनुपीतमम्बु यद्वा कोमलफलनारिकेरस्य ॥११६॥ यस्य न तथा सरति स यवक्षारं जलं पिबेत्कोष्णम्। कोज्जिकलाकाथसनाथं क्षारं ततोऽप्यधिकम्११७

बृद्धकोष्ठ (कञ्जियत ) वाले को गरम दूधका अनुपान देना चाहिये तथा कोमल नरियलके फलके जलसे भी दस्त साफ आते हैं। जिसे इस प्रकार दस्त न आवें, उसे जवाखार मिलाकरगुनगुनाजल पिलाना चाहिये अथवा त्रिफलाके काथमें जवाखार मिलाकर पीना चाहिये। यह भी अधिक गुण करता है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

#### मात्रावृद्धिहासप्रकारः

त्रीणि दिनानि समं स्यादिह चतुर्थे वर्धयेत्रमशः। यावचाष्ट्रममाषं न वर्धयेत्पुनरितोऽप्यधिकम्११८॥ आदी रिक्तद्वितयं द्वितीयवृद्धो तु रिक्तकात्रितयम्। रक्तिपञ्चकपञ्चकमत ऊर्ध्वं वर्धयेन्नियतम् ॥११९॥ वात्सरिककल्पपक्षे दिनानि यावन्ति वर्धितं प्रथमम् तावन्ति वर्षशेषे प्रतिलोमं हासयेत्तद्यः ॥ १२०॥ तेष्वष्टमाषकेषु प्रातमांषद्वयं समश्रीयात्। सायं च तावद्ह्रोमध्ये मासद्वयं शेषम् ॥ १२१ ॥

प्रथम तीन दिन समान मात्रा लेनी चाहिये। फिर चौथे गुर और रोही मछलीके दुकड़े मांससे कुछ कम गुणकारी होते दिनसे क्रमशः बढाना चाहिये, जबतक ८ माषा (वर्तमान ६ माषा ) न हो जाय । इससे अधिक न बढ़ाना चाहिये। प्रथम

२ रत्तीका प्रयोग करना चाहिये फिर प्रथम बृद्धिमें ३ रत्ती, (प्रथम ३ दिन २ रत्ती चौथे दिनसे छठे दिनतक प्रतिदिन ३ रत्ती) द्वितीय दृद्धिमें ( ण्वेंसें ९ दिनतक) ५ रत्ती और फिर प्रति ३ दिनमें ५ रत्ती बढाना चाहिये। वर्षदिनके प्रयो गमें जितने दिन प्रथम बढकर ६ मांशेकी मात्रा हुई है उतने ही दिन पहिलेसे कमसे कम करना चाहिये । उस पृत्रीक पूर्ण मात्राको दिनमें तीन बारमें इस भांति खाना चाहिये। प्रातःकाल १८ रत्ती, मध्यान्हमें १२ रत्ती और सायंकाल १८ रती ॥ १८-१२१ ॥

## अमृतसारलौहसेवनग्रणा

एवं तद्मृतमभनकान्ति लभते चिरस्थिरं देहम्। सप्ताहत्रयमात्रात्सर्वरुजो इन्ति कि बहुना ॥१२२॥ इस प्रकार इस अमृतका सेवन करनेसे शरीरकी कांति बढती और देह चिरकालके लिये दढ हो जाता है केवल २१ दिनके प्रयोगसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १२२ ॥

#### उपसंहार:

आर्याभिरिह नवत्या सप्तविधीनां यथावदाख्यातम् । अमतिविप्ययसंशयशून्यमनुष्ठानसुपनीतम्॥१२३॥ मुनिरचितशासपारं गत्वा सारं ततः समुद्धृत्य। निववन्ध वान्धवानामुपकृतये कोऽपि षद्कर्मा १२४ इस प्रकार ९० आर्याछन्दीमें लोहरसायनकी ७ विधियाँ ( साष्वसाधनपरिमाणविधिः, स्थार्लीपाकविधिः, पुनटविधिः-प्रधाननिष्पत्तिः, पाकविधिः, अभ्रविधिभक्षणविधिश्च ) ठीक कही गयी हैं इसमें कोई वात ऐसी नहीं, जो बुद्धिके विपरीत अथवा संशयात्मक हो । यह महामान्य मुनी नागार्जुनरचित लौहशास्त्रका पूर्णतया अनुशील कर बन्धओंकी उपकारकामनासे किसी षदकर्मा ब्राह्मणने '' अमृतसारनामक '' निवन्ध लिखा है।। १२३ ॥ १२४ ॥

## सामान्यलोहरसायनम्

यत्र तत्रोद्भवं लौहं निःशेषं मारितं यदि। त्रिफलाञ्योषसंयुक्तं भश्चयेद्वलिनाज्ञनम् ॥ १२५॥ कहींका लोहा ले विधिपूर्वक भस्म कर त्रिफला व त्रिकट मिला विधिपूर्वक सेवन करनेसे वलीपलित ( द्युरिंयां बालोंकी सफेदी आदि बुढापेके चिह्न ) नष्ट हो जाते हैं॥ १२५॥

#### कान्तप्रशंसा

सामान्याद् द्विगुणं चौंद्रं कलिङ्गोऽष्टगुणस्ततः। तस्माच्छतगुणं भद्रं भद्राद्वजं सहस्रधा ॥ २२६ ॥ वजात्वष्टितुणा पाण्डिनिरविदंशिभर्गणै:। ततः कोटिसहस्रं वा अयस्कान्तं सहागुणम्॥१२७॥ भाग शुद्ध तात्र २ भाग, शुद्ध अन्नक ४ भाग तथाछोटी पीपल

सामान्य लोहसे चीण्ड् द्विगुण, कलिङ्ग इससे अष्टगुण; उससे भद्र शतगुण, भद्रसे वज सहस्र गुण और वजसे पाण्डि साठगुण और उससे निरिव दशगुण तथा कान्तलीह उससे करोडों गुण आधिक गुणशाली अतएव महागुणवाला होता है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥

### रसादिरसायनम्

रसतस्ताम्रं द्विगुणं ताम्रात्कृष्णाभ्रकं द्विगुणम् । पृथगेवेषां शुद्धिस्ताम्रस्य ततो द्विविधा ॥ १२८ ॥ पत्रीकृतस्य गन्धकयोगाद्वा मार्णं तथा छवणे:। आके ध्मापितताम्रे निर्गुण्डीकल्काश्विकनिमम्रे॥१२९॥ यत्पति गैरिकाभं तत्पष्टं चार्धगन्धकं तद्तु। पुटपाकेन विशुद्धं शुद्धं स्याद्ध्रकं तु पुनः ॥ १३०॥ हिलमोचिम्लपिण्डे क्षिप्तं तद्नु मार्दसंपुटे लिप्ते। तीक्ष्णं दग्धं पिष्टकाळाक्यसा साधु चन्द्रिकारहितम् ॥ रेचितताम्रेण रसः खल्वे घृष्ट्वा च पिण्डिका कार्या। उत्स्वेद्य गृहसलिलेन निर्गुण्डीकल्केऽसकुच्छुद्धी१३२॥ एतिसद्धं त्रितयं चूर्णितताम्राद्धिकैः पृथग्युक्तम् । पिप्पलिबिडंङ्गमरिचैः ऋक्णं द्वित्रिमाषिकं अक्ष्यम् १३३ शूलाम्लपित्तश्चयथुद्रहणीयक्ष्मादिकुक्षिरोगेषु । रसायनं महदेतत्परिहारो नियमतो नात्र ॥ १३४॥

शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध ताम्न २ भाग, तथा शुद्ध अभ्रक ४ भाग (इस प्रकार तीनी अलग अलग शुद्ध) छेना चाहिये। इसमें ताम्र २ प्रकारसे शुद्ध किया जाता है। प्रथम प्रकार-तामके पत्रीके समान भाग गन्धक मिलाकर पुटद्वार भस्म। द्वितीय प्रकार-लवणोसे लिप्त ताम्रके पत्रोंको तपाकर सस्भा-**ल्रेक कल्क व काज्जीमें बुझाना चाहिये। इस** प्रकार काजीमें गिरे हुए गैरिकके समान वर्णवाले ताम्रसे आधे परिमाणमें गन्धक मिलाकर पुटद्वारा भस्म। उपरोक्त दो विधियौँमेंसे किसी एकसे ताम शुद्ध कर ले तथा अभ्रकको लेहिलमोचि-काकी जड़के कल्कके पिण्डमें रखकर चूनेसे लिपे हुए मिट्टीके शराव सम्पुटमें रखना चाहिये। शराव सम्पुटमें विधिपूर्वक कपरमिद्ठी कर गजपुटमें फूक देना चाहिये। स्वांग शीतल हो जानेपर निकाल कर काओ मिलाकर घोट लेना चाहिये। इस प्रकार अभ्रक निधन्द्र हो जाता है। यही शुद्ध अभ्रक हुआ । तथा पारदशोधनकी विधि यह है कि-पद्धतिसे सुद्ध किये ताम्रसे समान भाग पारदिमला खरलमें घोट गोलाबना लेना चाहिये। उस गोलेंको कार्जीमें स्वेदन कर सम्भालूके कल्कके साथ अनेक बार घोटना चाहिये। फिर इसगोलेसे (डमरू यन्त्र अथवा विद्याधर यन्त्रमें रखकर) पारदिनकाल लेना चाहिये।यही शुद्ध पारद हुआ।इस प्रकार शुद्ध पारद १ वायिवहंग, काली मिर्च प्रत्येक १ भाग ले चूर्ण कर सब एक्सें निपाली ताम्रके पतले पत्र और गन्धक आमलासार समान चीटकर चूर्ण बना लेना चाहिये। इसेर या ३ माशेकी मात्रासे भाग लेना चाहिये। फिर बड़ी मैडियोमें आधा गन्धक नीचे, खाना चाहिये। यह रसायन शूल, अम्लिपत्त, सूजन, प्रहणी, यक्ष्मा और पेटके रोगोंको नष्ट करता है। यह महारसायन है। एक छोटे शिकोरे को ले ताम व गन्धक ऊपर ढक देना इसमें नियमतः कोई परहेज भी नहीं है ॥ १२८-१३४॥

धिकार:

#### ताम्रसायनम्

तन्पत्रीकृतं तात्रं नेपालं गन्धकं समम्। द्रवा चौध्वमधो मध्ये स्थालिकामध्यसंस्थितम् ॥ कृत्वा स्वरूपिधानेन स्थालीमध्ये पिधाय च । शर्कराअक्तलेपेन लिप्तवा सन्धि तदूर्ध्वतः ॥१३६॥ वाळुकापूरितस्थाल्यां पिहितायां पुनस्तथा। मुलिप्तायां च यामैकमधो ब्वालां प्रदापयेत् १३७॥ तत आकृष्टताम्रस्य मृतस्य त्विह योजना । अथ कर्ष गन्धकस्य विह्रिश्लोहपात्रगम् ॥१३८॥ शिलापुत्रेण संमर्ख दुतं घृष्टं पुनः पुनः। कृत्वा देयं मृतं ताम्नं कर्षमानं ततः पुनः ॥ १३९॥ रसोऽज्लमथितः शुद्धस्तावनमात्रः प्रदीयते । ततस्तथैव संमर्ध पुनराज्यं प्रदापयेत् ॥ १४० ॥ अष्ट्राविन्दुकमात्रं च मर्दयन्मूर्चिछतं यथा। सर्वे स्यात्तरसमाकृष्य शिलापुत्रादितो हदम् १४१॥ संहत्यालक्ष्यपसप्रसृतेन विलोडितम्। पुनस्तथैव विद्वस्थलौहपान्ने विमर्दयेत् ॥ १४२ ॥ यावद् द्रवक्षयं पश्चादाकृष्य संप्रपेषितम्। अलझ्बुबारसेनैव गुडकं संप्रकल्पयेत् ॥ १४३ ॥ तत्पण्डं वस्रविस्तीणें पिण्डे त्रिकटुजे पुनः। वसनान्तरिते दत्तवा पोट्टली कारयेद् बुधः १४४॥ ततस्तां पोट्टलीमाज्यममां कृत्वा विधारिताम् । सूत्रेण दण्डसंख्यां पाचयेत्कुशलो भिषक् ॥१४५॥ यद्। निष्फेनता चाज्ये पुटिका च टढा भवेत्। तदा पकं तमाकृष्य पञ्चगुञ्जातुलाघृतम् ॥१४६॥ त्रिकदुन्निफलाचूर्णं तुल्यं प्रातः प्रयोजयेत् । तकं स्वाद्मुपानं तु अम्लिपित्तीच्छ्ये पुनः ।।१४७॥ त्रिफलैव समा देया कोष्णं वारि पिबेद्तु। सप्तमे दिवसे रक्तिवृद्धिस्ताम्नास्तु माषकम् ॥१४८॥ यावध्प्रयोगश्च तथैवापकर्षः पुनर्भवेत् योगोऽयं म्रहणीयक्ष्मिपत्तश्र्लाम्लिपत्तहा ॥१४९॥ रसायनं चैतदिष्टं गुदकीलादिनाशनम्। न चात्र परिहारोऽस्ति निहाराहारकर्मणि ॥१५०॥ रखना उत्तम होगा।

नैपाली तामके पतले पत्र और गन्धक आमलासार समान बीचमें ताम्र तथा आधा गन्धक ऊपर रखना चाहिये। फिर एक छोटे शिकोरे को ले ताम व गन्धकके उत्पर डक देना चाहिये और उसकी सन्धियाँ मिट्टी व भातके लेपसे बन्द कर देनी चाहिये। उसके कपर बालू भर बड़ ढक्कनसे हंड़ीका मुख बन्द कर ऊपरसे कपड़िमही कर देनी चाहिये तथा हण्डीके नीचे भी कपरिमाटी कर देनी चाहिये। जिससे हण्डी आंचसे फूट न जावे। कपड़िमहीके सूख जानेपर भडिया चूत्हेपर चढ़ाकर नीचेसे ३ घण्टेतक आँच देनी चाहिये । फिर उसे स्वाज शीतल हो जानेपर उतार कर निकाल लेना चाहिये। इस प्रकार भस्मीभूत ताम्र १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला ले गन्ध-कको लोहेके पात्रमें अग्निपर गरम करना चाहिये। गन्धक पिघल जानेपर उपरोक्त ताम्रभस्म १ तोला तथा काझीसे हाद्ध पारद १ तोला मिलाकर घोटना चाहिये। खूब घुट जानेपर आठ बिन्दु घी छोड़ना चाहिये। जब सब मिल जावे, तब उसे निकाल लेना चाहिये। तथा मुसलीमें लगा हुआ भी खुरच लेना चाहिये। फिर इसे मुण्डीका रस ८ तोला मिलाकर घोटना चाहिये। फिर उसे अग्निपर चढे लौहपात्रमें छोड़कर उस समय तक घोटना चाहिये, जबतक कि द्रव्य क्षीण न हो जावे। फिर उसे निकाल पीसकर मुण्डीके ही रससे घोटकर एक गोली बना लेनी चाहिये। फिर उस गोलीको एक महीन कपढ़ेमें लपेटना चाहिये और दूसरे कपड़ेमें गोलीके समान भाग ही मिलित सोठ, सिर्च वं छोटी पीपलका कल्क रखकर उसी कल्कसे गोलीवाली पोटली रखनी चाहिये। फिर इसी पोटलीको दौल। यन्त्रकी विधिसे एक भेडियामें घी छोड़कर उसीमें एक डोरेमें बांधकर भड़ियाके मुखपर बीचोंबीच रखे हुए इंडेमें बान्धकर लटका देनी चाहिये। पर यह ध्यान रहे कि पोटली घीमें ह़बी रहे, पर मंडियाकी पेंदीमें बैठे नहीं, किन्तु हिलती रहे। इस प्रकार भंडिया चृत्हेपर चढाकर नीचेसे आँच देनी चाहिये। जब घीसे झाग उठने बन्द हो जावें, और गोलीकी पोटली दढ हो जावे, तब उतार ठण्डा कर तामगोलीको निकाल कर घोट लेना चाहिये। इस सिद्ध रसकी ५ गुजा (वर्तमानकालके आधी गुजासे १ गुजातक ) घी ५ रती त्रिकटु और त्रिफ-लाकी प्रत्येक ओषधिका चूर्ण ५ गुजा मिलाकर सेवन करना चाहिये। ऊपरसे मद्ठा पीना चाहिये । तथा अम्लिपत्तमें केवल त्रिफलाका चूर्ण और गुनगुना जल ही देना चाहिये। सातवें सातवें दिन १ णुजा बढ़ाना चाहिये। इसका प्रयोग १ माशे (६ रत्ती ) तकका है। फिर इसी प्रकार कम करना चाहिये । यह योग, यक्ष्मा, प्रहणी, पितशूल, अम्लपित और

१ ताम्र व गल्धकको शराव सम्पुटमें रखकर बड़ी हाँडीमें रखना उत्तम होगा। अर्घको नष्ट करता तथा रसायन है। इसमें आहार में विहारमें कोई परहेज नहीं है।। १३५-१५०॥

#### शिलाजतुरसायनम्

हेमाद्याः सूर्यसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः। जत्वाभं मृदु मृत्साच्छं यन्मर्छं तच्किलाजतु १५१ अनुक्ष्णं चाकषायं च कटुपाकि शिलाजतु। नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतुभ्यंस्तह्य सम्भवः १५२॥ हेम्रोऽथ रजतात्ताम्राद्वरं कृष्णायसादिष।

सोना-आदि पर्वतके धातु सूर्यकी गरमी गरमीसे तपकर जो लाखके समान मृदु, चिकना और स्वच्छ मल छोड़ते हैं, वही "शिलाजतु" कहा जाता है। शिलाजतु खटा तथा कपैला नहीं होता और सब रस रहते हैं। तथा पाकमें कडुआ होता है। तथा अति गरम न अधिक ठण्डा ही होता है। तथा सोना चान्दी ताम्बा और लोहा इनसे वह निकालता है इनमेंसे लोहसे निकलनेवाला ही उत्तम होता है॥ १५१॥ १५२॥

### शिलाजतुभेदाः

मधुरं च सितकं च जवापुष्पिनभं च यत् १५३॥ विपाके कदु तिक्तं च तत्सुवर्णस्य निःस्रवम् । राजतं कदुकं इवेतं स्वादु शीतं विपच्यते ॥१५४॥ ताम्रान्मय्रकण्हाभं तीक्ष्णोणं पच्यते कदु । यत्त गुग्गुलुसंकाशं तिक्तकं लवगान्वितम् ॥१५५॥ विपाके कदु शीतं च सर्वश्रेष्ठं तद्दायसम् । गोत्रगन्धः सर्वेषां सर्वकर्मसु यौगिकः ॥१५६॥ रसायनप्रयोगेषु पश्चिमं तु विशिष्यते ।

सुदर्णसे निकला शिलाजतु मीठा, तिक्त, जवापुष्पके समान लाल, विपाकमें कडुआ तथा तिक्त होता है। वाँदीसे निकला शिलाजतु कडुआ, सफेद, मीठा तथा विपाकमें शीतल होता है। ताम्रका शिलाजतु मयूरकण्ठके समान नील, चमकदार, तीक्ष्ण, गरम तथा विपाकमें कडुआ होता है। लोहसे निकला हुआ शिलाजतु गुग्गुडके वर्णका तिक्त, नमकीन तथा विपाकमें कडुआ तथा शीतल होता है। वही उत्तम होता है: सभी शिलाजतु गोभूत्र गेधयुक्त होते हैं तथा सब कामोंके लिये प्रयुक्त हो सकते हैं, पर रसायनप्रयोगोंमें लोहज ही उत्तम होता है। १५३॥ १५६॥

#### प्रयोगविधिः परीक्षा च

यथाक्रमं वातावित्ते इलेष्मापेते कफे त्रिषु ॥१५७॥ विशेषेण प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः। लौहिकदृायते वद्धौ विधूमं दह्यतेऽम्मसि ॥१५८॥ तृणाद्यमे कृतं श्रेष्ठमधो गलति तन्तुवत्। मिलनं यद्भेवत्तव क्षालयेत्केवलाम्भसा ॥ १५९ ॥ लीहपात्रेषु विधिना ऊर्ध्वाभूतं च संहरेत् । वातिपत्तकफन्नस्तु निर्यूहेम्तःसुभावितम् ॥१६०॥ वीयोंत्कषं परं याति सर्वेरेकेकशोऽपि वा । प्रशिष्योद्धृतमाबानं पुनस्तःपक्षिपेद्रसे । कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥१६१॥ तुल्यं गिरिजेन जले चतुर्गुणे भावनौषधं काष्यम् । तत्काथे पादांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद्रस्ति म् यः ॥१६३॥ तत्काथे पादांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद्रस्ति भूयः ॥१६३॥ पूर्वोक्तेन विधानेन लीहेक्चूर्णीकृतेः सह । तत्पीतं पयसा जद्याद्दीधंमायुः सुखान्वितम् १६४॥

सोनेका शिलाजत वातिपत्तमें, चान्दीका तामकां कफमें और लोहेका शिलाजतु त्रिदोषमें हितकर है। उसकी प्रवान परीक्षा यह है कि अग्निमें छोड़नेसे लौहिकट्टके समान विना धुआँके जलता है। जलमें छोड़नेसे प्रथम तैरता फिर डोरोंके समान पिघल कर नीचे बैठता है जो शिलाजत मलिन हो, उसे उष्ण जलमें घोल छान लौहपात्रमें रखना चाहिये। जो ऊपर तैरता हुआ जमें, उसे निकाल लेना चाहिये। वही गुद्ध शिलाजत हुआ (इसी विधिसे शिलाज-तुके पत्थरोंसे भी शिलाजत निकाली जाती है )। इसके अन-न्तर वातिपत्तकफनाशक दशमूल, तृणपध्यमूल, पिप्पल्यादि द्रव्योसे प्रत्येकसे अलग अलग अथवा मिलाकर भावना देनी चाहिये। इस प्रकार शिलाजतुकी शक्ति अधिक बढ जाती है। एक द्रव्यमें छोड़ घोटना चाहिये। फिर उसे धूममें रखना चाहिये । द्रव सूख जानेपर दूसरे पात्रमें रखा हुआ गुनगुना षाय छोड़ना चाहिये । इस प्रकार जिन द्रव्यद्रव्योंसे भावना देनीहो, प्रत्येकसे सात भावना देनी चाहिये। भावनार्थ काथ बनानेके लिये शिलाजतुके समान औषध ले चतुर्गुण जल मिलाकर काथ करना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर शिलाजतुमें मिलाना चाहिये और उस रसके सूख जानेपर और रस मिलाना चाहिये। इस प्रकार भावित शिलाजतु लोहभस्मके साथ दूधमें मिलाकर पौनेसे युख्युक्त दीर्घ आयु प्रदान करता है ॥ १५ ॥ १६४ ॥

#### शिलाजतुगुणाः

जराव्याधिप्रशमनं देहदाढ र्यकरं परम् । मेधारमृतिकरं धन्यं श्वीराशी तत्प्रयोजयेत्॥१६५॥ प्रयोगः सप्त गप्ताहास्त्रयञ्चेकश्च सप्तकः । निर्दिष्टस्त्रिविधहतस्य परो मध्योऽवरहतथा॥१६६॥ मात्रा पर्छ त्वर्धप्रसंस्य स्तरकर्षेतु कनीयसी।

थह बृह्यावस्था तथा रोगको दूर करनेवाला, देहको दढ करनेवाला तथा मेधा और स्मरणशक्तिको बढानेवाला है। इसका प्रयोग करनेवाला द्धके साथ ही भोजन करे। इसका प्रयोग ७ सप्ताह अथवा ३ सप्ताह अथवा १ सप्ताहका है। तथा इसकी ४ तोला, २ तोला या १ तोला (वर्तमानसमयानुः कूल मात्रा ४ रत्तीसे २ माशेतक ) कसशः उत्तम, मध्यम और हीन साम्रा है। १६५॥ १६६॥

#### पश्यापश्यम्

शिलाजतुपयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च। वर्जयत्सर्वकालं च कुलस्थान्यरिवर्जयेत ॥१६७॥ पयांसि शुक्तानि रसाः सयूचा-स्तीयं समूत्रं विविधाः कषायाः । आलोडनार्थे गिरिजस्य शस्ता-स्ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कार्यम् ॥१६८॥ चरकोक्तशिलाजतुनो विधानं सोपस्करं हातत ।

शिलाजतुके प्रयोगोमें जलन करनेवाले तथा गुरू अन और कुलथीका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये। तथा शिलाज-तुके अनुपानमें दूध, सिरका, मांसरस, यूघ, जल, गोमूत्र तथा अनेक (रोगीकी प्रकृतिके अनुकूल) प्रकारके काथोंका प्रयोग करना चाहिये। यह चरकोक्त शिलाजतुका विधान आवश्यक अंग बहाकर लिखा गया है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥

#### शिवा ग्राटिका

काले तु रवितापाढचे कृष्णायसजं शिलाजतु प्रवरम् विफलारससंयुक्तं ज्यह्व शुक्कं पुनः शुक्कम्। दश्रमूलस्य गुहूच्या रसे बलायास्तथा पटोलस्य १७० मधुकदसैगोंसूत्रे व्यहं व्यहं भावयेत्क्रमहाः। एकाहं धीरेण तु तच पुनर्भावयेच्छ्रव्कम् । सप्ताहं भाव्यं स्यात्काथेनेषां यथालाभम् ॥ १७१॥ काकोल्यौ हे मेदे विदारियुग्मं शतावरी द्राक्षा। ऋद्धियुगर्षभवीरामुण्डितिकाजीरकेंऽशुमत्यौ च१७२ रास्त्रापुष्करचित्रकदन्तीभकणाकलिङ्गचन्यान्दाः । कटुकाशृङ्कीपाठा एतानि पलांशिकानि कार्याणि१७३ अब्द्रोणे साधितानां रसेन पादांशिकेन भाव्यानि । गिरिजस्यैवं भावितशुद्धस्य पलानि दश षट् च१७४॥ द्विपलं च विश्वधात्रयोर्मागधिकायाश्च मरिचानाम्। चूर्ण परं विदायस्तिालीसपलानि चत्वारि ॥१७५॥ षोडरा सितापलानि चत्वारि घृतस्य माक्षिकस्याष्ट्री। तिलतेलस्य द्विपलं चूर्णार्धपलानि पञ्चानाम् ॥१७६॥ त्वक्क्षीरिपत्रत्वङ्गनागैलानां च मिश्रयित्वा तु। गिरिजस्यषोडशपलैगुंडिका:कार्याहततोऽश्रसमाः १७७ वाहिये ! इसके अनन्तर सामान्य भोजन करना चाहिये ।

ताः शुष्का नवकुरुभे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः। तासामेका काले अक्ष्या पेयापि वा सततम् ॥१७८॥ क्षीर्रसदाडिमरसाः सुरासवं मधु च जिज्ञिरवोयानि। आलोडनानि तासामनुपाने वा प्रशस्यन्ते ॥ १७९ ॥ जीर्णे लब्बनपयो जाङ्गलनिर्यृहयूषभोजी स्यात्। सप्ताहं यावदतः परं भवेत्सोऽपि सामान्यः ॥१८०॥ भुक्तवापि सक्षितेयं यहच्छया नावहेन्द्रयं किच्चित्। निरुपद्रवा प्रयुक्ता सुकुमारैः कामिभिक्षेव ॥ १८१ ॥

स्येकी किरणोसे तपे हुए समयमें उत्तम सौह शिलाजत ले त्रिफलाका रस मिलाकर तीन दिनतक भावना देनी चाहिये। फिर कमशः दशमूल, गुर्च, खरेटी, परवल, मौरेठीके रस तथा गोमुत्र प्रत्येकमें ३ तीन भावना देनी चाहिये। सुख जानेपर एक दिन दूधकी भावना देनी चाहिये। फिर ७ दिनतक नौने लिखी ओषधियोमें जो मिल सकें, उनकी भावना देनी चाहिये। भावनाकी ओषियाँ-काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, विदारी, क्षीरविदारी, शतावरी, मुनका, ऋदि, वृद्धि, ऋषभक, ब्राह्मी, सुण्डी, सफेद जीरा, स्याह जीरा, ज्ञालपणीं, पृष्टपणीं, रासन, पोहकरमूल, चीतकी जह, दन्ती, गजपीपल, इन्द्रयव, चन्य, नागरमोथा, कुटकी, काकड़ाशिंगी व पाठा प्रत्येक द्रव्य एक पल लेकर एक द्रोण जलमें मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छान शुद्ध शिलाजतु १६ पल (६४ तोला) छोड ७ दिनतक भावना देनी चाहिये। यदापि यहांपर एक बार कथाय कर छोडना लिखा है। पर वासी कथाय खड़ा होकर खराब हो जाता है,अतःप्रत्येक दिन ताजा कषाय ही छोडना चाहिये। अतः प्रत्येक द्रव्य प्रतिदिन १ पल न लेकर १ पलका सप्तमांश अर्थात् वर्तमान तौलसे ६ माशे ७ रत्ती और जल ३ सेर १०॥ छ० छोड़ पका चतुर्थीरा शेष रखा कपडेसे छानकर तिलाना चाहिये।इसप्रकार भावना समाप्त हो जानेपर नीचे लिखी ओषधियाँ मिलानी चाहिये।सीठ, मिने, छोटी पीपल, आंवला प्रत्येकका चूर्ण ८ तोला, विदारीकन्द ४ तोला, तालीपत्र १६ तोला, मिश्री ६४ तोला, घी १६ तोला, शहद ३२ तोला, तिलतेल ८ तोला, वशलोचन, दाल-चीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर प्रत्येक २ तोलेका चूर्ण मिला घोटकर १ तोलेकी मात्रा (वर्तमानकालके लिये १ माशेकी मात्रा ) से गुटिका बना मुखाकर चमेलीके फूलोंसे अधिवासित नवीन घडेमें रखना चाहिये। इसकी एक मात्रा लाना या द्रवद्रव्य मिलाकर पीना चाहिये। इसके अनुपान या आलोड्नके लिये दूध मांसरस, अनारका रस, शराब, शहद या ठण्डा ज्ञ काममें लाना चाहिये। ओषधका परिपाक हो जाने-पर हल्का अन्न, दूध, जांगल प्राणियोंके मांसरस या यूषके साथ खाना चाहिये। सात दिनतक यह नियम रखना

भोजन करनेके अनन्तर भी इस गुटिकाके खानेसे कोई हानि एघि आदिके प्रयोग, विरुद्धभोजनदीय भी इससे कोई हानि नहीं होती ॥ १६९ ॥ १८९ ॥

### **इिावाग्रुटिकाग्रुणाः**

संबत्सरमयुक्ता इन्त्येवा बातशोणितं प्रबलम् । बहुवार्षिकमपि गाढं यक्ष्माणं चाढ्यवातं च ॥१८२॥ उबरयोनिश्कदोषप्लीहार्शः पाण्डु वहणिरोगान् । बन्नविसगुल्मपीनसहिककाकासारुचिश्वासान् १८३॥ जठरं श्वित्रं कुछ पाण्डुं क्लैब्यं मदं क्ष्यं शोषम्। उन्मादापस्मारी वदनाश्चिशिरोगदान्सर्वान् ॥१८४॥ आनाहमतीसारं सास्मदं कामळाप्रमेहांश्च। यकृद्रबुदानानि विद्रिधं भगन्दरं रक्तिपत्तं च ॥१८५ अतिकाइर्यमितिएथील्यं स्वेद्मथ ऋीपदं च विनिह नित दंष्ट्राविषं समीलं गराणि च बहुप्रकाराणि ॥ १८६॥ मन्त्रीवधियोगादीन्विप्रयुतानभौतिकानभावान् । पापालक्ष्मयौ चेयं शमयेद् गुडिका शिवा नाम्नी१८७॥ वल्या वृष्या धन्या कांतियज्ञाःप्रजाकरी चेयम्। दद्यान्नृपवल्लभतां जयं विवादे मुखस्था च ॥ १८८॥ श्रीमाब्पक्रष्टमेधःस्मृतिबुद्धिबलान्वितोऽतुलश्रारीरः । पृष्टचोजोवर्णेन्द्रियतेजोबलसम्पदादिसमुपेतः॥१८९॥ वलिपलितरोगरहितो जीवेच्छरदां शतद्वयं पुरुषः। संवत्सरप्रयोगाद् द्वाभ्यां शतानि चत्वारि ॥ १९० ॥ सर्वामयजित्कथितं मुनिगणभक्ष्यं रसायनरहस्यम् ॥ समुद्गभूवामृतमन्थनोत्थः

स्वेदः शिलाभ्योऽमृतवद्विरेः प्राकृ । यो मन्दरस्यात्मभुवा हिताय न्यस्तश्च शैलेषु शिलाजरूपी ॥ १९२ ॥

शिवागुडिकेति रसायन-मुक्तं गिरिशेन गणपतये। शिववद्नविनिर्गता यस्मा-न्नामा तहमाच्छिवागुडिकेति ॥ १९३ ॥

यह एक वर्ष सेवन करनेसे प्रवल वातरक्तको नष्ट करती है, तथा राजयहमा और ऊहरतंभ नष्ट करती है तथा ज्वर, योनि-दोष, शुक्रदोष, प्लीहा, अर्श, पांडु और प्रहणीरोग, बद, वमन गुल्म, पीनस, हिक्का, कास, अहचि,श्वास, उदर, सफेद कुछ, नपुंसकता, मदात्यय, क्षय, शोष उन्माद, अपस्मार, मुखरीग, नेत्ररोग, शिरोरोग, आनाह, अतीसार, प्रदर, कामला, प्रमेह, यकत्, अर्बुद, विद्रधि,भगन्दर, रक्तपित, अतिदुर्वलता, अति-स्थूलता, स्वेद, क्लीपद,दन्तविष, मूलविष, कृत्रिमविष, मंत्री-

किमिदोष, पाप तथा नहीं होती। सुकुमार प्रकृतिबाले बालक तथा कामी पुरुषोंको कुरूपता इससे नष्ट हो जाते हैं। यह सेवकके धन, कांति, यश और सन्तानको बढाती, बलकारक तथा उत्तम वाजीकरण है। मुखमें रखनेसे राजाओंको वश करती तथा विवादमें जय करती है। इसका सेवन करनेवाला श्री, मेधा, स्मृति, बुद्धि, बल, उत्तम शरीर, पुष्टि, ओज, वर्ण,ईद्रियशक्ति, तेज तथा सम्पत्ति आदिसे युक्त होकर वलीपलित रहित २०० वर्षतक जीता है। इतनी आयु केवल १ वर्षके प्रयोगसे होती हैं, दो वर्षके प्रयोग करनेसे ४०० वर्षकी आयु हो जाती है। समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला मुनियोने यह परमोत्तम रसायन आविष्कृत किया है। इसमें शिलाजतुका प्रयोग मुख्य है। वह शिलाजतु सर्व प्रथम समुद्र मंथन करते समय मन्दराचल पर्वतकी शिलाओंसे स्वेद-रूपसे निकला था। उसे ब्रह्माजीनै मानवजातिके हितार्थ पर्व-तोंकी शिलाओं में रख दिया था। यह 'शिवागुटिका' रसायन श्रीशंकरजीने गणेशजीके लिये बताया। सर्व प्रथम शिवजीने इसे कहा, अतःइसे ''शिवा गुटिका '' कहते हैं ॥ १८२–१९३ ॥

### अमृतमछातकी

सपक्रमहावफलानि सम्यक् द्विधा विदार्याहकसंसितानि। विपाच्य तोयेन चतुर्गुणेन चतुर्थशेषे व्यपनीय तानि ॥ १९४ ॥

पुनः पचेत्क्षीरचतुर्गुणेन घृतांशयुक्तेन घनं यथा स्यात्। सितोपलाषोडशभिः पलैस्त विभिश्रय संन्थाप्य दिनानि सप्त ॥१९५॥

ततः प्रयोज्याग्निबलेन मात्रां जयेद् गुदोत्थानखिलान्विकारान्। कचान्स्नीलान् घनकु वितायान् सुपर्णहर्षि सुकुमारतां च ॥ १९६ ॥

जवं हयानां च मतंगजं बलं स्वरं मयूरस्य हुताशदीप्तिम्। स्त्रीवसभत्वं सभते प्रजां च नीरोगमब्दद्विशतानि चायुः ॥ १९७ ॥

न चान्नपाने परिहार्यमस्ति न चातपे नाध्वनि मैथुने च। उक्तो हि काल: सकलामयानां राजा ह्ययं सर्वरसायनानाम् ॥ १९८ ॥

भहातकशुद्धिरिह प्रागिष्टचूर्णगुण्डनात्। घृताचतुर्गणं क्षीरं घृतस्य प्रस्थ इष्यते ॥ १९९ ॥

३ सेर १६ तोला भिलावाँ लेकर प्रथम ईंटके चुरेके साथ खुव रगड़ना चाहिये। फिर गरम जलसे धोकर साफ कर लेना चाहिये ! फिर एक एक भलातकके दो दो दुकड़े कर चतु-र्गुण जल ( १२ सेर ६४ ती० इबद्वेगुण्यात् १५ सेर ९ छ० ३ ती०) में पकाना चाहिये। चतुर्थोश शेष रहनेपर उतार छानकर काथके बराबर दूध तथा घी १ सेर ९ छ० ३ तो० भिलाकर पकाना चाहिये। अवलेह सिद्ध हो जानेपर उतार-कर ७ दिन तक उसे वैसे ही रखे रहना चाहिये। ७ दिनके अनंतर अप्रिबलके अनुसार इसकी मात्रा सेवन करनी चाहिये। (इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोलेतक है) यह समध अर्शरोग नष्ट करता, बाल घने धुंघुराले तथा काले बनाता तथा गह-डके समान दृष्टि तथा सुकुमारता बढाता, घोड़ोंके समान वेगवान्, हाथियोंके समान बलवान्, मयूरके सदश स्वर, अमि दौप्त करता तथा क्षियोंकी प्रियता। और सन्तान तथा २०० वर्षकी नीरोग आयु प्रदान करता है। इसमें भोजन मैथुन तथा मार्ग चलने आदिका कोई परहेज नहीं है। यह समस्त रोगोंके लिये काल तथा समस्त रसायनोंका राजा है। इसमें अलातकशुद्धि ईंटके च्रेषें रगड़कर की जाती है और दूध धीसे चौगुना छोड़ा जाता है। और घी १ प्रस्था ( द्रवर्द्धे ) गुण्याम् २ प्रस्थ- १ सेर ९ छटांक ३ तीला ) छोड़ा जाता है।। १९४॥ १९६॥

इति रसायनाधिकारः समाप्तः।

## अथ वाजीकरणाधिकारः

पिप्पळीळवणोपेतौ बस्ताण्डौ श्लीरसर्पिषा । साधितौ अक्षयेयस्तु स गच्छेत्प्रमदाशतम् ॥ १ ॥ बस्ताण्डसिद्धे पयसि साधितानसकृष्टिळान् । य: खादेत्स नरो गच्छेत्श्लीणां शतमपूर्ववत् ॥ २ ॥

बकरेके अण्डकोषको दूधसे निकाले गये धीमें तलकर छोटी पीपल व नमक मिला सेवन करनेसे मनुष्य १०० श्चियोंके साथ मैथुन कर सकता है। इसी बकरेके अण्डकोषसे सिद्ध दूधसे भवित तिल खानेसे १०० श्वियोंके साथ मैथुन करनेकी शक्ति होती है॥ १॥ २॥

9 अल्लातकका प्रयोग सावधानीसे करना चाहिये। बनाते समय इसके तैलके छीटे पड़ जाने या पकाते समय इसकी भाप लग जानेसे शांध हो जाता है, तथा—खानेसे भी किसी किसी किसीको शोध हो जाता है। ऐसी अवस्थामें तिल और गरीका उषटन तथा खाना लाभ दायक होता है। तथा इस्लीके पत्तेक क्वाथसे स्नान करना चाहिये।

विदारीचूर्णम्

चुर्ण विदायाः सुकृतं स्वरसेनेव भावितस् । सिपः भौद्रयुतं लीड्वा शतं गच्छेद्वराङ्गनाः ॥३॥ इसी प्रकार विदारीकन्दके चूर्णको विदारीकन्दके ही स्वर-ससे भावना देकर घी व शहद मिलाकर चाटनेसे सेकड़ों श्रियोंके साथ मेथुन करनेकी सामर्थ्य प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

## आमलकचूर्णम्

एवमासलकं चूणं स्वरसेनेव भावितम्। शर्करामधुमपिसियुक्तं लीह्वा पयः पिचत्। एतेनाशीतिवर्षोऽपि युवेव परिहृष्यते॥ ४॥ इसो प्रकार आंवलेके चूर्णमें आंवलेके स्वरसकी ही भावना दे शक्कर, धी और शहद मिलाकर चाउना चाहिये, कपरसे दूध पीना चाहिये। इससे ८० वर्षका बृहा भी जवानके समान मैथनशक्तिसम्पन्न होता है ॥ ४॥

### विदारीकल्कः

विदारीकन्दकरकं तु घृतेन पयसा नरः। उदुक्वरसंग खाद न्युद्धोऽपि तरुणायते॥ ५॥ विदारीकन्दका कल्क १ तोलेकी मात्रासे घी व दूधके साथ बानेसे बुद्ध भी जवानके सदश होता है॥ ५॥

## स्वयंगुप्तादिचूर्णम्

स्वयंगुप्तागोक्षुरयोवीं जचूणें सशकरम् । धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं त्रजेत् ॥६॥ कींचके बीज तथा गोखुरूके बीजोका चूर्ण शकर मिला धारोष्ण दूधके साथ पीनेसे मनुष्य क्षीण नहीं होता है ॥ ६॥

### उचटाचूर्णम्

उचटाचूर्णमध्येवं क्षीरेणोत्तममुख्यते । शतावर्युचटाचूर्णं पेयमेवं मुखार्थिना ॥ ७ ॥ इसी प्रकार केवल उचटा (वेतगुजामूल) का चूर्ण अथवा शतावरी व उचटा दोनोंके चूर्णको दूधके साथ पीनेसे काम-शक्ति बढती है ॥ ७ ॥

### मधुकचूर्णम्

कर्षं मधुकचूर्णस्य घृतक्षौद्रसमन्वितम् । पयोऽनुपानं यो लिह्याभित्यवेगः स ना भवेत् ॥८॥ १ तोला मौरेठीके चूर्णको घी व शहदमें मिला चाटकर ऊपरसे दूध पीनेसे मनुष्य नित्य वेगवान् होता है ॥ ८॥

## गोक्षुरादिचूर्णम्

गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूली वानारिनागवलातिवला च

#### चूर्णसिदं पयसा निशि पेयं यहय गृहे प्रमदाशतमस्ति ॥ ९ ॥

गोखुरू, तालमखाना, शतावरी, कींनके बीज गङ्गरन व कंघीके चूर्णको दूधके साथ रातमें उन्हें पीना चाहिये जिनके घरमें १०० स्त्रियां है ॥ ९॥

#### माषपायसः

घृतभृष्टी दुग्धमाषपायसो वृष्य उत्तमः। धीमें भूनकर उड़दकी दूधके साथ बनायी गयी खीर उत्तम वाजीकरण है।

#### रसाला

द्धः सारं शरबन्द्रसिन्नभं दोषवर्जितम् ॥ १० ॥ शर्कराक्षीद्रमिरचैश्तुगाक्षीर्या च बुद्धिमान् । युक्त्या युक्तं समूक्ष्में नवे कुम्भे शुचौ पटेः॥११॥ मार्जिते प्रक्षिपेच्छीतं घृताढणं षष्टिकौदनम् । अद्यान्तदुपरिष्टाच रसालां मात्रया पिवेत् । वर्णस्वरवलोपेतः पुमांस्तेन बृषायते ॥ १२ ॥

उत्तम दहीके सार ( ऊपरकी मलाई ) में शकर, शहद काली मिर्च, वंशलोचन और छोटी इलायचीका चूर्ण मिलाकर नये कपड़ेसे साफ किये घड़ेमें रखना चाहिये। ठंडा भात घी मिलाकर खाना चाहिये। ऊपरसे यह "रसाला" पीनी चाहिये। इससे मनुष्य वर्ण, स्वर और बलसे युक्त होकर वेगवान् होता है॥ १०॥ १२॥

#### मत्स्यमांसयोगः

आर्द्राणि मत्स्यमांसानि शफरीवि सुभर्जिताः। तप्ते सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्स्तीषु न श्रयम्॥१३॥ गीले मछलीके मांस अथवा छोटी मछलियाँ धीमें भूनकर जो खाता है, वह स्त्रीगमनसे क्षीण नहीं होता ॥ ५३॥

### नारसिंहचूर्णम्

शतावरीरजः प्रश्यं प्रस्थं गोक्षरकस्य च ।
वाराह्या विश्वतिपछं गुडूच्याः पश्चिविश्वतिः ।
भल्छातकानां द्वात्रिंशिचित्रकस्य दशैव तु ॥ १४॥
तिछानां शोधितानां च प्रस्थं दशात्मुच्यितम् ।
ज्यूषणस्य पछान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः ॥ १५॥
माक्षिकं शर्करार्धेन माक्षिकार्धेन वे घृतम् ।
शतावरीसमं देयं विदारीकन्दजं रजः ॥ १६॥
एतदेकीकृतं चूर्णं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ।
पहार्धमुपयुश्तीत यथेष्ट चापि भोजनम् ॥ १७॥
मासैकमुपयोगेन जरां हन्ति रुजामपि ।
वलीपछितखालित्यमेहपाण्ड्वाद्यपीनसान् ॥१८॥

हन्त्यष्टादश कुष्ठानि तथाष्टा वुदराणि च ।
भगन्दरं सूत्रकृच्छ्रं गृध्रसीं सहलीमकम् ॥ १९ ॥
क्षयं चैव सहाश्वासान्पञ्च कासान्सुदारुणाम् ।
अशीतिं वातजान् रोगांध्रत्वारिंच पैत्तिकान् ॥३०॥
विंशतिं श्लेष्मिकांश्रेव संसृष्टान्सान्निपातिकान् ।
सर्वानशौंगदान्हन्ति वृक्षमिनद्राञ्चानियंथा ॥ २१ ॥

स काञ्चनाभी मृगराजिविक्रमहतुरङ्गमं चाय्यनुगति वेगतः।
श्रीणां शतं गच्छति सोऽतिरेकं
प्रकृष्टदृष्टिश्च यथा विहङ्गः॥ २२॥
पुत्रान्सञ्जनयद्वीरात्ररसिंहनिभांस्तथा।
नारसिंहमिदं चूणं सर्वरोगहरं नृणाम्॥ २३॥
वाराहीकन्दसंज्ञस्तु चर्मकाराळुको मतः।
पश्चिमे घृष्टिशब्दाख्यो वराहळोमवानिव॥ २४॥

शतावरीका चूर्ण ६४ तोला, गोखरू ६४ तोला वाराहीकन्द-चूर्ण ८० तोला, गुर्च १०० तोला, भिलावां १२८ तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल प्रत्येक ३२ तोला, विदारीकन्दका चूर्ण ६४ तोला सबका चूर्ण एकमें मिलाकर मिश्री २८० तोला, शहद १४० तोला, घी ७० तोला सिला एक चिकने घृतभावित घड़ेमें रखना चाहिये। इससे २ तोलेकी मात्रा (वर्तमानसमयमें ६ माशेसे १ तौला तक ) प्रतिदिन खाना चाहिये। तथा यथारुचि भोजन करना चाहिये। इसके १ मासके सेवनसे वृद्धावस्था तथा रोग दूर हो जाते हैं। झुरियां, पलित, इन्द्र-लुप्त, प्रमेह, पाण्डुरोग, पीनस अटारह प्रकारके कुष्ट, ८ प्रका-रके उदररोग, भगन्दर, मूत्रकृच्छू, गृप्रसी, हलीमक, क्षय, महाधास, पांची कास, अस्सी प्रकारके वातरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, २० प्रकारके कफरोग, द्वंद्वज तथा सानिपातिक रोग तथा समस्त अशोरोग इसके सेवनसे इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे इन्द्रवञ्रसे वृक्ष । इसका सेवन करनेवाला सोनेके समान कांतिवाला, सिंहके समान पराक्रमी, घोडेके समान वेगवाला तथा सैकड़ों ब्रियोंके साथ रमण करनेकी शक्तिवाला तथा पिक्सियोंके सदश दृष्टियुक्त होताहै । इसके सेवनसे नृसिंहके समान वीर पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। यह समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला ''नारासिंह'' चूर्ण है। "वाराहीकन्द'" नाम चर्मकाराल्का है, पश्चिममें इसे ''घृष्टि'' कहते हैं, इसके कन्दके ऊपर शूकरकेसे लोम होते हैं ॥ १४ ॥ २४ ॥

### गोधूमाद्यं घृतम्

गोधूमाच पलशतं निष्काश्य सलिलाढके । पादावशेषे पूते च द्रव्याणीमानि दापयेत् ॥ २५ ॥ गोधूमं गुआतफलं माषद्राक्षापरूषकम् । काकोली क्षीरकाकोली जीवन्ती सशतावरी॥२६॥

अधानधा संखर्जूरा मधुकं ज्यूवणं सिता। अल्लातकमात्मगुप्ता समभागानि कारयेत् ॥ २७ ॥ चाहिये ॥ २५-३५ ॥ ग्रतप्रस्थं पंचदेकं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् । मृद्वमिना च सिद्धे च द्रव्याण्येतानि निःक्षिपेत्र ८ स्वगेलापिप्पलीधान्यकपूरं नागकेशरस् । यथालाभं विनिक्षिप्य सिताक्षीद्रपलाष्ट्रकम् ॥२९॥ श्वन्येक्षद्ण्डिनालोडण विधिवद्विनियोजयेत्। वाल्योदनेन अुजीत पिषेन्मांसरसेन वा ॥ ३० ॥ केवलस्य विवेदस्य पलमात्रां प्रमाणतः। न तस्य लिङ्गरौथिल्यं न च शुक्रक्षयो भवेल्॥३१॥ बल्यं परं वातहरं शुक्रसञ्जननं परम्। युजकुच्छ्प्रशमनं वृद्धानां चापि शस्यते ॥ ३२ ॥ षळद्वयं तद्शीयाह्शावात्रमतन्द्रितः। स्त्रीणां शतं च अजते पीत्वा चानुपिवेत्पयः॥३३॥ अदिवध्यां निर्मितं चैतद्गोधूमाद्यं रसायनम्। जलद्रोणे तु गोधूमकाथै तच्छेषमाहकम् ॥३४॥ मुजातकस्य स्थाने तु तद्गुणं तालमस्तकम्। कल्कद्रव्यसमं मानं त्वमादेः साह्चयतः ॥३५॥

गेहूँ ५ सेर, जल २५ सेर ९ छ० ३ तो० छोड़कर पकाना चाहिये। चतुर्थीश शेष रहनेपर उतार छानकर काथ तैयार करना चाहिये। उस काथमें गेहूँ, मुजातफल / मुझके बीज ), उड़द, मुनक्का, फाल्सा, काकोली, क्षीरका-कोली, जीवन्ती, शतावरी, असगन्ध, छुहारा, भौरेठी, सोंठ, मिर्च पीपल, मिश्री, कौंचके बीज व भीलावां प्रत्येक १ तोले का कल्क तथा घी । सेर ९ छ० ३ तो और दूध ६ सेर ३२ तो० मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर दालचीनी, इलायची, छोटी पीपल, चाहिये, तथा मिश्री व शहद ३२ तो॰ (दोनोें मिलाकर) छोड़ कर ईखके दण्डसे मिलाकर रखना चाहिये। इसे शालिके भातके साथ खाना अथवा मांसरसमें मिलाकर पीना चाहिये अथवा केवल घृत ४ तोलेके मात्रासे पीवे । इसके सेवनके लिङ्ग शिथिल नहीं होता। न शुक्र ही क्षीण होता है। यह बल तथा बीर्य बढाता और वायुको नष्ट करता है तथा मूत्रकच्छ्को शान्त नेपर ताड़की वाली छोड़नी चाहिये। दालचीनी, आदिका मान अरु चिको नष्ट करता है। इस"गुड़कूष्मांडक"रसायनका आवि-

भी साहचर्यसे कल्कद्रवकी भांति प्रत्येक १ तोला

### शतावरीघृतम्

घृतं शतावरीगर्भं श्लीरे दश्गुणे पचेतु । शर्करापित्वलीक्षौद्रयुक्तं तद् वृत्यमुच्यते ।, ३६ ॥ शतावरीका करक तथा पृतसे दशगुण दूध मिलाकर घी पकाना चाहिये। घी सिद्ध हो जानेपर उतार छान शक्कर व छोटी पीपलका प्रक्षेप उचित मात्रामें छोड़कर सेवन करना चाहिये। यह उत्तम वाजीकरण है ॥ ३६ ॥

#### गुडकूषाण्डकम्

कृष्माण्डकात्पळशतं सुस्वितं निष्कुलीकृतम् । प्रस्थं घृतस्य तैलस्य तिस्मस्तप्ते प्रदापयेत् ॥३७॥ पत्रत्यमान्यकव्योषजीरकेलाद्वयानलम् । प्रनिथकं चन्यमातक्षपिप्पलीविश्वभेषजम् ॥ ३८ ॥ शृङ्गाटकं कशेहं च प्रलब्बं तालमस्तकम् । चूर्णीकृतं पर्खाशं च गुडस्य च तुलां पचेत् ॥३९॥ शीतीभूते पलान्यष्टौ मधुनः सम्प्रदापयेत् । कफिपत्तानिलहरं मन्दामीनां च शस्यते ॥४०॥ कृशानां बृंहणं श्रेष्ठं वाजीकरणसुत्तमम्। प्रमदास प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरेतसः ॥४१॥ क्षयेण च गृहीतानां परमेतद्भिषाजतम्। कामं श्वासं ज्वरं हिकां हन्ति छर्दिमरोचकम् ॥४२ गुडक्रदमाण्डकं ख्यातमश्चिभ्यां समुदाहृतम् । खण्डकृष्माण्डवत्पानं स्वित्रकृष्माण्डकाद्रवः॥४३॥ ञ्चिलके व बीजरहित पेठा उबाल रस निचोड़ अलग रखना

चाहिये। फिर गायका धी ६४ तो० वा तिल तेल ६४ तो० मिलाकर पूर्वोक्त विधिसे स्विन ५ सेर पेठा भूतना चाहिये। जब पेठा अच्छी तरह भुन जावे, अर्थात् मुखी आजाय और धनियां, कपूर, नागकेशर प्रत्येक एक तोलेका चूर्ण छोड़ना सुगन्ध उठने लगे, उस समय वही पेठेका रस तथा ५ सेर गुड़ गुड़ पुराना होना चाहिये।) पर आज काल इसे मिश्री छोड़-कर बनाते हैं) मिला छानकर छोड़ देना चाहिये। और उस समयतक पकाना चाहिये जबतक ख्ब गाढा न हो जाय। फिर तेजपात, दालचीनी, धनियां, त्रिकटु, जीरा, छोटी व बड़ी इलायची, चीतकी, जड़, पिपरामूल, चन्य, गजपीपल, सोठ, सिंहाड़ा, करोरू, ताड़की बाली प्रत्येक ४ सीले चूर्णको छोड़कर करता और युद्धोंके लिये भी हितकर है इसे ८ तीलेतककी उतार लेना चाहिये। तथा ठण्डा हो जानेपर शहद ३२ तीला मात्रामें १० दिनतक सावधानीसे सेवन करना चाहिये। इसे मिलाना चाहिये। यह कफ, पित्त और वायुको नष्ट करता पीकर ऊपरसे दूध पीना चाहिये। यह "गोधूमादि" रसायन तथा मन्दामिनालोके लिये हितकर है ' तथा कुशपुरुषोंको भगवान् अश्विनीकुमारीने बनाया है। इसमें गेहूँका काथ पुष्ट करता और उत्तम वाजीकरण है। स्त्रीगमनसे जो क्षीण एक द्रोण (इनद्वेगुण्यात् २ द्रोण,) जलमें बनाना हो रहे हैं, अथवा जो क्षयसे पीडित हैं, उनके लिये यह चाहिये, चतुर्थांश काथ रखना चाहिये। मुजातकके न मिल- उत्तम औषध है। तथा यहकास, घास, ज्वर, हिका, छिंद तथा कार भगवात् अखिनीकुमारोने किया है।यहां स्विन्नकूष्मांडकका ही द्रव खण्डकूष्माण्डकी तरह १ आडक अथवा जितना निकले केना चाहिये। इसकी मात्रा २ तीलेसे ४ तीले तका। २७-४३॥

#### सामान्यवृष्यम्

यत्कि ध्वन्मधुरं स्तिष्धं जीवनं गृंहणं गुरू । हर्षणं मनसञ्चेव सर्वे तद् वृष्यभुष्यते ॥ ४४ ॥ जितने द्रव्य, मीठे, चिकने, जीवन, बृंहण, गुरु तथा मनको प्रसन्न रगनेवाले हैं, वे सब " बृष्य " है॥ ४४ ॥

## लिंगवृद्धिकरा योगाः

बजातकबृहतीफलदाडिमफलवल्कसाधितं कुकते। हिन्दूंगं मदनविधिनां कटुतेलं वाजलिङ्कासम्४५॥ कनकरसमस्णवर्तितह्यगन्धासूलविश्वपर्युषितम् माहिषमिहं नवनीतं गतबीजे कनकफलसध्ये ४६॥ गोमयगाढोद्वर्तितपूर्वं पश्चादनेन संलिप्तम्। भवति ह लिङ्कसहशंलिङ्कांकिताङ्कनाद्यितम्४७

भिलावां, बड़ी कटेरीके फल और अनारके फलकी छालके कन्कसे सिद्ध कडुआ तैल मर्दन करनेसे लिज घोड़ेके लिज्जके समान स्थूल होता है। इसी प्रकार धत्रके फलके बीज निकालकर उसी खाली फलमें धत्रके ही रसेसे महीन पिसी असगम्य की जड़ और सोठ तथा भैसीका मक्खन तीनों मिलाकर रखना चाहिये। बासी हो जानेपर लिज्जमें पिहले गायके गोबरके ऊबटन कर इसका लेप करना चाहिये। इससे लिज्ज घोड़ेके लिङ्गके सहश स्थूल अतएवं स्त्रियोंके लिये प्रेम पान्न हो जाता है॥ ४०-४०॥

### अश्वगन्धादितैलम्

॥श्वगन्धावरीकुष्ठमांसीसिंहीफलान्वितम् । चतुर्गुणे दृग्धेन तिलतेलं विपाचयेत् ' स्तनिलगकर्णपालिवर्धनं स्रव्धणादिदम्॥ ४८॥

असगन्ध, शतावरी, क्ठ, जटामांसी तथा छोटी कटेरीके फलोका कस्क और चतुर्गुण दूध मिलाकर सिद्ध तिलतैल सालिश करनेसे स्तन, लिङ्ग और कर्णपालियोंको बढाता है ॥ ४८ ॥ \*

\*वराह् वसायोगः - मेदसा क्षोदयुक्तेन वराहस्य प्रलेपितम्।
लिक्नं स्निम्धं रतान्तेऽपि स्तब्धता न प्रमुखति ॥ "
श्रूकरकी वर्षाको शहदके साथ मिलाकर लिक्नमें लेप करनेसे मैथुनके बाद भी लिक्नको स्तब्धता नहीं मिटती।
स्तम्भनम-"बीजं बृहत्कर जस्य कृतमन्तः सुपारदम्।
हेसना सुवेष्टितं न्यस्तं वदने बीज वृह् मतम्॥ "-

## भछातकादिलेपः

भहातकबृहतीफलनलिनीदलसिन्धुजलग्र्कैः ।
माहिषनवनीतेन च करम्बितः सप्तदिनसुषितः॥४९
मूलेन हयगन्धाया माहिषसलसदितपूर्वमथ ।
लिप्तं भवति लघुकृतरासमलिंगं ध्रुवं पुंसाम् ॥५०॥
भिलावाँ, वड़ी कटेरीके फल, कमलिनीके पत्ते, सेंधानमक व
जोकिका कल्क कर भैसीके सक्खनमें मिला ७ दिन रखकर
प्रथम लिक्नमें भैसके गोबरसे उबटन कर असगन्धकी जड़से
इसका लेप करना चाहिये। इससे मनुष्योका लिक्न गधेके
लिक्नसे भी मीटा हो जाता है॥ ४९॥५०॥

#### अन्ये योगाः

नीलोत्पलसितपंकजकेशरमधुककरावलियेन ।
सुरते सुचिरं रमते हल्लिंगो भवति नाभिविवरणपर।।
सिद्धं कुसुम्भतैलं भूमिलताचूर्णमिश्रितं कुठते ।
चरणाभ्यक्तेन रतेवीं नस्तम्भाद् हलं लिंगम् ॥५२ ॥
सप्ताहं लागभवसिललस्यं करभवावणीम्लम् ।
गालोहर्तनिविधना लिंगस्तम्भं तथा हलं कुरते ॥५३॥
गोरेकोन्नतश्क्रस्वग्भचूर्णेन धूषितं वक्षम् ।
परिधाय भजति ललनां नैकाण्डो भवतिः हर्षोतः ५४

नील कमल, सफेद, कमल, नागकेशर, शहद और शक्कर मिलाकर लेप करनेसे अधिक समयतक मैथुन करनेकी शिक्त प्राप्त होती और लिङ्ग इढ होता है। यह लेप नाभिके छपर करना चाहिये। इसी प्रकार सूखे केंचुओंका कत्क छोड़कर सिद्ध किया गया कुसुरुभका तैल पैरमें मालिश करनेसे वीर्य-स्तम्भ तथा लिङ्ग इढ होता है। इसी प्रकार वकरेके मूत्रमें ७ दिनतक भावित इन्द्रायणकी जड़के चूर्णका लेप करनेसे लिङ्ग इढ तथा वीर्य स्तब्ध होता है। इसी प्रकार गायके एक बढ़े सींगकी त्वचाके चूर्णसे धूपित वल्ल पिहन कर सेथुन करनेसे भूत्रनेच्छा शान्त नहीं होती॥ ५५॥ ५४॥

## कुप्रयोगजषांढचिचिकित्सा

समित्रकाोक्षरचूर्णं छागीक्षीरेण साधितं समधु। भुक्तं क्षपयति बाण्डयं यज्जनितं कुप्रयोगेण॥५५॥

लताकरक्षके बीजमें ग्रुद्ध पारद भरकर ऊपरसे सोनेके पत्रसे महवा देना चाहिये। इसकी मुखमें रखकर मैथुन करनेसे वीर्यपान नहीं होता।

अपरं स्तम्भनम्-' आज तृष्ट्रीक्षीरं गव्यवृतं चरणयुगललेपेन स्तम्भयति पुरुषबीजं योगोऽयंयामिनी सकलाम् ''॥

बकरीका दूध, ऊँटिनीका दूध और गायका घृत तीनो एकमें मिला पैरोमें लेप कर मैथुन कर समप्र रात वीर्थपात नहीं होता॥ यह तीनों प्रयोग कुछ पुस्तकों में हैं, कुछमें नहीं।

योगजवराङ्गबढं मथितेन क्षाछितं हरति। चन्युखयोग्रङ्गोद्धवलेषो ध्वजभङ्ग हृत्योकः॥५६॥ तिल और गोखरूका चूर्ण समान भाग ते बकरीके दूधभेपका ठण्डाकर शहद मिला खानेसे कुपयोग ( दुष्टीबध अथवा हस्त कियादि ) से उत्पन्न नपुसकता नष्ट होती है। इसी प्रकार कुपयोगज नपुंसकता मट्टेसे घोने तथा ऊर्ध्वमुख शृंगके चूर्णको मदठेमें मिलाकर लेप करनेसे नष्ट होती है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

### अथ मुखगन्धहरी योगः

कुष्ठेलवालुकेलाञ्चस्तकधन्याकमधुकजः कवलः। अपहरति प्रतिगन्धं रसोनमदिरादिर्ज गन्धम् ॥५७॥ कूठ, एखुवा, इलायची, नागरमोथा, धनियां तथा मौरेठीके चूणे अथवा काथका कवल धारण करनेसे मुखसे आनेवाली लहसुन, शराब आदिकी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है ॥ ५० ॥

### अधोवातचिकित्सा

क्षीद्रेण बीजपूरत्वग्लीहाघोवातगन्धनुत् ॥५८॥ विजीरे निम्बूकी छालके चूर्णको शहदके साथ चाटनेसे अधोवातज दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥ ५८ ॥

इति वाजीकरणाधिकारः समाप्तः

## अथ स्नेहाधिकारः

## स्नेहविचारः

सर्पिस्तैलं वसा मजा स्नेहेषु प्रवरं मतम्। तजापि चोत्तमं सर्विः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥१॥ केवलं पैतिके सर्पिर्वातिक तवणान्वितम् । देथं बहुकके चापि व्योवश्वारसमायुक्तम् ॥ २ ॥ तथा धीहमृतिमेघामिकांक्षिणां शहयते घृतम् । श्रन्थिनाडी क्रिभिश्हें प्रमेदोमारुतरोगिषु ॥ ३॥ तेलं लाघवदाढ यांथं ऋरकोष्ठेषु देहिषु । वातातपाद्वभारक्वीन्यायामक्षीणघातुषु ॥ ४॥ क्क्षक्लेशासहात्यग्निवातावृतपथेषु च । शेषी वसन्वे सन्ध्यस्थिममकोष्ठरजासु च। तथा दुग्धाहतस्रष्टयोनिकर्णशिरोक्ति ॥ ५॥ तैलं प्रवृषि वर्षान्ते सर्पिरन्त्यी तु माधवे। साधारणऋतौ स्नेहं पिबेत्कार्यवशादिह ॥ ६ ॥

है। पैत्तिक रोगोंमें केवल घृत, वातिकमें नमक मिलाकर और है॥ ८॥ १०॥--

कफजमें सोंठ, मिर्च, पीपल और क्षार मिलाकर देना चाहिये। तथा बुद्धि, स्मरणशक्ति, मेघा और अग्निकी इच्छा रखने-बालोंके लिये घो हितकर है। ग्रैथि, कृमि, नाडीवण, कफ, मेद तथा वायुके रोगोंमें तथा लघुता और दढताकी इच्छा रख-निवाली तथा कर कोष्ठवालोंके लिये तैल हितकर होताहै। वायु, धूप, मार्गगमन, भार उठाने, स्त्रीयमन अथवा व्यायामसे जिनके धातु क्षीण हो गये हैं, तथा क्लेशको न सह सकनेवाले, तया तीक्णानि और वायुसे आवृत मार्गवालोंके लिये वसा और मजा हितकर है। उनमेंसे वसाका प्रयोग संधि, अस्थि, मर्भ और कोष्टकी पीडामें तथा जले, आहत (चीट युक्त ) और योनि, कान व शिरकी पीड़ामें भी करना चाहिये। तथा वर्षा-ऋतुमें तैल, शरदतुमें पृत और वसन्तऋतुमें भजाका प्रयोग करना चाहिये। तथा आवश्यकता वश सभी ऋतुओं में साधा रण समयमें सब स्नेह प्रयुक्त किये जा सकते हैं।। 🧣 ॥ ६ ॥

### स्नेहसमयः

वातिपत्ताधिकी रात्रावुष्णे चापि पिबेन्नरः। श्हेष्माधिको दिवा शीते पिवेचामलभास्करे ॥ ७ ॥

वातिपत्ताधिक मनुष्य तथा उष्णकालमें भी राश्रिमें स्नेह-पान करे तथा कफाधिक मनुष्यको और शीतकालमें दिनमें सूर्वके निर्मल रहनेपर ही स्नेहपान करना चाहिये॥ ७॥

### स्नेहाही तदनहीं वा

स्वेद्यसंशोध्यमदाखीव्यायामासक्तविन्तकाः। बुद्धा बाला बलकुशा रूक्षक्षीणास्ररेतसः ॥ ८॥ वातार्तस्यन्दतिभिरदारुणप्रतिषोधिनः। स्नेद्या न त्वतिमन्दामितीक्ष्णामिस्यूलदुर्बलाः॥९॥

ऊरुस्तरभातिसाराभगलरोगगरोद्रै:। मुर्छाछर्यसचिक्रेष्मतृष्णामसैश्च पीडिताः ॥१०॥ आमप्रस्ता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने ।

जिनका स्वेदन तथा संशोधन करना है, तथा जो मद्यपान, स्त्रीगमन तथा व्यायाममें लगे रहते हैं, तथा अधिक चिन्ता करनेवाले, वृद्ध, बालक, निर्बल, पतले, रूक्ष, क्षीणरक्त, क्षीण-शुक, वायुसे पीड़ित, स्यन्द, तिमिरसे पीड़ित तथा अधिक जागरण करनेवाले पुरुष स्नेहनके योग्य हैं। तथा अतिमन्दाप्ति, तीक्षणित्र, स्थूल, दुर्बल, ऊरस्तम्भ, अतिसार, आमदोष, स्नेहोमें घी, तैल चर्बी तथा मजा उत्तम हैं। इनमें भी घी गलरोग, कृत्रिम निष, उदररोग, मूर्छा, छाँदें, अंहचि, तथा सबसे उत्तम है, क्योंकि घीसंस्कारका अनुवर्तन (अर्थात् घी कफजतृष्णा और मद्यपानसे पीडित पुरुष स्नेहपानके अयोग्य जिन दृथ्योंके साथ सिद्ध किया जाता है, उनके गुण उसमें हैं। तथा जिस स्त्रीको गर्भपात हुआ है अथवा जिन्होंने बस्ति, आ जाते हैं और अपने भी गुण बने रहते हैं, अतः ) करता नस्य अथवा विरेचन लिया है उनके लिये स्नेहन निषिद्ध

#### स्नेहविधिः

स्तेहसात्स्यः वलेशसहो हृदः काले च शीतले ११॥ अच्छमेव पिवेत्सेहमच्छपानं हि शोभनम्। विबेरसंश्रमनं स्नेहमञ्जकाले प्रकाङ्क्षितः ॥१२॥ शुद्धवर्थं पुनराहारे नैशे जीर्णे पिवेन्नरः।

चाहिये। तथा शुद्धिके लिये रात्रिका आहार पच जानेपर मिले हुए भोजन करना चाहिये॥ १०॥ २०॥ पीना चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥

### मात्रावपाननिश्चयः

अहोरात्रमहः कुत्सनं दिनार्धं च प्रतीक्षते ॥ १३ ॥ उत्तमा मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति। उत्तमस्व पर्छ मात्रा त्रिभिश्चाक्षेश्च मध्यमे ॥ १४॥ जघन्यस्य पलार्धेन स्नेहकाथ्यौषधेषु च । जरमुळां घृते पेयं यूषहतेलेऽनुशहयते ॥ १५ ॥ वसामङ्गोस्त मण्डः स्यात्सवेषुण्णसथास्व वा । भक्काते तौबरे स्नेहे शीतमेव जलं पिबेन् ॥१६॥

दिनरातमें हजम होनेवाली स्नेहमात्रा " उत्तम " केवल दिनभरमें हजम होनेवाली "सध्यम" तथा आधे दिनमें हजम होनेवाली स्नेहमात्रा ''हीन'' मात्रा कही जाती है। स्नेह तथा क्षाथ्य औषधियोंकी यात्रा कमशः उत्तम १ पल (४ तीले), मध्यम ३ कर्ष (३ तोले), हीन २ कर्ष (२ तोले) है। तथा पृतके अनन्तर गरम जल, तैलके अनन्तर यूष तथा बसा और मजाके अनन्तर मण्ड अथवा सबके अनन्तर गरम जल ही पीना चाहिये। तथा भल्लातकतैल और तुबरकतैलमें शीतल जल ही पीना चाहिये ॥ १३ ॥ १६ ॥

#### स्नेहव्यापत्तिचिकित्सा

स्तेहपीतस्तु तृष्णायां विबेदुष्णोदकं नरः। एवं चाप्यप्रशास्यन्त्यां स्नेहमुख्णास्बुनोद्धरेत् १७॥ मिध्याचाराद्वहुत्वाद्वा यस्य स्तेहो न जीर्यति। विष्टभ्य वापि जीर्येत्तं वारिणोध्णेन वामयेत् १८॥ ततः स्नेहं पुनर्दचाह्युकोष्ठाय देहिने। जीर्णाजीर्णविश्रद्धायां पिबेदुव्लोदकं नरः ॥१९॥ तेनोद्वारो भवेच्छुद्धो रुचिश्चानं भवेत्वति। भोज्योऽत्रं मात्रया पास्यव्याः पिबन्पीतवान्पि । द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्निग्धमसङ्करम् ॥२०॥

स्नेहपान करनेवालोंको प्यासकी अधिकतामें गरम ही जल पीना चाहिये, यदि इस प्रकार शांति न हो, तो गरम जल

अधिक पीकर बमन कर डालना चाहिये। इसी प्रकार जिसका स्नेहिमिथ्याचार या अधिक होनेके कारण हजम न होता हो, अथवा ठहर कर हजम होता हो, उसे भी गुनगुना जल पिला-कर वसन करा देना चाहिये। कोष्ट हलका हो जानेपर फिर स्नेह देना चाहिये तथा स्नेह हजम हुआ या नहीं ऐसी शंकामें गरम जल पीना चाहिये। गरम जल पीनेसे डकार छुद्ध आती जिसे स्नेहका अभ्यास है तथा जो स्नेहब्यापत्तिको सहन है और अन्नपर रुचि होती है, तथा जिसे स्नेह कल पिलाना हैं कर सकता है और दह है, उसे तथा शीत कालमें केवल स्नेह या आज पिया है या कल पी चुका है, उसे मात्रासे दव पीना चाहिये । केवल स्नेहपान ही उत्तम है । दोषोंको शान्त ( पतला ), उष्ण, अनिभष्यन्दि ( कफको बढाकर छिद्रोंको न करनेके लिये सैशमन स्नेह भूख लगनेपर भोजनके समय पीना भर देनेवाला ) तथा न अधिक चिकना और न कई अन्न

स्नेहमर्यादा

ज्यहावरं सप्तदिनं परन्त स्तिरधः परं स्वेद्यितस्य इष्टः । नातः परं साहनमादिशन्ति सात्क्यीभवेतसप्तदिनात्परं तु ॥ २१ ॥ मृदुकोष्ठिक्षरात्रेण सिह्यत्यच्छोपसेवया । स्तिहाति क्रकोष्टस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ २२ ॥ कमसे कम तीन दिन ( मृदुकोष्टमें ) अधिकसे अधिक ७ दिन ( करकोष्टमें ) स्नेहन कर स्वेदन करना चाहिये। इससे अधिक स्नेहन नहीं करना चाहिये। क्योंकि ७ दिनके बाद स्नेह सारम्य हो जाता है। मृदुकोश पुरुष अच्छस्नेहपान कर ३ दिनमें और कूर कोष्टवाले ७ दिनैमें सम्यक् स्निग्ध हो जातें हैं॥ २१ ॥ २२ ॥

#### वमनविरेचनसमयः

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरस्युक्स्वेदमाचरेत्। स्निग्धम्यहं स्थितः कुर्याद्विरेकं वमनं पुनः ॥ २३ ॥ एकाहं दिनमन्यच कफ्सुः छे इय तत्करेः। स्नेहं हो जानेपर स्नेहयुक्त, द्रव, उष्ण, जांगल प्राणियोंका

मांस भोजन करता हुआ ३ दिनतक स्वेदन करे। इस प्रकार ३ दिन ठहर कर विरेचन देना चाहिये और यदि वसन कराना हो, तो एक दिन और ठहर अर्थात् चौथे दिन कफकी बढाने-वाले पदार्थ खिला कफ वढाकर वसन करना चाहिये ॥२३॥-

#### स्निग्धातिहिनग्धलक्षणम्

वातानुलोभ्यं दीप्तोऽमिर्वर्चः हिनग्धमसंहतम्॥२४॥ स्तेहोद्वेग: इस: सम्यक् स्निग्ध रुक्षे विपर्यय:। अतिस्निग्घे तु पाण्डुस्वं घ्राणवक्त्रगुद्स्रवाः ॥२५॥

१-पर ७ दिनमें भी जिसे ठीक स्नेहन हो, उसे बाद भी स्नेहणन करना चाहिये। जैसा कि वृद्ध वाग्भटने लिखा है-" त्र्यहमच्छं मृदी कोष्टे क्रे सप्तदिनं भवेत्। सम्यक्रिनम्घोऽथवा यावदतः सात्म्यी भवेतपरम् ॥"

ठीक ठीक स्नेहन हो जानेपर बायुका अनुलोसन, अग्निदीप्त, मल ढीला व चिकना तथा स्नेहसे उद्देग और ग्लानि होती है। ठीक स्नेह न होनेपर इससे विपरीत लक्षण होते हैं। स्नेहनके अतियोगसे पाण्डता तथा नासिका, मुख और गुदसे साव होता है॥ २४॥ २५॥

### अस्निग्धातिस्निग्धचिकित्सा

रूक्षर्य स्नेहनं कार्यमतिस्निम्बस्य रूक्षणम् । द्यासाककोरदूषान्नतकिषण्याकसक्तुभिः ॥ २६ ॥ रूक्षतामें (स्नेहके अयोगमें ) स्नेहन तथा अतिस्निम्धके लिये सांवा कोदोका भात, मदठा, तिलकी खली और सत्त् खिलाकर रूक्षण करना चाहिये ॥ २६ ॥

#### सद्यःस्नेह्याः

बालषुद्धादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णुषु । योगानिमाननुद्वेगान्सचा स्नेहान्प्रयोजयेत् ॥ २०॥ स्नेहके नियमोको न पालन कर सकनेवालो तथा बालको व बृद्धोके लिये उद्देग न करनेवाले तथा तत्काल स्नेहन करनेवाले इन योगोका प्रयोग करना चाहिये ॥ २०॥

### स्नेहनयोगाः

शृष्टे मांसरसे स्निग्धा यवागूः स्वरूपतण्डुला। सक्षीता सिन्यमाना तु सद्यः स्नेहनसुच्यते।। २८॥ भूते मांसरसमें थोड़ेसे चावलोंको यवागू बना स्नेह मिला शहदके साथ सेवन करनेसे तत्काल स्नेहन होता है॥ २८॥

### पाञ्चमसृतिकी पेया

सर्विस्तैळवसामज्जातण्डुलप्रसृतैः शृता ।
पाश्वप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिष्टळता ॥ २९ ॥
धी, तैल, वसा, मला तथा चावल प्रत्येक एक प्रस्त (८ तोला) छोड़कर बनायी गयी (तथा उपयुक्त जल मिला कर) पेया सद्यः स्नेहन करती है, इसे ''पाश्चप्रसृतिकी पेया '' कहते हैं ॥ २९ ॥

#### योगान्तरम्

सर्पिटमती बहुतिला तथैव हत्तरपतण्डुला ।
सुखोटणा सेन्यमाना तु सद्यः स्नेहनमुन्यते ॥३०॥
शर्कराघृतसंस्रुट्टे दुह्याद्रां कलशेऽथवा ।
पाययेदच्छमतिद्ध सद्यः स्नेहनमुन्यते ॥ ३१ ॥
अधिक तिल, थोड़े चावल और घी मिलाकर (तथा
उपयुक्त जलमें ) बनायी गयी यवागू गरम गरम पीनेसे
तत्काल स्नेहन होता है अथवा शक्कर, व घी दोहनीमें छोड़
उपर छन्ना रख गाय दुहकर तत्काल पीनेसे स्य स्नेहन होता
है ॥ ३० ॥ ३९ ॥

### स्नेहविचारः

मान्यानूपीदकं मांसं गुडं दिध पयस्तिलान् ।
कुष्ठी शोधी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत् ॥३२॥
स्नेहर्यथास्वं तिन्सद्धेः स्नेहयेदिकगरिभिः ।
पिपलीभिहर्रीतक्या सिद्धे लिफल्या सह ॥ ३३॥
कुष्ठ, शोध तथा प्रमेहसे पीडित पुरुषोके लिये प्राम्य,
आनूप या औदकमांस, गुड्,दही,दूध, व तिलका प्रयोग स्नेहनके लिये न करना चाहिये । उनका उनके रोगोको शान्त
करनेवाली ओषियो,पीपल, हर्र, त्रिफला,आदिसे सिद्ध, विकाा
न करनेवाले स्नेहोसे स्नेहन करना चाहिये ॥ ३२॥ ३३॥

#### उपसंहारः

स्तेह मुघे प्रयुक्तीत ततः स्वेद्मनन्तरम् । स्त्रेह स्वेदोपपन्नस्य संशोधन मथान्तरम् ॥ ३४ ॥ पहले स्नेहन करना चाहिये, फिर स्वेदन करना चाहिये । स्नेहन, स्वेदन हो जानेपर संशोधन, वमन विरेचन, करनर चाहिये ॥ ३४ ॥

इति स्नेहाधिकारः समाप्तः ।

## अथ स्वेदाधिकारः

H

#### सामान्यव्यवस्था

वातऋष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इंप्यते। स्तिरबह्धस्तथा स्तिरधो रूक्ष्आप्युपकरिपतः॥१॥ च्याधी शीते शरीरे च महान्स्वेदो महाबले। दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो मतः ॥ २ ॥ आमाशयगते वाते कफे पक्तशयाश्रये। रूक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथेव च ॥ ३ ॥ वातकफमें स्निग्ध रूक्ष, केवल बातमें स्निग्ध तथा केवल कफमें रूक्ष स्वेद करना द्वितकर है। तथा शीतजन्य तथा बल-वान् रोग और बलवान् शरीरमें महान् स्वेदन और दुर्बलमें हीन तथा मध्यममें मध्य स्वेद हितकर है तथा आमाशयगत वायुमें पहिले रूक्ष स्वेद फिर स्निग्ध स्वेद करना चाहिये। इसी प्रकार पकाशयगत कफर्ने पहिले स्निग्ध स्वेद करना चाहिये। अर्थात् आमाशय कफका स्थान है, अतः कफकी शान्तिके लिये पहले इक्ष स्वेद करके ही स्निग्ध स्वेद करना चाहिये। इसी प्रकार पक्षाशय वायुका स्थान होनेसे वहांपर पहुँचे कफकी चिकित्सा करनेके लिये पहिले स्थानीय वायुकी शान्तिके लिये स्निग्ध स्वेद करके ही रूक्ष (वेद करना चाहिये ॥१-३॥

#### अस्वेद्याः

वृषणौ हृदयं हृष्टी स्वेदयेन्सृदु वा न वा । मध्यमं बङ्क्षणौ शेषमङ्गावयविमष्टतः। न स्वेद्येद्तिस्यूल्रुक्क्षुदुर्बल्मुचिल्लान् ॥ ४ ॥
स्तम्भनीयक्षतक्षीणविषमयविकारिणः ।
तिमिरोद्रवीसर्पकुष्ठशोषाट्यरोगिणः ॥ ५ ॥
पीतदुःधद्धिक्षेद्दमधून्कृतविरेचनाम् ।
भ्रष्टदग्धगुदग्लानिकोधशोकभयादितान् ॥ ६ ॥
क्षुनृष्णाकामलापाण्डुमेहिनः पित्तपीडितान् ।
गिभणी पुष्पितां सूतां मृदुर्वात्ययिके गदे ॥ ७ ॥

अण्डकोश हृदय और नेत्रोंका स्वेदन करना ही न चाहिये। अयवा अधिक आवश्यकता होनेपर सृदु स्वेदन करना चाहिये। वृह्सणसन्धिमें मध्य तथा शेष अवयवोंभें यथेष्ट स्वेदन करना चाहिये। वृह्सणसन्धिमें मध्य तथा शेष अवयवोंभें यथेष्ट स्वेदन करना चाहिये। अतिस्थूल, रूक्ष, दुर्बल, मूर्छित, स्तम्भनीय, क्षत क्षीण, विष तथा मद्यविकारवाले, तिमिर, उदर, विसर्प, कुष्ट, शोष, करुस्तम्भवाले, तथा जिन्होंने दूध, दही, स्नेह या शहद पिया है, अथवा जिन्होंने विरेचन लिया है, तथा जिनकी गुदा श्रष्ट या दग्ध है, तथा म्लानि, कोध, शोक या भयसे तथा भूख, प्यास, कामला, पाण्डु, प्रमेह और पित्तसे पीड़ित तथा गर्भिणी, रजस्वला और प्रसूता स्त्रियां स्वेदनके अयोग्य हैं। अधिक आवश्यकता होनेपर इनका सृदु स्वेदन करना स्वाहिये॥ ७-८॥

## अनाग्नेयः स्वेदः

म्बेदो हितस्त्वनाग्नेयो वाते मेदःकफावृते। निर्वातं गृहमायासो गुरुप्रावरणं भयम्।। ८॥ उपनाहाहवक्रोधभूरिपानक्षुधातपाः स्वेदयन्ति दशेतानि नरमग्निगुणाहते॥ ९॥

मेद तथा कफसे आवृत बायुमें अनामेय स्वेद हितकर है। बातरहित स्थान, परिश्रम, भारी रजाई, मय, पुल्टिस, युद्ध, क्रोध अधिक मद्यपान, भूख और धूप यह दश "अनामेय स्वेद" अर्थात् अपिक विना ही स्वेदन करते हैं॥ ८॥ ९॥

#### सम्यक्सिवन्नलक्षणम्

शीतग्र्लञ्युपरमे स्तम्भगौरवित्रमहे । संजाते मादवे स्वेदे स्वेदनाहिरतिर्मता ॥ १० ॥

शीत और शूलके शान्त हो जाने, जकडाहट और भारी-पन नष्ट हो जाने और शरीरके मृदु हो जानेपर स्वेदन बन्द कर देना चाहिये॥ १०॥

> अतिस्वित्रलक्षणं चिकित्सा च स्कोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपो मदो मूर्ड्डा भ्रमदाहौ क्षमश्च । अतिस्वेदे सन्धिपीडा तृषा च क्रियाः शीतास्तव कुर्यादिधिकः ॥ ११ ॥

अतिस्वेदन हो जानेपर फफोले पित्तरक्तका प्रकोप, नशा, मूर्छी, चक्कर, दाह, ग्लानि तथा सन्धियोकी पीड़ा और प्यास उत्पन्न होती है। इसमें विद्वानको शीतल किया करनी चाहिये॥ ११॥

### स्वेदप्रयोगविधिः

सर्वान्स्वेदाश्चिवाते तु जीर्णान्ने चावचारयेत्। येषां नस्यं विधातन्यं बस्तिश्चापि हि देहिनाम् १२॥ शोधनीयास्तु ये केचित्पृतं स्वेद्यास्तु ते मताः। पश्चात्स्वेद्या हृते शल्ये मूहगर्भानुपद्रवाः॥ १३॥ सम्यक्प्रजाता काले च पश्चात्स्वेद्या विज्ञानता। स्वेद्याः पश्चाच पूर्वं च भगन्दर्यश्मस्तथा॥ १४॥

समस्त स्वेद निवातस्थानमें तथा अन्न पच जानेपर करना चाहिये। तथा जिन्हें नस्य या बस्ति देना है, अथवा जिनका शेधन करना है, उनका पहिले ही स्वेदन करना चाहिये तथा मूढगर्माके शस्य निकल जाने और कोई उपद्रव न होने-पर बादमें स्वेदन करना चाहिये तथा जिसके यथोक्त समयपर मुखपूर्वक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका भी बादमें स्वेदन करना चाहिये। अगन्दर और अर्श्वालोंको शक्षित्रयाके पहिले तथा अन्तमें भी स्वेदन करना चाहिये॥ १२-१४॥

## स्वेदाः

तप्तैः सैकतपाणिकांस्यवसनैः स्वेदोऽथवाङ्गारकै-रुपाद्वातहरैः सहाम्छलवणक्षेहैः सुखोष्णभवेत् । एवं तप्तपयोऽम्बुवातशमनकाथादिसेकादिभि-स्तप्ते तोयनिषेचनोद्भववृहद्वाष्पैः शिलादौ क्रमात् १५ गणोपनाहद्भववाष्पप्ताः

स्वेदास्ततोऽन्त्यप्रथमौ कफे स्तः। वायौ द्वितीयः पवने कफे च पित्तोपसृष्टे विहितस्तृतीयः॥ १६॥

गरम की हुई बाल्रकी पोटली, हाथ, कांस्यपात्र कपड़ा, अंगार अथवा वातहर पदार्थ, कांकी, नमक, स्नेह मिलाकर गरम किया लेप अथवा गरम जल, दूध अथवा वातनाशक काथादिका सेक अथवा पत्थरको गरम कर छपरसे वातनाशक काथ अथवा जल छोड़कर उठी हुई भाप इनमेंसे यथायोग्य स्वेदन करना चाहिये। सामान्यतः ताप, उपनाह, द्रव और बाष्य भेदसे स्वेद ४ प्रकारका है। उनमें ताप और बाष्य कफमें, उपनाह वायुमें तथा पित्तयुक्त कफ वा वायुमें द्रव स्वेद, हितकर है। १५॥ १६॥

इति स्वेदाधिकारः समाप्तः।

## अथ वमनाधिकारः

\*

#### सामान्यव्यवस्था

हिनअधिस्वलं कफे सक्यक्संयोगे वा कफोल्यणे।

इवीवस्यगुदिक छ कफं मह्त्यभांसितिलादिभिः।।१॥

यथाविकारं विहितां अधुसैन्धवसंयुताम्।

कोष्ठं विअवय शैषण्यामात्रां मन्त्रासिमन्त्रिताम् २॥

कफज तथा कफप्रधान संयोगजन्याधिमें ठीक ठीक स्तेहन,

हवेदन कर पिहले दिन कफकारक मछलियाँ मांस और तिल आदि खिला कफ बढाकर दूसरे दिन प्रातःकाल रोगके अनुसार बनायी गयी औषधमात्रामें शहद व संधानमक मिला मंत्रद्वारा अभिमंत्रितकर रोगीको पिलाना चाहिये॥ १॥ २॥

#### यन्त्रः

'ब्रह्मवृक्षाधिव हन्दे हुभू चन्द्राक निलानलाः । ऋषयः सौषधिष्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥३॥ र सायनिविवषीणां देवानाम मृतं यथा । सुधेवोत्तमनागानां भैषज्य मिन्सत् ते' ॥ ४॥ यह मेत्र सार्थक है । मंत्राध—ग्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, हह, इंद्र, भूमि, चन्द्र, सूर्थ, वायु, अमि, ऋषि, ओषधियां और भ्रत्गण तुम्हारी रक्षा करे । तथा यह औषथ ऋषियोंके लिये रसायन, देवताओं के लिये अभृत तथा उत्तमनागों के लिये सुधा के समान तुम्हें गुणकारी हो ॥ ३॥ ४॥

#### वसनीषधपाननियमः

पूर्वाह्वे पाययेत्पीतो जानुतुल्यासने स्थितः । तन्मना जातहृक्षासप्रसेकद्वछ्देयेत्वतः ॥ ५ ॥ अंगुलीभ्यामनायस्तनालेन मृदुनाथवा । वमनकारक औषध प्रातःकाल पिलाना चाहिये।तथा पीले-नेपर घुटनेके बराबर कँचे आसनपर वमन करनेके विचारसे बैठना चाहिये।किर मिचलाई तथा मुखसे पानी आनेपर वमन करना चाहिये। यदि इसप्रकार वमन न हो, तो अंगुली डाल-कर अथवा सदु नालसे वमन करना चाहिये॥ ५॥-

#### वमनकरा योगाः

वृषेन्द्रयवसिन्धृत्थवचाकस्कयुतं पिवेत् । यष्टीकषायं सभीदं तेन साधु वमत्यलम् ॥ ६ ॥ तण्डुलसलिलनिष्प्टं यः पीत्वा वमति पूर्वाह्न । फलिनीवस्कलमुण्णं हरति गरं पित्तकफ्जं च॥ण॥ भीद्रलीढं तामरजो वमनं गरदोषनुत् ॥ ८॥ आटक्षं वचां निन्वं पटोलं फलिनीत्वचम् । काथियत्वा पिवेत्तोयं वातिकृत्मदनान्वितम् ॥९॥

मीरेठीके काथमें अडूसा, इन्द्रयव, संधानमक व बचका करक और शहद मिलाकर पीनेसे ठीक वमन होता है। इसी प्रकार प्रियंगुको छाल चावलके जलमें पीस गरम कर गुनगुना १ पीनेसे छित्रम विष व पिलकफज रोग शान्त होते हैं और वमन ठीक होता है। तथा ताल्रभस्मको शहदके साथ चाटकर वमन करनेसे गरदोष (छित्रमिविष) नष्ट होता है। इसी प्रकार अडूसाका पश्चांग, बच, नीम, परवल व प्रियंगुकी छालकाकाथ बना मैनफल मिला पीनेसे वमन होता है। ६-९॥

### वमनार्थकाथमानम्

काध्यद्रव्यस्य कुडवं अपियत्वा जलादके। चतुर्भागाविशिष्टं तु वसनेष्ववचारयेत् ॥ १०॥ १६ तो० काध्य द्रन्य ले जल ६ सेर ३२ तोला भिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छानकर वसनके लिये काममें लाना चाहिये॥ १०॥

#### निम्बकषायः

निम्बक्षायोपेतं फलिनीगद्मद्नमधुकसिन्धूत्थम्।
मधुयुत्तसेतद्वसनं कफतः पूर्णाशये सदा शस्तम् ॥११
नीमकी पत्ती व छालके काढेमें प्रियंगु, कूठ, मैनफल,
मौरेठी व संधानमकका कल्क और शहद मिला पीकर वमन
करना कफपूर्ण कोष्ठवालेको सदा हितकर होता है॥ ११॥

#### वमनद्रव्याणि

फलजीमृतकेक्ष्वाकुकुटजाः कृतवेधनः । धामागवश्च संयोज्याः सर्वथा वमनेष्वमी ॥१२॥ वमनके लिये मैनफल, वन्दाल, कर्ड्ड् तोम्बी, कुड्के छाल कर्ड्ड् तोर्र्ड् और अरों तरोईका सब प्रकार (काथ, कल्क, चूर्ण, अवलेह आदिका) प्रयोग करना चाहिये॥ १२॥

#### सम्यग्वमितलक्षणम्

कमात्कफः पित्तमथानिलश्च यस्यैति सम्यग्नमितः स इष्टः । हत्पाद्यंसूर्धेन्द्रियमार्गशुद्धौ तनोर्लघुत्वेऽपि च लक्ष्यमाणे ॥ १३ ॥

जिसके कफ, पित्त व वायु क्रमशः आते हैं, हृदय, पस-लियां, मस्तक और इन्द्रियां तथा मार्ग शुद्ध होते है तथा शरीर हल्का होता है, उसे ठीक विमत समझना चाहिये ॥ १३ ॥

### दुर्वमितलक्षणम्

दुइछदिते स्फोटककोठकण्डू-वक्त्राविशुद्धिर्गुरुगात्रता च । तृण्मोहसूच्छानिळकोपनिन्द्रा-बलातिहानिर्वमितेऽतिविद्यात् ॥ १४॥

वसन ठीक न होनेपर फफोले, ददरे या खुजली उत्पन्न हो जाती, मुख खराव तथा शरीरमें भारीपन होता है । तथा तो० का प्रस्थ विद्वान् लोग मानते हैं ॥ ५९ ॥ अतिवमन हो जानैपर प्यास, मोह, मूर्छा, वातकोप, निदा और बलकी बहुत हाजि होती है।। १४॥

#### **संसर्जनऋम**ः

ततः सायं प्रभाते वा श्चद्वान्पेयादिकं भजेत् ॥१५॥ वेयां विलेपीमकृतं कृतं च युषं रसं त्रिहिंरथैकश्रम । कमेण सेवेत विश्रद्धकायः

प्रधानमध्यावरश्चिश्चः ॥ १६ ॥ फिर सार्यकाल अथवा प्रातःकाल भूख लगनेपर (वमन ठीक हो जानेपर ) पेया आदिक कम प्रारम्भ करे । प्रधान, मध्य, और हीन ग्रुद्धिमें कमशः तीन तीन अन्नकाल, दो दो अन्नकाल अथवा एक अन्नकालतक पेया, विलेपी, अकृतयूष, कृतयूष अथवा मांसरसका सेवन करना चाहिये ॥ १५॥१६॥

### हीनमध्योत्तमग्रद्धिलक्षणम्

जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा-श्चत्वार इष्टा वमने षड्षी। द्शैव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्तरा द्वित्रिचतुर्गुणश्च ।। १७ ॥ वमनमें कमशः चार छः, आठ तथा विरेचनमें कमशः १०, २०, ३० वेग हीन, मध्यम, व उत्तम कहे जाते हैं। तथा विरेचनमें २ प्रस्थ, ३ प्रस्थ अथवा ४ प्रस्थ, मलका निकलना हीन, मध्यम व उत्तम कहा जाता है ॥ १७ ॥

### ग्रिद्धिमानम्

पिचान्त्रसिष्टं वसनं विरेका-

चाहिये॥ १८॥

द्धें कफान्तं च विरेकमाहः। द्वित्राभ्सविद्कानपनीय वेगान् मेयं विरंके अमने त पीतम ।। १८।। वमन करते करते जब पित्त आने लग जाय,तब ठीक वमन समझना चाहिये। तथा वमनमें विरेचनसे आधा मल(उत्तमर प्रस्थ, मध्यम, १॥ प्रस्थ, हीन १ प्रस्थ ) निकलना चाहिये। और विरेचनमें कफ भाने लगे, तब उत्तम विरेचन समझना चाहिये । तथा विरेचनमें मलयुक्त २ या ३ वेग छोड़कर गिनना चाहिये। तथा वमनमें पीतमात्रको छोड़कर गिनना

#### प्रस्थमानम्

वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे। साधत्रयोद्शपलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ॥ १९॥ वमन, विरेचन तथा शोणितमोक्षणमें १३॥ पल अर्थात्५४

#### अयोगातियोगचिकित्सा

अयोगे लङ्घनं कार्य पुनर्वापि विशोधनम्। अतिवान्तं घृताभ्यक्तमवगाद्य हिमे जले ॥ २०॥ जवाचरेटिसताक्षीद्रसिश्रैलेहेश्चिकित्सकः वमनेऽतिप्रवृत्ते त हृद्यं कार्य विरेचनम् ॥ २१ ॥ अयोग होनेपर लंघन करना चाहिये। अथवा फिर शोधन करना चाहिये। तथा वमनका अतियोग होनेपर घीकी मालिश कर ठण्डे जलमें बैठना चाहिये। और मिश्री व शहद मिले लेह चटाना चाहिये। तथा हद्य विरेचन देना चाहिये॥२०॥२१॥

#### अवास्याः

न वामयेत्रीसिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम् । स्थ लक्षतक्षीणकृशातिषुद्धाः नर्शोदिंताक्षेपकपीडितांश्च ॥ २२ ॥ रूक्षे प्रमहे तहणे च गभ गच्छत्ययोध्वं किधरे च तीने। दृष्टे च कोष्ठे किमिभिर्मतुष्यं न बामयेदर्शसि चातिष्ठद्धे ॥ २३ ॥ एतेऽप्यजीर्णव्यथिता वास्या ये च विषातुराः । अत्युल्वणकका ये च ते च स्युर्मधुकाब्बुना ॥२४॥

तिमिर, गुल्म, पाण्डु तथा उदररोगसे पीडित, मोटे, क्षत-क्षीण, कुश, अतिवृद्धि, अर्श और आक्षेपसे पीड़ित रूक्ष, प्रमेही, नवीन गर्भवती तथा ऊर्ध्वगामी रक्तपित्तसे पीडित व किमिकोष्टवाले तथा बढ़े हुए अर्शमें वमन नहीं कराना चाहिये। पर इन्हें भी यदि अजीर्ण या विषका असर हो गया हो, तो वमन कर देना चाहिये। तथा यदि कफ अधिक वढा हो, तो मीरेठीके काथसे वगन करा देना चाहिये ॥२२-२४॥

इति वमनाधिकारः समाप्तः।

#### सामान्यव्यवस्था

स्मिग्धस्वित्राय वान्ताय दातव्यं तु विरेचनम् । अन्यथा योजितं होतद प्रहणीगदकुन्मतम् ॥१॥ पूर्वोक्तविधिसे स्नेहन, स्वेदन तथा वमन कराकर विरेचन देना चाहिये, अन्यथा विरेचन करानेसे प्रहणीरोग उत्पन ही

जाता है ॥ १ ॥

### कोष्ठविनिश्चयः

मृदुः वित्तेन कोष्ठः स्यात्क्र्रो वातककाश्रयात् । सध्यमः समदोवत्वाद्योज्या मात्रानुरूपतः ॥ २ ॥

पित्तसे मृदुकोष्ठ, वातकफ्से क्रूरको तथा सम दोवोसे मध्य कोष्ठ होता है। उसीके अनुसार मात्रा तथा औषय निश्चित करना चाहिये॥ २॥

## मृदु विरेचनम्

हार्कराक्षीद्रसंयुक्तं त्रिष्टु च्चूर्णावच्चुणितम् । रेचनं सुकुमाराणां त्वनपत्रमरिचांशिकम् । त्रिचु च्चूर्णं सितायुक्तं पिवेच्छ्रेष्ठं विरेचनम् ॥ ३॥

निसोधका चूर्ण ४ भाग, दालचीनी, तेजपात, काली मिर्च इनका मिलित चूर्ण १ भाग मिश्री सबके समान मिला शहदके साथ मुकुमारोंको चटाना चाहिये। (चूर्णमात्रा ६ माशेसे १ तोलातक) अथवा केवल निसोधका चूर्ण मिश्री भिला (गरम दूध या जल आदिके साथ) पीना चाहिये। यह श्रेष्ठ विरेचन है॥ ३॥

#### इक्षुपुरपाकः

छित्रवा द्विधेक्षु परिलिप्य करकेक्षिन्निविद्य करकेक्षिन्निविद्य विद्या ।
पक्ष तु सम्यक्षपुटपाकयुक्त्या
स्वादेनु तं पित्तगदी सुशीतम् ॥ ४ ॥
पीडेकी नीनों नीनसे फाड़कर निसोयके करकका लेप करना
चाहिये । कपरसे डोरेसे बांधकर पुटपाक निधिसे (अर्थात्
कपरसे एरण्डादिपत्र लपेट मिटीसे लेपकर सुखा) पकाकर
उण्डा हो जानेपर पित्तरोगनालेको चूसना चाहिये ॥ ४ ॥

### विप्कर्यादि चूर्णम्

विष्वलीनागरक्षारं चयामा त्रिवृतया सह । लेह्येन्मधुना साधे कफन्याधौ बिरेचनम् ॥ ५ ॥ कफन रोगमें, छोटी पीपल, सोट, जवाखार, निसोध, काला निसोधका चूर्णकर शहदके साथ नटाना चाहिये। इससे विरेचन टीक होता है ॥ ५ ॥

## हरीतक्यादिचूर्णम्

हरीतकी विडङ्गानि सैन्धवं नागरं विष्ठृत् । मरिचानि च तत्सवं गोमूत्रेण विरेचनम् ॥ ६ ॥ बड़ी हर्रका छिल्का, वायविङ्ग, संधानमक, निसोध, सोठ, तथा काली मिर्चके चूर्णको गोमूत्रके साथ पीनेसे श्रेष्ठ विरेचन होता है ॥ ६ ॥

### त्रिवृतादिगुटिका लेही वा

त्रिवृच्छाणत्रयसमा त्रिकला तत्समानि च । श्रारकृष्णाविद्यङ्गानि तम्बूण मधुसर्पिषा ॥ ७ ॥ लिह्याद् गुडेन गुडिकां कृत्वा वाष्युपयोजयेत् । कफवातकृतानगुरुमान्प्लीहोदरभगन्द्र।न् ॥ ८ ॥ इन्त्यन्यानपि चाप्येतिष्ठरपायविरेचनम् ।

निसोध ९ मारो, त्रिफला ९ मारो, जवाखार, छोटी पीवल वायविढ़ंग तीनों मिलकर ९ मारो चूर्ण कर शहद व चीके साथ चाटना चाहिये। अथवा गुड़के साथ गोली बनाकर प्रयोग करना चाहिये। यह कफवातज गुल्म, प्लीहा, उदररोग, भगन्दर तथा अन्य रोगोंको नष्ट करता है। तथा आपित-रहित विरेचन हैं॥ ७॥ ८॥

### अभयाद्ये मोदकः

अभया पिण्यलीमूलं मरिचं नागरं तथा ॥ ९ ॥
त्वक्पत्रपिष्पलीमुस्तिविडङ्गामळकानि च ।
कर्षः प्रत्येकमेषां तु दन्त्याः कर्षत्रयं तथा ॥ १० ॥
बद्दक्षात्र सितायास्तु द्विपलं त्रिवृतो भवेत् ।
सर्वे सुचूर्णितं कृत्वा मधुना मोदकं कृतम् ॥ ११ ॥
खादेस्प्रतिदिनं चेकं शतं चानुषिबेज्ञलम् ।
ताबद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते ॥ १२ ॥
पाण्डुरोगं विषं कासं जङ्ग्यापाइवेकजौ तथा ।
पृष्ठाति मूत्रकच्छ्रं च दुनीम सभगन्दरम् ॥ १३ ॥
अत्रमरीमेहकुष्ठानि दाहशोथोदराणि च ।
यक्ष्माणं चक्षुषो रोगं क्रमं वैद्येन जानता ।
योजितोऽयं निहन्त्यागु अभयाचो हि मोदकः १४

बढ़ी हर्रका छित्का, पिपरामूल, काली मिर्च, सोंठ, दाल, चीनी, तेजपात, छोटी पीपल, नागरमोथा, वायिष्डंग, आंवला प्रत्येक १ तोला, दन्तीकी छाल ३ तो॰, मिश्री ६ तोला, निसोध ८ तोला सबका चूर्णकर १ तो॰ की गोली बना प्रतिदिन १ गोली खानी चाहिये। उपरसे ठण्डा जल पीना चाहिये। इससे उस समयतक दस्त आते हैं, जबतक रोगी गरम जल नहीं पीता। यह पाण्डरोग, निष, कास, जंघा व पसिल्योंके ग्रूल, पीठके दर्द, मूत्रकच्छ, अर्ज, भगन्दर, आर्मरी, प्रमेह, कुछ, दाह शोध, उदररोग तथा नेन्नरोगको योग्य वैद्यहारा प्रयुक्त होनेपर नष्ट करता है। इसे अभयादिमोदक" कहते हैं॥ ९-१४॥

## प्रण्डतेलयोगः

एरण्डतैलं त्रिफलाक्वाधेन द्विगुणेन च । युक्तं पीरवा पयोभिर्वा न चिरेण विरिच्यते ॥१५॥ एरण्डतैल (२ तोलेसे ४ तोले तककी मात्रामें ले) द्विगुण त्रिफलाकाथ अथवा दूधके साथ पीनेसे शीघ विरेचन होता है ॥ १५ ॥

### सम्यग्विरिक्तलिंगम्

स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसम्प्रसादी लघुत्वभूजोंऽग्निरनामयत्वम् । प्राप्तिश्च विद्पित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्कमेण ॥ १६ ॥ ठीक विरेचन हो जानेपर शरीरंके समस्त लोतस् ग्रद्ध इन्द्रियां प्रसन्न, शरीर हल्का, अग्नि बलवान्, आरोग्यता तथा क्रमशः मल, पित, कफ और वायुका आगमन होता है ॥ १६ ॥

## दुविरिक्तालिंगम्

स्याच्छ्छेष्पित्तानिछसंप्रकोषः साद्स्तथाप्रेगुंकता प्रतिदया। तन्द्रा तथा छदिंदरोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुविंदिक्ते॥ १७॥ ठीक विरेचन न होनेपर कफपित्त भीर वायुका प्रकोष, अप्रिमान्य, भारीपन, जुखाम, तन्द्रा, वमन तथा अस्वि होती है। और वायुका अनुलोमन नहीं होता॥ १७॥

## अतिविरिक्तलक्षणम्

कफास्निपत्तक्षयजानिलोत्थाः

सुप्तयङ्गमदंक्लमवेपनाद्याः ।

निद्रावलाभावतमः प्रवेशाः

सोन्मादहिकाश्च विरेचितेऽति ॥ १८ ॥

विरेचनका अतियोग रोनेपर कफ,रक्त व पित्तकी क्षीणतासे
बढे वांयुके रोग, सुप्ति, अज्ञमदं, ग्लानि, शरीरकम्प, निद्रानाश,
बलनाश तथा नेत्रोंके सामने अधेरा छ। जाना, उन्माद और
हिक्का आदिरोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १८ ॥

#### पथ्यनियमः

मन्दाग्निमक्षणिमसहिरिक्तं

न पाययेक्त हिवसे यवागृम् ।

विपर्यये तिह्वसे तु सायं

पेयाक्रमो वान्तविद्ध्यते तु ॥ १९ ॥

यथाणुरिमस्तृणगौमयाद्येः

सन्धुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण ।

महानिध्यः सर्वसहस्तथेव

शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरिमः ॥ २० ॥

विदेवन हो जानेके अनन्तर जिसकी अपि दीप्त नहीं हुई

तथा रोगी क्षीण नहीं है, उसे उस दिन पथ्य न देना चाहिये।

इससे विपरीत होनेपर उसी दिनसे वमनके अनुसार पेथादिकम

सार्यकालसे प्रारम्भ कर देना चाहिये। जिस प्रकार थोड़ी अग्नि थोड़े थोड़े गुण या गोबर आदिसे धीरे धीरे बढ़ानेसे बहुत समय तक रहनेवाली तथा सब फ़ुछ जला देनेकी सामर्थ्य युक्त हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध पुरुषकी अन्तराग्नि पेयादि सेवन करनेसे दीप्त हो जाती है॥ १९॥ २०॥

## यथावस्थं व्यवस्था

कषायमधुरैः णित्ते विरेकः कटुकैः कफे।

हिनग्धोष्णलवणैवाधावप्रवृत्ते च पाययेत् ॥ २१ ॥
उष्णाम्बु हतेद्येच्चास्य पाणिवापेन चोद्रघ् ।
उष्णाम्बु हतेद्येच्चास्य पाणिवापेन चोद्रघ् ।
उष्थानेऽल्पे दिने तिसम्भुक्त्वान्येखः पुनः पिवेत्॥
अहहहनेहकोष्ठल्तु पिवेदूध्यं दृशाहतः ।
भूयोऽप्युपस्कृततनुः हतेहस्वैदैविरेचनम् ॥ २३ ॥
योगिकं सम्यगालोच्य समरन्पूर्वमनुक्रमम् ।
दुर्बलः शोधिवः पूर्वमल्पदोषः कृशो नरः ।
अपरिज्ञातकोष्ठतु पिवेन्मृद्रस्पमीषधम् ॥ २४ ॥
कक्षबह्वनिल्क्र्रकोष्ठन्यायामसेविनाम् ।
दीमामीनां च भैषज्यमविरेच्वैव जीयति ॥ २५ ॥
तेभ्यो वहित पुरा द्यात्ततः हिनग्धं चिरेचनम् ।
अहिनग्धे रेचनं हिनग्धं हृद्धं हिनग्धेऽतिश्र्यते ॥ १६

पित्तमें कपैले तथा मधुर दृव्योसे,कफ्में कटु दृव्योसे वायुमें चिकने, गर्भ और नमकीन द्रव्योसे विरेचन देना चाहिये। इस प्रकार दस्त न आनेपर ऊपरसे गरम जल पिलाना चाहिये। तथ, हाथोंको गरम कर पेटपर फिराना चाहिये। उस दिन कम दस्त आनेपर दूसरे दिन फिर विरेचन देना चाहिये। पर जो पुरुष दढ तथा स्निग्धकोष्ठ न हो, उसे दश दिनके बाद फिर स्नेहन, स्वेदनसे शरीर ठीक कर तथा पूर्वके कमको ध्यानसे रखते हुए ठीक ठीक विचार कर विरेचन देना चाहिये । दुर्बल पुरुष, पूर्वशोधित,अल्पदोष तथा कृशपुरुष और अपरिज्ञात कोष्ठवालेको पहिले मृदु व अल्पमात्र औषध देना चाहिये।तथा रूक्ष,अधिक वायु कूरकोष्ठ तथा व्यायाम करने वालें को विना विरेचन किये ही भीषध हजम हो जाती है। अतः ऐसे लोगोको प्रथम स्नेह-बस्ति देकर फिर स्मिनध विरेचन देना चाहिये।जो रूक्ष हैं, उन्हें स्निग्ध विरेचन तथा जो अधिक स्निग्धहें, उन्हें रूक्ष विरेचनदेना चाहिये।जिसको स्नेहका अभ्यास है,उसे पहिले रूक्षण कर फिर स्नेहन करना चाहिये, तब विरेचन देना चाहिये ॥ २१-३६ ॥

### अतियोगचिकित्सा

विरुद्धय स्नेह्झाक्यं तु भूयः स्निग्धं विरेचयेत्। पद्मकोशीरनानाह्मचन्दनानि प्रयोजयेत् ॥ २७॥ अतियोगे विरेक्ट्य पानालेपनसचनैः। सौवीरपिष्टाम्रवल्कलनाभिलेपोऽतिसारहा ॥२८॥

विरेचनके अतियोगमें पीने, लेप तथा सिश्चनकेलियेपद्मास, आधा आधा पल बढाना चाहिये। मध्य मात्रामें पहिले १ खश, नागकेशर और चन्दनका प्रयोग करना चाहिये । तथा पल देना चाहिये । फिर एक कर्षके कमसे बढाना चाहिये ) काजीमें पिसी आमकी छालका नाकिपर लेप करनेसे विरेचन हीन मात्रामें पहिले २ कर्ष फिर ८ माशे (वर्तमान ६ माशे-बन्द होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

#### अविरेच्याः

अविरेच्या वालवृद्धश्रान्तभीतनवःवराः। अल्पाग्न्यघोषित्तास्रक्षतपाय्वतिसारिणः ॥ २९ ॥ सज्ञल्या स्थापितकृरकोष्ट्रातिश्चिरधज्ञोषिणः। गर्भिणी नवस्ता च तृज्णार्तोऽजीणवानिष ॥३०॥

नालक, बुद्ध, थके हुए, डरे, नवज्वरवाले, अल्पामि तथा अधोगामी रक्तपिलवाले तथा जिनकी गुदामें वण हैं तथा अतीसारवाले,सशल्य तथा जिन्हें आस्थापन बस्ति दी गयी है, तथा क्राकोष्ठवाले अतिस्निग्ध, राजयस्मावाले, गर्भिणी, नवप्रसूता तथा अजीणीं यह सब विरेचनके अयोग्य हैं इन्हें विरेचन न करना चाहिये॥ २९ ॥ ३० ॥

इति विरेचनाधिकारः समाप्तः।

## अथानुनासनाधिकारः

वातीरवणेषु दोषेषु वाते वा बस्तिरिप्यते। यथोचितात्पादहींनं भौजयित्वानुवासयेत् ॥ १ ॥ न चासुक्तवते स्नेहः प्रणिधयः कथ वन । सूक्ष्मत्वाच्छून्यकोष्ठस्य क्षिप्रसूर्ध्वमथोत्पतेत् ॥२॥ वातप्रधान दोषोमें तथा केवल वायुमें बस्ति देना नाहिये और भोजनका जैसा अभ्यास हो, उससे चतुर्थोश कम भोजन कराकर वस्ति देना चाहिये। विना भोजन कराये स्नेहवस्ति न देना चाहिये। क्यों कि स्नेह सूक्ष्म होनेसे शून्यकोष्ठवाले पुरुषके शीघ्र ही उत्पर आ जाता है।। १॥ २॥

## होहमात्राऋमी

षद्वली च भवेच्छेष्ठा मध्यमा श्रिवली भवेत्। कनीयसी सार्धपला त्रिधा मात्रानुवासने ॥ ३ ॥ प्रावदेयमारी द्विपलं पलाध-वृद्धिर्द्धितीये पलमक्षवृद्धिः। कर्षद्वयं वा वसुमाषवृद्धि-र्बस्ती तृतीय कम एव उक्तः॥ ४॥

छ: पल (२४ तोला) की ''श्रेष्ठ,'' ३ पल (१२ तो०) पूर्ण न देनी चाहिये। श्रेष्ठ मात्रा पहिले पल २ देना फिर गमें चतुर्थांश छोड़कर कर्णिका (अंकुर) रखना चाहिये ।

प्रतिदिन बढाते हुए पूर्ण मात्रा करनी चाहिये । यह मात्रा युद्धिका कम है ॥ ३ ॥ ४ ॥

#### विधिः

माषमात्रं पले स्त्रेह सिन्धुजनमशताह्वयोः स तु सेन्धवचूर्णेन शताह्वेन च संयुतः ॥ ५ ॥ भवेत्युखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम् । विरिक्तश्चनुवास्यश्चेत्सप्तराचात्परं तदा ॥ ६ ॥

१ पल स्नेहमें संधानमक और सींफ १ माशे मिलाना चाहिये और कुछ गरम कर बस्ति देना चाहिये। इससे बस्ति शीघ्रही प्रत्यावर्तित हो जाती है। तथा विरेचनके साथ दिनके अनन्तर अनुवासन बस्ति देना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥

### अथ बहितबहितने त्रविधानम्

स्वणंरूपत्रप्रताम्ररीति-कांस्यायसास्थिदुमवेणुद्रनतेः नहैविवाणैर्मणिभिश्च तेस्तैः कार्याणि नेत्राणि सुकर्णिकानि ॥७॥ षड्द्वादशाष्ट्र क्गुलसम्मितानि पडविंशतिद्वाद्शवषंजानाम् । स्यू मुद्रकर्कन्ध्रसतीनवाहि-चिछद्राणि वत्यौ पिहितानि चापि ॥ ८॥ यथा वयोऽङ्गुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां मुलाप्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि ऋक्णानि च स्य्गुंडिकामुखानि ॥ ९॥ स्यात्कणिकैक प्रवत्र्थभागे मुलाश्रिते बस्तिनिबन्धने हे । जारद्रवो माहिषहारिणौ वा स्याच्छौकरो बस्तिरजस्य वापि ॥ १० ॥ दृढस्तनुर्नष्टशिरोविबन्धः कषायरकः समृदुः सुशुद्धः। नृणां वयो वीस्य यथानुरूपं नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्धस्त्रः ॥ ११ ॥

सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, हड्डी, की ''मध्यम'' और १॥पल(६ तोला) की ''हीन'' इस प्रकार वृक्ष, बांस, दांत, नरसल, सींग और मणि आदिमेंसे किसी अनुवासनकी ३ मात्राएँ होती हैं। पर बस्तिमात्रा पहिलेसे ही एकसे उत्तम नेत्र (नल) बनाना चाहिये । नेत्रके अप्रमा- और छः वर्षके वालकके लिये ६ अंगुल, वारत वर्षवालेंक लिये ८ अंगुल और २० वर्षवालेके लिये १२ अंगुलका नेत्र (नलः) वनाना चाहिये और उनमें कमशः मूंग, मटर, और छोटे बेरके वरावर छिद्र होना चाहिये। नेत्रका मुख बतीसे बन्द रखना चाहिये, तथा अवस्थाके अनुसार म्यूनाधिकका भी निश्चय करना चाहिये। नेत्र सामान्यतः मूलमें अँगूटेके समान और अमभागमें कनिष्टिकाके समान मोटा, गोपुच्छसदश चढाउतार तथा चिकना बनाना चाहिये और मुखपर गुटिका बनानी चाहिये। अमभागमें जो कर्णिका बनायी जाय, नह चौथाई हिस्सा आगेका छोड़कर बनाना चाहिये और मूलमें वास्तिः वांघनेके लिये २ कर्णिका (कंगूरा) रहना चाहिये। बस्ति पुराने बैल, मेस, हरिण, सुआ या चकरेकी दढ, पतली, शिरा-औरहित, कवायरक्रसे रक्षी हुई, मुहायम, ग्रुद्ध तथा रोगीकी अवस्थाके अनुसार लेनी चाहिये और उसे सूत्रसे नेत्रमें बांधना चाहिये॥ ७-१९॥

### निरुहानुवासनमात्रा

निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुश्वो वत्सरात्परम् । प्रकुश्ववृद्धिः प्रत्यव्दं यावत्षद्रप्रसृतास्ततः ॥ १२ ॥ प्रसृतं वर्धयेद्ध्वं द्वादशाष्ट्रादशस्य तु । जासमतेरिदं मानं द्वीव प्रसृताः परम् ॥ १३ ॥ यथायथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने ।

निरुद्दणकी भात्रा प्रथम वर्षमें ४ तोला, फिर प्रतिवर्ष ४ तोला बढाना चाहिये जबतक ४८ तोला हो जाय। और फिर प्रतिवर्ष ८ तो० बढाना चाहिये, जबतक कि ९६ तो० न हो जाय। इस प्रकार १८ वर्षसे ७० वर्षतक यही मान अर्थात, ९६ तो० रखना चाहिये। तथा ७० वर्षके बाद ८० तोला की ही मात्रा देनी चाहिये। निरुद्दणकी चतुर्थोश मात्रा अनु-वासन वस्तिकी देनी चाहिये। (काथप्रधान बस्तिको " निरु-हणवस्ति" और स्नेहप्रधान बस्तिको" अनुवालन वस्ति" कहते हैं)॥ १२॥ १३॥

#### बस्तिदानविधिः

कृतचंक्रमण मुक्ताविण्मृतं शयने मुखे ॥ १४ ॥
नात्युच्ड्रिते न चोच्छीषं संविष्टं वामपार्धतः ।
संकोच्य दक्षणं सक्थि प्रसायं च ततोऽपरम् ।
बर्सित सच्ये करे कृत्वा दक्षिणेनावपीढयेत् ॥१५॥
तथास्य नेत्रं प्रणयेत्सित्यधे स्तिम्धमुखं गुदे ।
उच्छ्वास्य बस्तेवंदनं बद्ध्वा हस्तमकम्पयन् ॥१६
पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिहत्विछम्बतम् ।
नातिवेगं न वा मन्द सकृदेव प्रपीडयेत् ।
सावशेषं प्रकृवीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥ १७ ॥

निक्तद्वानेऽपि विधिरयमेव समीरितः।
ततः प्रणिहिते रनेहे उत्तानो वाक्शतं मवेत्।
प्रसारितः सर्वगात्रेहतथा वीर्थं प्रसर्पति ॥ १८ ॥
आकु खयेच्छनेखिकाः सिक्थवाह् ततःपरम्।
ताडयेत्तळयोरेनं त्रीकीन्वाराङ्क्छनेः शनैः ॥ १९ ॥
रिफचोश्चेनं ततः श्रोणि शण्यां त्रिक्तिकपेच्छनैः।
प्रवं प्रणिहिते वहतौ मन्दायासोऽथ मन्द्वाक् ॥२०
अस्तीणे शयने काममासीताचारिके रतः
योज्यः शीर्घं निवृत्तेऽन्यःतिव्यत्त कार्यकृत् ॥ २१॥

थोड़ा चला फिराकर दस्त व लघुशंका साफ हो जानेपर मुखदायक, न बहुत ऊंची, न बहुत ऊंचे तकियेवाली सय्यापर रोगीको वाम करवट लिटा, दहिना पैर समेट वाम पैर फैलाकर वैद्यको वाम हाणमें वस्ति लेकर दिहने हाथसे दनाना चाहिये। बस्ति देनेके पहिले नेत्रमें तथा गुदामें रनेह लगा लेना चाहिये तथा बस्तिका मुख फुला भीषध भरकर वांध देना चाहिये। फिर हाथ न कंपाने हुए न बहुत जल्दी न बहुत देखों न बडे वेगसे न मन्द ही एक बारगी ( आगे मुखकी बत्ती निकालकर) दवाना चाहिये तथा कुछ औषध रस छोड़ना चाहिये ।क्योंकि शेषमें वायु रहती है। निरूहदानकी भी यही विधि है। इस प्रकार स्नेहबहित देनेपर १०० मात्रा उचारण कालतक समस्त अङ्ग फैलाकर उताने सोना चाहिये।इस प्रकार औषधकीराक्ति बढती है। इससे अनन्तर ३ बार धीरे धीरे हाथ, पैरससेटना व फेलाना चाहिये तथा तीन तीन बार पैरके तलुवी तथाचूतडीकी ठोकना चाहिचे फिर ३ बार धीरे धीरे शप्या तथा कमर उठाना चाहिये तथा बस्ति दे देनेपर कम परिश्रम करना तथा कम बोलमा चाहिये। विछी हुयी चारपाईपर सुखपूर्वक बैठना या सोना चाहिये। पर आचारका ध्यान रखना चाहिये। स्नेहबहितद्वारा प्रमुख स्नेहके शीघ्र ही निकल जानेपर शीघ्र ही फिर स्नेहबस्ति देना चाहिथे।क्योंकि स्नेह बिना कुछ देरहके कार्यकर नहीं होता ॥ १४-२१ ॥

### सम्यगतुवासितलक्षणम्

सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यहरा वै। विना पीडां त्रियामस्थःस सम्यगनुनासितः॥२२॥ जिसका स्नेह ९ घण्टेतक रहकर विना पीड़ा किये वायु और मलके साथ निकलता है, उसे ठीक अनुवासित समझना चाहिये॥ २२॥

### अतुवासनोत्तरोपचारः

काथार्धमात्रया प्रातर्धान्यशुण्ठीजलं पिबेत्। पिचोत्तरे कदुष्णास्भस्तावन्मांत्रं पिबेदनु ॥ २३ ॥ तेनास्य दीप्यते वितर्भक्ताकांक्षा च जायते। अहोराजादपि स्नेहः प्रत्यागच्छन्न दुष्यति ॥२४॥

कुर्याद्वस्तिगुणाञ्चापि जीर्णस्वस्पगुणी भवेत् । यस्य नोपद्रवं कुर्यात्स्नेहबस्तिर्ताः सृतः ॥ २५ ॥ सर्वाञ्च्यो वा वृतो रौक्ष्याद्रपेक्ष्यः संविज्ञानता ।

जल काथकी आधी मात्रामें देना चाहिये। तथा पित्तकी चाहिये। इस प्रकार तीन चार स्नेहोसे स्निग्ध हो जानेपर प्रधानतामें केवल गुनगुना जल ही देना चाहिये। इससे अग्नि स्त्रोतोंकी शुद्धिके लिये शोधन निरूहण वस्ति देना चाहिये दीस होती तथा भोजनमें रुचि होती है। हनेह यदि ९ और यदि फिर भी हनेहन ठीक न हुआ हो, तो स्नेहबस्ति ही घण्टेमें न आकर २४ घण्टेमें आ जावे, तो भी कोई दोष नहीं देना चाहिये। हीन अनुवासनमें वायु, मल और मूत्र तथा स्नेह होता और बस्तिके गुणोको करता है। किन्तु स्नेह पच जानेपर स्तब्ध हो जाता है। तथा अति अनुवासनमें दाह, ज्वर, गुण कम करता है। पर जिसका रूक्षताके कारण थोड़ा या प्यास और वेचैनी होती है।। २६-३४॥ सभी हतेह न निकले, उसकी उपेक्षा करनी चाहिये॥२३-२५॥

### स्नेहच्यापिचकित्सा

अनायान्तमहीरात्रारुनेहं सीपद्रवं हरेत् ॥ २६ ॥ स्नेहबस्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधीयते । अग्रुद्धस्य मलोन्मिश्रः हनेही नैति यदा पुनः ॥२७॥ तद्ांगसद्नाध्मानशूलाः श्वासञ्च जायते । पकाशयगुरुत्वं च तत्र द्यान्निरुह्णम् । ॥ २८ ॥ तीक्ष्णं तीक्ष्णीषघेरेव सिद्धं चाट्युनुवासनम् । स्तेह्बस्तिविधयस्तु नाविञ्जबस्य देहिनः ॥ २९ ॥ स्नेहवीर्य तथाद्ते स्नेहो नानुविसर्पति। अशुद्धमिष वातेन केवलेनाभिषीडितम् ॥ ३० ॥ अहीरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वेवानुवासयेत् । अनुवासयेततीयोऽहि पश्वमे वा पुनश्च तम्।।३१।। यथा वा स्नेहपक्तिः स्याद्तोऽच्युरुवणमाहतान् । व्यायामनित्यान् दीप्रामीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरस्३२ इति स्नेहेस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्त्रोतोविशुद्धये। निकहं शोधनं युजयादस्तिग्धे स्नेहनं तनोः ॥३३॥ विष्टन्धानिछविण्सृत्रस्नेहो हीनेऽनुवासने । दाहडवरिपासार्तिकरश्चात्यनुवासने ॥ ३४॥

रातिदिनमें वापिस न आनेवाले तथा ऊपद्रवयुक्त स्नेहको ( लंशोधन बस्तिद्वारा) निकाल देना चाहिये, तथा स्नेहवस्तिके वापिस न आनेपर अन्य स्तेहबस्ति न देना चाहिये।तथाजिसका संशोधन ठीक नहीं हुआ है, ऐसे पुरुषका मलयुक्त स्नेह वापिस न आनेपर शरीरमें शिथिलत,, पेटमें गुड़गुड़ाहट, शूल और श्वास उत्पन्न कर देता है। पक्ताशय भारी हो जाता है। ऐसी दवामें तीक्षण निरूहणबस्ति अथवा तीक्षण ओशिधयोंसे सिद्ध स्नेहसे अनुवासनबस्ति देना चाहिये। जिसका ठीक शोधन नहीं हुआ, उसे स्नेहहबस्ति न देना चाहिये। क्योंकि ऐसी दशामें स्नेहकी शक्ति नष्ट हो जाती है।अतएव स्नेह फैलता नहीं । परन्तु अग्रुद्ध पुरुष भी यदि केवल वायुसे पीड़ित हो, तो उसे रात

दिनमें किसी समय अनुवासन दे देना चाहिये। फिर उसे तीसरे या पांचवें दिन अनुवासन कराना चाहिये।अथवा जैसे म्नेहका परिपाक हो, वैसे ही अनुवासन करना चाहिये। अतएव जिनके वायु अधिक बढ़ा हुआ है, उन्हें तथा कसरत करने-दूसरे दिन षडगपानीय निधिसे सिद्ध धनियाँ और सोठका नाला, दीप्ताप्ति और रूक्ष पुरुषोको प्रतिदिन अनुवासन कराना

### विशेषोपदेशः

स्नेहबरित निरूहं वा नकमेवातिशीलयेत्। हनेहारिप तककोत्कलेशो निकहारपवनाद्भयम् ॥३५

स्नेहबस्ति अथवा निरूहणबस्ति एक ही अधिक न सेवन करना चाहिये। केवल स्नेहबस्ति ही लेनेसे पित्त कफकी वृद्धि तथा केवल निरूपणसे वायुसे भय होता है।। ३५॥

#### नानुवास्याः

अनास्थाच्या येऽभिधेया नानुवास्याश्च ते मताः। विशेषसस्त्वमी पाण्डुकामलाभेहपीनसाः ॥ ३६ ॥ निरमप्लीहविद्भेदिगुरुकोष्टाट्यमारुताः ॥ ३७॥ पीते विषे गरेऽपच्यां ऋीपदी गलगण्डवान्।

जिन्हें आस्थापनका निषेध आगे लिखेंगे, उन्हें अनुवासन भी न करना चाहिये। और विशेषकर पाण्डु, कामला, प्रमेह और पीनसवाले, जिन्होंने भोजन नहीं किया उन्हें, तथा प्लीहा, अतीसार्युक्त, गुरुकोष्ठ कफोदरवाले, अभिष्यन्दी, बहुत मोटे, किमिकोष्ठ तथा ऊरुस्तस्भवाले तथा विष पिये हुए अथवा कृत्रिमविष, अपची, श्लीपद और गलगण्डवाले अनुवासनके अयोग्य हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

#### अनास्थाप्याः

अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः ३८ आमातिसारी विमानसंशुद्धो दत्तनावनः द्यासकासप्रसेकाशोहिक्काध्मानाल्पवन्हयः ॥३९ शूलपायुः कृशाहारो बद्धच्छिद्रदकोद्री। कुष्ठी च मधुमेही च मासान्सप्त च गर्भिणी ॥४०॥ न चैकान्ते न निर्दिष्टे ऽप्यत्राभिनिविशेद् बुधः। भवेत्कदाचिकायां या विरुद्धापि मता क्रिया।।४१।। छदिंहद्रोगगुरुमार्ते वमनं सुचिकित्सिते। अवस्थां प्राप्य निर्विष्टं कुष्टिनां बस्तिकमं च॥४२॥

भितिस्तर्ध, उरःक्षती, बहुत पतले आमातिसार्रा, वमन-बाले, सशुद्ध, नस्य लेनेवाले, श्वास, कास, हुलास, प्रसेक ( मुखसे पानी आना ) अर्था, हिक्का, आध्मान, मन्दामि तथा गुद्धूलके पीड़ित, आहार किये हुए, बद्धोदर, छिद्रोदर और दकोदरवाले तथा कुष्ठी व मधुमेही तथा सात मासकी गार्भणी इन्हें आस्थापनवस्ति न देनी चाहिये। किन्तु जिनके लिये आस्थापनका निषेध किया गया है. उनके लिये सर्वथा निषेध ही न माल लेना चाहिये। क्योंकि विरुद्ध किया भी कभी अर्थावश्यक होनेपर अनुकूल अतएव कर्तव्य हो जाती है। यथा अवस्थाविशेषमें छिदं, हद्दोग व गुल्मवालेंकि लिये वमन और कुष्ठवालेंके लिये पस्ति कही गयी है॥ ३८-४२॥

इत्यनुवासनाधिकारः समाप्तः।

## अथ निरूहाधिकारः

\*

#### सामान्यव्यवस्था

अनुवास्य स्निग्धतनुं तृतीयेऽह्नि निरूहयेत्।
मध्याद्वे किञ्चदाष्ट्रते प्रयुक्ते बिलमङ्गले ॥ १ ॥
अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम्।
मधुस्नेहनकल्काख्यकषायावापतः कमात्॥ २ ॥
श्रीणि षद् हे दश त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु।
पिते चत्वारि चत्वारि हे द्विपञ्चचतुष्ट्यम्॥ ३ ॥
षद् त्रीणि हे दश त्रीणि कफे चापि निरूहणम्।

अनुवासनवस्तिद्वारा स्निग्ध पुरुषको तीसरे दिन निरूहण बस्ति देना चाहिये। उसका कम यह है कि कुछ दो पहर लौट जानेपर बिल मंगलाचरण आदि, कर मालिश तथा स्वेदन करा मल्द्रयाग किये हुए पुरुषको जिसे अधिक भूख न हो, उसे आस्थापन बस्ति देना चाहिये। आस्थापन बस्तिमें वातरोगीके लिये शहद १२ तो०, स्नेह २४ तो०, कल्क ८ तो०, काथ ४० तो० और प्रक्षेप १२ तो० छोड़ना,। पित्तरोगीके लिये शहद १६ तो०, स्नेह १६ तो, कल्क ८ तो०, काथ ४० तोला और आवाप १६ तोला। तथा कफज रोगमें शहद २४ तो०, स्नेह १२ तो०, कल्क ८ तोला, काथ ४० तोल। और आवाप १६ तोला। तथा कफज रोगमें शहद २४ तो०, स्नेह १२ तो०, कल्क ८ तोला, काथ ४० तो० और प्रक्षेप १२ तोला छोड़कर देना चाहिये॥ १–३॥—

#### द्वादशपस्तिको बहितः

द्त्वादौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रस्तद्वयम् ॥ ४॥ विनिर्मध्य ततो द्यात्स्तेहस्य प्रस्तद्वयम् ॥ एकीभूते ततः स्तेहे कल्कस्य प्रस्तं किपेस् ॥ ५॥ संमूर्विछते कषाये तु पश्चप्रस्तसंमितम् ॥ वितरेतु यथावापमन्ते द्विप्रस्तोन्मितम् ॥ ६॥

वस्तपूतस्तथोष्णाम्बुदुस्भीबाष्येण तापितः । एवं प्रकल्पितो वस्तिद्वाद्दशप्रसृतो भवेत् ॥ ७ ॥ पहिले १ तोला महीन पिसा संधानमक किसी पत्थर या कांचके पात्रमें छोड़ १६ तो० शहद मिला मथकर १६ तो० स्नेह मिलाकर फिर मथना चाहिये । इसप्रकार स्नेह मिलजानेपर ८ तोला कल्क छोड़कर फिर मथना चाहिये। फिर कल्क मिल जाने पर काथ ४० तोला छोड़ना चाहिये। फिर कल्क मिल जाने पर काथ ४० तोला छोड़ना चाहिये। फिर अन्तमें १६ तो० प्रक्षेप छोड़ना चाहिये। फिर इसे महीन कपडेसे छानकर गरम जल भरे हुए घड़ेके ऊपर रखकर उसी जलकी भाफसे गरम करना चाहिये। इस प्रकार सिद्ध बस्ति 'द्वादशप्रस्तिक'' कही जाती है। इसमें १ तो० सँधवको छोड़कर शेष १२ प्रस्त (९३ तो०) द्रव्य होते हैं॥ ४-७॥

### सुनियोजितबस्तिलक्षणम्

न धावत्यौषधं पाणि न तिष्ठत्यविष्टिय च ।
न करोति च सीमन्तं स निरूदः सुयोजितः ।।८।।
औषध हाथोमें न चिपके तथा लिपकर एक जगह बैठ न
जाय और न किनारे बने। यह "सुनियोजित" बस्तिके
लक्षण हैं॥ ८॥

### बस्तिदानविधिः

पूर्वोक्तेन विधानन गुदे बरिंत निधापयेत् ।
तिंशान्मात्रास्थितो बरिततस्तरत्त्कटको भवेत् ॥९॥
जानुमण्डलमावेष्ट्य कुर्ध्याच्छोटिकया युतम् ।
निमेषोन्मेषकालो वा तावन्मात्रा स्मृता बुधेः॥१०॥
द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुंध वा यथार्थतः ।
सभ्यङ निरूढिलङ्गे तु प्राप्ते बरिंत निवारयेत्॥११
प्वांक (अनुवासनोक) विधानसे गुदामं बरित देना
चाहिये। बरितदानके अनन्तर ३० मात्रा उच्चारणकालतक
वैसे ही रहकर फिर उटकुरुवा बैठना चाहिये। जानुमण्डलके
कपर हाथ मुमाकर चुटकी बजाना या निमेषोन्मेष (पलक
खोलना बन्द करना) के समान कालको १ "मात्राकाल" कहते
हैं। इस प्रकार ३० मात्रा उच्चारण कालतक उत्कट बैठना
चाहिये। इसके अनन्तर आवश्यकतानुसार दूसरी तीसरी था
वैधी बरित देना चाहिये। सम्यङ् निरुढ लक्षण प्रगट होनेपर
बरित देना बन्द कर देना चाहिये॥ ९-११॥

#### सुनिरूढलक्षणम्

प्रसृष्ट्विण्मूत्रसमीरणत्व-रुच्यप्रिवृद्धयाशयळाघवानि रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च बळं च तस्यान्सुनिरूढळिङ्गम् ॥ १२ ॥ अयोगश्चातियोगश्च निरूहेऽस्ति विरिक्तवत्॥१३॥ विष्ठा, मूत्र और वायुका शुद्ध होना, हिन, अमिवृद्धि और आश्वास्थां हिना, रोगकी शान्ति, स्वाभाविक अव-स्थाकी प्राप्ति और वलका होना ''युनिक्ट''के लक्षण होते हैं। वाहिये। क्योंकि विकृत वायुसे हका हुआ निक्हण द्वय शुरू तथा निक्हमें अयोग और अतियोग विश्किक समान समझना विचेनी, ज्वर, अफारा और मृत्युतक कर देता है। और भोजन वाहिये॥ १२॥ १३॥

# निरूहमर्यादा

हिनग्धोष्ण एकः पवने समांसः द्वी स्वादुशीतौ पयसा च पित्ते ॥ १४ ॥ त्रयः समुत्रा कदुकोष्णकक्षाः कफे निरूहा न परं विधयाः । एकोऽपकर्षत्यनिलं स्वमार्गात्

पित्तं द्वितीयहतु कफं तृतीयः ॥ १५॥ वायुक्षं स्नेहयुक्त, उच्ण, मांससिहत १ वस्ति, पित्तमं मीटे गीतल पदार्थों तथा दूधके साथ २ वस्ति तथा कफ्मं मूत्रके सिहत कद्व तथा कक्ष पदार्थोंसे निर्मित गरम कर ३ वस्ति देना चाहिये। एकवार वस्ति दिया गया वायुको (वाताशय समीप होनेके कारण) अपने स्थानसे निकालता, २ वार वस्ति देनेपर पितको (पिताशय, वाताशयकी अपेक्षा दूर होनेके कारण) निकालता, तथा ३ वार बस्ति देनेपर कफ अपने आश्यसे निकलता हैं। इसके अनन्तर बस्ति देना आवश्यक नहीं॥ १४॥ १५॥

#### निरूहव्यापचिकित्सा

अनायान्तं सुदूर्तान्ते निरूई शोधनेहरेत् ।
निरूहैरेव मतिमान्धारमूत्राम्छसंयुतेः ॥ १६ ॥
विगुणानिछविष्टञ्धियरं तिष्ठज्ञिरूहणः ।
शूलारतिअवराटोपान्मरणं वा प्रयच्छति ॥ १७ ॥
न तु अक्तत्रते देयमास्थापनिमति स्थितिः ।
आमं तिछ हरेद् भुक्तं छद्विदोषांश्च कोपयेत् ॥१८॥
आवस्थिकः क्रमश्चापि मत्वा कार्यो निरूहणे ।
अतिप्रपीढितो बस्तिरतिक्षम्याश्यं ततः ॥ १९ ॥
वातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रययते ।
छिद्दहरुआसमूर्छादीन्प्रकुर्यादाहमेव च ॥ २० ॥
तत्र तूणं गलापीढं कुर्याबाप्यवधूननम् ।
शिरःकायविरेकी च तीक्ष्णो सेकांश्च शीतछान् २१

१ ययि प्रथम " चतुर्थं वा प्रयोजयेत्" से ४ विस्तित-कका विधान किया है। पर यहां ३ से अधिक बहित देना ध्यर्थ बताते हैं। यह परस्पर विरोधी होते हुए भी बिरुद्ध न समझना चाहिये। प्रथमका विधान ३ बिस्तियोंसे जो नहीं गुद्ध हुआ, उसके लिये विशेष वचन हैं उत्तरका सामान्य बचन है।

दो घड़ीतक बस्तिद्रध्य वापिस न आनेपर क्षार, मूत्र तथा काजीयुक्त शोधन निरूहण वस्तियों द्वारा निकाल देना चाहिये। क्योंकि विकृत वायुसे रुका हुआ निरूहण द्रव्य ग्रूल बेचैनी, ज्वर, अफारा और मृत्युतक कर देता है। और भोजन किये हुएको भी बस्ति नहीं देना चाहिये। क्योंकि वह आम-शोजनकोही निकालता तथा छाँदें आदि दोष उत्पन्न कर देता है तथा रोगीकी अवस्था देखकर जैसा उचित प्रतीत हो, व्यवस्था करनी चाहिये। तथावस्ति देते समय अधिक जोरसे बस्ति न दबाना चाहिये, नहीं तो वह बस्तिद्रव्य आश्योंको लांघकर नासिका अथवा मुखसे निकलने लगता है उस समय वमन, मिचलाई, मूर्छा और दाह आदि कर देता है। उसी समय शीघ्र ही धीरेसे गला दबाना तथा रोगीको हिला देना चाहिये। तथा तीक्ष्ण शिरोविरेचन, कायविरेचन और शीतल सेक करना चाहिये॥ १६-२१॥

सनिरूढे व्यवस्था

सुनिक्द सथोष्णाश्च स्तातं सुक्तरसीदनम् ।
यथोक्तेन विधानेन योजयेत्स्नेह बस्तिना ॥ २२ ॥
तद् हस्तस्य पवनाद्भयं बलवदिष्यते ।
रसीदनस्तेन शस्तस्तद् हश्चानुवासनम् ॥ २३ ॥
ठीक निस्हण हो जानेपर गरम जलसे स्नान करा मांस व
भातका भोजन कराना चाहिये। फिर यथोक्त विधिसे स्नेहबस्ति
देना चाहिये । उस दिन उसे वायुसे विशेष भय रहता है ।
अतएव उसी दिन उसे मांस और भातका भोजन कराना तथा
अनुवासन वस्ति देना चाहिये ॥ २२ ॥ २३ ॥

#### अर्द्धमात्रिको बस्तिः

दशमूलीकषायेण शताह्वाक्षं प्रयोजयेत्। सैन्धवाक्षं च मधुनो द्विपलं द्विपलं तथा ॥ १४ ॥ तैलस्य पलमंक तु फलस्येकत्र योजयेत्। अर्धमात्रिकसंज्ञोऽयं बस्तिदंयो निरूहवत् ॥ १५ ॥ न च स्नेहो न च स्वेदः परिहारविधिनं च । आन्नेयानुमतो ह्येष सर्वरोगनिवारणः ॥ २६ ॥ यक्ष्मन्नश्च क्रिमिन्नश्च शुलान्नश्च विशेषतः । शुक्रसञ्जननो ह्येष वातशोणितनाशनः । बळवर्णकरो षृष्यो बस्तिः पुंसवनः परः॥ २७ ॥

१ यद्यपि प्रथम " चतुर्थं वा प्रयोजयेत्" से ४ बस्तित-प्रत्येक १ तोला, शहद ८ तोला, तैल ८ तोला तथा मैनफल ४ ज विधान किया है। पर यहां ३ से अधिक बस्ति देना र्थ बताते हैं। यह प्रस्पर विरोधी होते हुए भी बिरुद्ध न अर्द्धमात्रिकबस्ति" कहते हैं, यह आत्रेयसे अनुमत समप्र रोग

> १ इसमें यद्यपि काथकी मात्रा नहीं लिखी, पर इसे ''अर्दु-मात्रिक'' कहते है, अतः पूर्वोक्त मानसे आधा काथ अर्थात् २०

नष्ट करनेवाला है तथा विशेषकर यक्ष्मा, क्रिमिऔरशूलको नष्ट वर्ण उत्तम बनाता और युष्य तथा सन्तान उत्पन्न करने-वाला है ॥ २४-२७ ॥

अनुक्तीषधप्रहणम्

स्नेहं गुर्ड मांसरसं पंयश्च अम्लानि मूत्रं मधुसैन्धवे च। एतान्युनुकानि च दापयेब निरूहयोगे मदनात्फलं च ॥ २८॥ लवणं कार्षिकं दद्यात्पलमेकं तु मादनम्। वाते गुडः सिता पित्ते कफे सिद्धार्थकाद्यः ॥३९॥ निरुद्दणके प्रयोगमें न कहनेपर मी स्नेह, गुड, मांसरस, दूध, काजी, गोमूत्र, शहद. सेंधानमक और मैनफल छोड़ना चाहिये। सेंधानमककी मात्रा १ तो०, मैनफल ४ तोलाछोड़ना चाहिये। तथा वायुमें गुड़, पित्तमें मिश्री और कफमें सरसी आदि मिलाकर निहरू बस्ति देना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥

#### अथ क्षारबस्तिः

सेन्धवाकं समादाय शताहाकं तथेव च। गोमुत्रस्य पलान्यष्टावस्थिकायाः पलद्वयम् ॥३०॥ गुडस्य द्वे पले चैव सर्वमालोक्य बत्नतः। वस्त्रतं सखोष्णं च बस्ति दद्याद्विचक्षणः ॥ ३१ ॥ शूलं विद्सङ्गमानाहं मूत्रकृष्कं च दारुणम्। क्रिम्युदावर्तगुरुमादीन्सद्यो हन्यास्त्रिषवितः ॥३२॥ संधानमक १ तोला, सौंफ १ तो०, गोमूत्र ३२ तोला, इमली ८ तोला, गुड़, ८ तो० सब यत्नसे एकमें मिला कपडेसे छान कुछ गरम कर बस्ति देना चाहिये। यह वस्ति शूल, मलकी रुकावट, अफारा, कठिण मूत्रकच्छ्र, किमिरोग, उदा-वर्त, गुल्म आदि रोगोंको सेवन करनेसे श्रीप्र ही नष्ट करता है ॥ ३०-३२॥

#### वैतरणबस्तः।

पळशुक्तिकर्षकुडवेरम्लीगुडसिन्धुजनमगोमूत्रैः। तेलयुतोऽयं बस्तिः शूलानाहामवातहरः ॥ ३३॥ वैतरणः क्षारवस्तिभुक्ते चापि प्रदीयते ॥ ३४ ॥

इमली ४ तीला, गुड़ २ तीला, संधानमक १ ती॰

तीला छोड़ना चाहिये, तथा नीचे लिखे अनुक्त औषध भी (गुड आदि ) इतनी मात्रामें मिलाना चाहिये, जिसमें सब मिलकर ४८ तीला बस्तिका मान हो जाय । अतः ६ तीला गुड आदि मिलकर होना चाहिये। क्योंकि ४८ तोलाउपरोक्त द्रव्य हो जाते हैं।

बस्ति "वैतरणबस्ति" कहा जाता है।यह बस्ति शुलुआनाह करता, ग्रुकको उत्पन्न करता, वातरक्त नष्ट करता तथा बल, और आमवतातको नष्ट करता है। वैंतरणवस्ति क क्षारवस्ति भोजन कर लेनेपर भी दी जाती हैं।। ३३ ॥ ३४ ॥

#### **विच्छिलबस्तयः**

बदयेरावतीशेलुशाल्मलीधन्वनाङ्कराः । श्वीरसिद्धाःसुसिद्धाःस्युःसास्त्राःपिच्छिलसंज्ञिताः वाराहमाहिषीरभ्रवेडालेणेयकीक्कुटम् । सद्यस्कमसूगाजं वा देयं पिच्छिळबस्तिषु ॥ ३६ ॥ चरकादी समुद्दिष्टा बश्तयो य सहस्रशः। व्यवहारो न तैः प्रायो निबद्धा नात्र तेन ते ॥३७॥ बेर, नागबला, लसोढा, सेमर तथा धामिनफे नये अंकुर इनमेंसे किसी एक अथवा सबको अष्टगुण दूध तथा २४ गुण जलमें मिला क्षीरपाकविधिसे पकाकर छानना चाहिये । फिर उसमें रक्त मिलाकर देना चाहिये। इन्हें "पिच्छिलवस्तियां" कहते हैं। मुअर, भैंसा, भेड, बिल्ली, कृष्ण ग, मुर्गा अथवा बकरा इनमेंसे किसी एकका ताजा रक्त छोड़ना चाहिये। (इसकी मात्रा अर्द्धमात्रिक बस्तिसे समान देना चाहिये) चरकादिमें दो हजारी वस्तियां लिखी गयी हैं, उसने प्रायः व्यवहार नहीं होता,अतः उनकावर्णनयहांनहीं कियागया ३५-३०

बस्तिगुणः

बस्तिर्वयः स्थापयिता सुखायुर्वलाग्निमधास्वरवणकृष्य। सर्वाधकारी शिशुबृद्धयूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च३८ बस्ति अवस्था स्थापित रखता तथा सुख, आयु, बल, अप्रि, मेधा, और स्वर तथा घणको उत्तम बनाता, बालक बद्ध तथा जवान सबको बराबर लाभ करनेवाला, कोई आपत्ति न करनेवाला तथा समस्त रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३८ ॥

इति निरूहाधिकारः समाप्तः ।

### नस्यभेदाः

प्रतिमशॉंऽववीडश्च नस्यं प्रधमनं तथा। शिरोविरेचनं चेति नहतर कर्म च पश्चधा ॥ १॥ (१) प्रतिमर्श, (२) अवपीड़, (३) नस्य (४) प्रधमन गोमूत्र ३२ तोला तथा थोड़ासा तिलतैल मिलाकर दिया गया और (५) शिरोविरेचन ये नस्यके पांच भेद हैं ॥ १ ॥

# प्रतिमर्शविधानम्

ईषदुच्छिङ्घनात्स्रहो यावान्वक्तं प्रपद्यते । नस्तो निषक्तं तं विद्यात्प्रतिमर्कं प्रमाणतः ॥ २ ।

१अत्र दुग्धस्याप्येको भागः त्रयो भागाः जलस्योतिशिवदास

प्रसिमशैंहतु नस्यार्थं करोति न च दोषवान्। नस्तः स्नेहांगुलि दद्यात्प्रातिनिशि च सर्वदा ॥३॥ न चोच्छिङ्केदरोमाणां प्रतिमर्शः स दार्ढ्यकृत् । निशाहभूक्तेवान्ताहःस्वप्नाध्वश्रमरेतसाम् ॥ ४ ॥ शिरोऽभ्यञ्जनगण्डूषप्रस्त्रावाञ्जनवर्चसाम् । दन्तकाष्ठस्य हास्यस्य योज्योऽन्तेऽसीदिबन्दकः

जितना स्नेह कुछ जोरसे सूघंनेसे मुखमें पहुँच जाय, उसे "प्रतिमर्शका" प्रमाण समझना चाहिये। प्रतिमर्शमें विशेषता यह है कि, वह नस्यके गुणोको करता है और कोई आपत्ति नहीं करता। प्रातःकाल तथा सायंकाल स्नेहमें अंगुलि दुबोकर दो बून्द नाकमें छोड़ना चाहिये और उसे ऊपर खींचकर थ्कना चाहिये। यह आगे पुरुषको बलवान् बनाता है। इसे रात्रि दिनके भोजन, वमन, दिननिद्रा, मार्गश्रम, शुक्रत्याग, शिरोऽभ्यङ्ग, गण्डूष, प्रसेक ( मुखसे पानी आने ), अजन, मलत्याग, दन्तधावन तथा हसनेके अनन्तर दो बिंदुकी मात्रामें प्रयुक्त करना चाहिये॥ २-५॥

### अवपीड:

शोधनः स्तरभनश्च स्यादवपीडो द्विधा मतः। अवपीड्य दीयते यस्माद्वपीडस्ततस्तु सः ॥ ६ ॥ अवपीड्क नस्यशोधन वस्तरभनभेदसे दो प्रकारका होता है। यह अवपीडित ( दवा निचोड़ ) कर दिया जाता है, अतः इसे " अवपीडक " कहते हैं ॥ ६ ॥

#### नस्यम्

स्तेहाथं शून्यशिरसां ग्रीवास्कन्धोरसां तथा। बलाय दीयते स्नेहो नस्तः शब्दोऽत्र वर्तते ॥ ७ ॥ नस्यस्य स्नैहिकस्याथ देयास्त्वष्टौ तु बिन्दवः। प्रत्येकशो नस्तकयोर्नृणामिति विनिश्चयः ॥८॥ शुक्तिश्च पाणिशुक्तिश्च मात्रास्तिसः प्रकीर्तिताः द्वात्रिशाद्धिम्दवश्चात्र शुक्तिरित्यभिधीयते ॥ ९ ॥ द्वे शुक्ती पाणिशुक्तिश्च देछात्र कुशर्वैर्नरै:। तैलं कफे च वाते च केवले पवने वसाम्।। १०॥ द्यान्नस्तः सदा पित्तं सर्पिर्मज्जा समारुते।

मीषा, स्कन्ध और छातीके बलार्थ और स्नेहनार्थ दिया जाता मलमूत्रादि त्याग कर वातरहित स्थानमें जत्रुसे ऊपर स्वेदन है उसे " नस्य '' कहते हैं । स्नैहिक नस्यकी मात्रा ८ बिन्दु करना चाहिये । इसके अनन्तर उत्तानसीधी देह मुला तथा परयेक नासापुटमें छोड़नेकी है, तथा सामान्यतः शुक्ति, पाणि- पर कुछ ऊँचे और शिर कुछ नीचे कर एक नासापुट बंद कर शुक्ति और पूर्वोक्त प्रत्येक नासापुटमें ८ विन्दु इस प्रकार दूसरेमें फिर दूसरा बंद कर पहिलेमें पर्यायसे उष्णजल**में** गरम नस्यकी ३ मात्राएँ हैं । ३२ बिन्दु '' ग्रुक्ति '' तथा ६४ बिन्दु की हुई औषि नली अथवा फोहासे छोड़ना चाहिये । औषध ''पाणिशुक्ति'' कही जाती है कफ और कफवात जरोगमें तैल छोड़ देनेपर पैरके तछवे, कंधे, हाथ और कान आदिका मर्दन

केवल वायुमें चर्वा और वायुसहित पित्तमें घी और मजाकी नस्य देनी चाहिये ॥ ७-१० ॥

#### प्रधमनम्

ध्मापनं रेचनश्चूणी युज्ज्यात्तं मुखवायुना ॥११॥ ष इड्गुलाई मुखया नाड या भेषजगर्भया। साई भूरितरं दोषं चूर्णत्वादपकषति॥ १२॥ "ध्मापन" रेचनचूर्णके नस्यको कहतेहैं। इसके प्रयोगकी विधि यह है कि,एक ६ अगुल लंबी पोली नली लेकर औषध भरना चाहिये, फिर उस नलीका एक शिरा मुखमें और दूसरी शिरा नासिकामें लगाकर मुखकी वायुसे फूंक देना चाहिये। यह चूर्ण होनेके कारण बहुत दोष निकालता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

#### शिरेविरेचनम

शिरोविरेचनद्रव्यैः स्नेहैर्वा तैः प्रसाधितैः। शिरोविरेचनं द्यातेषु रोगेषु बुद्धिमान् ॥ १३॥ गौरवे शिरसः शुले जाडचे स्यन्दे गलामये। शोषगण्डिकिमियन्थिकुष्ठापस्मारपीनसे ॥ १४ ॥ स्निम्धस्वित्रोत्तमांगस्य प्राक्कृतावद्यकस्य च। निवातशयनस्थास्य जत्रध्वं स्वेदयेत्पुनः ॥ १५ ॥ अथोत्तानर्जुदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते। किञ्चिदुन्नतपादस्य किञ्च मूर्धनि नामित ॥१६॥ नासापुटं पिधायेंक पयिषण निषेचयेत्। उष्णाम्बुतमं भैषव्यं प्रणाड या पिचुना तथा ॥१७॥ द्ते पाद्तलस्कन्धहस्तकर्णादि मर्दयेत्। शनैक्चिछङ्ग्वय निष्ठीवेत्पादवयोक्तभयोस्ततः ॥१८ आभेषजक्षयादेवं द्विस्त्रिवां नस्यमाचरेत् । स्तेहं विरेचनस्यान्ते पद्याद्दोषाद्यपेक्षया ॥ १९॥ ज्यहात्ज्यहाच सप्ताहं स्तेहकर्म समाचरेत्। एकाहान्तरितं कुर्याद्रेचनं शिरसस्तथा ॥ २०॥

शिरोविरेचन द्रव्य अथवा उन्हीं द्रव्योंसे सिद्ध स्नेहोंसे वक्ष्या माण (शिरोविरेचनसाध्यरोगोमें) शिरोविरेचन देना चाहिये। शिरोविरेचनसे शिरका भारीपन पीड़ा, जड़ता, अभिष्यन्द गल-रोग, शोष, गलगण्ड, किमि, प्रनिथ, कुष्ठ, अपस्मार और जो स्नेह नासिका द्वारा शून्य मस्तिष्कवालोंके लिये तथा पीनसरोग नष्ट होते हैं। उत्तमांगका स्नेहन, स्वेदन कर पहिले

करना चाहिये। फिर धीरेसे खींचकर दोनों ओर (जिधर सविधा हो ) थूकना चाहिये। जबतक औषधका भंश साफ न हो जावे। इस प्रकार दो तीन बार नस्य देना चाहिये और चाहिये। इस प्रकारतीसरे दिन विरेचन लेना चाहिये। बीचमें एक दिन स्नेहननस्य दूसरे दिन विरेचन इस प्रकार ७ बारतक विरेचननस्यका प्रयोग करना चाहिये॥ १३-२०॥

# सम्यक्रिनग्धादिलक्षणम्

सम्यक्रिनग्धे सुखोच्छ्वासहवदनबोधाक्षिपाटवम्। रूक्षेऽक्षिरतब्धता शोषो नासास्ये मुर्धशू-यता ॥२१ हिनाधेऽतिकण्डु ग्रहताप्रसेकारुचिपीनसाः। सुविरिक्तेऽक्षिलघृताषक्त्रस्वर्विशुद्धयः ॥२२॥ दुर्विरिक्ते गदोद्रेकः क्षामतातिविरेचिते।

ठीक स्नेहन हो जानेपर सुखपूर्वक उच्छ्वास, निद्रा होश और नेत्रोकी शक्ति प्राप्त होती है। रूक्षणमें (सम्यक् स्नेहन न होनेमें) नेत्रोकी जकड़ाहट नासा व मुखमें शोष तथा मस्तक-शून्यता उत्पन्न होती है। तथा अतिस्नेहनमें खुजली, भारीपन, मुखसे पानी आना, अरुचि और पीनसरोग उत्पन्न हो जाते हैं। तथा सम्यक्विरेचन हो जानेपर नेत्र हल्के तथा मुख और स्वर शुद्ध होते हैं। दुर्विरेचनमें रोगकी वृद्धि तथा अतिविरेचनमें श्रष्कता होती है।। २१।। २२॥

# नस्यानहाः

तोयमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम् ॥ २३ ॥ मुक्तभक्तशिरः स्नातस्नातुकामस्तुतासृजाम्। नवपीमसरोगार्तस्तिकाइवासकासिनाम् ॥ २४ ॥ शुद्धानां दत्तवस्तीनां तथानातंबदुर्दिने । अन्यत्रात्ययिके न्याधी नैषां नस्यं प्रयोजयेत्।।२५॥ न नस्यम् नसप्ताब्दे नातीताशीतिवत्सरे।

जिन्होंने जल, शराब, कृत्रिम विष अथवा स्नेहपान किया है, अथवा जिनकी पीनेको इच्छा है, अथवा जिन्होंने भात खाया या शिरसे रनान किया है, या स्तान करनेकी इच्छा है, तथा जिनका रक्त निकाला गया है, तथा नये जुखामसे पीड़ित व सूतिका स्त्री तथा श्वास, कासवाले तथा शुद्ध (वमन विरेचन द्वारा ) तथा जिन्होंने बस्ति ली है,तथा अनार्तव, दुर्दिन ( वर्षा-कालसे अतिरिक्त मेघोसे आच्छन्न गगनमण्डलयुक्त दिन) में परमावश्यकताके सिवाय नस्य न देना चाहिये। तथा ७ वर्षके पहिले और ८० वर्षके अनन्तर भी नस्य न देना चाहिये॥ २४॥ २५॥-

# धूमादिकालनिर्णयः

न चीनद्वादशे धूमः कवली नीनपश्चमे ॥ २६॥

न शुद्धिरूनदशमे न चातिकान्तसप्तती। आजन्ममरणं शहतः प्रतिमशस्तु बस्तिवस्॥ २७॥ बारह वर्षसे कम अवस्थामें धूमपान, पांच वर्षसे कम अव-विरेचनके अनन्तर दोषादिके अनुसार स्नेहन नस्य लेना स्थामें कबलधारण तथा दश वर्षसे प्रथम और ७० वर्षके बाद शुद्धि न करना चिहिये । पर प्रतिमर्श विस्तिके ससान जन्मसे मरण पर्यन्त हितकर है। ( वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ति, आस्थापन बस्ति और नस्य यह''पश्चकर्म''कहै जाते हैं)२६-२७

इति नस्याधिकारः समाप्तः।

# अथ धूमाधिकारः

धूमभेदाः

प्रायोगिकः स्नैहिकश्च धूमो वैरेचनस्तथा। कासहो वाननश्च धूमः पश्चाविधो मतः॥ १॥ (१) प्रायोगिक, (२) स्नैहिक, (३) वैरेचन, (४) कासहर तथा (५) वमन करानेवाला पांच प्रकारका धूम होता है ॥१॥

# धूमनेत्रम्

ऋजुत्रिकोषफलितं कोलाह्थ्यप्रप्रमाणितम् । बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥ सार्धःयशखुतः पूर्णो हस्तः प्रागोगिकादिषु । नेत्रे कासहरे त्र्यंशहीनः शेषे दशांगुलः ॥ ३ ॥ बस्तिनेत्रके समान द्रव्यों ( सोना, चाँदी आदि ) से सीधा ३ स्थानींसे घूमा हुआ तथा अग्रभागमें बेरकी गुठलीके बराबर छिद्रवाला ''धूमनेत्र'' उत्तम कहा जाता है।तथा नेत्रकी लंबाई प्रायोगिक धूमके लिये ३६ अंगुल, स्नैहिकके लिये ३२ अंगुल, वैरेचनिकके लिये २४ अंगुल और कासहरके लिये १६ अंगुल तथा वामक धूमके लिये १० अंगुल होनी चाहिये॥ २-३॥

# धूमपानविधिः

औषधैर्वर्तिकां कृत्वा शरगर्भां विशोषिताम्। विगर्भामग्रिसंप्लुष्टां कृत्वा घूमं पिवेन्नरः ॥ ४ ॥ वक्त्रेणैव वमेद धूमं नहतो वक्त्रेण वा पिबन्। उर:कण्ठगते दोषे वक्त्रेण धूममापिबेत् ॥ ५ ॥ नसया तु पिबंहोबे शिरोघाणाक्षिसंश्रये।

सींकको भिगोकर उसके ऊपर ओषधियोंके कल्कका लेप कर बत्ती बना मुखा सीक अलग निकाल कर बत्ती धूमनेत्रमें रख अग्निसे जलाकर धूम पीना चाहिये। रोगके अनुसार धूम नाक अथवा मुखसे पीना चाहिये। पर धूमका वमन मुखसे ही करना चाहिये। उर तथा कण्ठगत दोषोमें मुखसे धूम पीना चाहिये। तथा शिर, नासिका और नेत्रोंमें स्थित दोषोंमें नासिकासे धूम पीना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥-

### धूमवर्तय:

गन्धेरकुष्ठगरैर्वर्तिः प्रायोगिकै मता ॥ ६॥ स्नेहिके तु मधूच्छिष्टस्नेहगुग्गुलुसर्जकैः । शिरोविरेचनद्रव्यैर्वितिर्वेरेचने मता॥ ७॥ कासम्तेरेव कासम्नी वामनैर्वामनी मता।

प्रायोगिक धूममें कूठ और तगरको छोड़कर शेव गन्ध-द्रव्योसे बत्ती बनानी चाहिये। तथा हनेहिक धूपमें मोम, हनेह गुग्गुंछ और रालसे बत्ती बनानी चाहिये। विरेचन धूमके लिये शिरोविरेचनीय द्रव्योसे तथा कासन्न धूमके लिये कासध्न द्रव्यो से और वामकधूमके लिये वमनकारक द्रव्योसे बत्ती बनानी चाहिये॥ ६॥ ७॥

# धूमानहीः

योग्या न पित्तरक्तार्तिविरिक्तोदरमेहिषु। तिमिरोध्वानिलाध्मानरोहिणीद्त्तवस्तिषु। मत्स्यमद्यद्धिक्षीरक्षोद्रक्तेहविषाशिषु॥९॥ शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि।

पित्तरक्तवाले, विरिक्त, उदर और प्रमेहसे पीडित तथा तिसिर, डर्ध्ववात, अफारा और रोहिणीसे, पीडित, तथा जिन्हें बस्ति दी गयी है तथा मछलियां, मय, दिख, दूध, शहद, स्नेह और विष इनमेंसे कोइ पदार्थ जिन्होंने खाया या पिया है, तथा जिनके शिरमें चोट लगी है, तथा पाण्डरोगसे पीड़ित अथवा राम्निजागरण करनेवाहि धूमके अयोग्य हैं ॥ ८ ॥ ९॥

#### धूमव्यापत्

र क्तिपत्तान्ध्यबाधिर्यतृ०मूच्छा मदमोहकृत् ॥ १०॥ धूमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिहिंतः । ऐतद् धूमविधानं तु लेशतः सम्प्रकाशितम् ॥११॥ अकालमें तथा अधिक धूम पीनेसे रक्तिपत्त, आन्ध्य, बहि रापन, प्यास, मूच्छां, मद, तथा मोह उत्पन्न हो जाते हैं ।ऐसी दशामें शीत उपचार करना चाहिये। यह धूमपानविधान संक्षे-पसे कहा गया ॥ १०॥ १९॥

इति धूमाधिकारः समाप्तः

# अथ कवलगण्डूषाधिकारः

\*

सामान्यभेदाः

स्निग्धोष्णैः स्नैहिको वाते स्वादुशीतैः प्रसादनः । पित्ते कट्वम्छलवणरूक्षैः संशोधनः कफे ॥ १ ॥

कषायस्वादुतिक्तेश्च कवली रोपणो व्रणे । सुखं सञ्चायते या तु सा मात्रा कवले हिता ॥२॥ असञ्चार्या तु या मात्रा गण्डूषे सा प्रकीर्तिता । तावच धारणीयोऽयं यावदोषप्रवर्तन्म् ॥ ३॥ पुनश्चान्योऽपि दातन्यस्तथा भौद्रष्टृतादिभिः ।

वातकी शान्तिके लिये स्विग्ध तथा उष्ण पदार्थोंसे स्नेहन, पित्तकी शांतिके लिये मीठे और शीतल पदार्थोंसे प्रसादन, तथा कफकी शांतिके लिये कर्ट, अम्ल, लवण रसयुक्त तथा रूक्ष पदार्थोंसे संशोधन, तथा व्रणशांतिके लिये करेले, मीठे और तिक्त पदार्थोंसे रोपण क्वल धारण करना चाहिये। गण्डूपऔर क्वलमें केवल इतना ही अन्तर हैं कि, जो मान्ना मुखमें सुखपूर्वक घुमायी जा सके, वह ''कवल'' और जो न घुमायी जासके उसे ''गण्डूप' कहते हैं। तथा इनका धारण उस समयतक करना चाहिये, जवतक दोषोंकी प्रवृत्ति न होने लग जाय। पुनः दोषोंकेनिकल जानेपर फिर शहद तथा घी आदिका कवल धारण करना चाहिये॥ १-३॥

#### सुकवलितलक्षणम्

ज्याधेरपचयस्तुष्टिवैंशदं वक्त्रलाघवम् ॥ ४ ॥ इन्द्रियाणां प्रसादश्च कवले शुद्धिलक्षणम् ।

न्याधिकी हीनता, तुष्टि, मुखकी स्वन्छता, लघुता और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता कवलधारणजन्य शुद्धिके लक्षण हैं॥ ४ ॥

#### विविधा गण्डूषाः

दाहतृष्णात्रणान्हन्ति मधुगण्डूषधारणम् ॥ ५ ॥ धान्याम्लमास्यवैरस्य मलदौर्गन्ध्यनाञ्चनम् । तदेवालवणं जीतं मुखशोषहरं प्रम् ॥ ६ ॥ आशु क्षाराम्लगण्डूषो भिनत्ति ऋष्मणश्चयम् । सुस्थे हितं वातहरं तेलगण्डूषधारणम् ॥ ७ ॥

शहदका गण्डूष धारण करनेसे जलन, तृष्णा और व्रण नष्ट होते हैं ।काञ्जीका गण्डूष मुखकी विरसता, मल और दुर्गन्धको नष्ट करता है । तथा विना नमककी काञ्जीका गण्डूष ठण्डाऔर मुखशोषनाशक होता है । तथा क्षार मिलीकाञ्जीका गण्डूषसस्त्रित कफको शीघ ही काट देता है । तथा तैलका गण्डूष स्वस्थ पुरुषके लिये हितकर तथा शीघ्र ही वातको नष्ट करता है ॥ ॥ ५-७ ॥

इति कवलगण्डूषाधिकारः समाप्तः।

# अथाइच्योतनाद्यधिकारः

-

### आइच्योतनविधिः

सर्वेषामिकरोगाणामादावाइच्योतनं हितम् ।
कक्तोदकण्डू घर्षासुदाहरागनिवर्हणम् ॥ १॥
उद्यां वाते कके कोण्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः ।
निवातस्थम्य वामेन पाणिनोन्मीस्य छोचनम्॥२॥
शुक्त्या प्रसम्बयान्येन पिचुवर्या कनीनिकं ।
दश द्वादश वा विन्दून्द्वय गुलादवसचयेन्॥३॥
ततः प्रमृष्य मृदुना चेलेन कफवातयोः ।
अन्येन कोण्णपानीयप्लुतेन स्वेदयेनमृदु ॥ ४॥

समस्त नेत्ररोगोंके लिये पहिले आश्च्योतनही हितकर होता हैं। वह सुई चुभानेफे समान पीड़ा, खुजली, किर किरी, आँसू जलन और लालिमाको नष्ट करता है। वह आश्च्योतन वायुमें गरम, कफ्में कुछ कम गरम तथा रक्तपित्तमें शीत ही छोड़ना चाहिये। इस प्रकार तैयार किया हुआ आश्च्योतन रोगीको बातरहित स्थानमें लिटा वाम हाथसे आंख खोल दक्षिणहाथसे लम्बी शुक्ति या फोहे द्वारादश बारह बिन्दु रे अङ्गगुलकी दूरीसे वैयेको छोड़ना चाहिये। उसके अनन्तर मुलायम कपड़ेसे पेछ कर कफवातके लिये दूसरे गरम जलमें हुबे हुए कपड़ेसें सृदु स्वेदन करना चाहिये॥ १-४॥

# अत्युष्णादिदोषाः

अत्युष्णतीक्ष्णं रुमागद्यक्ताशायाक्षिसेचनम् ।
अतिशीतं तु कुरुते निह्तोदह्तक्मवेदनाः ॥ ५ ॥
कषायवर्भतां घणं कृच्छादुन्मेषणं बहु ।
विकारवृद्धिमत्यरुपं संरम्भमपरिस्तुतम् ॥ ६ ॥
अधिक गरम तथा तीक्षण आक्त्योतन पीड़ा, लालिमा तथा
दृष्टिनाशतककर देता है । तथा बहुतठण्डाआक्त्योतन सुईचुभा
नेके समान पीड़ा व जकड़ाहट उत्पन्न कर देता है । तथाअधिक
आक्त्योतन विश्रियोकी जकड़ाहट, किरिकरी तथा कठिनतसे
खुलना आदि दोष करता है । तथाअतिन्यूनआक्त्योतनरोगको
बढाता तथा यदि वस्नसे साफ निकयाजाय,तोशोथतथालालिमा
उत्पन्न कर देता है ॥ ५ ॥ ६ ॥

#### अञ्जनम्

अधाकनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले।
पक्कलिक्केऽलपशोधार्तिकण्ड्रपेन्छिल्यलक्षिते॥ ७॥
सम्द्रभवासुरागेऽक्ष्णि प्रयोक्ष्यं चनदूषिके।
लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा॥८॥

अश्वनं केखनं तत्र कषायाम्खपद्वणैः । रोपणं तिक्तकेर्द्रन्येः स्वादुशीनैः प्रसादनम् ॥ ९॥

वसन, विरेचनादिसे ग्रुद्ध पुरुषके केवल नेत्रमात्रासेदोषकेरह जानेपर तथा सूजन, बेचेनी, खुजली,पिच्छलाहटतथाकिरिकरी ऑसू और लालिमा आदिकी कमीरूप पक्कलक्षणप्रकट होजानेपर और नेत्रकमल (चीपर) कड़ा निकलनेपर अंजनलगानाचाहिये। अज्ञन (१) लेखन (खुरचनेवाला) (२) रोपण (घाव भरनेवाला तथा (३) दृष्टिप्रसादन (नेत्रको बल नेवाला)इसप्रकार रेपकारका होता हैं) लेखन अज्ञन कपेल, खहे, नमकीन व कटु पदार्थोंसे तथा रोपण अज्ञन तिक्त पदार्थोंसे और प्रसादन अंजन मधुर दृश्योंसे बनाना चाहिये॥ ७-९॥

#### शलाका

द्शांगुला तनुर्मध्ये शलाका सुकुलानना । प्रशस्ता लेखने तामी रोपणे काललोहजा ॥ १० ॥ अंगुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने ।

शलाका ५० अंगुलकी सध्यमें पतली तथा कलीके समान मुखवाली बनानी चाहिये। तथा लेखन अंजनके लिये तामकी शलाका, रोपणके लिये कुष्णलोहकी तथा प्रसादनके लिये अंगुली अथवा सोने या चांदीकी शलाका काममें लानी चाहिये॥ १०॥

#### अञ्जनकल्पना

पिण्डो रसिकया चूण विधेवा जनकल्पना ॥११॥
गुरौ मध्ये छघो दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत् ।
अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनैः ॥१२॥
अञ्जिते वर्त्मनी किञ्चिचालयेष्ठैवमञ्जनम् ।
अपेतौषधसंरम्भं निवृतं नयनं यदा ॥१३॥
व्याधदोषतुंयोग्याभिरद्भिः पक्षालयेत्तदा ।
दक्षणांगुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ॥ १४॥
उद्ध्वंवर्त्मनि संगृद्ध शोध्यं वामेम चेतरत् ।
निशि स्वप्नेन मध्यान्हे पानाजोष्णगभस्तिभिः॥१५
अक्षिरोगाय दोषाः स्युवंधितोत्पी छितद्वताः ।
प्रातः सायं च तच्छान्त्ये व्यक्षेप्ठकेंऽतोऽज्वयेत्सदा॥
कण्ड्रजाङ्येऽञ्चनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत्पुनः ।
तीक्ष्णाञ्जनाभितमे तु तूणं प्रत्यञ्जनं हितम् ॥१०॥

(१) गोली, (२) रसिकया अथवा (३) चूर्ण प्रकियाभेदसे ३ प्रकारका अजन बनाया जा सकता है। उन्हें कमशःगुरु, मध्य और लघु दोषोमं काममें लाना चाहिये। तथाअजनविन्नियोमं लगाकर अन्दर ही अन्दर धीरे धीरे चलाना चाहिये। फिर अौबधवेग शान्त हो जाने और नेत्रके साफ हो जानेपर व्याधि-दोष तथा ऋतुयोग्य जलसे धोना चाहिये। फिर कपड़े लिपटे दिहिने अँगूटेसे बायां नेत्र और बायें अँगूठेसे दाहिना नेत्र ऊप-रकी वित्रियां पकड़ कर साफ करना चाहिये। रात्रिमें तथा मध्याहमें अजन नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि रात्रिमें सोनेके कारण और मध्याह्ममें अन्नपान तथा सूर्यकी किरणोंके कारण बढे हुए पीड़ित तथा चिलत दोष नेत्ररोग उत्पन्न कर देते हैं। अतः सदा निर्मल आकाश होनेपर प्रातःकाल तथा सायङ्काल अजन लगाना चाहिये। नेत्रोंकी खुजली और जकड़ाहटमें तीक्ष्णाजन अथवा धूमका प्रयोग करना चाहिये।तथा तीक्ष्णा-जनसे नेत्रोंमें दाह उत्पन्न हो जानेपर शीघ्र प्रत्यक्षन (दाहशा-मक शीतल अजन) लगाना चाहिये॥ १९॥ १७॥

### अञ्जननिषधः

नाञ्जयद्भीतविमतिविरिक्ताशितवेगिते । कुद्धज्वरितञ्जान्ताक्षशिरोरुक्शोषज्ञागरे ॥ १८ ॥ अद्यष्टेऽर्के शिरःह्नाते पीतयोधूममद्ययोः । अजीर्णेऽप्यकसंतप्ते दिवाह्वग्ने पिपासिते ॥ १९ ॥

डरे हुए, वमन किये हुए, विरेचन किये हुए, भोजन किये हुए तथा मूत्र पुरीष आदिके वेगसे पीड़ित, कोघी, ज्वरवाले, भान्त नेत्रवाले (अथवा "तान्ताक्षः" इति पाठः। तस्यार्थः सूर्य या सूक्ष्म पदार्थोंके अधिक देखनेसे विकृत नेत्रवाले) शिरः शूल, शोषसे तथा जागरणसे पीड़ित तथा शिरसे स्नान किये हुए अथवा धूम या मद्य पिये हुए तथा अजीर्णसे पीड़ित तथा सूर्यकी गरमीसे सन्तप्त होनेपर तथा दिनमें सोनेपर अनन्तर तथा पिपासित पुरुषोंको अजन न लगाना चाहिये। तथा जिस दिन मेघोंसे आच्छन होनेके कारण सूर्य न दिखलायी पड़े, उस दिनभी अजन न लगाना चाहिये। १९॥

### तर्पणम्

निवाते तर्पणं योज्यं शुद्धयोर्मूधकाययोः।
काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः।।२०॥
यवमाषमयीं पालीं नेत्रकोषाद्वृद्धिः समाम्।
दृश्यङ्गुलोचां दृढां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्।।२१
सिप्पिनिमीलिते नेते तप्ताम्बु प्रविलायितम्।
नक्तान्ध्यवातिमिरकुच्छ्बोधादिके वसाम् ॥२२॥
आपक्ष्माप्राद्थोन्मेषं शनकैस्तस्य कुर्वतः।
मात्रां विगणयेत्तत्र वर्त्ममन्धिसितासिते॥ २३॥
दृष्टी च क्रमशो व्याधी शतं त्रीणि च पश्च च।
शतानि सप्त चाष्टी च दश मन्थेऽनिले दश ॥२४॥
पित्ते षट् स्वस्थवृते च बलासे पश्च धारयेत्।

कृत्वापाङ्गे ततौ द्वारं स्तेहं पात्रे निगालयेत् ॥२५॥ विषेष धूमं नेक्षेत व्योमकृषं च भास्वरम् । इत्थं प्रतिदिनं वाते पित्ते त्वेकान्तरं कर्फे ॥ २६॥ स्वस्थे च द्वथन्तरं दद्यादातृप्तेरिति योजयेत् ।

तर्पणका प्रयोग वातरहित स्थानमें शिर और शरीरके शुद्ध होनेपर साधारण समय में प्रातः और सायंकाल उत्तान सला-कर नेत्रकोषके बाहर चारी ओर २ अंग्रल ऊँची तथा दढ यव और उड़दके आटेको पानीमें सानकर मेड़ बनाना चाहिये । फिर नेत्रोंको बन्दकर दोषोंके अनुसार सिद्ध घृत गरम जलके ऊपर ही गरम कर छोड़ना चाहिये। तथा रतौंधी, वातज तिमिर तथा कृच्छ्वोधादिमें चर्बीका प्रयोग करना चाहिये। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलना और बंद करना चाहिये। तथा तर्पण छोडकर विनियोंके रोगमें १०० मात्रा उचारणकालतक, संधिभागमें ३०० मात्रा उचारणकालतक, सफेद भागके रोगमें ५०० मात्रा उचारणकालतक, कृष्णभागमें ७०० मात्रा उचा-रणकालतक, दृष्टिरोगमें ८०० मात्रा उचारणकालतक मन्थ-रोगमें १०००, अनिलरोगमें १०००, पित्तरोगमें ६००, स्वस्थ-वृत्तमें ६००, तथा कफरोगमें ५०० मात्रा उचारणकालतक रखना चाहिये। फिर अपाइमें नित्रके बाहिरी कोनोमें मेडका द्वार बनाकर स्नेह किसी पात्रमें गिरा लेना चाहिये। फिर धूमपान करे तथा आकाश और प्रकाशयुक्त पदार्थ सूर्यादि ) न देखे । इस प्रकार वायुमें प्रतिदिन, पित्तमें एकदिनका अन्तर देकर तथा कफ और स्वस्थवृत्तके लिये २ दिनका अन्तर देकर जबतक नेत्र तृप्त न हो जावें, प्रयोग करना चाहिये॥ २०॥ २६॥

#### तृप्तलक्षणम्

प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं छघु लोचनम् ॥२७॥ तृप्ते विषययोऽतृप्तेऽतितृप्ते ऋष्मजा कृजः।

ठीक तर्पण हो जानेपर नेत्र स्वच्छ, हल्के तथा प्रकाश देखनेमें समर्थ और स्वस्थ होते हैं। तथा ठीक तपण न होनेपर इससे विपरीत और अतितृप्त हो जानेपर कफजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं॥ २७॥

#### पुरपाक:

पुटपाकं प्रयुश्चीत पूर्वोक्तेष्वेव पक्ष्मसु ॥ २८ ॥ सवाते स्नेहनः ऋष्मसहिते लेखनो मतः ॥ २८ ॥ हग्दीर्बल्येऽनिले पित्ते रक्ते स्वस्थे प्रसादनः ॥२९ बिल्वमात्रं पृथक् पिण्डं मांसभेषजकल्कयोः । उक्ष्यूकवटाम्भोजपत्रैः स्निग्धादिषु क्रमात् ॥३ ॥ वेष्टयित्वा मृदालिंग्न धवधन्वनगोमयैः ॥ पचन्त्रदीप्तरम्न्यामं ककं निष्पीडच तदसम् ॥३१॥

नेत्रे तर्पणवयुक्ज्याच्छतं द्वे त्रीणि धारयेत्। लेखनस्नेहनान्त्येषु कोष्णः पूर्वो हिमोऽपरः ॥३२॥ धूमपोऽते तयोरेव यो गस्तत्र च तृप्तिवत् ॥ ३३ ॥ तर्पण पटपाकं च नस्यानहें न योजयेत्। यावन्त्यहानि युजीत द्विगुणो हितभाग्भवेत् ॥३४

पुटपाकका प्रयोग भी पूर्वोक्त ( तर्पणोक्त ) रोगोमें ही करना चाहिये। तथा वातजरोगमें स्नेहन, कफजमें लेखन तथा दृष्टिकी दुर्बलता और वायु, पित्त तथा रक्तके रोगमें व स्वस्थ पुरुषके लिये प्रसादन पुटपाक देना चाहिये। तथा पुटपाकके लिये मांस और और औषधका कल्क ४ तीले ले पिण्ड बना स्नेहनके लिये एरण्ड, लेखनके लिये बरगद और प्रसादनके लिये कमलके पत्तोंको पिंडके ऊपर लपेट ऊपरसे मिद्टीका लेप कर सुखा धव, धामिन या कंडोंके अंगारोमें पकाना चाहिये। मिट्टी जब अग्निके अंगारेके समान लाल हो जाय, तब निकाल ठण्डा कर ओषधका रस निचोडकर नेम्नमें तर्पणके समान (मेंड आदि बना) छोड़ना चाहिये। तथा लेखनमें १०० मात्रा, स्नेहनमें २०० मात्रा और प्रसादनमें ३०० मात्रा उमारणकालतक आंखोंमें धारण करना चाहिये। तथा मेहन व लेखन पुटपाकका रस कुछ गरम तथा प्रसाद पुटपा कका रस ठण्डा छोड़ना चाहिये। तथा स्नेहन व लेखनके ही अन्तमें धूमपान करना चाहिये। इसमें योगायोगादि तृप्तिके समान ही समझना चहिये। तथा जिन्हें नस्यका निषेध है, उन्हें तर्पण व पुटपाक भी नहीं देना चाहिये। तथा जितरे दिनतक तर्पण या पुटपाकका प्रयोग करे, उससे दूने समयतक पथ्य सेवन करे ॥ २८ ॥ ३४ ॥

इत्यार्च्योतनाद्यधिकारः समाप्तः

# अथ शिराव्यधाधिकारः

DC 100

अथ स्निग्धतनुः स्निग्धरसान्नप्रतिभोजितः। प्रत्याद्त्यमुखं स्विन्नो जानूचासनसंस्थितः ॥१॥ मृदुपट्टात्तकेशान्तो जानुह्यापितकूर्परः । अंगुष्ठगभमुष्टिभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत् ॥ २॥ द्न्तमम्पीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत्। प्रष्ठतो यन्त्रयेचैनं वस्त्रमावेष्ट्यन्नरः ॥ ३॥ कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जलीम् । एवमुत्थाप्य विधिना शिरां विध्येष्ठिरोगताम्॥४ विध्येद्धस्तशिरां बाहावनाकुश्वितकुर्परे। बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य सुष्टिमंगुष्टगिभंणीम् ॥५॥ अर्द्ध ब्रीहिमात्र करना चाहिये ॥ ११ ॥

ऊर्ध्व वेध्यप्रदेशाच पट्टिकां चतुरङ्गुले। पादे त सस्थितेऽधस्ताजानुसन्धेनिपीहिते ॥ ६ ॥ गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चौपरि। द्वितीये कुष्विते किष्विदारूढे हस्तवत्ततः ॥ ७॥ वदध्वा विध्येच्छिरामित्थमनुक्तेष्वपि करपयेत् । तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् ॥ ८॥ ततो ब्रीहिम्खं व्यध्यप्रदेशे न स्य पीडयेत्। अंग्रष्ठतर्जनीभ्यां तु तलप्रच्छादितं भिषक् ॥ ९॥ वामहस्तेन विनयस्य कुठारीमितरेण तु । ताड्येन्मध्यमांग्रह्यांग्रष्ठविष्टब्धमुक्तया ॥ १०॥

जिसका शिराव्यध करना हैं, उसे स्नेहन तथा स्निग्ध मांस-रस भोजन करा सूर्यकी ओर मुख कराकर घुटनेके वरावर ऊँचे आसनपर बैठाल कर पशीना आ जानेपर बालोंको मुलायम कपडेसे बाँधना चाहिये। फिर शिरोगत शिराओं के व्यध करनेके लिये घुटनेपर दोनों कोहनियां रखकर अँगूठेके सहित बन्धी मुठ्ठियोंसे गलेके बगलकी शिराएँ जोरसे दवानी चाहिये। तथा दाँतोंको कटकटाना, खासना और गालोंको फुलाना चाहिये। फिर रोगींके पीछे खड़े हुए पुरुषको वस्त्र लपेटते हुए गरदन और दोनों हाथोंकी मुठ्ठियोंको अपने हाथकी वाम तर्जनी अंगुलीके बीचमें डाल कर बाँधना चाहिये। इस प्रकार शिरका उत्थापन कर शिरोगत शिराका व्यध करना चाहिये। इसी प्रकार हाथकी शिराका व्यथ हाथ फैलाकर करना चाहिये। तथा सुखपूर्वक बैठाल अँगूठके सहित सुद्दी बांध व्यध करनेके स्थानसे चार अंगुल ऊपर पट्टी बाँधकर शिरा-व्यध करना चाहिये। तथा यदि पैरकी शिरा वेधनी हो, तो एक पैरको बराबर रखकर जिस पैरमें व्यध करना है, उसे दोनों हाथोंसे जोरसे गुल्फतक दबाकर कुछ समेट भ्मिपर मुस्थिर रखे हुए पैरपर रख बाँधकर शिरा उत्थित हो जानेपर व्यथ करना चाहिये। इसी प्रकार अनुक्त स्थानोमें भी जिस प्रकार शिरा उठ सके, उसी प्रकार वाँधकर शिराव्यध करना चाहिये। फिर व्यध करनेसे स्थानमें वीहिमुख शस्त्र लगाकर अँगूठे व तर्जनी अंगुलीसे दवाना चाहिये। तथा तलसे डका रखना चाहिये। और यदि कुठारीसे शिराव्यध करना हो, तो कुठारीको वातहस्तमें ले स्थानपर रखकर दिहने हाथके अंगुठेके साथ मध्यमा अंगुली फंसाकर जोरसे छोड़ देना चाहिये॥१-१०

# वीहिमुखकुठारिकयोः प्रयोगस्थानम्

मांसले निक्षिषेदेशे त्रीह्यास्य त्रीहिमात्रकम्। यवार्धमस्थनामुपरि शिरां विध्यन्कुठारिकाम्॥११॥

मांसल स्थानोमें वीहिमुखनामक शस्त्रसे वीहिमात्र शस्त्र प्रविष्ट करना चाहिये । तथा हिंद्रयोंके ऊपर कुठारिकासे

# अयोगादिव्यवस्था

असम्यगसे स्रवति वेद्यन्योषनिशानतैः। सागरधूमछवणतैलैदिंद्याच्छिरामुखम्। सम्यक् प्रद्यते कोष्णेन तैलेन छवणेन च ॥ १२॥ अशुद्धौ बलिनोऽष्यस्रं न प्रस्थात्सावयेत्परम्। अतिस्रुतौ हि मृत्युःस्याद्दाहणा वनिलामयाः॥१३॥ तत्राभ्यक्ररसंशीररक्तपानानि भेषजम्।

ठीक रक्त न बहनेपर वाय विर्डंग, त्रिकटु, हत्दी, तगर, गृहधूम, लवण और तैल मिलाकर शिरामुखपर लेप करना चाहिये। तथा बलवान् पुरुषका भी एक एक प्रस्थसे अधिक रक्त न निकलने देना चाहिये। क्योंकि अधिक रक्त निकल जानेपर मृत्यु अथवा कठिन वातरोग हो जाते हैं। ऐसी अवस्थामें मालिश करना तथा मांसरस दूध, और रक्त पिलाना हितकर है।। १२॥ १३॥

#### उत्तरकृत्यम्

स्रुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमान्युना ॥ १४ ॥
प्रश्नालय तैलण्लोताक्तं बन्धनीयं शिरामुखम् ।
अशुद्धं स्नावयेद् भूषः सायमह्मथपरेऽिव वा ॥१५॥
रक्ते त्वतिष्ठति क्षिपं स्तस्भनीमाचरेत्क्रियाम् ।
लोध्रप्रियंगुपचङ्गमाधयष्टयाह्वगरिकः ॥ १६ ॥
मृत्कालाञ्जनक्षोममसीक्षीरित्वगंकुरः ।
विचूर्णयेद्भणसुखं वद्मैकादिहिमं पिवेत् ॥ १७ ॥
तामेव वा शिरां विध्येद्धयधात्तस्मादनन्तरम् ।
शिरासुखं वा त्वरितं दहेत्तप्रश्लाकया ॥ १८ ॥
सशेषमध्यस्मधार्यं न चातिस्रुतिमाचरेत् ।
हरेच्लुङ्गादिना शेषं प्रसादमथवा नयेत् ॥ १९ ॥
मर्महीनं यथासन्नप्रदंशे व्यथयिष्टल्राम् ।

रक्त निकल जानेपर धीरेसे यन्त्र खोल ठ०डे जलसेघो तैलसे तर कपड़ेसे शिरामुख बांधना चाहिये। यदि अगुद्ध रक्त रह गया हो, तो सायकाल अथवा दूसरे दिन पुनः शिराव्यधकरना चाहिये। यदि रक्त हकतान हो, तो शीघ्र ही रक्तरोकनेका उपाय करना चाहिये। लोध, प्रियंगु, लाल चन्दन, उड़द, मीरेठी, गेरू, मिद्दीका खपड़ा, सुरमा, अलसीके वल्लकी भस्म तथा क्षीरियुक्षोंकी छाल और अंकुर सबका महीन चूर्ण कर व्रापके जपर उर्राना चाहिये। तथा पैद्मकादि हिम पीना चाहिये।

९ ''पद्मकपुण्ड्रो वृद्धितुगद्धर्धः शृह्णयमृता दशजीवनसंज्ञाः । स्तन्यकरा झन्तीरणपित्तं प्रीणनजीवनबृहणवृष्याः" अथवा उसी शिराको व्यथ्मप्रदेशसे कुछ ऊपर व्यथकरदेना चाहिये। अथवा गरम शलाकासे शिरामुख दाग देना चाहिये यदि कुछ दूषित रक्त रह जावे, तो भी कुछ हानी नहीं। पर अधिक स्नाव न करना चाहिये।शेष रक्त सिंगी आदिसे निकालना अथवा शुद्ध कर लेना चाहिये।मर्मस्थानकोछोड़करजहांसे दूषित रक्त निकल सके, वहां शिराव्यधकरनाचाहिये॥१४-१९

#### शिराव्यधनिषधः

न तूनषोडशातीतसप्तत्यब्दस्रतासृजाम् ॥ २० ॥ अस्तिग्धास्वेदितात्यर्थस्वेदितानिल्ररोगिणाम् । गर्भिणीसृतिकाजीर्णपित्तास्रश्वासकासिनाम्॥२१॥ अतिसारोदरच्छर्दिपाण्डुसर्वाङ्गशोषिणाम् । स्तेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु ॥ २२ ॥ नायन्त्रितां शिरां विध्येत्र तिर्यङ् नाप्यनुत्थिताम्। नानिशीतोष्णवातान्नेष्वन्यत्रात्ययिकादुदात्॥२३॥

सोलह वर्षसे कम और ७० वर्षसे अधिक अवस्थावालोंकी शिरा न वेधनी चाहिये। तथा अस्तिग्ध, अस्वेदित, अधिक स्वेदित तथा वातरोगवाले, गर्भिणी, सूतिका, अजीर्ण, रक्तिपत्त स्वास, कास, अतीसार, उदररोग, छूदिं, पाण्डरोग तथा सर्वात शोफवाले पुरुषोंकी शिरा न वेधनी चाहिये। तथा स्नेह पी लेनेपर पश्चकर्म कर लेनेपर शिराव्यध न करना चाहिये। तथा विना यन्त्रण किये भी शिराव्यध न करनाचाहिये।तथातिरछी या विना उठी शिरा न वेधनी चाहिये।तथाअधिकअवस्थकता न होनेपर अतिठण्डे, अतिगरम, अतिवायु तथा अतिमेधयुक्त समयमें शिराव्यध न करना चाहिये॥ २०-२३॥

#### पध्यव्यवस्था

नात्युष्णशीतं छघु दीपनीयं
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् ।
तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृक्
विद्विशेषेण च रक्षणीयः ॥ २४॥

नरो हिताहारविहारसेवी मासं भवेदावळलाभतो वा।

रक्त निकल जानेपर न बहुत गर्म, न बहुत ठण्डा, लघु तथा दीपनीय अन पान हितकर है। उस समय शरीरका रक्त संश्चच्य रहता है, अतः अग्नि विशेषतः रक्षणीय है इस प्रकार एक मासतक अथवा जबतक बल न आ जाय, मनुष्यको हितकारक आहार विहार सेवनकरना चाहिये॥ १४॥

#### विशुद्धरितनो लक्षणम्

प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियाथा-निच्छन्तमव्याहतपक्तुवेगम् ।

#### सुखान्वितं पुष्टिबलोपपर्न विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ २५ ॥

जिसका रक्त ग्रुद्ध हो जाता है, उसकी इन्द्रियां प्रसन्न, वर्ण उत्तम तथा इन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा और अग्नि दीप्त होती है। तथा पुरुष सुखी, बल व पुष्टिसम्पन्न होता है॥ २५॥

इति शिराव्यधाधिकारः समाप्तः।

# अथ स्वस्थवृत्ताधिकारः

\*

### दिनचर्याविधिः

न्नाद्वे मुहूर्ते उत्तिष्ठेरस्वस्थो रक्षार्थमायुषः । शरीरचिन्तां निवर्धं कृतशौचविधिस्ततः ॥ १ ॥ प्रातिर्भुक्त्वा च मृद्धग्रं कषायकदुतिक्तकम् । भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तामांसान्यबाधयन् ॥ २ ॥ नाद्यादजीर्णवमथुद्रवासकासक्वरादितः । तृष्णास्यपाकहन्नेत्रशिरःकर्णामयी च तत् ॥ ३ ॥

स्वस्थ पुरुषको आयुरक्षाके लियेब्राह्ममुहूर्तमें उठना चाहिये तथा शरीरकी अवस्थाका विचारकर शौच आदि विधि करनी चाहिये। तदनन्तर कषाय, कट्ट, यातिक्तरसयुक्तदन्तधावनको दांतौंसे खुब चवाचवाकर मुलायम कूची बना उसी कूचीसे दांतौंको इस प्रकार रगड़ना चाहिये कि दांतोंके मांस न कट जावें। तथा जिसे अजीर्ण, यमन, श्वास, कास, उचर, प्यास, मुखपाक तथा हृदय, नेत्र, शिर या कर्णके रोग हैं उसे दन्त-धावन न करना चाहिये॥ १-३॥

### अञ्चनादिविधिः

सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत् । सप्तरान्नेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थं रशाञ्जनम् । ततो नावनगगण्डूषधूमताम्बूलभाग्भवेत् ॥ ४ ॥

## ताम्बूलं श्वतित्तास्रह्थोत्कुपितचक्षुवाम् । विषमूच्छीमदार्तानामपथ्यं चापि शोषिणाम् ॥५॥

काला सुरमा नेत्रोंके लिये हितकर हैं। अतः इसका प्रति-हिन प्रयोग करना चाहिये! तथा सातवें या आठवें दिन स्नावणके लिये रसौतका प्रयोग करना चाहिये। फिर नस्य गण्हूष, धूमपान और ताम्बूलका सेवन करना चाहिये। पर ताम्बूल व्रण, रक्तपित्त, रूक्ष, नेत्ररोग, विष, मूर्छा तथा नशासे पीड़ित और शोषवालोंके लिये हानिका है॥ ४॥ ५॥

# अभ्यङ्गव्यायामादिकम्

कभ्यक्षमाचरेत्रित्यं स जराश्रमवातहा ।
शिरःश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् ॥ ६ ॥
वच्योंऽभ्यङ्गः कफ्रम्तकृतसंशुद्धयजीर्णिभिः ।
शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थेर्यार्था बलवर्दिनी ॥ ७ ॥
देह्व्यायानसंख्याता मात्रया तां समाचरेत् ।
वातिपत्तामयी बालो वृद्धोऽजीर्णी च तं त्यंजेत्॥८ उद्धेतनं तथा कार्यं ततः स्नानं समाचरेत् ।
उद्णाम्बुनाधःकायस्य परिषेको बलावहः ॥ ९ ॥
तेनैव तूत्तमाङ्गस्य बलहृत्केश चक्षुषाम् ।
स्नानमदितनेत्रास्यकणरोगातिसारिषु ॥ १० ॥
आध्मानपीनसाजीणभुक्तवत्सु च गहितम् ।
नीचरोमनखश्मश्रुनिर्मलाश्रुत्रमलायनः ॥ ११ ॥
स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेषो निर्मलाक्ष्यः ।
धारयेत्सवतं रत्नसिद्धमन्त्रमहौषधीः ॥ १२ ॥

मालिश प्रतिदिन करनी चाहिये । वह मालिश थका वट, बद्धावस्था और वायुको नष्ट करती हैं । तथा शिर, कान और पैरोंमें उसका प्रयोग विशेष कर करना चाहिये। तथा कफप्रस्त, संशोधन किये हुए और अर्जीर्णवालीको अभ्यक्क न करना चाहिये। जो शरीरकी चेष्टा शरीरको बल-वान् बनाती तथा स्थिर रखती है, उसे "व्यायाम" कहते हैं। उसे मात्रासे करना चाहिये। पर वातिपत्तरोगयुक्त, बालक, वृद्ध और अजीर्णवालोंको व्यायाम न करना चाहिये । इसके अनन्तर उबटन लगागा चाहिये। फिर स्नान करना चाहिये। शिरको छोड़ गरम जलसे स्नान करना पैरोको बलवान् बनाता है। पर उसीसे शिर धोना वालों और नेत्रोंके लिये हानिकर होता है। पर स्नान अर्दित, कर्णरोग, नेत्ररोग, मुख-रोग, आध्मान (पेटका फूलना), पीनस तया अर्जीर्णहे पीड़ित तथा भोजन किये हुए पुरूषोंको न करना चाहिये।तथा रोम, नख, दाढी, मूँछ छोटे रखना अर्थात् बनवाये रहना चाहिये। तथा पैर और मलस्थान साफ रखना चाहिये।

<sup>9 &</sup>quot;प्रातर्भुक्तवा च" का अर्थ यद्यपि प्रातःकाल और भोजन कर है, तथा चरकमें "द्वी काली दन्तपवनं क्षयेन्मुख-धावनम्" से दो बार दन्तधावन बताया है। पर अधिकतर-प्रबलित पद्धति प्रातःकालके लिये हैं। अतः प्रातःकालके लिये ही लिखा है।।

२ "रात्रेः पश्चिमयामस्य मुहूतों यस्तृतीयकः । स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने "।

हनान, सुगन्धयुक्त पदार्थोंका उपयोग, उत्तम वेष, विमलवस्त्र तथा सदा रतन, सिद्धमन्त्र तथा औषधियां धारण करना चाहिये ॥ ६-१२॥

सामान्यानियमाः

सातपत्रपद्त्राणो विचरेगुगमात्ररक्। निशि चात्ययिके कार्ये दण्डी मौली सहायमान् १३ जीर्णे हितं मितं चाद्यान्न वेगानीरयेद्वलात्। न वेगितोऽन्यकार्यःस्यान्नाजित्वा साध्यमामयम् १४ द्शधा पापकर्माणि कायवाङ्मानसैस्त्यजेत्। आत्मवत्सततं परयेदपि कीटपिपीलिकाम्। आत्मनः प्रतिकृलानि परेषां न समाचरेत् ॥ १६ ॥ नक्तंदिनानि मे यान्ति कथंभूतस्य संप्रति ।

चार हाथ आगे देखकर चलना चाहिये। रात्रिमें आवस्यक चाहिये। पैरोको सदा गरम रखना चाहिये। गदा, मृगचर्म, कार्य होने पर ही जाना चाहिये। तथा हाथमें दण्डा रखना रेशमी वस्त्र, रेड़ी या कम्बल बिछी शय्यापर गरम स्वभाववाले चाहिये। शिरमें साफा बांधकर जाना चाहिये। और सहायक तया हल्के बल्ल ओढकर सोना चाहिये। अंगीठी रखकर गरम साथमें रखना चाहिये।अन्न पच जानेपर ही हितकारकर तथा किये हुए कमरोमें गर्भगृह तथा भूगृहमें शय्या(चारपाई)विछाना मात्रामें भोजन करना चाहिये। वेगोंको बलपूर्वक न निका- चाहिये। तथा अगुरुसे लिप्त स्थूल कर, कुच तथा कमरयुक्त लना चाहिये ।तथा वेग उपस्थित होनेपर उससे निवृत्त होकर प्रियाका आलिंगन कर सोना चाहिये ॥ १९-२२ ॥ ही दूसरा काम करना चाहिये। तथा साध्य रोगकी उपेक्षा न करनी चाहिये। सब कामोंको छोड़कर सर्व प्रथमरोगनिवृत्तिका उपाय करना चाहिये। शरीर, मन तथा वाणीसे दश प्रकार ( हिंसा, चोरी, व्यर्थका काम, दूसरेका बुरा चाहना, चुगली, कठोर शब्द कहना, झूँठा बोलना, असम्बद्ध प्रलाप, ईर्म्या,दुःख देना, बुरे भावसे देखना ) के पाप त्याग देने चाहिये । तथा समयपर हितकारक थोड़ा मधुर, तथा सन्देहरहित बोलना चाहिये ।अपनेही समान दूसरे यहां तक कि की हे तथा चीटि-योंको भी जानना चाहिये। जो दूसरेको न्यवहार अपनेको बुरा लगे वह दूसरेंकि साथ नहीं करना चाहिये। मेरे रात दिनकिस प्रकार बीतते हैं, इसका ध्यान रखनेवाला कभी दुःख नहीं होता क्यों कि उसकी स्मरणशक्ति ताजी रहती है। तथा बेकार नहीं रहता ॥ १३-१७ ॥

# ऋतुचर्याविधिः

मासैद्विसंख्येमांघाद्येः ऋमात्षड्ववः स्मृताः । शिशिरोऽथ वसन्तश्च मीष्मवर्षाशरिद्धमाः ॥१८॥ माघादि दो दो महीनोंसे ६ ऋतु होते हैं। उनके नाम कमशः शिशिर, वसन्त, प्रीष्म, वर्षा,शरद् तथा हेमन्तहे॥१८

हेमन्तचर्याविधिः

बलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रबस्रोऽनलः। सेवेतातो हिमे स्निग्धस्वाद्वम्ललवणान् रसान्।

गोधूमिपष्टमांसेक्षुश्रीरोत्थविकृतीः सुराम् ॥ १९ ॥ सवमन्न वसां तैलं शौचकार्ये सुखोदकम्। युक्त्यार्किकरणान्स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा ॥२०॥ प्रावाराजिनकोरोयप्रवेणीकुथकास्तृतम् । उप्णस्वभावेर्ह्यभिः प्रावृतः शयनं भजेत् ॥ २१ ॥ अङ्गारतापसंतप्तगभभूवेदमनि प्रियाम्। पीवरोहस्तनश्रोणीमालिङ्गयागुरुचर्चिताम् ॥२२॥

हैमन्तऋतुमें बलवान् पुरुषका अग्नि शीतसे ढके रहनेकेकारण बलवान् होता है। इसलिये इस ऋतु (मार्गशीर्ष, पौष) में काले हितं मितं श्रूयाद्विसंवादि पेशलम् ॥ १५ ॥ चिकने, मीठे, खहे और नमकीन रसोका सेवन करना चाहिये। अतः गेहूँ, उड़दकी पिदठी, मांस, ईख और दूधसे बने पदार्थ, नवीन अन्न, चर्बी तथा तैलका अधिक उपयोग करना चाहिये, तथा युक्ति ( जहां तक सहन हो तथा सूर्यकी ओर दुःखभाक् न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः॥१७॥ पीठ कर ) से सूर्यकी धूपमें घूमना नाहिये । और शौचादिके जूता पहिन तथा छाता लेकर बाहर जाना चाहिये। तथा लिये गरम जलका उपयोग करना चाहिये । अग्नि तापनी

### **जिजिरचर्या**

अयमेव विधिः कार्यः शिशिरेऽपि विशेषतः। तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम्॥२३॥ शिशिरऋतुमें भी यही विधि सेवन करनी चाहिथे। उस समय शीत अधिक होता है। और आदान कालजन्यरूक्षताबढ जाती है, अतः अधिक उष्ण तथा स्निग्ध आहार विहार सेवन करना चाहिये॥ २३॥

#### वसन्तचर्या

कफश्चितो हि शिशिरे वसन्तेऽकींशुतापितः। हत्वामि कुरुते रोगांस्ततस्तत्र प्रयोजयेत् ॥ २४ ॥ तीक्णं वमननस्याद्यकवलप्रहमञ्जनम्। व्यायामोद्वर्तनं धूमं शौचकार्ये मुखोदकम् ॥२५॥ स्नातोऽनुलिप्तः कर्पूरचन्दनागुरुकुंकुमैः। पुराणयवगोधूमभौद्रजाङ्गलशूल्यभुक् । प्रपिबेदासवारिष्टसीधुमाद्वीकमाधवान् ॥ २६ ॥ वसन्तेऽनुभवेत्स्त्रीणां काननानां च यौवनम्। गुरूष्णस्मिधमधुरं दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥

शिशिरऋतुमें संचित हुआ कफवसन्तऋतुमेंसूर्यकी किरणोसे तपनेसे पिघलकर अप्रि मंद करता हुआ अनेक रोगउत्पन्न कर देता है। अतः इस ऋतुमें तीक्ष्ण, वमन, नस्य, कवलमह भोजन और अजन प्रयुक्त करना चाहिये। तथाव्यायाम, उबटन और धूमका प्रयोग करना चाहिये। शौचादिके लिये कुछगुन-गुना जल सेवन कराना चाहिये। तथा स्नान कर कपूर, चंदन अगर और केशरका लेप करना चाहिये। तथा प्राने यव, गेहूँ शहद तथा कोयलोपर पकाया जांगल प्राणियोंका मांस खाना चाहिये। और मुनक्का तथा शहद छोड़कर बनाये गये आसव, अरिष्ट तथा सीधु पीना चाहिये तथा इस ऋतुमें लियोंका तथा वनोंका आनंद लेना चाहिये। तथा भारी, गरम, चिकने और मीठे द्रव्य तथा दिनमें सोना त्याग देना चाहिये॥ १५-२७॥

#### ग्रीष्मचर्या

मयूरें कंगतः स्तेहं प्रीष्मे पेपीयते रिवः।
स्वादु शीतं द्रवं स्निःधमन्नपानं तदा हितम्।।२८॥
शीतं सर्शकरं मन्थं जाङ्गळान्मृगपक्षिणः।
धृतं पयः सशास्यत्रं भजन्मीष्मे न सीदति।।२९॥
मद्यमस्पं न वा पेयमथवा सुबहूदकम्।
मध्याहे चन्दनार्द्राङ्गः स्वप्याद्धारागृहे निशि॥३०॥
निशाकरकराकीणें प्रवाते सौधमस्तके।
निश्तकामो व्यजनेः पाणिस्पशेंः सचन्दनैः॥३१॥
सेक्यमानो भजेदास्यां मुक्तामणिविभूषितः।
छवणाम्छकदूष्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत्॥३२॥

प्रीष्मऋतुमें सूर्य भगवान् अपनी किरणों द्वारा संसारकारनेह स्तींच लेते हैं, अतः इस ऋतुमें मीठे, शीतल पतले तथा रनेह-युक्त अन्नपान हितकर होते हैं। शक्करवजलिमलाकरपतलेसलू जांगल प्राणियोंका मांस, घी, दूध और चावलका इस ऋतुमें सेवन करनेवाला दुःखी नहीं होता। मद्य पीना ही न चाहिये और यदि पीवे ही तो थोड़ा पीना चाहिये। और बहुत जल मिलाकर पीना चाहिये। मध्याह्ममें शरीरपर चन्दनका लेप कर फुहारे चलते हुए घरमें सोना चाहिये, राश्रिमें चन्द्रमाकी रोश नीसे युक्त हवा लगनेवाली महलकी अटारीपर चन्दनके जलसे तर, खशके पखोंकी हवा खाते हुए मुक्ता मणिसे विभूषित कामका सेवन न करते हुए सोना चाहिये। नमकीन, खहे, कडुए और गरम पदार्थ त्याग देना चाहिये। तथा व्यायाम न करना चाहिये॥ २८-३२॥

#### वर्षाचर्या

भूबाष्पानमेघनिस्यन्दात्पाकादम्लाज्जलस्य च।
वर्षास्विमिवले श्रीणे कुष्यन्ति पवनादयः ॥ ३३ ॥
भजत्साधारणं सर्वमूष्मणस्तेजनं च यत् ।
आस्थापनं शुद्धतनुर्जीणं धान्यं कृतान्रसान् ॥३४॥
जाङ्गलं पिशितं यूषानमध्वरिष्टं चिरन्तनम् ।
दिन्यं कौपं शृतं चाम्भो भोजनं त्वतिदुद्दिने॥३५॥
दयकाम्बलवणस्नेहं संशुष्कं श्रीद्रवल्लघु ।
नदीजलोदमन्थाहः स्वप्नायासातपांस्यजेत् ॥३६॥

वर्षाऋतुमें पृथ्वीकी भाफ, मेघोंक बरसने और जलसे खहें पाक होनेके कारण वातादिक दोष कृषित होते हैं। अतः इस ऋतुमें समस्त साधारण तथा अग्निदीपक पदायोंको सेवनकरना चाहिये। तथा आस्थापन बस्तिसे ग्रुद्ध शरीरहोकरपुरानेधान्य, वनाये गये रस, जांगलम्यंस, यूष, पुराना मध्वरिष्ट तथाआकाशका वर्षा हुआ अथवा कुएका जलगरमकरसेवनकरनाचाहिये। और अति दुर्दिनमें (जब मेघ घेरे ही रहें) अञ्ल, लवण स्नेह और शहद मिला हुआ सूखा भोजन करना चाहिये तथा वर्षा ऋतुमें नदीका जल, सत्तुओंका मन्य, दिनमें सोना, परिश्रम और धूप इनको त्याग देना चाहिये॥ ३३-३५॥

#### शरचर्या

वषिशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करिदमिभः ।
तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरिद कुप्यति ॥ ३७ ॥
तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम् ।
तिक्तस्वादुकषायं च क्षुधितोऽत्रं भजेलघु ॥ ३८ ॥
इक्षवः शालयो सुगः सरोःऽन्भः क्कथितं पयः ।
शरयेतानि पथ्यानि प्रदोषे चेन्दुरस्मयः ॥ ३९ ॥
शारदानि च माच्यानि वासांसि विमलानि च ।
तुषारक्षारसोहित्यद्धितेलरसातपान् ॥ ४० ॥
तीक्ष्णमद्यदिवास्वप्नपुरोवातातपांस्त्यजेत् ।

वर्षाऋतुमें कुछ शीतका अभ्यास रहता है, पर शरदऋतुमें सहसा अङ्ग गरम हो जाते हैं। अतः संचित पित्त कुपित हो जाता है। उसकी शांतिके लिये तिक्त छत, रक्तमोक्षण और विरेचन लेना चाहिये। और भूख लगनेपर तिक्त, मीठा,कषेला और हहका अल खाना चाहिये। तथा इखके पदार्थ, चावल, मूँग, तालावका जल, गरम दूध और सायङ्काल चन्द्रकिरणोंका सेवन करना ये सब इस ऋतुमें लाभदायक हैं। और शरदऋतुमें उत्पन्न होनेवाले पुष्पोंकी मालाएँ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिये। तथा बर्फ, क्षार, तृप्तिपर्यंत भोजन, दही,तेलमांसरस धूप, तीक्षण मद्य, दिनमें सोना, पूर्वकी बायु और धूप त्याग देने चाहिये॥ ३७-४०॥

# सामान्यर्तुचर्या

शीतेवर्षासु चाद्यांस्त्रीन्त्रसन्तेऽन्त्यान्रसान्भजेत् ४१ स्वादू त्रिदाघे शरदि स्वादु तिक्तकषायकान् । शरद्वसन्तयो हार्श्व शीतं घमघनान्तयोः ॥ ४२ ॥ अन्नपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यथा । नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमृताष्ट्रतौ॥४३॥ ऋत्वोराद्यन्तसप्ताह। खृतुमन्धिरिति स्मृतः । तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः क्रमात् ४४ इत्युक्तमृतुसात्म्यं यच्चेष्टाहारव्यपाश्रयम् । उपशेते यदौचित्यादोकसात्म्यं तदुच्यते ॥ ४५ ॥

शीत तथा वर्षामें मीठे, खहे और नमकीन पदार्थ, वसन्त- गौड़ाधिनाथ (नयपाल नामक नृपति ) के पाकशालाके शरदऋतुमें मीठे तिक्त तथा कषेले पदार्थ सेवन करना चाहिये। अन्तरङ्ग पदवी प्राप्त भानुके छोटे भाई, प्रसिद्ध लोधवंशमें उत्पन्न अपने अपने ऋतुमें अपने अपने रसकी अधिकता होनीचाहिये। योगमें ही मिला दे ( सिद्धयोगके ही सब योग बता दे ) अथवा दो ऋतुओं के मध्यके दो सप्ताह (बीतते हुए ऋतुका अन्तिम इस प्रंथसे ही निकाल दे, उसके ऊपर भट्टत्रय (कारिका, सप्ताह और आनेवाले ऋतुका प्रथमसप्ताह) "ऋतुसन्धि"कहा बृहटीका, चन्द्रटीका) और ऋग्यजुःसामरूप तीनो वेदोके जाता है। उसमें क्रमशः पूर्वकी विधि छोड़नी औरआगेकीविधि जाननेवालेको शाप पड़े॥ १॥ २॥ प्रहण करनी चाहिये। यह ऋतुसात्म्य चेष्टा और आहारके अनुसार बताया और जो अभ्यास होनेके कारण सदा लाभ ही करता है, उसे "ओकसात्क्य" कहते हैं ॥ ४१-४५॥

#### उपसंहारः

देशानामामयानां च विपरीतगुणं गुणैः। सात्म्यभिच्छन्ति सात्म्यबाखेष्टितं चाद्यमेव च४६ तच नित्यं प्रयुक्तीत स्वाहध्यं येनानुवर्तते । अजातानां तिकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत् ॥४०॥ नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा। हबरारिस्य सेधावी कृत्येष्ववहितो भवत् ॥ ४८॥

देश और रोगोंके गुणोसे विपरीत गुणयुक्त कर्म तथा भोजन "सास्त्र्य" कहे जाते हैं। उस विधिका निस्य प्रयोग करना चाहिये, जिससे स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो और अनुत्पन्न रोग उत्पन्न ही न हो। जिस प्रकार नगरका स्वामी नगरके कार्योंमें तथा रथका स्वामी रथके विषयमें सावधान रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् मनुष्यको अपने शरीरकी रक्षाके लिये सावधान रहना चाहिये ॥ ४६-४८ ॥

इति स्वस्थवृत्ताधिकारः समाप्तः

#### ग्रन्थकारपरिचयः

गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्र-नारायणस्य तनयः सुनयोऽन्तरङ्गात् । भानोरनुप्रथितलोध्रवलीकुलीन: श्रीचक्रपाणिरिह कर्तृमदाधिकारी ॥ १ ॥ यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगा-नत्रैव निक्षिपति केवलमुद्धरेद्वा। भट्टत्रयत्रिपथवेद्विदा जनेन द्त्तः पतेत्सपदि मूर्धनि तस्य शापः ॥ २ ॥

ऋतुमें कटु, तिक्त, और कर्षेंछे पदार्थ, प्रीष्ममें मीठे और अधिकारी तथा प्रधान मंत्री नारायणके पुत्र सुनीतिज्ञ तथा यह संक्षेपतः अन्नपान बताया है । इसके विपरीत हानिकर श्रीचक्रपाणिजीने यह ग्रन्थ बनाया है। जो पुरुष (वून्दप्रणीत ) समझना चाहिये। नित्य सभी रसोका सेवन करना चाहिये।पर सिद्ध योगसे अधिक लिखे गये इस प्रथके योगोंको सिद्ध

> इति श्रीमन्महामहिम-चरकचतुरानन-चक्रपाणिप्रणीतः चिकित्सासारसंप्रहापरनामकः चकदत्तः समाप्तः।

#### टीकाकारपरिचयः

उन्नाम ( उन्नाव ) नामास्ति विशालमण्डलं यामः पटीयानि (पटियारां) ति तत्र विश्वतः

तत्राभवद् भूरितपा महात्मा यो वाजपेषीत्युपमन्युवंदयः ॥ १ ॥

श्रीद्वारकानाथ इति प्रसिद्धः पुत्रहतदीयोऽयमतीव नम्नः। श्रीयादवाद्वेद्यगणप्रपूजिता-दधीत्य वेदं खिलनित्यगस्य ॥ २ ॥

श्रीविद्वेनाथस्य प्रिया प्रसिद्धा काशीपुरी येन सुशोभतेऽद्य। श्रीविश्वविद्यालयनामकोऽस्ति विद्यालयो विश्वविलब्धकीर्तिः ॥३॥

यत्स्थापको विदिताविश्वजनीनवृत्तो विच्छित्रधर्मपथशुद्धिधृतावतारः। श्रीहिन्दुमानपरिरक्षणवर्द्धनोक्तः पुज्यः सतां मद्नमोहनमाळवीयः ॥ ४ ।।

अध्यापने तेन नियोजितोऽयं वैद्यो जगन्नाथप्रसादशमी। विशोधयान्निमितवान्युबोधिनी श्रीचकदत्तस्य गतार्थटीकाम् ॥ ५॥

रामाष्ट्राङ्कमृगाङ्काब्दे व्यासपूजनवासरे। पूर्तिमाप्ता यतस्तस्मादिषता गुरुहस्तयोः॥६॥

इति श्रीआयुर्वेदाचार्यपण्डितजगन्नाथप्रसादशर्मणा प्रणीता सबोधिन्या विकटतस्य व्याख्या समाप्ता ।

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान :

खेमराज श्रीकृष्णदास
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर,
मुंबई - ४०० ००४.
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पुणे - ४११ ०१३. दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, फैक्स -०२०-२६८७४९०७.

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. दूरभाष - ०५४२-२४२००७८.



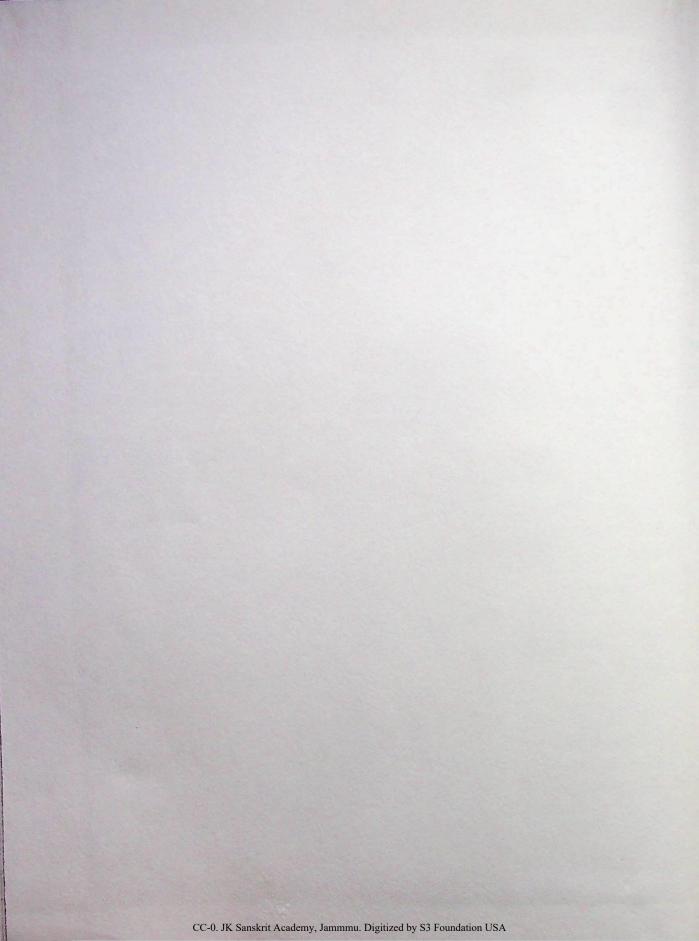



CONTROL OF THE STATE OF THE STA





खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई.